#### GOVERNMENT OF INDIA

### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO. 60098

CALL No. Sabv/Sha

D.G.A. 79.

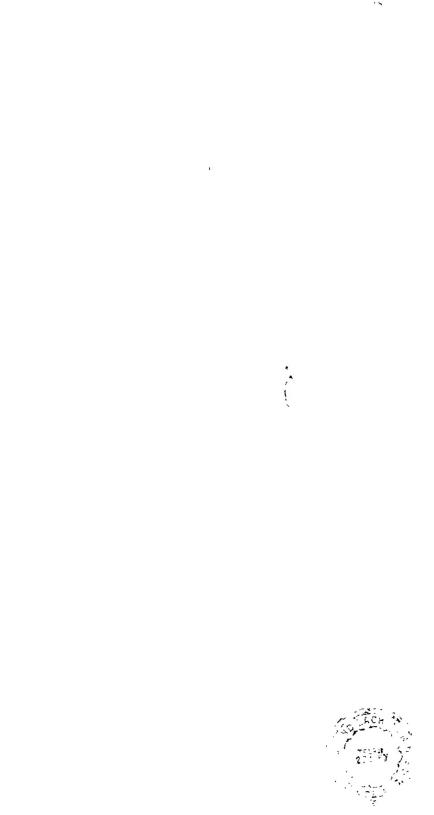

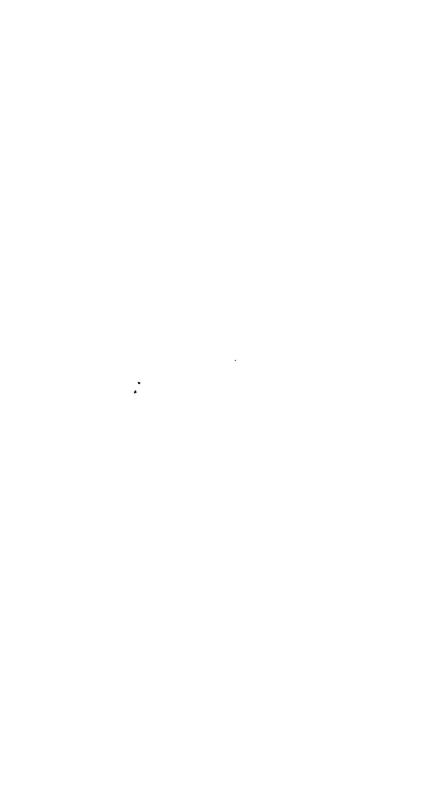

#### जयकृष्णदास आयुर्वेद ग्रन्थमाला संस्था १

# आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास

ग्राचार्य प्रियत्रत शर्मा ए. एम. एस., एम. ए. ( संस्कृत-हिन्दी ), साहित्याचार्य वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, द्रव्यगुणविभाग, अध्यक्ष, चिकित्सा-इतिहास परिषद्, भूतपूर्व निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी



चौखम्भा स्रोरियन्टालिया

#### प्रकाशक

#### चौखम्भा ओरियन्टालिया

पो० आ० चौखम्भा, पो० बाक्स नं० ३२ गोकुल भवन, के. ३७/१०९, गोपाल मन्दिर लेन वाराणसी–२२१००१, भारत

फोन: ६२६९५ टेलीग्राम: गोकुलोत्सव

प्रथम संस्करण १९७५ मूल्य ३४-००

## ĀYURVEDA KĀ VAIJÑĀNIKA ITIHĀSA

( SCIENTIFIC HISTORY OF AYURVEDA )

2938

#### Dr. P. V. SHARMA

A. M. S., M. A. ( Sanskrit-Hindi ), Sahityacharya

Senior Professor & Head, Department of Dravya-guna,
President, Society for History of Medicine,
Formerly Director, Postgraduate Institute of Indian Medicine,
Banaras Hindu University, Varanasi,



## CHAUKHAMBHA ORIENTALIA VARANASI 1975 INDIA

#### Publishers:

#### CHAUKHAMBHA ORIENTALIA

A House of Oriental and Antiquarian Books

P.O. Chaukhambha, Post Box No. 32

Gokul Bhawan K. 37/109 Gopal Mandir Lane VARANASI-221001, INDIA

Phone: 62695 Telegram: Gokulotsav

Ace V 60090 Dura 14-6-76: Sha

First Edition 1975
Price Rs. 35-00



वैद्यभूपण ६० रामावतार मिश्र ( श्रावण शुक्ल ८, सं० १९३६—आषाढ शुक्ल ३, सं० २००४)

आयुर्वेद के संस्मरणीय इतिहास-पुरुष !

पूज्य पितृवर !

सुमन यह इतिहास का

जो गहन वन में पा सका ।

अपित तुम्हारे युग-समर्चित

चरण पर श्रद्धासहित ॥

---प्रियव्रत

## प्राक्कथन

आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सापद्धित तथा भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। वेदों से आयुर्वेद का अवतरण हुआ है और इसे अथर्ववेद का उपवंद कहा गया है। आज से प्रायः दो हजार वर्ष पूर्व भारतवर्ष में आत्रेय, अग्निवेश और धन्वन्तिर जैसे महान् चिकित्सकों की परम्परा चल रही थी और काय-चिकित्सकों तथा शल्यचिकित्सकों के अलग-अलग पीट स्थापित थे। चिकित्सा-सम्बन्धी सिद्धान्तों के विनिश्चय के लिये इस काल में अपने देश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन भी होते रहते थे, जिसमें पश्चिम एशिया तथा मध्य एशिया के अनेक प्रतिनिधि भाग लेते थे। उस काल में चिकित्सा-शास्त्र का इस देश में जो अभूतपूर्व विकास हुआ वह निश्चय ही हमारे गौरवशाली अतीत का प्रतीक है परन्तु दुःख की बात यह हुई कि मध्य काल में इस क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य देशों के चिकित्सकों के साथ हम सम्पर्क नहीं रख सके जिससे बहुत अंशों में हमारे कार्य से इन विकासशील चिकित्सा-वैज्ञानिकों की अज्ञानता ही रही और हमारी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन नहीं हो पाया।

विभिन्न चिकित्सापद्धितयों की कार्यप्रणाली में चाहे जो भी अन्तर हो परन्तु सब का मुख्य उद्देश्य मानव के स्वास्थ्य तथा कल्याण की कामना ही है। स्वस्थ मानव उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है और रोगी रोगमुक्ति चाहता है। उसका लगाव किसी एक चिकित्सापद्धित से नहीं रहता। चिकित्सकों को पीड़ित मानवता के सफल उपचार के लिए मिल कर कदम बढ़ाना चाहिये।

आयुर्वेद के सिद्धान्त चिकत्साविदों की संभाषापरिषदों द्वारा निर्णीत हैं जहाँ पक्ष-विपक्षसम्बन्धी समस्त तकों को रखने का सभी को अवसर दिया गया था। "नात्मार्थे नापि कामार्थमथ भृतदयां प्रति" का उद्देश्य भी महान् था और "कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः" की नीति भी दूरदृष्टिपूर्ण थी। इन्हीं कारणताओं ने आयुर्वेद की भित्ति को स्थिर किया और आज भी करोड़ों की संख्या में अनेक देशों के नागरिक आयुर्वेद का लाभ उठा रहे हैं।

हर्ष का विषय है कि स्वतन्त्र भारत में आयुर्वेद के पुनरुत्थान के प्रयत्नों में प्रगति हो रही है और शिक्षा, अनुसन्धान, चिकित्सा तथा यन्थलेखन प्रभृति सभी दिशाओं में कार्य हो रहा है।

प्राच्य विद्याओं की विख्यात नगरी वाराणसी के विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के वरिष्ठ प्राध्यापक श्रीप्रियत्रत सर्मा द्वारा लिखित "आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास" का अवलोकन कर प्रसन्नता हुई । वस्तुतः आयुर्वेद का इतिहास मारत के चिकित्सासाख का इतिहास है और विभिन्न पद्धतियों के बीच की कूपमण्डूकता मे उपर उठ कर इतिहास को स्थिर करना चाहिये। आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर रचित यह यन्थ निश्चय ही चिकित्सासाख के इतिहासलेखन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जायेगा और इससे चिकित्सानाख के इतिहास के दिशास के तथ्यात्मक विश्लेषण में सहायता मिलेगी।

आशा है, प्राच्य तथा अर्वाचीन दोनों ही वगों के चिकित्सा-इतिहासिविद् इसका समुचित लाभ उठायेंगे।

कर्णसिंह

श्रावणी पूर्णिमा २१ अगस्त, १९७५ नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवारनियोजन मन्त्री, भारत

## भूमिका

कुछ विद्वानों का आरोप है कि भारत में ऐतिहासिक अध्ययन का वातावरण नहीं रहा और भारतीय आचार्यों ने इतिहास को समुचित महत्व नहीं दिया किन्तु यह तथ्य से विपरीत है। भारतीय वाङ्मय में इतिहास-पुराण को पंचम वेद माना गया है। यही सिद्ध करता है कि इस विषय को वेदों जैसी महत्ता एवं प्रामाणिकता प्राप्त थी।

प्राचीन काल में उपबृंहण की परंपरा भी स्वीकृत थी। ज्ञान निरन्तर प्रगति-शील होता है और समय समय पर उपबृंहित होकर युगानुरूप बनता चलता है। इस प्रकार वह प्राचीन होते हुए भी नवीन बना रहता है। यह उपबृंहण का कार्य इतिहास और पुराणों से होता था—'इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत्'। इतिहास और पुराण के बीच कोई स्पष्ट रेखा खींचना कठिन है तथापि इतिहास अस्तित्व-परंपरा का धारावाहिक सरल चित्र है जबिक पुराण इस चित्र को तूलिका से विविध रंगों में रंग कर प्रस्तुत करता है।

इतिहास ओर पुराण केवल गंभीर अध्ययन-चिन्तन के ही विषय न थे अपितु लोकजीवन के अंगभूत थे। चरक ने आतुरालय के संदर्भ में इतिहास-पुराण के ज्ञाताओं के सहयोग की चर्चा की है<sup>2</sup>।

#### इतिहास और इतिहाह

इतिहास जबिक स्मृतिसंमत अस्तित्व-परंपरा का बोधक है, इतिहाह ज्ञान-परम्परा का द्योतक है जो श्रुतिपथ से प्रवाहित होती है। आयुर्वेद की संहिताओं में 'इति ह स्माह भगवानात्रेयः' 'यथोवाच भगवान धन्वन्तिरः' आदि से 'इतिहाह' का ही अभिप्राय है। यह सत्य है कि ज्ञान की धारा जब प्रवाहित होती है तब लोग उसी में अवगाहन करने लगते हैं और यह भूल जाते हैं कि यह कहाँ से और किस मार्ग से आई है। भारत में इसी कारण श्रुति प्रधान हो गई और स्मृतियाँ उसकी अनुगामिनी 'श्रुतेरिवार्थ स्मृतिरन्वगच्छत्'। इसके विपरीत, राजनीतिक इतिहास में व्यक्तियों का महत्व ही अ।वश्यकता से अधिक उभरता है और विचारों का

१ स होवाचर्ग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथंर्वणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्—छन्दोग्य उपनिषद्, ७।१।२

२. तथा गीतवादित्रोद्धापकक्लोकगाथास्यायिकेतिहासपुराणकुक्तलान्-च० सू० १५१७

अनुशासन गीण पड़ जाता है। संभवतः यही ऐकान्तिक स्थिति पाश्चात्य मनीषियों को भ्रान्त करने में कारणभूत रही। वस्तुतः इतिहास और इतिहाह दोनों का समुचित समन्वय आदर्श इतिहास का स्वरूप प्रस्तुत कर सकता है। और स्पष्ट शब्दों में, इतिहास केवल व्यक्तियों का जीवन या उनका कालोल्लेख नहीं है अपितु इनकी पृष्ठभूमि में वर्त्तमान प्रेरक विचारों के विकास को श्रृंखला का अन्वेषण एवं विश्वदीकरण भी है। मनुष्य ज्ञान के समुद्र में उतराता रहता है और इसी को वह समय समय पर अपनी रचनाओं में प्रतिबिम्बित करता है। अतः वैचारिक विकासक्रम का अध्ययन ही इतिहास के अध्ययन का समुचित मार्ग है।

#### इतिहास के साधन

अतीत पर कोई प्रामाणिक विवरण देने के पूर्व उसका सही सही ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए अनेक साधन उपयोग में लाये जाते हैं। इनमें निम्नांकित प्रमुख हैं:—

- १. वाङ्मय— प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थों के सहारे तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऋग्वेद से वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। बाणभट्ट की रचनाओं से सम्राट् हर्षवर्धन के विषय में महत्व-पूर्ण जानकारी मिली। पाण्डुलिपियों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बावर पाण्डुलिपि का महत्व तो सर्वविदित है ही।
- २. शिलालेख प्राचीन राजाओं ने अपने उपदेश शिलाओं पर लिखवाये यथा अशोक के धर्मलेख। राजाओं ने इसी प्रकार किवयों से अपनी प्रशस्ति लिखवाई। अशोक के धर्मलेखों से ही उसके द्वारा स्थापित आतुरालयों तथा पश्चिकित्सालयों का ज्ञान होता है।
- ३. दानपत्र— राजा अपने अधिकारियों तथा सेवकों को दानपत्र के द्वारा भूमि आदि का दान करते थे। इसमें दाता तथा ग्रहीता आदि का पूरा विवरण होता था, इससे इतिहास की प्रामाणिक सामग्री बनती है।
- भुद्रा— राजाओं के सिक्के उनके कालनिर्धारण तथा संस्कृति आदि के निरूपण
   में सहायक होते हैं।
- ५. उत्खनन— पुरातत्वज्ञों द्वारा संपन्न उत्खनन कार्य के द्वारा समय समय पर जो सामग्री प्रकाश में आई है उसने इतिहास को नया प्रकाश दिया है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से सिन्धुघाटी सभ्यता का सजीव चित्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार प्राचीन विश्वविद्यालयों के संबन्ध में जानकारी प्राप्त हुई।

६. यात्राविवरण—समय समय पर विदेशों से यात्री आकर जो तत्कालीन विवरण देते हैं उससे भी इतिहास को एक आधार मिलता है यद्यपि अनेक बार यह शत-प्रतिशत सही नहीं होता ।

आयुर्वेद के सम्बन्ध में वाङ्मय सर्वप्रमुख स्रोत है। कुछ लेखकों ने अपनी रचनाओं में तो अपने परिचय, काल आदि के विषय में जानकारी दी है किन्तु जिन रचनाओं में ऐसी सूचना नहीं है इनके भी आद्योपान्त अध्ययन से महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं। शिलालेखों का ऊपर उल्लेख हो चुका है। वैद्य राजाओं के साथ संबद्ध रहे हैं जिन्हें राज्य की ओर से आजीविका के लिए भूमि आदि भी दी जाती रही है। दानपत्रों से ऐसी जानकारी मिल सकती है। जहाँ तक उल्खनन का संबंध है, इससे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आये हैं। नालन्दा विश्वविद्यालय में निकला भट्ठीघर धातुविद्या (रसशास्त्र) के प्रशिक्षण का संकेत देता है। पाटलिपुत्र (कुम्रहार) की खुदाई से निकले 'आरोग्यविहार' से भी तत्कालीन आतुरालय का ज्ञान होता है। यात्राविवरणों का महत्व तो स्पष्ट ही है। मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग, अलबक्ती, इब्नबतूता, बनियर आदि विदेशी यात्रियों के विवरण ने आयुर्वेदीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इन यात्राविवरणों के अतिरिक्त राजाओं द्वारा स्वतः रक्खे गये रोजनामचा (दैनन्दिनी) तथा उनके पाषदों द्वारा संकलित विवरण भी अतीव महत्वपूर्ण हैं। इस संबन्ध में तुगलकनामा, आईन-ए-अकबरी, जहाँगीरनामा आदि प्रसिद्ध हैं।

#### सार्वभौम प्रभाव

अन्य देशों में जब चिकित्सापद्धितयाँ जादू-टोने तक सीमित थीं, भारत वैज्ञानिक चिकित्सा के धरातल पर खड़ा हो चुका था। सिद्धान्तों के साथ साथ अनेक उपयोगी औषधद्रव्यों का अन्वेषण एवं प्रयोग होने लगा था। अनेक दर्शनों का भी विकास हो चुका था। मेरी तो मान्यता है कि आयुर्वेद प्रत्यक्षसिद्ध शास्त्र होने के कारण एक ओर वेद की प्रामाणिकता का साधन बना तो दूसरी ओर विविध दार्शनिक सिद्धान्तों की स्थापना में भी सहायक हुआ। दर्शन और विज्ञान का यह समन्वित उत्कर्ष तत्कालीन विश्व में एक अद्भुत उपलब्धि थी जिसने सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकाषित किया। सुमेर, वाबुल और असुरों की पद्धतियाँ तो आयुर्वेद से प्रभावित थीं ही, यूनानी चिकित्सा के महान प्रवर्त्तक हिष्पोकेटिस, पाइथेगोरस आदि ने भी आयुर्वेदीय सिद्धान्तों का ही आधार लेकर अपने विचार प्रस्तुत किये जो भले ही पाश्चात्य जगत् के लिए नवीन और विस्मयजनक हों किन्तु भारत के लिए उनमें कोई नवीनता नहीं। मध्यकाल में जब पाइचात्य जगत् सुप्तप्राय था, पुनः अरवों

के माध्यम से यह ज्ञान उन्हें नये रूप में उपलब्ध हुआ। हकीमी चिकित्सा आयुर्वेद और यूनानी के मिलने से विकसित हुई जिसमें आयुर्वेद का योगदान अधिक है। देशभेद से इसमें थोड़ा रूपान्तर अवश्य हुआ। चीन के साथ तो भारत का प्राचीन सम्पर्क रहा ही, दक्षिणपूर्व एशिया एवं सुदूरपूर्व में जो चिकित्सापद्धतियाँ चल रही हैं वह मूलतः आयुर्वेदीय ही हैं। यही स्थिति तिब्बत और नेपाल की है। इस प्रकार जब साम्राज्य के विजेता परस्पर द्वेषान्ध या धर्मान्ध होकर युद्ध कर रहे थे, आयुर्वेद शान्ति एवं प्रेम के द्वारा सारे विश्व में अपना सन्देश प्रसारित कर रहा था।

#### शाइवत धारा

अनादि काल से आयुर्वेद की शाश्वत धारा प्रवाहित हो रही है । समय समय पर नये स्रोतों को अन्तर्भूत कर यह उपबृंहित होती और युगानुरूप रूप धारण करती रही है । यही कारण है कि अद्यावधि इसकी उपयोगिता में कोई अन्तर नहीं आया । प्राचीन और नवीन का सामञ्जस्य भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। इसका स्पष्ट उद्घोष गुप्तकाल में महाकवि कालिदास ने 'पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नविमत्यवद्यम्' के द्वारा किया । सांस्कृतिक पुनरूत्थान और मानवीय मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा का जो समारंभ गुप्तकाल में हुआ उसकी झाँकी हमें गुप्तकालीन वाग्भट की रचनाओं ( अष्टांगसंग्रह और अष्टांगहृदय ) में मिलती है । आयुर्वेद वस्तुतः स्वर्ग से पृथ्वी पर इसी काल में उतरा, देवताओं के स्थान पर मानव भिषक् ने बागडोर संभाली। किन्तु दुर्भाग्यवश यह उद्घोष चिरस्थायी न रह सका। विदेशी आततायियों के आक्रमण और प्रभुत्व के कारण यह सांस्कृतिक अंकुर विनष्ट हो गया। विद्वज्जन पुनः अपनी प्रज्ञा का बल खोकर आप्तोपदेश का सहारा लेने लगे जिससे स्वतन्त्र चिन्तन का मार्ग अवरुद्ध हो गया। पाश्चात्य मनीषी एक-एक कर हस्तंगत ज्ञान-वराटिका को फेंकते चले गये, उससे सन्तुष्ट न हुए किन्तु हमने जो उपदेश का शंख प्राप्त किया उसे आज तक बजाते चले आ रहे हैं। यही पूर्व और पश्चिम की धारणा में अन्तर है। पश्चिम अतीत की ओर देखता है किन्तु इसमें आसक्त नहीं होता. उसकी दृष्टि भविष्य की ओर उन्मुख होती है जबकि पूर्व अतीत में ही निमग्न रहना चाहता है, भविष्य की ओर उसका ध्यान ही नहीं जाता । एक दृष्टान्त से यह स्पष्ट हो जायगा। लगभग २५०० वर्ष पूर्व पाश्चात्य जगत् भी भूतों और दोषों के सिद्धान्त में आस्था रखताथा किन्तु धीरेधीरे वैचारिक क्रान्ति के कारण यह सिद्धान्त उनके हाथ से छूट गया किन्तु भारतीय आयुर्वेद आज भी उसे उसी दृष्टि से देखता है। भल्ने ही कुछ नवीन द्रव्य समाविष्ट हुये हों किन्तु सैद्धान्तिक स्तर में कोई परिवर्त्तन नहीं आया।

## महाप्राण आयुर्वेद

फिर भी अपने आप में यह विस्मय का विषय है कि जब विश्व की सभी प्राचीन चिकित्सापद्धतियां समाप्तप्राय हो गई आयुर्वेद आज भी हजारों वर्ष पूरानी नींव पर खड़ा ५० प्रतिशत भारतीय जनता की सेवा कर रहा हैं। अन्-सन्धायकों के लिए भी यह गवेषणा का विषय है कि आयुर्वेद की इस महाप्राणता का रहस्य क्या है ? बीच बीच में भयानक तुफान आये, इसे दफना देने की कोशिश की गई किन्तू यह ऐसा वज्र निकला कि मरने को तैयार ही नहीं। हिन्दू राजाओं ने इसे संरक्षण दिया तो मुगल बादशाहों ने भी इसे अपना कर गुणपाहिता का परिचय दिया। अंगरेजों ने भी इसे निरर्थक समझ नष्ट करने की योजना बनाई किन्तु उन्हींके मनीषी दुतों ने इसका गुणगान प्रारम्भ कर दिया और क्रमशः इसने अपना प्रसार प्रारम्भ किया जो अब तक चला आ रहा है। प्रतिकृत परिस्थितियों में भी वैद्यों की नैतिक विजय का कारण रहा आयुर्वेद का वैज्ञानिक उत्कर्ष और उस पर आधारित इनका चिकित्सकौशल । अद्भूत चिकित्साकौशल के कारण वैद्यों को सर्वत्र और सर्वदा सम्मान मिला। यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि आयुर्वेद को राजकीय प्रश्रय दिलाने में वैद्यों का बैयक्तिक प्रभाव सदा आगे रहा है। भारत सरकार का सर्वोच्च चिकित्साधिकारी जेनरल पार्डी ल्युकिस कलकत्ता के कविराज विययरत्न सेन से अत्यन्त प्रभावित था जिसके फलस्वरूप उसने आयुर्वेद की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। विभिन्न प्रदेशों मे भी ऐसा ही हुआ।

#### निरन्तर प्रगति

लोकसेवा पर वैद्यों का ध्यान बराबर रहा अतएव निरन्तर उसे समुन्नत करने की चेष्टा रखते आये। अनुभवों के द्वारा जो नया योग सफल प्रमाणित होता उसे ग्रन्थ में निबद्ध कर प्रकाशित करते। विदेशियों के माध्यम से भी यदि कोई नया द्रव्य या उपचार मिलता तो उसे अपना लेते। अहिफेन, चोपचीनी आदि का समावेश ऐसे ही हुआ। इसलिए चाहे राजनीतिक स्थिति जो भी हो, आयुर्वेद के क्षेत्र में सर्जनात्मक कार्य निरन्तर होता रहा। ऐसा कोई भी काल नहीं दीखता जब यह कार्य अवरुद्ध हुआ हो। परंपरा में जो नवीन तथ्य स्वीकृत होते वे ग्रन्थ में निबद्ध हो जाते। इस प्रकार समय समय पर नवीन ग्रन्थ प्रकाश में आते रहे।

आधुनिक काल के प्रारम्भ में तो यह प्रवृत्ति बनी रही किन्तु आगे चल कर प्रतिक्रियावाद ने जोर पकड़ा। परिणाम यह हुआ कि कुछ लोग पीछे की ओर भागने लगे और कुछ लोग आगे की ओर। इसी रस्साकशी या विवर्त्त में अभी आयुर्वेद पड़ा है। आर्ष प्रवृत्ति सदा प्रगति की पक्षपातिनी रही है। इतिहास के अध्ययन से

शिक्षा लेनी चाहिए। अतीत को देखकर भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आर्ष प्रवृत्तियों का आकलन कर वर्तमान को उचित दिशा देना इतिहास के अध्ययन का मौलिक उद्देश्य है। इस दृष्टि से आयुर्वेद के क्षेत्र में इतिहास के अध्ययन की अनिवार्य आवश्यकता है।

## पूर्ववर्त्ती रचनायें

१९वीं शती के अन्त तक आयुर्वेद की सैद्धान्तिक विशिष्टताओं एवं चिकित्सा-चमत्कारों ने पाइचात्य जगत् का ध्यान पूरी तरह अपनी ओर आर्कावत कर लिया था फलतः अनेक ऐसे मनीषियों ने आयुर्वेद पर ग्रन्थ लिखे जो भावनात्मक अधिक थे, विवरणात्मक या विवेचनात्मक कमः अतः उन्हें इतिहास की कोटि में रखना उचित नहीं होगा। फिर भी कुछ विद्वानों ने गंभीरता से इस क्षेत्र में अनुसंधानात्मक कार्य किया जिनमें कार्डियर, जॉली और हार्नले के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इसी काल में गोंडल के महाराजा श्री भगवत सिंह जी का 'हिस्टी आफ आर्यन मेडिकल साइन्स' विदेश से ही छपा। इस शती की भारतीय रचनाओं में गिरीन्द्रनाथ मूखोपाध्यायकृत 'हिस्टी आफ इण्डियन मेडिसिन' सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। इसकी योजना विशाल थी किन्तु तीन ही खण्ड प्रकाशित होकर रह गये, आगे का काम अधुरा रह गया। कूट्रम्बिया का 'ऐन्गिएण्ट इण्डियन मेडिसिन' बाद में आया जिसमें विषयक्रम से वस्तू-व्यवस्था की गई किन्तु मूल स्रोतों की छानबीन न होने के कारण वैज्ञानिक रूप नहीं उभर सका। अत्रिदेव के ग्रन्थ 'आयुर्वेद का बृहत् इतिहास' का कलेवर तो अवस्य बृहत् है किन्तु वैज्ञानिक विवेचन का धरातल उतना ऊँचा और गहरा नहीं है। इसके अतिरिक्त, मूल तकनीकी प्रवृत्तियों के विवेचन से अधिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बल दिया गया है जिससे मूल उद्देश्य अर्न्ताहत हो जाता है। फिर भी अब तक ये तीन रचनायें आयुर्वेदीय इतिहास के अध्येताओं के लिए अनिवार्य संबल रहे हैं। इयर, डा॰ प्राण-जीवन मानेकचन्द मेहता, डा० डी. बी. सुब्बारेड्डी, प्रभाकर चट्टोपाध्याय, अपणी चट्टोपाध्याय, ज्योतिर्मित्र तथा राजेन्द्रप्रकाश भटनागर के अनेक महत्वपूर्ण लेख विभिन्न पत्रों में प्रकाशित हुये हैं। इनसे भी आयुर्वेदीय इतिहास के विविध पक्षों पर महत्वपूर्ण प्रकाश पडा है।

#### प्रस्तुत ग्रन्थ की विशेषतायें

१. मूल स्रोतों की छानबीन कर प्रवृत्तियों के विश्लेषण द्वारा वैचारिक विकासक्रम का श्रृंखलाबद्ध उद्घाटन इतिहास का प्रमुख कार्य है। वस्तुतः इतिहास के अध्ययन का वैज्ञानिक स्वरूप भी यही है। प्रस्तुत ग्रन्थ में यही पद्धति अपनाई गई है अतएव इसे 'वैज्ञानिक इतिहास' की संज्ञा दी गई है। केवल तथ्यों को भर देने से और उनका काल अंकित कर देने से इतिहास नहीं बनता।

व्नित्यों और उनकी रचनाओं की सूची कालसहित देना यही अब तक के अधिकांश इतिहास-प्रन्थों की इयत्ता रही है। अधिक से अधिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का निर्देश यत्र तत्र किया गया है। किन्तु इतिहास की चरितार्थता प्रवृत्तियों के विश्लेषण में ही है जो व्यक्ति और उसके माध्यम से समाज और युग को एक नवीन अर्थ प्रदान करता है। अतएव अधिक से अधिक सामग्रियों की खोज कर इसमें उनका विवेचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। वाङ्मय के क्षेत्र में अप्रकाशित पाण्डुलिपियों का भी यथाशक्य उपयोग किया गया है क्योंकि अभी तक आयुर्वेद का प्रकाशित वाङ्मय अत्यन्त स्वल्प है अतः केवल उसके आधार पर सच्चा इतिहास नहीं वन सकता।

- २. इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता है रूढ़िमुक्त विचारोत्तेजक दृष्टिकोण। कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रश्न उठाये गये हैं जो कुछ बिद्धानों को आपित्तजनक प्रतीत हो सकते हैं किन्तु यह बातें पूर्वपक्ष के रूप में उठाई गई हैं जिनसे सत्य को उद्घाटित करने में सहायता मिल सके। उदाहरणार्थ, शवच्छेद के संबन्ध में मैंने कुछ नवीन तर्क दिये हैं उन पर आग्रहरिहत होकर मनीषियों को विचार करना चाहिये। ऐसे ही विचारोत्तेजक तर्क अन्य स्थलों में भी मिलेंगे। मेरी मान्यता रही है कि भारतीय परम्परा में आप्तोपदेश के कठोर बन्धन ने मध्य काल में स्वतन्त्र चिन्तन का मार्ग अवस्द्ध कर दिया। अतः प्रस्तुत कृति का उद्देश्य आर्ष परीक्षा-प्रक्रिया (द्विवधा हि परीक्षा ज्ञानवत्तां प्रत्यक्षमनुमानञ्च—चरक) एवं उस पर आधारित स्वतन्त्र चिन्तन-पद्धित को प्रेरित करना भी है।
- ३. आयुर्वेद-इतिहास के संबन्ध में सर्वग्राही कोई ग्रन्थ इधर प्रकाश में नहीं आया। अत्रिदेव का ग्रन्थ १९६० में प्रकाशित हुआ था। इन विगत पन्द्रह वर्षों में अनेक घटनायें हुई जिन्होंने आयुर्वेद का कायापलट कर दिया। इन घटनाओं में प्रमुख हैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज की देहान्तरप्राप्ति और पुनः स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान की स्थापना, भारत सरकार में आयुर्वेद सलाहकार की नियुक्ति; केन्द्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद् की स्थापना, स्वायत्त संस्थाओं के रूप में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपेथी अनुसंधान परिषद् तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् की स्थापना, राष्ट्रीय चिकित्सापद्धतियों में आयुर्वेद की मान्यता, राज्यों में स्वतन्त्र आयुर्वेद निदेशालयों की स्थापना, विश्वविद्यालयों में स्वतन्त्र आयुर्वेद की शायुर्वेद की वाक्षण की व्यवस्था आदि। इस अविध में प्रभूत वाङ्मय का भी सृजन हुआ। अनुसंधान के क्षेत्र में भी हुए कार्यों के विवरण

प्रकाशित हुये। अनेक प्राचीन पाण्डुलिपियाँ भी संपादित होकर प्रकाश में आई। इन सबसे आयुर्वेद के कलेवर का विस्तार तो हुआ ही, उसके वातावरण में एक नये उल्लास का संचार भी हुआ। इतिहास में इन सब का आकलन आवश्यक था। अतः हूँप्रस्तुत ग्रन्थ में १९७५ जून तक जो तथ्य दृष्टिगत हुये उनका यथासंभव उपयोग कर इसे अद्यतन बनाने की चेष्टा की गई है। कुछ विशिष्ट समकालीन व्यक्तियों के जीवन पर भी प्रकाश इसलिए डाला गया है कि भावी पीढ़ी को उससे मार्गदर्शन मिल सके।

४. अव तक के इतिहास-प्रन्थों की शैली कालकम से लिखने की रही है किन्तु इसमें मैंने दूसरी पद्धित अपनाई है। विषयानुसार वस्तु को व्यवस्थित किया गया है जिससे प्रवृत्तियों के विवेचन में सरलता हो और विषय के विकासकम का अध्ययन भी स्पष्ट रूप से हो सके।

५. द्रव्यगुण के प्रकरण में अनेक द्रव्यों का तथा कायचिकित्सा-प्रकरण में अनेक रोगों का इतिवृत्त भी दिया गया है क्योंकि वाङ्मय मात्र का उल्लेख कर देने से इनका इतिहास नहीं बनता । पूर्ववर्त्ती ग्रन्थों में इनकी चर्चा नहीं है ।

६. आयुर्वेदीय इतिहास को सजीव बनाने में एक कठिनाई यह भी है कि पुरातात्विक या वैयक्तिक चित्रों का प्रायः अभाव है। चरक, सुश्रुत की बात छोड़ें, एक शती पूर्व के विद्वानों के चित्र भी उपलब्ध नहीं होते। अकबर और जहाँगीर के चित्र तो मिलते हैं किन्तु उनके समकालीन भाविमध्र का कोई चित्र नहीं मिलता। इतिहास में इनका भी महत्व है। अतएव मैंने यथासम्भव कुछ चित्र इसमें दिये हैं। यद्यपि यह उद्देश्य की दृष्टि से नगण्य हैं तथापि शिलान्यासवत् इसका महत्व है जिससे भावी लेखकों को प्रेरणा मिलेगी।

#### कालविभाग

उत्तरगुप्त काल (७ वीं शती) तक प्राचीन काल माना है। द वीं शती से मध्यकाल का प्रारंभ माना गया है। इस काल में अरववासियों का भारत से संपर्क महत्त्वपूर्ण घटना है। बाद में अफगान और मुगलों ने कब्जा जमाया। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से माना जाय इस पर मतभेद है। कुछ लोग ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना से, कुछ लोग भारत पर विक्टोरिया का शासन होने से और कुछ लोग कलकत्ता में मेडिकल कालेज की स्थापना से मानते हैं किन्तु मैंने १६वीं शती से आधुनिक काल का प्रारंभ माना है जब यूरोपवासियों का इस देश से संपर्क हुआ। १५वीं शती के अन्त में पुर्त्तगाली सामुद्रिक भारत में पैर रख चुके थे और १६ वी शती में डच, फ्रेक्च और ब्रिटिश भी आ गये। इन लोगों के साथ अनेक

रोग और उपचार इस देश में प्रविष्ट हुये। डाक्टर भी आये जिनका प्रवेश राजघरानों और रईसों में हुआ जिसे भारत में आधुनिक चिकित्सापद्धित का शिलान्यास कह सकते हैं। अतः इसी प्रवृत्ति को विभाजक रेखा मान कर मैंने भाविमश्र (१६वीं शती) को आधुनिक काल में रक्खा है।

#### धन्यवाद्शापन

किसी भी शास्त्र का इतिहास लिखना एक अत्यन्त दुरूह एवं कठिन कार्य है। बिना अनेक विद्वानों की सहायता से इसकी पूर्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वभावतः इस ग्रन्थ की रचना में भी अनेक पूर्ववर्त्ती कृतियों का उपयोग किया गया है; देश-विदेश के इन सभी मनीषियों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इस महायज्ञ में मेरे अनेक मित्रों एवं सहयोगियों ने भी हाथ बँटाया है। समय समय पर उनके साथ विचार-विमर्श में अनेक नये तथ्यों का स्फुरण हुआ है। इन सभी के के प्रति मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अनेक ग्रन्थों, शोधपत्रों एवं लेखों का उपयोग इस ग्रन्थ में मैंने किया है जिनका यथास्थल उल्लेख किया गया है। इन सभी के लेखकों के प्रति मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवारनियोजन के कृतविद्य एवं मनीषी मन्त्री डा० कर्णसिंह का हृदय से आभारी हॅ जिन्होंने मेरा अनुरोध त्वरित स्वीकृत कर प्राक्कथन लिखा है। मेरे सहयोगी एवं शिष्य डा० महेशचन्द्र पाण्डेय ने परिश्रमपूर्वक ग्रन्थ की अनुक्रमणिका बनाई है इसके लिए मैं उन्हें साध्रवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ज्ञानयज्ञ में उनकी रुचि ऐसी ही जाग्रत रहेगी। पुस्तकालय के श्रीविश्वनाथ झा और कार्यालय के श्री देवनन्दन मिश्र तथा श्रीमहाराजनारायण सिंह ने भी सिकय सहयोग दिया है। अन्य भी जिन विद्वानों एवं मित्रों ने इस कार्य में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया है वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। चित्रों के संबन्ध में अनुमति के लिए संबद्ध अधिकारियों को धन्यवाद देता हुँ जिनका उल्लेख यथास्थल किया गया है। अन्त में, चौखम्भा ओरियन्टालिया के अधिकारियों के प्रति शुभाकांक्षा व्यक्त करता हूँ जिन्होंने ऐसे कठिन समय में पस्तक को सुन्दर रूप में प्रकाशित किया।

#### क्षमायाचना

ग्रन्थ में सावधानी रखने पर भी मुद्रणसंबन्धी अनेक अगुद्धियाँ रह गई हैं। इनमें कुछ स्थूल अगुद्धियों का निर्देश ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट तथा गुद्धिपत्र में कर दिया गया है, पाठक उसे अवश्य देखें। अन्य अगुद्धियों का परिमार्जन विद्वज्जन स्वतः कर लेंगे, ऐसा विश्वास है। जहाँ तक वैचारिक त्रुटियों का प्रश्न है, उनके लिए लेखक

उत्तरदायी है और वह इनके संबन्ध में मनीषियों की आलोचना एवं सुझावों का हृदय से स्वागत करेगा।

वर्त्तमान लेखकों की कृतियों का यथासंभव समावेश इस ग्रन्थ में करने का प्रयत्न किया गया है। फिर भी यदि कोई छूट गई हों या किन्हीं विद्वान का नाम रह गया हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, १ २ अक्टूबर, १९७५

प्रियत्रत शर्मा

## विषयावलि

| प्रथम अध्याय — अनादि आयुर्वेद  |       |       |             |
|--------------------------------|-------|-------|-------------|
| आयुर्वेदावतरण                  | •••   | •••   | 8           |
| वैदिककालीन आयुर्वेद            | • • • | ***   | Ę           |
| वेदोक्त ओषधियाँ                | •••   | •••   | 30          |
| द्वितीय अध्याय — संहिता-ग्रन्थ |       |       |             |
| प्राचीन काल                    | •••   | •••   | ४६          |
| मध्य काल                       | •••   | • • • | <b>?</b> ७७ |
| आधुनिक काल                     | •••   | •••   | १८७         |
| तृतीय अध्याय — व्याख्या-वाङ्मय |       |       |             |
| प्राचीन काल                    | •••   | •••   | 308.        |
| मध्य काल                       | •••   |       | २०७         |
| आधुनिक काल                     | •••   | •••   | 770         |
| चतुर्थे अध्याय — कायचिकित्सा   |       |       |             |
| निदान                          | •••   | •••   | २२४         |
| माधव                           | ***   | •••   | २३८         |
| नाड़ीविज्ञान                   | •••   | •••   | २४६         |
| अरिष्टविज्ञान                  | ***   | • • • | २५१         |
| चिकित्सा                       | •••   | •••   | २५१         |
| योगसंग्रह                      | •••   | •••   | 7=7         |
| अन्य चिकित्साग्रन्थ            | ***   | •••   | 308         |
| विशिष्टरोग-सम्बन्धी ग्रन्थ     | •••   | •••   | 388         |
| वैद्यक-काव्य                   | •••   | •••   | 388         |
| अनुपान तथा पध्यापध्य           | •••   | •••   | 328         |
| यूनानी वैद्यक                  | •••   | •••   | <b>3</b> 22 |

#### पञ्चम अध्याय — द्रव्यगुण एवं रसशास्त्र द्रव्यगुण के मौलिक सिद्धान्त ३२७ 338 द्रव्य ३३८ कतिपय विशिष्ट द्रव्य ३७२ द्रव्यगुण का वाङ्मय 838 वनोषध-सर्वेक्षण भैषज्योद्यान एवं संग्रहालय 837 ४३२ शोधकार्य ४३४ भेषज-कल्पना ४४६ रसशास्त्र षष्ट्र अध्याय — अन्य अङ्ग ४७३ मौलिक सिद्धान्त 854 शारीर 884 स्वस्थवृत्त 80% रसायन 403 वाजीकरण 203 अगः तन्त्र न्यायवैद्यक प्रवध 40€ भूतविद्या प्रसूतितन्त्र एवं स्त्रीरोग 40€ 209 कौमारभृत्य 488 शल्यतन्त्र 287 शालाक्यतन्त्र ४१७ सैन्यचिकित्सा पश्चिकित्सा 282 विविध वाङ्मय ( कोष, इतिहास प्रभृति ) 499 सप्तम अध्याय — शिक्षण, अनुसन्धान, पत्र-पत्रिकायें शिक्षण **474** ४६७ अनुसन्धान पत्र अत्रिकायें ४७९

| व्यवसाय             | r            | • • •        | •••   | ४८          | 5   |
|---------------------|--------------|--------------|-------|-------------|-----|
| मान्यता             |              | •••          | •••   | 49          | 5   |
| संगठन               |              | •••          | ***   | <b>\$</b> ? | 8   |
| नवम अध्याय —        | सार्वभौम आ   | युर्वेद      |       |             |     |
| विस्व क             | ो प्राचीन चि | केत्सापद्धति | याँ … | ६३          | 7   |
| आ <b>युर्वे</b> द   | का सार्वभीम  | प्रभाव       | •••   | ६५          | Ę   |
| परिशिष्ट            | •••          | ***          | •••   | ***         | ६७• |
| सन्दर्भ-सूची        | • • •        | • • •        | •••   | ***         | ६७५ |
| लेखक के सम्बन्ध में | •••          | •••          | •••   | •••         | ६८९ |
| <b>शु</b> द्धिपत्र  | •••          | •••          |       | • • •       | 800 |
|                     |              |              |       |             |     |

## चित्र-सूची

|                         |                    |               |             |     | पृ <b>ष्ठसं <del>र</del>या</b> |
|-------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----|--------------------------------|
| ٠٤.                     | अश्विमी            | •••           | •••         | ••• | 9                              |
| ₹.                      | धन्वन्तरि          | •••           | •••         | ••• | 80                             |
| ₹.                      | सुश्रुत            | •••           | •••         | ••• | ५२                             |
| ٧.                      | नागार्जुन या नाग   | राज           | •••         | ••• | **                             |
| ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ | चरक                | •••           | •••         | ••• | 90                             |
| ξ.                      | जीवकाम्रवन         | •••           | •••         | ••• | १५३                            |
| v.                      | भावप्रकाश की पा    | ण्डुलिपि का अ | न्तिम पृष्ठ | ••• | 250                            |
| ۲.                      | नालन्दा विश्वविद   | गालय की रसः   | ताला का अव  | शेष | ४५१                            |
| ٩.                      | हर्षकालीन सूतिक    | ागार          | •••         | ••• | ४०७                            |
| <b>?</b> o              | स्त्री में उदरपाटन |               | •••         | ••• | ५०८                            |
| ₹₹.                     | आरोग्यविहार (      | राटलिपुत्र )  | ***         | ••• | ६१६                            |
| <b>१</b> २.             | पं० शंकरदाजी श     | स्त्री पदे    | •••         | ••• | ६२१                            |

## संकेत-निर्देश

अभिपुराण अथर्व० अथर्ववेद

अनु अनुशासनपर्व

अ॰ प॰ अथर्वपरिशिष्ट अर्थं॰ कौटिल्य अर्थशास्त्र

अ**० सं**० अष्टांगसंग्रह अ**० ह**० अष्टांगहृदय

आ० गृ० आश्वलायन गृह्यसूत्र

आ० प० आदिपर्व

आप० श्री० आपस्तम्ब श्रीतसूत्र

आफ्रेक्ट० Aufrecht's Catalogus Catalogorum

आ० श्रो० आश्वलायन श्रोतसूत्र

इ० इन्द्रियस्थान

ईशावास्य ० ईशावास्योनिषद्

उ० उत्तरतन्त्र ऋ० ऋग्वेद

एन० सी॰ सी॰ Raghavan's New Catalogus Catalogorum

ए० सो० क० एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता

ऐ॰ आ॰ ऐतरेय आरण्यक ऐ• आ॰ ऐतरेय बाह्मण

क० कल्पस्थान

कण्डोल॰ A. D. Candolle's Origin of Cultivated

Plants.

का० पू० कादम्बरी, पूर्वभाग काश्यपः काश्यपमंदिता

काश्यपः काश्यपसंहिता का० श्रौ० कात्यायन श्रौतसूत्र

का० हि० वि० काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

के॰ आ॰ प॰ Descriptive Catalogue of Sanskrit

Medical Manuscripts, C. C. R. I. M.

& H., New Delhi.

के० प० केशबद्धपति

को० उ० कोषीतकी उपनिषद्

कौ० ब्रा० कौषीतकी ब्राह्मण

कौ० सू० कौशिकसूत्र

बि॰ खिलस्यान

गो० का० गोपथब्राह्मण

चि० चिकित्सास्थान

च० चरकसंहिता चऋ० चऋपाणि

चि० क० चिकित्साकलिका

छा० छान्दोग्य उपनिषद्

छा॰ उ॰ छान्दोग्य उपनिषद्

जै० गृ० जैमिनीय गृह्यसूत्र जै० ज्ञा० जैमिनीय ब्राह्मण

तै॰ तैत्तिरीय संहिता

तै॰ उ॰ तैत्तिरीय उपनिषद्

वै॰ त्रा॰ तैतिरीय ब्राह्मण

दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय

नि॰ निदानस्थान पा॰ पाण्ड्रलिपि

पात म० पात जल महाभाष्य

पी॰ जी॰ आई॰ स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, काशी हिन्दू

विश्वविद्यालय

प्रश्न प्रश्नोपनिषद्

बनियर का यात्रा-विवरण (अं०)

बृ० उ० बृहदारण्यक उपनि**षद्** बृह० उ० बहदारण्यक उपनिष**द्** 

बौ॰ ध॰ बौधायन धर्मसूत्र बौ॰ श्रौ॰ बौधायन श्रीतसूत्र

श्रीमद्भागवत भागवत

भावप्रकाश भाव० महाभारत म॰ भा॰

भेलसंहिता भेल०

माधव निदान मा० नि०

मार्कण्डेयपुराण मार्कण्डेय ०

मुण्डकोपनिषद् मुण्डक०

या० स्मृ० याज्ञवल्बयस्मृति रसरत्नसमुच्चय र० र० स०

रघुवंश रघु०

New Catalogus Catalogorum राघवन

रा० ल० मि० R. L. Mitra's Notices of Sanskrit

Manuscripts.

रेवती० रेवतीकल्पाध्याय वनौषधिदर्ण

George Watt's Dictionary of the वाट०

Economic Products of India.

वायु० वायुपुराण

व० द०

वि० विमानस्थान

विष्णु० विष्णुपुराण

वृन्दमाधव वु० मा०

शतपथ ब्राह्मण হা০

शांकरभाष्य शंकर

शतपथ ब्राह्मण श० ब्रा० शारीरस्थान शा०

शार्कु० शार्ङ्गधरसंहिता

शौ० अथर्ववेद (शौनकीय शासा)

इवे ० ववेताववतर उपनिषद्

सरस्वती भवन, वाराणसी स० भ०

सा० सायणभाष्य

सि० सिद्धिस्थान

सिहजी० भगवतसिंह जी कृत हिस्ट्री आफ आर्यन मेडिकल

साइन्स

| सु॰            | <b>मुश्रु</b> तसंहिता                     |
|----------------|-------------------------------------------|
| सु०            | सूत्रस्थान                                |
| A. B. O. R. I. | Annals of Bhandarkar Oriental Research    |
|                | Institute, Poona.                         |
| A. S. C.       | Asiatic Society, Calcutta.                |
| B. M. J.       | British Medical Journal.                  |
| B. O. R. I.    | Bhandarkar Oriental Research Institute,   |
|                | Poona.                                    |
| B. O. R.       | Bihar and Orissa Research Society, Patna. |
| B. O. R. S.    | Bihar & Orissa Research Society, Patna.   |
| C. S. C.       | Calcutta Samskrit College.                |
| G. L. N.       | Nepal Raj Library, Kathmandu.             |
| G. O. M.       | Government Oriental Manuscripts Library,  |
|                | Madras.                                   |
| I. A.          | Indian Antiquary.                         |
| I. C. M. R.    | Indian Council of Medical Research.       |
| I. D. R. A.    | Indian Drug Research Assocation.          |
| I. H. Q.       | Indian Historical Quarterly.              |
| I. J. H. M.    | Indian Journal of History of Medicine.    |
| I. J. H. S.    | Indian Journal of History of Science.     |
| J. B. O. R. S. | Journal of Bihar and Orissa Research      |
|                | Society.                                  |
| J. O. I. B.    | Journal of Oriental Institute, Baroda.    |
| J. R. I. M.    | Journal of Research in Indian Medicine.   |
| MJK.           | श्री रणवीर पुस्तकालय, जम्मू ।             |

## आयुर्वेदावतरण

चरक ने आयुर्वेद को अनादि एवं शाश्वत कहा है क्योंकि जब से 'आयु' (जीवन) का प्रारम्भ हुआ और जब से जीव को ज्ञान हुआ तभी से आयुर्वेद की सत्ता प्रारम्भ होती है। सुश्चत ने यहाँ तक कहा कि ब्रह्मा ने सृष्टि के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना की जिससे प्रजा उत्पन्न होने पर इसका उपयोग कर सके। इससे भी आयुर्वेद का अनादित्व सिद्ध होता है। सभी संहिताकारों ने ब्रह्मा से आयुर्वेद का प्रादुर्भाव बताया है तथा यह भी कहा गया है कि ब्रह्मा ने आयुर्वेद की लच्चरलोकमयी संहिता का निर्माण किया। यह सब भी सृष्टिकाल से ही आयुर्वेद के अस्तित्व की सूचना देते हैं।

चरक के कथनानुसार ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान दच्च प्रजापित ने प्राप्त किया; प्रजापित से अश्विनीकुमारों ने और उनसे इन्द्र ने उस ज्ञान को ग्रहण किया। उत्च प्रजापित, अश्विनीकुमार तथा इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति थे या केवल मिथकीय इस संबन्ध में अनेक विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं किन्तु जो भी हो, इतना अवश्य प्रतीत होता है कि संभवतः इन्द्र की परम्परा तक वह देवलोक तक ही सीमित था; उसका रूप प्रागैतिहासिक था। प्रायः भारतीय परम्परा में विद्याओं का स्त्रोत ब्रह्मा से प्रारम्भ कर इन्द्र तक क्रमशः माना जाता है। इन्द्र के द्वारा इस ज्ञान का प्रसार जब भूमण्डल में हुआ तब से इतिहास की श्रङ्खला का प्रारम्भ माना जा सकता है।

सोऽपमायवेंदः शाश्वतो निर्दिश्यते, अनादित्वात् स्वभावसंसिद्धलचणस्वात् भाव-स्वभावनित्यत्वाच—च. सू. ३०।२५

२. इह खलु आयुर्वेदो नाम यदुपांगमथर्वेदस्यानुःपाद्येव प्रजाः रलोकशतसहस्रम-ध्यायसहस्रं च कृतवान् स्वयंभूः—सु. १।३

त्रह्मणा हि यथात्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापितः । जग्राह निखिलेनादावश्विनौ तु पुनस्ततः ।।
 अश्विभ्यां भागवान्त्रकः प्रतिपेदे ह केवलम् । ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तरमाच्छकमुपागतः॥

विविध रोगों से आक्रान्त सभी वर्गों के प्राणियों के कष्टमय जीवन से दुःखी होकर दया महर्षियों ने हिमवत् पार्श्व में सभा की जिसमें यह निर्णय िटया गया कि इन्द्र से इस ज्ञान को प्राप्त किया जाय। इस दुष्कर कार्य के लिए भरद्वाज स्वेच्छ्या नियुक्त हुये और वहां जाकर इन्द्र से कहा कि भूलोक में भयंकर व्याधियों उत्पन्न हुई है इनके शमन का उपाय वतलायें। इस पर इन्द्र ने भरद्वाज को सूत्ररूप में ब्रह्म-परम्परा से प्रवाहित जाश्वत, त्रिस्त्र तथा स्वस्थानुरपरायण आयुर्वेद का उपदेश किया। भरद्वाज ने यह ज्ञान आत्रेय आदि महर्षियों को किया। आत्रेय ने पुनः अपने छः शिष्यों—अग्निवेश, भेल, जत्कर्ण, पराशर, हारीत, ज्ञारपाणि—को दिया जिन्होंने अपनी-अपनी संहितायें बनाई। इनमें अग्निवेश-संहिता सर्वप्रथम बनी। ये संहितायें ऋषि-परिपद् द्वारा अनुमोदित होने पर लोक में प्रचलित हुई। उस आख्यान से तीन वार्ते स्पष्ट होती हैं—

- आत्रेय के काल मं अनेक भयंकर न्याधियाँ फैली थीं जिनका कोई उपचार उस समय तक ज्ञात न था जिससे सुधीसमाज चिंतित था।
- २. आयुर्वेद का कमबद्ध विचार उसी समय से आरम्भ हुआ किन्तु वह सूत्ररूप में था, विकसित नहीं था।
- ३. त्रिस्कन्ध आयुर्वेद के विचार लिपिबद्ध होकर संहिताओं के रूप में निबद्ध हुये। इस प्रकार की संहिताओं में अग्निवेशसंहिता का स्थान प्रथम था।

चरकसंहिता के एक अन्य स्थल पर भरद्वाज का नाम नहीं है। आत्रेय आदि महर्षियों ने इन्द्र से साजात ज्ञान प्राप्त किया। इस अंश को अधिक प्रामाणिक मानते हैं क्योंकि भरद्वाज का कोई उल्लेख इसके बाद नहीं आता और न इनकी कोई शिष्य-परम्परा का ही उल्लेख है। संभवतः भरद्वाजवाला प्रसङ्ग प्रतिसंस्कर्त्ता द्वारा बाद में जोड़ा गया हो।

सुश्रुतसंहिता में भी आयुर्वेदावतरण का ऐसा ही क्रम वर्णित है केवल आयेय के स्थान पर धन्वन्तरि का नाम आया है। इन्द्र से धन्वन्तरि ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर अपने शिष्यों सुश्रुतप्रभृति को इसमें शिक्ति किया।

ब्रह्मा प्रोवाच ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्माद्श्विनावश्विभ्यामिन्द्र इन्द्राद्हं मया त्विह प्रदेयमधिभ्यः प्रजाहितहेतोः'—स्. भू. ११२; १६

१. च. सू. ११६-३४

२. हिमवन्तममराधिपाभिगुप्तं जग्मुर्भृग्विङ्गरोऽत्रिविशष्टकश्यपागस्त्यपुरुस्त्यवाम-देवासितगौतमप्रभृतयो महर्षयः—च. चि. १।४।३

३. 'अथ खलु भगवन्तममरवरमृपिगगपरिवृतमाश्रमस्थं काशिराजंदिवोदासं धन्वन्तरि-मौपधेनववैतरणौरश्रपौष्कलावतकरवीर्यगोपुररचितसुश्रुतप्रभृतय ऊचुः'—प्रमृति-ग्रहणानिमिकाङ्कायनगार्यगालवाः—उत्हण

कश्यपसंहिता (वि० १।१०) में भी प्रायः इसी प्रकार का आख्यान है। इसके अनुसार स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना की। उनसे क्रमशः यह ज्ञान दत्त प्रजापित, अश्विनीकुमार और इन्द्र को प्राप्त हुआ। कश्यप, विशष्ठ, अत्रि और स्गु इन चार ऋषियों ने इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और पुनः अपने पुत्रों और शि॰यों को दिया।

अष्टांगसंग्रह (स्. ११६-९) में भरद्वाज का दूसरे रूप में उल्लेख है। वहां आत्रेय पुनर्वसु को नेता वनाकर धन्वन्तरि, भगद्वाज, निमि, काश्यप, आदि महर्षि तथा आलवायन आदि महात्मा इन्द्र के पास गये और उनसे आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया।

अष्टांगहृदय (सू. ११३-४) के अनुसार ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण कर प्रजापित को दिया, प्रजापित ने अधिनीकुमारों को, अश्विनीकुमारों ने इन्द्र को, इन्द्र ने आन्नेय आदि मुनियों को तथा इन मुनियों ने अग्निवेश आदि शिष्यों को शिचित किया जिन्होंने पृथक-पृथक अनेक तन्त्रों की रचना की ।

भावप्रकाश (पूर्व० ११९७) में आत्रेयप्रमुख मुनियों का इन्द्र के द्वारा अध्यापन कहा गया है। आत्रेय ने इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर अग्निनवेश आदि शिष्यों को दिया। इन्द्र के पास भरद्वाज के गमन और आयुर्वेदिशचण की बात भी आई है जिससे भरद्वाज स्वयं दीर्घायु हुये और अन्य ऋषियों को दीर्घायु वनाया। आत्रेय के शिष्य अग्निवेश आदि मुनियों के तन्त्रों को संकल्पित तथा प्रतिसंस्कृत कर चरक के द्वारा चरकसंहिता के निर्माण का भी आख्यानात्मक वर्णन है। इसी प्रकार धन्वन्तिर और सुश्रुत के प्रादुर्भाव का विवरण दिया गया है। इस प्रकार भाविमश्र ने प्राचीन तथ्यों को एकत्रित कर पौराणिक शैली में उन्हें उपस्थित किया है।

चरकसंहिता तथा सुश्रुतसंहिता में वर्णित आयुर्वेदावतरण के क्रम क्रमशः आत्रेय-संप्रदाय तथा धान्वन्तर—संप्रदाय कहलाते हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराण (अ. १६) में एक और संप्रदाय का उल्लेख है जिसे भास्कर-संप्रदाय कह सकते हैं। इसके अनुसार प्रजापित ने चारों वेदों को देखकर आयुर्वेद का पञ्चम वेद बनाया और उसे भास्कर को दिया। भास्कर ने उस आधार पर अपनी स्वतन्त्र संहिता (भास्करसंहिता) का निर्माण किया और आयुर्वेद का ज्ञान अपने १६ शिष्यों में वितरित किया जिन्होंने पुनः अपनी-अपनी संहितायें वनाई। इन शिष्यों तथा उनकी रचनाक्षों का विवरण इस प्रकार है—

ऋग्यजुः सामाथर्वास्यान् दृष्ट्वा वेदान् प्रजापितः । विचिन्त्य तेषामर्थज्ञैवायुर्वेदं चकार स ॥ कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः । स्वतन्त्रसंहितां तस्माद् भास्करश्च चकार सः ॥

- १. धन्वन्तरि-चिकित्सातःवविज्ञान
- २. दिवोदास—चिकित्सादर्पण
- ३. काशिराज—चिकित्साकी मुदी
- थ. अश्वनीकुमार-चिकित्सासारतंत्र
- ५. नकुल-वैद्यकसर्वस्व
- ६. सहदेव--ज्याधिसिंधुविर्मदन
- ७. यम-ज्ञानाणीव

- ८. च्यवन--जीवदान
- ९. जनक-वैद्यसन्देहभंजन
- १०. बुध-सर्वसार
- ११. जाबाल-तन्त्रसार
- १२. जाजलि-वेदांगसार
- १३. पैल-निदान
- १४. कवथ-सर्वधर
- १५. अगस्त्य-द्वेधनिर्णय

## आयुर्वेद-परम्परा

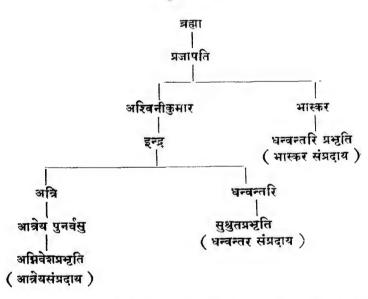

इन विभिन्न आख्यानों से स्पष्ट होता है कि आयुर्वेद (जीवनरत्ता-सम्बन्धी ज्ञान) अनादि एवं परम्पराप्राप्त है। इस परम्पराप्राप्त ज्ञान को समय-समय पर आचार्यों ने लिपिबद्ध कर संहिताओं एवं अन्य प्रन्थों की रचना की जिनमें इस बात का निर्देश कर दिया कि परम्पराप्राप्त ज्ञान को ही मैं अपने ग्रंथ में निबद्ध कर रहा हूँ। संहिताओं में 'इति ह स्माह भगवानात्रेयः 'यथोवाच भगवान् धन्वन्तरिः' यथोचु रात्रेयादयो महर्षयः' आदि वचन जो अध्यायों के प्रारम्भ में आते हैं उनका अभिप्राय यही है। इसे 'इतिहास' शब्द के संदर्भ में 'इतिहाह' कह सकते हैं। इतिहास जब कि परम्परागत अस्तित्व का धोतक है, इतिहाह परम्परागत ज्ञान का बोधक है। परम्पराग्राप्त ज्ञान मौलिक प्रमाण माना जाता है जिसे 'आप्तोपदेश' की संज्ञा दी गई है किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि यह ज्ञान स्थावर है तथा उसी रूप में प्रवाहित होता रहा है। जिस प्रकार गङ्गा प्रारम्भ में स्वल्प धारा के रूप में प्रकट होकर क्रमशः अन्य स्नोतों के मिलने से उपवृहित हो जाती है उसी प्रकार ज्ञान-गङ्गा का भी उपवृहिण होता रहता है। मौलिक ज्ञान (वेद्) को इतिहास और पुराण से उपवृहित करने का उपदेश है (इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृह्येत्)। इस उपवृहिण की स्वाभाविक प्रक्रिया से भारतीय वाङ्मय विकसित होता रहा है। आयुर्वेद का परम्परा प्राप्त ज्ञान भी समय-समय पर उपवृहित होकर विकसित होता रहा है जिससे इसके विशाल वाङ्मय का प्रादुर्भाव संभव हो सका। उ

#### अष्टांगविभाग

यद्यपि वैदिक वाङ्मय में आयुर्वेद के सभी अङ्गों के विषय उपलब्ध होते हैं तथापि उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। इससे प्रतीत होता है कि अष्टांग-विभाजन बाद में हुआ। आयुर्वेदिक संहिताओं में जो यह लिखा है कि मनुष्यों के अल्पायु तथा अल्पमेधस्त्व का विचार कर आयुर्वेद को आठ अङ्गों में विभक्त कर दिया इससे भी यही पता चलता है कि यह कार्य बाद में हुआ। पुराणों में यह निर्देश है कि द्वापर में अङ्गों का विभाजन हुआ और धन्वन्तिर आयुर्वेद के अष्टाङ्गों का विभाग करेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल (इन्ड़) के बाद यह कार्य हुआ। संभवतः चरकसंहिता में इसका आरंभिक रूप आया जो बाद में और पिरस्कृत होता गया।

भास्करश्च स्वशिप्येभ्य आयुर्वेदं स्वसंहिताम् । प्रददौ पाठयायास् ते चकुः संहितास्ततः ॥

१. वासुदेवशरण अग्रवालः मस्त्यपुराणानुशीलन

तमष्टधा पुनर्न्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्॥

आयुर्वेद्विकलपश्च अंगानि ज्योतिषस्य च।
अर्थशास्त्रविकलपश्च हेतुशासनविकलपनम्॥
स्मृतिशास्त्रप्रभेदाश्च प्रस्थानानि पृथक्-पृथक्।
द्वापरेष्वभिवर्तन्ते मितिभेदास्तथा नृणाम्॥—वायु. ४०।२३
वेददुमं विटपशो विभिज्ञित्यति स्म—भागवत २।७।३६
आयुर्वेदश्च सकलस्त्वष्टांगो यो मया ततः—मार्कण्डेय. ५५।५३
काशिराजगोन्नेऽवतीर्य त्वमष्टधा सम्यगायुर्वेदं करिष्यसि—विष्णु. ४।८।७।११
वायुपुराण (५४।२२) में उल्लेख है कि भरद्वाज ने आयुर्वेद का अष्टांगविभाग कर शिष्यों को दियाः—
आयुर्वेदं भरद्वाजश्वकार सिभषकिकयम्।

## वैदिककालीन आयुर्वेद

## वैदिक वाङ्मय

संप्रति वैदिक वाङ्मय का पूर्णरूप उपलब्ध नहीं है। वैदिक वाङमय वटवृत्त के समान विशाल है और समस्त ज्ञान-विज्ञान को अन्तर्भृत किये हैं। यह वाङ्मय सामान्यतः संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद् और वेदांग इन चार खण्डों में विभक्त है। संहिताओं की अनेक शाखायें हैं और प्रत्येक शाखा की अपनी विशिष्ट परम्परा है। इन शाखाओं के विशिष्ट ब्राह्मण आरण्यक तथा उपनिषद् हैं। चरणव्यह में इनका विस्तार से विवरण है। चिकित्साशास्त्र का उपजीव्य मुख्यतः अथर्ववेद है जिसकी ९ शाखायें हैं-पैप्पलाद, तौद, मीद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श और चारणवैद्य । इनमें अनेक पतंजिल के काल (दूसरी शती ई॰ पू॰ ) तक उपलब्ध थीं ऐसा महाभाष्य के बचनों से प्रमाणित होता है। असंप्रति शौनकीय तथा पैष्पलाद शासायें उपलब्ध हैं। अथर्ववेद के पांच कल्पसूत्र हैं:-कौशिक, वैतान, नक्त्रकल्प, आंगिरसकल्प तथा शान्तिकल्प । इसका ब्राह्मण गोपथब्राह्मण तथा उपनिषद् प्रश्न, मण्डुक तथा माण्डुक्य हैं। अथर्ववेद का महत्व इसी से प्रतिपादित है कि इसे ब्रह्मवेद की संज्ञा दी गई। यहां तक कहा गया है कि जो ब्रह्मवेद में उपनीत है वह सब वेदों में उपनीत है और जो इसमें उपनीत नहीं है वह सभी में अनुपनीत है। अन्य वेदों का अध्ययन कर जो अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहे उसे पुनः उप-नयन कराना होगा। व ब्रह्म शब्द यहां ज्ञानविज्ञानपरक हैं और वेद के सभी प्रयोजनीं की सिद्धि इसके द्वारा होती है। ब्याबहारिक उपादेयता के कारण यह समाज में भी प्रतिष्ठित हुआ और अथर्ववेद के ज्ञाता राजकाज में अपेन्नित होने लगे। गुरु पुरोहित और मन्त्री अथर्वविद् होने चाहिए ऐसा उल्लेख मिलता है।

आयुर्वेद का विशेष सम्बन्ध अथर्ववेद से स्थापित किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें रोगों की चिकित्सा का अन्य संहिताओं की अपेन्ना विस्तार से किया

१. उद्गान् मौद्पैष्पलादम्—पा० म० २।४।३, ४।१।१, ४।२।६६

२. यो वे ब्रह्मवेदेषूपनीतः स सर्ववेदेषूपनीतः, यो वे ब्रह्मवेदेष्वनुपनीतः स सर्ववेदे-ष्वनुपनीतः ॥ अन्य वेदे द्विजो यो ब्रह्मवेदमधीतुकामः स पुनरूपनेयः । देवाश्च ऋपयच ब्रह्माणमूचुः, को नो (स्तौ) ज्येष्ठः, क उपनेता, क आचार्यः, को ब्रह्मत्वं चेति । तान् ब्रह्माऽब्रवीत्—अथर्वा वा ज्येष्ठोऽथर्वोपनेताऽथर्वाऽचार्योऽथर्वा ब्रह्मत्वं चेति ॥—चरणव्यूह

यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शान्तिपारगः। निवसत्यिप तद् राष्ट्रं वर्धेत निरुपद्रवम्॥
तस्माद् राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्।दानसंमानसकारै नित्यं समिभप्जयेत्॥

गया है और भेषज के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति का भी विधान है जो वस्तुतः ब्रह्मपद ही है। इससे भी अथर्ववेद का ब्रह्मवेदत्व सिद्ध होता है।

अथर्ववेद, मृखङ्गिरस तथा अथर्वाङ्गिरस के रूप में प्रसिद्ध रहा है।

अथवीं झिरस की उत्पत्ति का आख्यान गोपथ-ब्राह्मण में अत्यन्त स्पष्ट रूप में मिळता है। अश्वनों के समान यह युग्म भी चिकित्सा की दो प्रचित्त पद्धित्यों का संकेत करता है। अपर्वन् मुख्यतः दैवन्यपाश्रय चिकित्सा करते थे और आंगिरस अङ्गों के रस से सम्बन्ध रखने के कारण युक्तिन्यपाश्रय से सम्बद्ध थे। ऐसी भी मान्यता है कि अथर्व शान्तिक पौष्टिक आदि सौम्य कर्म करते थे जब कि आंगिरस घोर कर्मों में प्रवृत्त थे। व्यवहार में वस्तुतः वे क्रमशः सोम और अग्नितत्व का प्रतिनिधित्व करते थे।

वेदांग ६ हैं—शिचा, द लप, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष । कल्पसूत्रों में श्रौतस्त्र, गृह्यस्त्र, धर्मस्त्र, मित्मेधस्त्र, तथा शुल्वस्त्र इस प्रकार विभक्त विस्तृत वाङमय उपलब्ध है । ऋ, वेद यजु, साम और अथर्व इन वेदों के धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, स्थापत्यवेद और आयुर्वेद उपवेद हैं ।

## आयुर्वेद

आयुर्वेद उपवेद के रूप में प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसे ऋग्वेद का तथा अधिकांश अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। छान्दोग्य उपनिषद में जिन विद्याओं का निर्देश है उनमें आयुर्वेद का नाम नहीं है। चरणब्यूह (३८) तथा प्रस्थानभेद (४) में आयुर्वेद शब्द प्रयुक्त हुआ है और वह ऋग्वेद का उपवेद माना गया है। चरक, सुश्चत, काश्यप आदि आयुर्वेदीय संहितायें आयुर्वेद का संबन्ध अथर्ववेद से मानती है। समस्त ज्ञान का आदि स्रोत वेद है। आयुर्वेद वेद का ही अंग है अतः प्रत्यचन्मूलक शास्त्र होने के कारण इसके आधार पर वेद का प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है।

## वैदिक वाड्यय का काल

वैदिक वाजाय में ऋग्वेद प्राचीनतम तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके काल के संबन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं, कुछ इसे बहुत आगे तथा कुछ बहुत पीछे ले जाते हैं। लोकमान्य तिलक ने ज्योतिष के आधार पर इसके कालनिर्णय का प्रयास किया है। कृत्तिका नच्छ के आधार पर शतपथबाह्मण

यदभेषजं तद् अमृतं यद् अमृतं तद् ब्रह्म—गो० ब्रा० १।३।४
 औषध के द्वारा ब्रह्मपद की प्राप्ति का ही चरम उत्कर्ष रसेश्वरदर्शन में हुआ।

२. एतद् वै भूयिष्ठं ब्रह्म यद् भृग्विङ्गरसः । येऽङ्गिरसः स रसः, येऽथर्वाणस्तद् भेषजम् । यद् भेषजं तद् अमृतम् । यद् अमृतं तद् ब्रह्म ।—गो० ब्रा० १।३।४

चित्र सं० १



अश्विनी सुरथारूढी मधुविद्याविद्यारदी ( आयुर्वेद-अनुसन्धान पत्रिका, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से साभार, किंचित् परिवर्तित ) क्रम से अपनी उपादेयता के कारण समाज तथा वैज्ञानिक चेत्र में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया ।

कश्यप इसे अथर्ववेद से उत्पन्न होने पर भी पञ्चम वेद के रूप में सभी वेदों का उपजीव्य मानते हैं इसका रहस्य भी यही है।

कुछ विद्वान पुराणों के आधार पर अथर्ववेद का काल १५०० ई० पू० निर्धारित करते हैं। परीचित का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। विज्णुपुराण ( ११२४।३२ ) के अनुसार परीचित के जन्म तथा मगधसम्राट् नन्द के बीच की अवधि १०१५ वर्षों की है। मागवतपुराण ( १२।११।२६ ) के अनुसार यह १११५ वर्षों की और वायु, मत्स्य तथा ब्रह्माण्डपुराणों के अनुसार १०५० वर्षों की है। इस प्रकार परीचित का काल लगभग १५०० ई० पू० ठहरता है।

## वेदों में आयुर्वेद

वेदों में रुद्र, अग्नि, वरुण, इन्द्र, मरुत् आदि दैव्य भिषक् कहे गये हैं किन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धि अश्विनीकुमारों को है जो 'देवानां भिषजों' के रूप में स्वीकृत हैं। इनके चमत्कार जो ऋग्वेद में वर्णित हैं उनसे अनुमान किया जा सकता है कि उस काल में आयुर्विद्या की स्थिति अत्यन्त उन्नत थीं। अश्विनीकुमार आरोग्य, दीर्घायु, शक्ति, प्रजा, वनस्पति तथा समृद्धि के प्रदाता कहे गये हैं। वे सभी प्रकार की ओषधियों के ज्ञाता थे। आथर्वण दधीची से उन्होंने मधुविद्या और प्रवर्ग्यविद्या की शिक्षा प्राप्त की जिससे वे मधुविद्याविकारद हुये। उदाहरणार्थ, उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है जिससे तत्कालीन स्थिति का संकेत मिलता है:

#### कायचिकित्सा

- १. जल 🛱 डूबे हुए रेभ को बाहर निकाल कर स्वस्थ बनाया।
- २. वन्दन को केंद्र से छुड़ा कर पुनर्युवा बनाया।

५. कं च वेदं श्रयित ? अथर्ववेदिमित्याह, ''सर्वान् वेदानित्येके, पद्यगद्यकथ्यगेयिवद्या-श्रयादितिः, न चैतदेवं, आयुर्वेदमेवाश्रयन्ते वेदाः। तद्यथा–दित्तणे पाणौ चतस्णामं-गुलीनामंगुष्ट आधिपत्यं कुरुते, न च नाम ताभिः सह समतां गच्छति, एकस्मिश्र पाणौ भवति, एवमेवायम्ग्वेदयजुर्वेदसामवेदाथर्ववेदेभ्यः पञ्चमो भवत्यायुर्वेदइति।

<sup>3.</sup> Filliozat :- the Classical Doctrine of Indian Medicine,

- ३. अन्तक को गढ़े से निकाल कर स्वस्थ वनाया।
- ४. पञ्चकुलोत्पन्न कत्तीवान् को पुनर्युवा बनाया ।
- ५. बृद्ध किं को पुनर्युवा कर उसकी सुन्दरी पत्नी के उपयुक्त बनाया।
- ६. वर्म ऋषि को मदात्यय से बचाया।
- ७. राजा पथर्व को शक्तिशाली और विजयी बनाया।
- ८. वृद्ध च्यवन को पुनर्युवा तथा दीर्घायु वनाया।
- ९. विधमती का वन्ध्यात्व दूर कर हिरण्यहस्त नामक पुत्र दिया।
- १०. जहनु की प्रजा को शक्तिमान् , दीर्घायु तथा सन्ततिवान् वनाया ।
- ११. दुर्बल तथा अशक्त राजा वश को एक ही दिन में युद्ध करने योग्य बनाया।
- १२. राजा कत्तीवान् की कन्या घोषा जो कुछ से जर्जर थी उसे नीरोग कर सुन्दर रूप तथा पति दिया।
- १३. श्राव का कुष्ठ दूर कर उसे पुनर्युवा बनाया ।
- १४. राजा मान को पुत्र दिया।
- १५. उचध्य के पुत्र दीर्घतमा के दौर्बल्य एवं अन्धत्व को दूर कर दीर्घायुष्य प्रदान किया।
- १६. सहदेव-पुत्र सोमक को दीर्घायु बनाया ।
- १७. भरद्वाज को बचाया।
- १८. वामदेव को माता के गर्भ से निकाला।
- १९. बृहस्पति के पुत्र शंयु की परिचर्या की।
- २०. सोम के राजयदमा को दूर किया !

इसके अतिरिक्त, वे गर्भ का पोषण करते हैं जिससे गर्भपात नहीं होने पाता। कष्टमसव में सहायता कर सुखपूर्वक प्रसव कराते हैं।

#### शस्यकर्म

- १. अत्रि के कठिन अग्निदम्ध की चिकित्सा कर उन्हें युवा बनाया।
- २. अन्ध कण्व को आँखें दी।
- ३. परावृक् ऋषि अन्धे और लँगड़े थे। उनके रोगों का निवारण किया।
- श. राजा खेल की कन्या विशाला की टॉम टूट गई थी। उसे लोहे की टॉम देकर युद्ध के योग्य बनाया।
- शम्बर के साथ युद्ध में अतिथिग्व, कशोज्जव तथा महादिबोदास की रचा की।
- ६. वेन के पुत्र पृथि घोड़े पर से गिर गया था, उसे बचाया।
- ७. युद्ध में शर्याति की रचा की।
- ८. युद्ध में कृशानु को वचाया।

- दधीची के शिर को हटा कर वहाँ घोड़े का शिर प्रथारोपित किया और पुनः उसे हटा कर उनका शिर लगाया ।
- ९०. ऋजारव अन्धे हो गये थे, उन्हें अच्छी आंखें दीं।
- ११. नृशद् के पुत्र का वाधिर्य दूर किया।
- १२. श्याव घायल हो गया था, उसे ठीक कर दीर्घायु बनाया।
- १३. सोमरि की युद्ध में रचा की।
  - १४. शरीर के टूटे अंगों का संधान किया।
- ३५. ऋषि श्रोण के जानुसंधिगत दौर्बल्य का निवारण हिया।
  - १६. कचीवान् कं अन्धत्व एवं बाधिर्य को दूर किया।
- १७. यज्ञ के कटे शिर को जोड़ा।
- १८. पूषन के टूटे दॉतों को ठीक किया।
  - १९. भग के विदीर्ण नेत्रों को ठीक किया।
  - २०. इन्द्र के स्तम्भ की चिकित्सा की।

अश्विनौ अंग-प्रत्यारोपण तथा संजीवनी विद्या में क़ुशल थे। इसके अतिरिक्त, वे पशुचिकित्सा में भी दत्त थे। गौ के वन्ध्यात्व को दूर कर उसे सन्तान तथा प्रभूत स्तन्य दिया।

अश्विती के प्रतीक की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। आयुर्वेदीय दृष्टि से ये आदर्श भिषक् के प्रतीक है जिनका युग्म रूप शल्य एवं चिक्कित्सासंप्रदायों का अथवा विज्ञान के सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पत्तों का प्रतिनिधित्व करता है। अश्विनी पत्ती के दो पंत्रों के समान कहे गये हैं; ज्ञान (सिद्धान्त) एवं कर्म (व्यवहार) भी आयुर्वेद के दो पत्त कहे गये हैं। इनमें एक भी त्रुटित हो तो गति नहीं हो सकती। अतएव भिषक् को उभयज्ञ होने का उपदेश किया गया है।

अश्विनों के अतिरिक्त, इन्द्र के चिकित्सा-चमत्कार के प्रसंग ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होते हैं। यथा अपाला के चर्मरोग तथा उसके पिता के खालित्य रोग का निचारण, अंध परावृज्ञ को दृष्टिदान, आदि पंगु श्लोण को गतिदान।

राजयचम, ग्राहि, पृष्टवामय, हृद्रोग आदि रोगों का भी उल्लेख है तथा इस प्रसंग में शरीरांग-प्रत्यगों का निर्देश मिलता है। विभिन्न अंगों के रोगों का नाश करने का भी उल्लेख है। (१०।१६४) प्रसूतिसंबन्धी ज्ञान भी स्पष्ट था (१०।१६२।१–४)।

ओषियों के संदन्ध में ऋग्वेद का ओषिस्ति (१०।४०।१-२३) महत्वपूर्ण है। इसमें ओषियों के स्वरूप, स्थान, वर्गीकरण तथा उनके कर्मो एवं प्रयोगों का स्पष्ट उल्लेख है। यह भी उल्लेख है कि किस प्रकार ओषियाँ लेने के बाद अंग-अंग,

उमयज्ञो हि भिषक् राजाहों भवति— सु० सू० ३।४५

पर्व-पर्व में फैलकर अपना कर्म करती हैं। आभ्यन्तर प्रयोग के साथ साथ ओषधियों का मणिधारण ( हाथ में बाँधना ) भी किया जाता था। ओषधियों के प्रयोग में युक्तिन्यपाश्रय तथा दैवन्यपाश्रय दोनों तथ्य सिन्निहित थे। भिषक् ओषधियों का ज्ञाता होता था जिनके द्वारा वह राचसों का नाज्ञ तथा रोगों का निवारण करता था, वह रचोहा तथा अमीबचातन दोनों था। रोगों के समवायिकारण ( दोष ) तथा निमित्तकारण ( क्रिम ) और दोषप्रत्यनीक तथा न्याधिप्रत्यनीक चिकित्सा का स्पष्ट संकेत है। विद्रोपवाद का भी संकेत 'त्रिधातु अर्म वहतं शुभस्पती' ( १।३४।६ ) तथा 'इन्द्र त्रिधातु अर्रगं (४।७।२८) इन मंत्रों में है। पश्चिचिकित्सा, सूर्यचिकित्सा, जल्विकित्सा, अग्निचिकित्सा, तथा वायुचिकित्सा का भी उल्लेख ऋग्वेद में उपलब्ध है।

### यजुर्वेद

शुक्ल यजुर्वेद में ओषिधयों की प्रशस्ति मिलती है तथा उनके द्वारा बलास, अर्श, श्वयथु, श्लीपद, हदोग, कुष्ट आदि रोगों के निवारण का उल्लेख मिलता है। पश्चओं तथा मनुष्यों के शरीरांगों का भी उल्लेख है। तैतिरीय संहिता (२।१।१)१, २।४।१४।५) में दृष्टिप्राप्ति तथा यद्मा और उन्माद के निवारण के लिए मंत्र आये हैं, राजयदमा तथा जायान्य रोगों का भी वर्णन मिलता है। त्रिदोपवाद का स्पष्ट संकेत मिलता हैं।

### अथर्ववेद

अथर्ववेद में आयुर्वेदसंबन्धी विषय विस्तार से मिलते हैं इसी कारण अन्य वेदों की अपेचा अथर्ववेद से आयुर्वेद का संबन्ध जोड़ा जाता हैं। ऋग्वेद में जो तथ्य सूत्ररूप से संकेतित हैं उनका विशदीकरण अथर्ववेद में हुआ है। विषयक्रम से इन पर विचार करना उपयुक्त होगा।

### मौलिक सिद्धान्त

आयुर्वेद का मौलिक सिद्धान्त त्रिदोष है जिस पर उसके सभी श्रंग आधारित है। इसके अतिरिक्त, शरीरिकया तथा दृष्यगुण के मंबन्ध में भी आयुर्वेद की मौलिक

कुछ ओषिधयाँ भी रचोहा और अमीबचातन दोनों थी यथा प्तदु ( ८।२।२८ )

- २. साकं यच्म प्रपत चापेण किकिदीविना। साकं वातस्य ध्राज्या साकं नश्य निहाकया॥ (ऋ० १०।९७।९३)
- ३. १२।७५-१०१; १९।८१-९३, २०।५-९, २५।१-९ इत्यादि
- अकृत् क्लोमानं वहगो भिषज्यन् मतस्ते वायव्यैर्न मिनाति पित्तम्'-१९।८५ चाषान् पित्तेन—२५।७

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समिताविव । विप्रः स उच्यते भिषग् रत्त्रोहामीवचातनः।
 ( ऋ० १०।९७।६ )

विधारधारा है। ये सब पुनः पञ्चभूतवाद पर अवलंवित हैं। वेद सभी ज्ञान का आदिस्रोत है अतः इन सिद्धान्तों का मूल भी वहीं प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद में इन सिद्धान्तों का अत्यन्त सूदम रूप से उल्लेख है। कालक्रम से आयुर्वेद के सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि का भी विकास हुआ जिसका निदर्शन अथर्ववेद में हुआ है।

### त्रिदोषवाद

'य एकमोजस्त्रेघा विचक्रमे (१।२४।१) इस मंत्र में जीवनीय व्यापार (ओज) के संचालक तीन द्रव्यों का स्पष्ट उल्लेख है। सायणाचार्य ने 'त्रेघा' शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है—'वातपित्तरलेप्मलचणदोषत्रयकारिदेवतात्मना'।

'इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्। छर्दिर्यच्छ मघवद्भ्यश्च महां च यावया दिद्यमेभ्यः॥ २०।८३।१

यह ऋग्वेद का मंत्र है। इस मन्त्र में भी त्रिधातु (वातिपत्तकफ) का स्पष्ट उल्लेख है।

यो अभ्रजा वातजा यश्च शुज्मो वनस्पतीन् । (१।१२।३)

मंत्र की भी व्याख्या त्रिदोषपरक की जाती है। 'अश्र' शब्द से कफ तथा 'शुष्म' शब्द से पित्त का ग्रहण किया जाता है। इसमें वनस्पतियों के त्रिदोषनाशकत्व की चर्चा है।

नव प्राणान् नवभिः संमिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसा वेष्टितानि ॥

इस मंत्र में भी हरित (स्वर्ण), रजत तथा अयस के द्वारा क्रमशः पित्त, कफ और वात का संकेत हैं जिनके प्राकृत रहने से प्राणों का धारण होता है तथा पुरुष शतायु एवं दीर्घायु होता है। इससे पुनः इन दोषों के पृथक् तीन-तीन विभागों का संकेत मिळता है जो आगे चळ कर पाँच-पाँच हो गये।

"त्रयःपोषास्त्रिवृतिं श्रयन्तामनक्तु पूषा पयसा वृतेन"—४।२८।३ इस मंत्र में भी यही भाव ध्वनित होता है।

सुश्रुतसंहिता के एक प्रसिद्ध श्लोक (सू० २१।६) में सोम, सूर्य और वात के प्रतिनिधि शरीरस्थ कफ, पित्त और वात कहे गये हैं। ऐसा संकेत निम्नांकित मंत्रों में मिलता है:—

तुभ्यं वातः पवतां मातिरश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः । सूर्यस्ते तन्वे शं तपित त्वां मृत्युर्दयतां मा प्रमेष्ठाः ॥ नाश्रध

यहाँ 'आपः' शब्द 'चन्द्रमा' के बदले जलीय कफ का बोधक है।

'यत्राग्निश्चनद्रमाः सूर्यो वातः' (१०।७।१२) में स्पष्टतः इन तीर्नो का एकत्र उक्लेख है।

पृथक् पृथक् दोषों का भी स्पष्ट उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वात के पाँचों

प्रकारों का नाम आया है। वित्त का 'पित्त' तथा 'मायु' शब्द से निर्देश है। विलास' शब्द जो परवर्ती प्रन्थों में कफ का पर्याय है, वेदों में संभवतः कफ, आम और दौर्बक्यजनक आमज या कफप्रकोपजन्य विकार का वोधक है।

वातिवकार के लिए 'वातिकृत' या 'वातिकार' शब्द प्रयुक्त हुयं हैं। पिप्पली वातिकृतभेपजी (६।१०९।६) तथा विषाणका वातिकृतनाशानी (६।४४।६) कही गई है। इसी प्रकार वलासनाशानी ओपिधर्यों का उल्लेख है (८।७।१०) ब्रीहि और यव 'अवलास' कहे गये हैं—'शियों ते स्तां ब्रीहियवाववलासावदोमधी। एती यद्मं वि बाधेते एती मुक्रती अंहसः' (८।२।१८)। 'अश्रेष्टमाणो अधारयन्' (३।६।२) में 'श्रेष्मा' शब्द से कफ का प्रहण किया गया है। सायणाचार्य ने इसकी ब्याख्या में लिखा है—'श्रेष्टमोपलिक्षितिविदोपद्धितशरीररहिताः।'

पाचन एवं धातुव्यापार

अग्नि की स्थिति जङ्चेतन सभी पदार्थों में बतलायी गई है :— अग्निर्भूम्यामोषधीष्वग्निमापो विश्वत्यग्निरश्मसु । अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः ॥ १२।१।१९

श्ररीरस्थ अन्नि को 'वैश्वानर' 'विश्वंभर' 'विश्वशंभू' आदि शब्दों से कहा गया है। ( ७१८३:५-४ आदि ) सायणाचार्य ने व्याख्या में इन्हें निम्नांकित रूप में स्पष्ट किया है:—'एप परमात्मा अग्निः ननु वैश्वानरात्मना पोषको भोक्ता खलु'

'विश्वान् जन्तून् अरः प्रतिगतः प्रविष्ट इति विश्वानरः तेन जन्यमानः अग्निः वैश्वानरः'

'विश्वं सर्वं प्राणिजातं विभक्तिं अनुप्रविश्य अशितपीतादिकिपचनेन पोषयतीति विश्वंभरो जाठराग्निः'

निम्नांकित मंत्रों में भी पाचन व्यापार का स्पष्ट उक्लेख है :--

'अग्निः पचन् रक्ष्तु त्वा पुरस्तादिन्द्रो रक्ष्तु दक्षिणतो मरुत्वाद्'

१२।३।२४

यदन्नमद्म्यमृतेन देवा दास्यन्नदास्यन्तुत संगृणामि । वैश्वानरस्य महतो महिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्नम् ॥ ६।७१।३

- ९. इस संबन्ध में २।१६।९; ६।४९।२; १९।८।२६ मंत्र देखें।
- २. तस्य त्वं पित्तमासिथ—१।२४।१; अग्ने पित्तमपामसि—१८।३।५ त्रीन् धर्मानभि वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः—९।१।८
- ३. और देखें श्रीमद्भगवद्गीता में :—
  अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
  प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १५११४
  'वैश्वानर उदरस्थः अग्निः भूत्वा' अयं अग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते' (बृह० उ० ५।९।१) इत्यादिश्वतेः—शांकरभाष्य

पुरुष के अन्तिस धातु रेतस् या शुक्र तो स्पष्ट ही था जो सन्तानोत्पत्ति के लिए आवश्यक था—'पुंसि वै रेतो भवति, तत् स्त्रियामनुपिच्यते । तद् वै पुत्रस्य वेदनम्' (६।११।२)। सभी धातुओं का सारभाग ओज भी स्पष्टतः ज्ञात था जिसके कारण शर्रार में बल होता है। जिस प्रकार पुरुषों का सार मधु है उसी प्रकार शरीरस्थ धातुओं का सार ओज है जो जीवन का धारक है:—

'ओजः प्रथमजं ह्येतत्' १।३४।२ यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मधावधि। एवा मे अश्विना वर्च आत्मिनि घ्रियताम्॥' यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मधावधि। एवा मे अश्विना विघस्तेजो बलमोजश्च घ्रियताम्॥ ६।१।१६–१७

अन्न में पाचन द्वारा उद्भूत रस तथा अन्तिम धातु शुक्र के बीच में अन्य धातुओं की श्रृंखला भी न्यवस्थित हुई। 'सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः' (२०१६२/६) में 'सप्त सिन्धु' सप्त धातुओं का प्रतीक माना जा सकता है। सिरागत रक्त (१।१०)१) तथा रक्त, मांस, मजा, अस्थि (४।१२।१-७; १०।९।१८; ११।८।११) का पृथक् भी स्पष्ट निर्देश है।

#### शरीर रचना

शरीर के अंगप्रत्यंगों का उल्लेख अनेक संद्रभों में किया गया है। रोगाधिष्टान के रूप में अचि, नासिका, कर्ण, छुबुक, शीर्षन्, मिस्तष्क, जिह्वा, प्रीवा, उिण्णहा, किसा, अनुक्य, अंस, बाहु, हृद्य, क्रोम, हलीक्ण, पार्श्व, मतस्ना, प्लीहा, यक्न, आन्त्र, गुद्दा, विष्टु, उद्दर, कुचि, प्लाशि, नाभि, उरु, अष्टीवत्, पार्धण, प्रपद, भसद्, श्रोणि, अस्थि, मज्ज, स्नाव, धमनी, पाणि, अंगुलि, नख, लोम, पर्व, त्वचा प्रभृति का उल्लेख है (२।३३।१-७)। गुल्फ, जानु, जंघा, कफोड, पृष्टी, पेशनी, प्रतिष्ठा, उच्छूलङ्क, ककाटिका तथा स्रोतों का भी निर्देश है (१०।२।१-८)। धमनियों और सिराओं का स्पष्ट वर्णन उपलब्ध होता है:—

अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । अभ्रातर इत्र जामयस्तिष्ठन्तु हुतवचसः ॥ शतस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम् । अस्थुरिन्मध्यमाः इमाः साकमन्ता अरंसत ॥ १।१०।१–३ इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनीरुत । तासां ते सर्वोसामहमशमना बिलमप्यधाम् ॥ ०।३६।२

तुल्लना करें :—अमरैः फलपुष्पेभ्यो यथा संश्रियते मधु ।
 एवमोजः स्वकर्मभ्यो गुणैः संश्रियते नृणाम् ॥' च० सू० ६७।७७

२. इसके अतिरिक्त, देखें १०।९।१५-२४; ११।८।११-१७

हृदय का वर्णन निम्नांकित रूप में मिलता है :—
पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम् ।
तिस्मन् यद् यदममात्मन्वत्तद् वे ब्रह्मविदो विदुः ॥ १०।८।४३
मूत्रनिर्माण से संबद्ध अंगों का वर्णन निम्नांकित मन्त्र से स्पष्ट है :—
यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद् बस्ताविध संश्रुतम् ।
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥ १।३।६

रोग

अथर्ववेद में रोग दो प्रकार के कहे गये हैं शपध्य और वरुण्य। इनमें एक आहारादिनिमित्त तथा दूसरा शापादिजन्य है। केशवपद्धित में श्री व्याधियाँ दो प्रकार की बतलाई गई हैं—आहारिनिमित्त तथा अन्यजन्मपापिनिमित्त। निज तथा आगन्तु रोगों का भी क्रमशः रोग एवं आस्राव शब्द से अभिधान है। रोग दोष-प्रकोपजन्य विकार है तथा आस्राव (रक्तस्राव आदि) अभिधात आदि से व्यथापूर्व उत्पन्न होता है। 'रोग' और 'आस्राव' शब्दों का साथ साथ प्रयोग महत्वपूर्ण है। रे

अधिष्ठानभेद से रोगों का उल्लेख ऊपर किया गया है। इसके अतिरिक्त, कास, हृदद्योत, हरिमा, किलास, चेत्रिय, कुष्ठ, हृदयामय, बलास, पर्वभेद, गंडमाला, अपचित, विद्विध, विसल्यक, जायान्य, दुर्नाम, मूत्राघात, वातीकार, वालिज, उन्माद, राजयच्मा, उदरदार, ऊरुघात, अश्मरी, अर्बुद, इदि, मदमूर्च्झा, क्रैंडय आदि रोगों का उल्लेख है।

तक्मन् (संभवतः विषमज्वर) का वर्णन विस्तार से किया गया है। यह बाह्रीक, गंधार, मुझवान्, महावृषः, अंग तथा मगध प्रदेशों में अधिक होता था तथा वहाँ जाने वाले लोग इससे संकान्त होते थे। बलास इसका भाई तथा कासिका इसकी वहन कही गई है। बलास कफ, आम तथा तज्जन्य रोगविशेष का बाधक है। सन्तत, तृतीयक, अन्येद्युष्क, शीताभिप्राय-उच्णाभिप्राय; प्रैष्मिक, वार्षिक, शारद आदि विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया गया है। (पारराध-४)

### क्रिमि

क्रिमियों का विस्तृत वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इनका वर्गीकरण दृष्ट-अदृष्ट; वर्णभेद से, आकृतिभेद तथा अधिष्ठानभेद से किया गया है। क्रिमिनाशन के प्रसंग में

मुज्जन्तु मां शपश्याद्यो वरुण्यादुत—सौ० ६।९८।२

एवा रोगं चास्रावं चान्तस्तिष्ठतु मुझ इत्—शौ० १।२।४ तदास्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत्—शौ० २।३।४

इस प्रसंग में ९।८।१-२२; ११।३।३९-५०; ७।७६।४-५; ७।७४।१-४, ६,१२७।
 १; ६।१४।१-३; ५।४।१-१०; १।१२।३; १।२२।१-४; १।२३।२४ प्रसृति मन्त्र द्रष्टव्य हैं।

क्रिमिपरिवार (राजा, माता, भ्राता, स्वसा) तथा वेश-परिवेश का उल्लेख किया गया है। बीजरूप (Cyst) सूच्म एवं दुर्लच्य क्रिमियों को छुल्लक कहा गया है। क्रिमि के ककुद्, शीर्ष, श्रृङ्ग, कुषुम्म आदि अंगों का भी निर्देश है। बालकों में क्रिमिरोग विशेष रूप से मिलता था। अतएव कुमार के क्रिमियों का विशिष्ट उल्लेख हैं:— 'कुमारस्य क्रिमीन् धनपते जिहि' (पा२३१२)। इस सम्बन्ध में २१३१११-५; २१३२११-६; ४१३७११-१२; पा२३११-१३ मन्त्र अवलोकनीय हैं। सूर्य दृष्ट एवं अदृष्ट क्रिमियों का नाश करते हैं (पा२३१६)। इसके अतिरिक्ष, अग्नि (११२८११) भी क्रिमियों की निकित्सा की परंपरा अत्यन्त प्राचीन थी जिसका उल्लेख निम्नांकित मन्त्रों में हुआ है:—

त्वया पूर्वमथर्वाणो जध्नू रक्षांस्योषघे । त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्तः ॥ ४।३०।१ अत्रिवद् किमयो हन्मि कण्ववज्ञमद्ग्निवत् । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन् ॥ ४।२३।१०

रचस्, पिशाच आदि शब्द अदृष्ट सूच्म क्रिमियों के लिए प्रयुक्त हुये हैं। अग्नि रचोध्न माना गया है। इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि श्वियों के श्रोणि में शूरू उत्पन्न करने वाले राचसों का नाश करे—'श्वीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रचांसि नाशय' (८।६।१३)। स्पष्टतः यह सूतिकारोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का निर्देश है।

क्रिमिध्न औषधियों में अजश्वंगी, गुग्गुल, पीला, नलदी, औचगंघि, प्रमन्दनी अश्वत्थ, महावृत्त, आदि प्रमुख कही गई हैं (४।३७।३-४)।

### चिकित्साविधियाँ

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा यह भ्रम फैलाया गया है कि आयुर्वेद का प्रारंभिक रूप केवल जादू-टोने का था। यह सही है कि आधिदैं जिक दृष्टिकोण से विभिन्न देवताओं की प्रार्थना रोग-निवारण के लिए की गई है किन्तु मात्र यही प्राचीन चिकित्सा नहीं थी। दैवन्यपाश्रय के अतिरिक्त, ओषधियों के द्वारा युक्तिन्यपाश्रय चिकित्सा भी होती थी। औषधियों का आभ्यन्तर प्रयोग के अतिरिक्त बाह्य प्रयोग भी होता था। ओषधियों के मणि का धारण भी किया जाता था।

आहारादिनिमित्त में युक्तिन्यपाश्रय तथा शापादिनिमित्त में दैवन्यपाश्रय चिकित्सा होती थी। केशव ने लिखा है कि आहारनिमित्त न्याधि की चिकित्सा आयुर्वेदीय विधियों से तथा अन्यजन्मपापनिमित्त रोगों में अथर्ववेदोक्त चिकित्सा की जाती है:—

तत्र द्विविधा व्याधयः, आहारिनमित्ता अन्यजन्मपापिनमित्ताश्च । तत्राहार-२ आ० निमित्तेषु चरकबाहटसुश्रुतेषु ..... व्याध्युपशमनं भवति । अशुभनिमित्तेषु अथर्ववेदविहितेषु शान्तिकेषु व्याध्युपशमनं भवति —के. प.

देखें-अथर्ववेदभाष्य ( होशियारपुर ), भाग १, पृ० ३२

कौशिकसूत्र में अनेक उपचारों का वर्णन है यथा वातिक तक्म रोग में मांसमेदः पान, वातिपत्तज में तैलपान, रलैप्मिक में मधुपान; वातरोगों में घृत का नस्य, हृद्दोग और कामला में हरिद्रौदन भोजन, रवेतकुष्ठ में कण्डे से रगड़कर सृङ्गराज, हरिद्रा, इन्द्रवारुणी और नीलिका के पुष्प पीसकर लेप, चतज रक्तस्वाव में लाचोदक-सेक, राजयच्म-कुष्ठ-शिरोरोग-सर्वांगवेदना में नवनीतिमिश्रित कुष्ठ का लेप, शस्त्रा-धात में लाचाश्रुत दुग्धपान, गंडमाला में शंख धिसकर लेप, जलौका से रक्तस्वाव, मूत्रपुरीषरोध में हरीतकी आदि भेदनीय द्रव्यों का प्रयोग, मूत्ररोध में शिशन में लोहशलाकाप्रवेशन आदि।

इसके अतिरिक्त, यान्त्रिक उपायों का अवलम्बन भी होता था यथा मूत्राघात में श्रालाका से मूत्र निकालते थे (११३११-९)। अनेक शलयिक्रियाओं का भी प्रयोग होता था यथा अपची में शलाका द्वारा वेधन (७१७८११-२); प्रसविकार में योनिभेदन (१११११-६) आदि। सूर्यिकरणों के द्वारा किमिनिवारण (२१३२११-६), हृद्रोग, कामलापाण्डु आदि रोगों का निवारण (११२२११-४); जलचिकित्सा (६१९२१३) तथा वायुचिकित्सा का भी वर्णन है। सत्वावजय का भी तत्कालीन चिकित्सा में प्रमुख स्थान था। धेर्य, सान्त्वना आदि के द्वारा रोगी के मनोबल को ऊँचा रखते थे जिससे रोग के निवारण में सुविधा होती थी। इस सम्बन्ध में निम्नांकित मन्त्र अवलोकनीय हैं—

मा बिभेर्नमरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । निरवोचमहं यद्ममङ्गेभ्यो अङ्गज्यरं तव ॥ ४१३०।८ यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव । तमाहरामि निर्ऋतेरूपस्यादस्पार्शमेमं शतशारदाय ॥ २०।६६।७ सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः—८।२१४

अर्थात्—'डरो मत' तुम मरोगे नहीं, मैं तुम्हें नीरोग कर दूंगा।

ईर्ज्यां, क्रोध आदि मनोविकारों को शान्त करने का उपाय भी विहित है। दर्भ मन्युशमन कहा गया है (६।४२-१-३; ६।४३।१-३); ईर्ज्याभेषज (७।४६।१; ६।१८।१-३; ७।४५।१-२) का भी वर्णन है।

प्रसृति

स्त्री प्रजननांगों में योनि, गवीनिका आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। 'गशीनिके'

इस द्विवचनान्त शब्द से गर्भाशयसंबद्घ डिम्बनलिकाओं (Fallopian tubes ) का बोध होता है। गर्भाधान से इनका सम्बन्ध बतलाया गया है:—

धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्याः नार्याः गवीन्योः । पुमांसं प्रथमाधेहि दशमे मासि सूतवे ॥ श२श१०

मूत्रवह निलकाओं के लिए भी 'गवीनी' शब्द व्यवहत हुआ है :—
यदान्त्रेषु गवीनयोर्यद् बस्ताविध संश्रितम (१।३।१)

सुखप्रसव के लिए अनेक मन्त्र आये हैं। (१।३१।१-६)

वि ते भिनद्भि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके।

वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाऽवजरायु पद्यताम् ॥ १।११।४ इस मन्त्र में गर्भाशयभेदन के द्वारा प्रसव का संकेत मिलता है। गर्भाधान के सम्बन्ध में भी अनेक मन्त्र हैं (५।२५।१-१३; ६।८१।१-३)। गर्भदोषनिवारण के लिए ८।६।१-२६ मन्त्र द्रष्टव्य हैं। इनमें गर्भणात तथा गर्भ प्वं गर्भिणी को भाकान्त करने वाले अनेक जीवाणुओं के निराकरण की चर्चा है। गर्भदहंण के लिए ६।१०।१-४ मन्त्र हैं।

### विषविश्वान

अथर्ववेद में विषों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिमियों और दोषों के अतिरिक्त विष भी रोगों के उत्पादक कारण है। अतः निर्विषीकरण के सम्बन्ध में अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। अनन के निर्विषीकरण का निम्नांकित मन्त्र देखें:—

> यदश्नासि यत् पिबसि धान्यं कृष्याः पयः । यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमिविषं कृणोमि ॥ नारा१६

इसके अतिरिक्त ८।७।१०, ६।१००।१-३, ७।५६।१-८, ४।६।१-८, ४।७।१-७, विशेषतः सर्पविषनाशन के लिए ५।१३।१-११, ६।१२।१-३, ७।८८।१, १०।४।१-२६ मंत्र अवलोकनीय हैं। स्थावर एवं जांगम विषों का विस्तृत वर्णन मिलता है। निम्मां-कित मंत्र से ज्ञात होता है कि विषविद्या अत्यन्त प्राचीन तथा परम्परागत थी:—

यद् ब्रह्मभिर्यद् ऋषिभिर्यद् देवैः विदितं पुरा । यद् भूतं भव्यमासन्वत् तेना ते वारये विषम् ।। ६।१२।२ अपामार्ग, तौदी, षृताची, वरण आदि ओषधियाँ विषम् कही गई हैं।

#### शल्यशालाक्य

अपचीवेधन, ( ७।७४।१-२ ), गर्भाशयभेदन (१।११।५), विद्रिध (६।१२७।१), रक्तस्रावनिवृत्ति के लिए धमनीबन्धन ( १।१७।१-३ ), व्रणचिकित्सा (२।३।१-६ ) आदि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है किन्तु अपेचाकृत इसका उल्लेख कम है। सम्भव है, अथर्ववेदीय परम्परा चिकित्साप्रधान हो और शल्यप्रधान परम्परा के तरकालीन ग्रन्थ अधुना उपलब्ध नहीं हैं।

यह भी सम्भव है कि ऋग्वेद काल में देवासुरसंग्राम के कारण शल्यतन्त्र की आवश्यकता अधिक होने से उसका रूप विकसित हुआ हो जो बाद में धीरे-धीरे शान्तिकाल में कम हो गया।

'वृष्णे ते हरी वृषणा युनितम' (२९।३७।६) में इन्द्र के वृषणों के प्रत्यारोपण का प्रसंग ध्वनित होता है। इसी प्रकार निम्नांकित मन्त्र में संवानीय कर्म का संकेत मिलता है:—

> यथा नकुलो विच्छिन्नो संद्धात्यहिं पुनः । एवा कायस्य विच्छिन्नं संघेहि वीर्यावति ॥ ( ६।१३६।४ )

६।१**६**।१–४ में अन्तिरोगभेषज का वर्णन है। अन्धत्व के निवारण के लिए निम्नोंकित मन्त्र है:—

> यः क्रणोति प्रमोतमन्धं क्रणोति पूरुषम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ धानाश्र

अञ्जन का विधान भी है जिससे नेत्र मधु के समान स्वच्छ हो जाते हैं :— स्वाक्तं में चावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम् । स्वाक्तं में त्रह्मणस्पितः स्वाक्तं सविता करत् ॥ ७१३०।१ अच्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् । अन्तःकृणुष्व मां हृदि मन इन्नौ सहासित ॥ ७१३६।१ आञ्जनमणि (४१९।१) चच्चष्य एवं नेत्ररोगध्न कहा गया है।

भूतविद्या

अथर्वनेद भ्तिविद्या का आकरग्रन्थ है। इसमें विविध भूतों, पिशाचों और राचसों का वर्णन एवं उनके निराकरण के विविध उपाय मिलते हैं। आगे चल कर तन्त्रविद्या के विकास में यह पृष्ठभूमि बड़ी सहायक सिद्ध हुई। कृत्या एवं कृत्यानाशन उपायों का भी वर्णन है। अन्य उपायों के अतिरिक्त, ओषधियों का मणिधारण भी इसके लिए विहित है। दशवृत्त, पृश्तिपणीं, अपामार्ग, जंगिड, शतवार, कुष्ठ तथा आञ्जनमणि का प्रयोग रचोधन कहा गया है। अग्नि और सूर्य रचोधन कहे गये हैं। राचस कव्याद, रक्तपायी तथा मनोहन तीन प्रकार के होते हैं। इनका उपसर्ग अन्न, चीर, मन्थ, जल, शय्यासन आदि के द्वारा होता है (५१२९१३-१५)। जनपदोद्ध्वंस का भी संकेत मिलता है जिसमें गाँव के गाँव साफ हो जाते हैं।

यं प्राममाविशत इद्मुप्रं सहो मम।
 पिशाचास्तस्मान्निश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ ५।३६।८

रसायन

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ( १०।८।३२ )

यह संसार विधाता का काव्य है जो अजर-अमर है। ऐसी स्थिति में यह इस्झा होना स्वाभाविक है कि क्या मनुष्य भी अजर-अमर हो सकता है ? इसी प्रश्न के समाधान में आयुर्वेद के 'रसायन' अंग का विकास हुआ। मनुष्य अमर नहीं हो सकता क्योंकि वह मरणधर्मा है किन्तु उसे अजर, नीरोग एवं दीर्घायु बनाया जा सकता है। यही 'रसायन' का उद्देश्य है-रसायनं च तज्ज्ञेयं यज्जराव्याधि-नाशनम् ।

वि देवा जरसावृतन् वि त्वमग्ने अरात्या । व्यहं सर्वेण पाप्मना वि यद्मेण समायुषा ॥ ३।६।३१ इसके अतिरिक्त, निम्नांकित मन्त्रों में रसायन का भाव स्फुट हुआ है :-आहार्षमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः।

सर्वांगं ते चक्षः सर्वमायुश्च तेऽविदम् ॥ २०।६६।१० अपलिता केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोर्बलम् । ऊर्वोरोजो जंघयोर्जवः पादयोः।

प्रतिष्ठा अरिष्टानि में सर्वोत्मानिभृष्टः । १६।६०।२

नीरोग एवं शक्तिशाली रहकर हम दीर्घायु हो यही मावना इससे व्यक्त होती है। जीवन्ती, सहमाना, दर्भ, शतवार आदि प्रमुख रसायन ओषधियाँ हैं। इनके सेवन से पुरुष जरदृष्टि हो जाता है-'प्रत्यक् सेवस्व भेषजं जरदृष्टिं कृणोमि त्वा' ( पाइ ०।५ ) । इस सम्बन्ध में दीर्घायुष्य प्रकरण के मंत्र द्रष्टव्य हैं ।

#### वाजीकरण

कामशक्ति को बढ़ाने तथा सन्तानोत्पत्ति के लिए वाजीकरण का उपयोग चिर-काल से चला आ रहा है। वृषरोगशमन के मंत्र ( ५।१६।१–११ ) अवलोकनीय हैं। शेपहर्षणी ओषधि का प्रयोग वाजीकरण के लिए विहित है ( ४।४।१-८ )। शिश्नवृद्धि का भी विचार किथा गया है। निम्नांकित मंत्र देखें :-

> अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च । अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन् घेहि तनूवशिन् ॥ ४।४।८ यावदंगीनं पारस्वतं हास्तिनं गाद्भे च यत्। यावदश्वस्य च वाजिनस्तावत् ते वर्धतां पसः ॥ ६।७२।३ येन कुशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्। तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः ॥ ६।१०१।२

इसके विपरीत क्लीवकरण का भी विधान है (६।१३८।१-५)। शुक्रवह नाहियों

का भेदन कर निर्वीर्ष बनाने का भी उल्लेख है जो आधुनिक Vasectmy का आध रूप है:---

ये ते नाड्यो देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम् । ते ते भिनद्भि शम्ययामुख्या अधि मुख्कयोः ॥ ६।१३८।४

ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिषदों में भी आयुर्वेद की प्रचुर सामग्री मिलती है। पुतरेय ब्राह्मण में ओषधियों के रोगनिवारकत्व (३१४०), अञ्जन से नेत्ररोगनिवारण (११३), वरुणकोप से जलोदर रोग की उत्पत्ति (हरिश्चन्द्रोपाख्यान) आदि। इसी प्रकार शतपथब्राह्मण में भी अनेक संदर्भ मिलते हैं। गोपथब्राह्मण में यह महत्वपूर्ण उल्लेख है कि ऋतुसंधियों में रोग होते हैं और ऋतुसंधियों में ही यज्ञ किये जाते हैं।

छान्दोग्य उपनिषद् में मधुविद्याप्रसंग (५११७), हृदयनाडीवर्णन (८१९१६), आहार का रसमल-विवेचन (६१५), पामारोग (४१९१८), दीर्घायुष्य (३१९६), बृहदारण्यक उपनिषद् में शरीरांगों का वर्णन (२१४१९१), हृदयवर्णन (२१९१९९, ४१२१३, ४१३१२०), नेत्ररचना (२१२१३) इत्यादि विषय उपलब्ध होते हैं। करूपसूत्रों में भी प्रभूत सामग्री मिलती है।

## ओषधि-विज्ञान

वैदिक काल में लोक का जीवन वनस्पतिमय था। वन्य प्रदेशों में तो वनस्पतियों बाहुल्य था ही, प्रामीण खेत्रों में भी उनकी अधिकता थी। इस कारण मनुष्य अपनी दैनन्दिन आवश्यकताओं की पूर्ति उसी के माध्यम से करता था। दन्तधावन से लेकर बाहार तक तथा शय्या से लेकर रथ तक सभी में वनस्पति का ही प्रयोग था। बस्त एवं आच्छादन भी इन्हीं से प्राप्त होते थे। स्नान, अनुलेपन, अंगराग, तैल आदि भी इन्हीं से बनते थे। खियाँ अपने श्रङ्कार-प्रसाधन में इनका उपयोग करती थीं तो पुरुष अपना शर-साधन इससे करते थे। गृहनिर्माण में वनस्पतियों का प्रभूत उपयोग था तो गृह के नाना उपकरण, पात्र आदि इन्हीं से बनते थे। लेखनकार्य में भी पेड़ों की महीन छाल का कागज के रूप में तथा अनेक रंजक वनस्पतियों के रस का स्याही के रूप में प्रयोग होता था।

यज्ञों में वनस्पतियों का विशेष उपयोग था। यज्ञशाला के निर्माण से हेकर यज्ञ की परिधि, यूप तथा विविध पात्र तक में विभिन्न वनस्पतियों का व्यवहार था। सोम तो यज्ञों में एक प्रधान द्वव्य था ही जिसके कारण इसे

भैषज्ययक्ता वा एते । तस्मादतुसंधिषु प्रयुज्यते । ऋतुसंधिषु वै ब्याधयो
जायन्ते । ३।१।१९

ओषधिराज का विशेषण प्राप्त हुआ है। इसके अभाव में प्रतिनिधिभूत अन्य द्रव्यों का भी प्रचलन था।

इन प्राकृत प्रयोजनों के अतिरिक्त विकार के निवारण के लिए भी वनस्पतियों का प्रयोग होता था। यज्ञ के लिए निर्दिष्ट अजा, अश्व आदि पशुओं के काण होने पर उनकी चिकित्सा करनी पढ़ती थी जिसमें इन द्रव्यों का उपयोग होता था क्योंकि रूगण पशु का याग में प्रयोग निषिद्ध था। मनुष्य स्वयं अपने रोगों के निराकरण के लिए इनका प्रयोग करता था। इस प्रकार वैदिककालीन मानव के योगदान में वनस्पतियों का महत्वपूर्ण स्थान था। यही कारण है कि वैदिक वाङ्मय में ओषधि-वनस्पतियों की स्तृति में अनेक मन्त्र उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद का ओषधि सूक्त तो प्रसिद्ध है ही, अथर्ववेद में भी ऐसे अनेक स्थल आते हैं जहाँ मन्त्रद्वष्टा महर्षि वनस्पतियों की स्तृति करते नहीं अधाते। वनस्पतियों का लोक-जीवन में महत्वपूर्ण होने के कारण अनेक स्थानों एवं जनपदों के नाम वनस्पति के आधार पर प्रचलित हुये यथा वरणावती, मुंजवान, कारस्कर, शिमु आदि।

वैदिक मानव ने प्रकृति के साहचर्य से वनस्पतियों का ज्ञान प्राप्त किया। सभ्यता के विकास के साथ जैसे-जैसे उसकी आवश्यकतायें उभरने छगीं वैसे-वैसे वनस्पतियों के प्रयोग का चेत्र विस्तृत होता गया। इस कार्य में सर्वाधिक सहायता उसे पशुओं से मिछी। पशु-पद्मी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए जिन वनस्पतियों का उपयोग करते थे उनका प्रयोग मनुष्य ने अपने छिए भी करना प्रारम्भ किया। पशुओं की प्रयोगशाला में वह अनेक वनस्पतियों का अनुसम्धान कर उन्हें प्रकाश में लाने में सफल हुआ। यद्यपि उस समय आज के समान तकमीकी यन्त्र-उपकरण नहीं थे तथापि सूचम पर्यवेद्यणशक्ति (दिन्य दृष्टि) के बस्ट से उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। इस ज्ञान-साधना में पशु-पद्यियों के चिनष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण ही हम दखते हैं कि अनेक ओषधियों के नाम पशु-पद्यियों पर ही आधारित हैं।

ओषधियों का वर्गीकरण

वैदिक वाङ्मय में ओषधियों का वर्गीकरण विस्तृत रूप में मिलसा है।

१. वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम् । सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्या अवसे हुवे ॥ याः सुपर्णा आंगिरसीदिंग्या या रघटो विदुः । वपांसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतित्रणः ॥ मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे । यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यः यावतीनामजावयः । तावतीस्तुभ्यमोषधी : शर्म यच्छन्त्वाभृताः ॥ शौ. ८।७।२३-२५ जिससे उनके स्वरूप तथा गुणकर्म पर पूरा प्रकाश पड़ता है। प्राचीन महर्षियों ने वर्ण, पत्र, पुष्प, फल, कांड आदि अवयवों, अन्य रचनात्मक विशेषताओं, उद्भव-स्थानों तथा गुणकर्म का सूचम निरीच्चण कर उनके आधार पर वनस्पतियों को विभिन्न वर्गों में स्थापित किया है। सामान्यतः स्वरूप के अनुसार औद्धिद दृष्य वनस्पति, वानस्पत्य, वीरुध् तथा ओषधि इन चार वर्गों में विभाजित किये गये हैं। चरकसंहिता में भी ऐसा ही वर्गीकरण उपलब्ध होता है। ऋग्वेद में 'वानस्पत्य' शब्द नहीं मिलता, इसके स्थान पर विनन् शब्द प्रयुक्त हुआ है। सायण ने इसका अर्थ

१. इस सम्बन्ध में देखें ऋग्वेद का ओषधिसूक्त (१०।९७।१-२३) तथा अथर्व-वेद के सम्बद्ध स्थल ( ८।७।१-८, १९।६।१६-१७ ) विशेषतः निम्नांकित मन्त्र :---या फलिनीर्या अफला अपूष्पा याश्च पुष्पिणीः। बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुंचन्त्वहंसः॥ ऋ० १०।९७।१५ ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रस्वरीः। अरवा इव सुजित्वरी वीरुधः पारयिष्णवः ॥ ऋ० १०।९७।३ या बभ्रवो याश्र शुका रोहिणीरुत पृश्नयः। असिक्नीः कृष्णा ओषघीः सर्वा अच्छावदामसि ॥ शौ० ८।७।१ प्रस्तृणतीः स्तम्बनीरेकशुगाः प्रतन्वतीरोषधीरावदामि । अंशुमतीः काण्डिनीयां विशाखा ह्याम ते । वीरुघो चैश्वेदेवीरुग्राः पुरुषजीवनीः ॥ शौ० ८।७।४ पुष्पवती प्रसुमतीः फलिनीरफला उत । संमातर इव दुहामस्मा अरिष्टतातये ॥ शौ० ८।७।२६ या रोहन्स्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च। ता नः पयस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे ॥ शौ० ८।७।९७ आथर्वणीराङ्गिरसीदें वी मनुष्यजा उत । ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥ शौ० १९।४।१६ न त्वा तरन्त्योषधयो बाह्याः पर्वतीया उत । शौ० १९।४४।६ अवकोल्वा उदकात्मान ओषधयः । व्युवन्तु दुरितं तीचणश्चंयः ॥ शौ० ८।७:९ वनस्पतीन् वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः । द्विपाच्चतुष्पादिष्णामि यथा सेनामम् हनन् ॥ शौ० ८।८।१४ अग्नि ब्रमो वनस्पतीनोषधीरुत वीरुधः ॥ शौ० ११।६।१ वनस्पतीन् वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः ॥ शौ० ११।९।२४ तं भूमिश्चाग्निश्चौषधयश्च वनस्पतयश्च।

वानस्पत्याश्च वीरुधरचानु व्यचलन् ॥ शौ० १५।६।२

पलाश आदि वृत्त किया है। अधर्ववेद में उपर्युक्त चारों विभाग स्पष्ट रूप से मिलते हैं। ब्राह्मणग्रन्थों में ओषधि, वनस्पित और वानस्पत्य शब्द मिलते हैं किन्तु ऋग्वेद का 'विनन्' शब्द नहीं मिलता तथा वीरुध् भी नहीं है। 'वृत्त' शब्द मिलता है। इसी प्रकार उपनिषदों में 'ओषधि' और 'वनस्पित' तो मिलते हैं किन्तु 'वानस्पत्य' और 'वीरुध्' नहीं हैं। 'वृत्त' का प्रयोग हुआ है। सामान्य रूप से छोटे पौधों के लिए 'ओषधि' तथा बड़े वृत्तों के लिए 'वनस्पित' शब्द का प्रयोग प्रारम्भकाल से होता रहा है तथा इनका युग्म रूप 'ओषधि-वनस्पित' समस्त वानस्पितक जगत् का बोधक रहा है। 'ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ से वनस्पितयों के यही दो विभाग रहे होंगे जो आगे चलकर पुनः दो-दो में विभक्त होकर चार हो गये होंगे। ओषधि का ही गुरुम, लता आदि विशिष्ट संस्थान का बोध कराने के लिए वीरुध् एक वर्ग हो गया। उसी प्रकार वनस्पित का एक विभाग वानस्पत्य हो गया जो अपेन्नान् त छोटे वृत्तों का बोधक है।

## वनस्पतियों का नामकरण

वनस्पतियों के नाम अत्यन्त प्राचीनकाल से चले आ रहे हैं। निरुक्त में इन संज्ञाओं की निरुक्ति देकर उनका आधार स्पष्ट करने का प्रयस्न किया गया है। वस्तुतः आदिम मानव ने इन वनस्पतियां को जो नाम दे दिया वही प्रचलित हो गया होगा। सम्भव है, ऐसा करते समय उसके स्वरूप और कर्म का ध्यान रक्खा हो किन्तु अनेक संज्ञायें रूढ़ भी हुई। जो यौगिक थीं वह भी कालान्तर में रूढिप्रस्त हो गई। विद्वानों की मान्यता है कि वनस्पतियों के नामकरण पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव भी कम न था। प्राचीन सभ्यताओं ने स्वभावतः परवर्जी सभ्यताओं को प्रभावित किया। भारतीय वनस्पतियों के अनेक नाम असीरयन नामों से मिलते-जुलते हैं। किसने किसको प्रभावित किया यह निश्चयात्मक रूप से कहना कठिन है किन्तु अतिप्राचीन काल में भारत से इन देशों का सम्पर्क था और भारतीय सभ्यता से ये सभ्यतायें प्रभावित थीं। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि ओषधियों के नाम भी उनके न्यवहार के साथ-साथ वहां भारत से ही गये।

१. तमोषधीश्च विनम्श्च—ऋ० ७।४।५ ओषधिवनस्पतयः—शौ० ४।१५।३ (सा०) ओषधियों को लोम तथा वनस्पतियों को केश कहा गया है।—बृ० ३।२।१३ य ओषधीषु वो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः॥ १वे० २।१७ ओषधीषु शाल्यादिषु वनस्पतिष्वश्वत्थादिषु—शंकर

R. G. Harshe : Sivakosa, Introduction, page XLIX-LII

<sup>3.</sup> Nothing was known about synchronism of civilizations in

वैदिक काल में जो नाम मिलते हैं उनमें कुछ तो ज्यों के त्यों अब तक चले आ रहे हैं यथा उदुम्बर, अश्वत्थ आदि । कुछ नाम ऐसे हैं जो कालक्रम से परिवर्त्तित हो गये यथा गुल्गुलु-गुग्गुलु, कार्ष्मर्थ-काश्मर्य आदि । तीसरी कोटि में ऐसे नाम हैं जो आगे चल कर लुप्त हो गये और उनके स्थान पर नये नाम प्रचलित हुये यथा जङ्गिह, खलकुल आदि ।

अनेक शब्द जो आजकल वनस्पतियों के नाम में प्रयुक्त हो रहे हैं वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं किन्तु अन्य अर्थ में यथा द्रवन्ती, (ऋ० ५।४९।१८), ज्योतिष्मती (ऋ० १।४६।६), त्रिवृत् (ऋ० १।१४०।२), विश्वभेषज (ऋ० १०।६०।१२, १०।१३७।३), इसी प्रकार आथवंण शान्तिकल्प में अमृता, ब्राह्मी, गायत्री, ऐन्द्री, अपराजिता, अभया महाशान्तियों का उल्लेख है जिनके आधार पर आगे चलकर संभवतः तत्तद् ओषधियों की संज्ञायें निर्धारित हुईं। 'अतस' शब्द ऋग्वेद में काष्ठ के अर्थ में प्रयुक्त है जिससे अतसी शब्द बना। अरणी शब्द अगिम्मय्यन के काष्ठ की संज्ञा थी जो बाद में एक ओषधि का नाम हुआ। करंज और अरलु ऋग्वेद में राच्चसों के नाम हैं जो बाद में वनस्पतियों के नाम हुये। इसी प्रकार 'ऋतव्यधनी', 'ऋतवेधन' हुआ और घृताची लाचा का पर्याय बना। 'जीवन्ती' को

sumer and India till recent times. The discoveries of Mohenjo-Daro and Harappa opened new vistas into the field of oriental research, we known now that India was well known in sumer. Between Mohenjo Daro and Sumer "a Close trade connection is proved by the fact that seals of exactly the same type as those found in India have also been found in Babylonia' Hall and Haddon have already advanced the opinion that the people of sumer probably came from India. In fact the migration of the sumerians from India seems to be implied by Genesis and confirmed by Berosus. A Babylonian chronicle mentions the name of Andubar as of an Indian who taught astronomy to the early inhabitants of mesopotamia. The Indian tradition about trade relations between India and sumer is recorded in the Baberu Jataka. We cannot doubt at present about the frequent interocourse existing between both countries from very ancient times. ReV. H. Heres. S. J., the kingdom of Magan, B. C. Law volume I, page 546-547.

अथर्ववेद में ओषधित्व प्राप्त हुआ। 'रास्ना' शब्द जो रशना (मेखला) के अर्थ में प्रयुक्त होता था बाद में ओषधिविशेष का वाचक बना। 'इट' ऋग्वेद (१०।१७१।१) में एक ऋषि का नाम है जो वनस्पतिविशेष का भी बोधक है। महावला अथर्वपरिशिष्ट (७११९॥७) में देवताविशेष का बोधक है जो बाद में ओषधिविशेष में रूढ़ हुई। इसी प्रकार मुचकुन्द एक महामुनि थे (खि० २।१॥७) जो कालान्तर में एक वृष्ट हुये।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पशुपिचयों से ओषिघयों के ज्ञान में पर्याप्त सहायता प्राप्त हुई है अतः स्वाभाविक ही था कि उनके नामकरण में भी इनका योगदान हो। निम्नांकित उदाहरण इस सम्बन्ध में पर्याप्त होंगे—

१. वाराही

६. हंसपदी

२. नाकुछी

७. मृगादनी

३. सर्पगन्धा

८. अजश्रंगी

४. गन्धर्वहस्त

९. मेषश्रंगी

५. काक्साची

१०. अश्ववःर

वैदिक औषधियों के नामकरण का आधार भी वैज्ञानिक है :-- जिसके कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं :---

१—स्वरूप—अणु, आण्डीक, तीचणश्रंगी, नितत्नी, न्यग्रोध, पुनर्नवा, विषाणका । २—अवयव—

पर्ण--उत्तानपर्णा, चित्रपर्णी, पर्ण, पृश्निपर्णी, बाणपर्णी, सहस्रपर्णी, स्नेकपर्ण, हिरण्यपर्ण।

फल-फलवती।

पुष्प-हिरण्यपुष्पी, विषपुष्प, शंखपुष्पी।

कन्द्-कान्दाविष ।

३—उद्भवस्थान—क्याम्बू , शीतिका, मण्डूकी, वर्षाहु ।

३—गुण--

कप-अर्जुन, असिवनी, पीतदारु।

रस-अर्जुन, मधुक, मधुला, रसा।

गन्ध-अश्मगन्धा, औत्तर्गान्ध, प्रतिरज्जु, सर्पसुगन्धा, सुगन्धितेजन ।

प-कर्म-सामान्य-अपामार्ग, अमला, उदोजस, ऊर्जयन्ती, सहमाना, जीवला, त्रायमाणा, रोहिणी, विकंकत।

विशिष्ट—केशदंहणी, केशवर्धनी, क्लीबकरणी, मशकजंभनी, सुभंगकरणी, संवननी, शेषहर्षणी, सरूपंकरणी।

रोगमूलक—ईप्याभेषज, किलासभेषज, चेत्रियनाशिनी, विषदूषणी, हरितभेषज, वलासभेषज।

६—प्रशस्तिमूळक—प्तदु, भद्र, अर्क।

## वनस्पति के अवयव

वनस्पति के विभिन्न अवयव यथा काण्ड, शुंग, पर्व, पत्र, पुष्प, फल और मूल का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होता है। प्राचीन महर्षियों ने अपुष्पा तथा सपुष्पा और अफला तथा फिलनी औषधियों का विभाजन अत्यन्त सूच्मता से किया था। पत्र की विशिष्ट रचना, आकृति आदि पर भी उनका ध्यान गया था। फल तथा मूल की प्रधानता के अनुसार क्रमशः फिलनी तथा मूलिनी ओषधियों का भी निर्धारण हुआ था। श्रंगाकार फल को देखकर 'तीचणश्रंगी' आदि विशेषणों का प्रयोग हुआ। फल के लिए पिष्पल शब्द प्राचीन वाङ्मय में प्रयुक्त हुआ है और सपिष्पला ओषधियों की प्रशस्त की गई है।

अथर्ववेद में (८।७।१२) सुन्दर शैली में सभी अवयवों का उल्लेख है। प्रयस्वतीरोपधयः से ओपधियों के चीर का संकेत होता है। शतपथबाह्मण (१०।३।३।३) में अर्क के प्रसंग में विभिन्न अवयवों का निर्देश किया गया है यथा पर्ण, पुष्प, कोशी, समुद्र, धाना, अष्टीला, मूल । मूल के सम्बन्ध में अन्यत्र लिखा है कि ओपधियों के अग्रभाग यद्यपि शुष्क हो जाते हैं तथापि उनके मूल आर्द्र रहते हैं।

न केवल बाह्य रचना का अपि तु आभ्यन्तर रचना का भी वर्णन उपलब्ध होता है। बृहदारण्यक उपनिषद् (३।६।१-६) में पुरुष के अवयवों एवं धातुओं के समानान्तर वनस्पतियों तथा बृजों की रचना का वर्णन निम्नांकित मिलता है:—

| पुरुष     | वनस्पति                       |
|-----------|-------------------------------|
| १. लोम    | १. पर्ण ( Leaves and hairs )  |
| २. त्वक्  | २. बहिरूत्पाटिका ( Ectoderm ) |
| ३. रक्त   | ३. निर्यास ( Latex )          |
| ४. मांस   | ४. शकर ( Mesoderm )           |
| ५. स्नायु | ५. किनाट ( Endoderm )         |
| ६. अस्थि  | ६. आभ्यन्तरकाष्ठ (Heart Wood) |
| ७. मजा    | ७. म <del>ज्जा</del> ( Pith ) |

तना काट देने पर मूल से पुनः प्ररोह निकलते हैं किन्तु मूल काट देने पर

वृत्त का पुनरुद्भव नहीं होता । बीज से उत्पन्न होने वाले वृत्तों को 'धानारह' कहा गया है। बाह्य त्वकु से वनस्पतियों की रचा होती है।'

## वनस्पतियों का उद्भव एवं विकास

अथर्ववेद में कहा गया है कि वनस्पतियों का पिता अन्तरित्त तथा माता पृथ्वी हैं और इसके मूल समुद्र में रहते हैं। इससे अन्तरिच में फैलनेवाली (दिन्य ओषधियाँ ), पृथ्वी पर होनेवाली तथा समुद्री वनस्पतियों का संकेत होता है । पृथ्वी पर होनेवाली वनस्पतियों के भी दो वर्ग हो गये-एक पर्वतीय प्रदेश में होनेवाली दसरी समतल भूमि में होनेवाली । अथर्ववेद में एक स्थल पर इन्हें क्रमशः पर्वतीय और बाह्य कहा गया है । त्रिककुद् पर्वत पर अंजन की उत्पत्ति बतलाई गई है। इसी प्रकार बिष की उत्पत्ति भी पर्वत पर कही गई हैं । वातबहुछ ( जांगछ ) प्रदेश में होनेवाली वनस्पतियों का भी उल्लेख है<sup>8</sup>। जल में होनेवाली वनस्पतियों का भी निर्देश है जो शैवाल से आवृत रहती है । ऋग्वेद के ओषधिसुक्त में ठीक

१. मधुमन्मूलं मधुमद्ग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां बभूव । मधुमत्पर्णं मधुमत्पुष्पमासाम् ॥ —शौ० ८।७।१२ यद्यपि शुष्काण्ययाणि भवन्त्याद्राण्येव मूलानि भवन्ति-श० १।३।३।४ ओषध्यो मुलिन्यः - श० २।३।१।१० द्वरयो वा ओषधयः पुष्पेभ्योः न्याः फलं गृहणन्ति, मुलेभ्योऽन्याः

-ते बा ३।८।१७।४.

एतद्वै तासां समृद्धं रूपं यत् पुष्पवत्यः सुपिष्पलाः—श० ६।४।४।९७ तेजो ह वा एतद् बनस्पतीनां यद् बाह्या शकलः, तस्माद् यदा बाह्यशकल-मपतच्णुवन्त्यथ शुप्यति । -शः ३।७।१।८

- २. यासां चौष्पता पृथिवी माता समुद्रो मूळं वीरुधां व्यक्क्य-शौ० ८।७।२
- ३. या रोहन्त्यांगिरसीः पर्वतेषु च। ता नः पयस्वतीः शिवाः ओपधीः सन्तु शं हृदे ॥-शौ० ८।७।९७
- ४. देवाञ्जन त्रैककुद परि मा पाहि विश्वतः। न त्वा तरन्त्योषधयो बाह्याः पर्वतीया उत् ॥-शौ० १९।४४।६
- ५. सर्वे ते वध्यः कृताः वधिर्विषगिरिः कृतः ।-- शौ० शहा७ विधः स पर्वतो गिरिर्यतो जातमिदं विषम् ।--शौ० ४।६।८
- ६. देखें बिभीतक-ऋ० १०।३४।१
- ७. अवकोल्वा उदकात्मान ओषघयः । न्यूषन्तु दुरितं तीचणश्चंग्यः ॥

ही कहा है कि ओपिधयों के सैंकड़ों उद्भवस्थान है । इनमें भूमि सर्वोत्तम मानी गई है। ?

वनस्पतियों का विकास मुख्यतः जल और अग्नि इन दो तत्त्वों से होता है। अग्नीषोमीय सिद्धान्त के अनुसार जीवजगत् के संचालक ये ही दो प्रमुख तत्त्व हैं । इन्हीं के आधार पर ओपधियां सौग्य और आग्नेय कही गई हैं। शीत और उष्ण वीर्य का निर्धारण भी आगे चलकर इसी आधार पर हुआ। जल पोषक तत्त्व का प्रतीक है जो अग्नि के द्वारा रूपान्तरित होकर वनस्पति-शरीर को विकसित करता है।

पयस्वतीरोषधयः ( शौ॰ १८।३।५६ ) ओषधियों के सौम्य स्वरूप का संकेत करता है। शतपथवाह्मण में अनेक स्थलों पर ओषधियों में जल की स्थिति का निर्देश हुआ है<sup>8</sup>। इसी प्रकार वनस्पतियों में अग्नि की स्थित का भी उल्लेख है।"

वनस्पतियों के विकास का सुन्दर वर्ण उपनिषदों में मिलता है<sup>8</sup>। वनस्पतियों में चेतना की उपस्थिति का भी निर्देश उपलब्ध होता है<sup>8</sup>।

- १. शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुहः । —ऋ० १०।९७।२
- २. इमा या स्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । तासामधि त्वचो अहं भेषजं समुजयभम् ॥—शौ० ६।२१।१
- ३. शौ० ३।५३।५, राजानौ वा एतौ देवतानां यद् अग्निषोमौ । —तै० २।६।२।९, २, शौ० ६।५४।२
- ४. आपो हि एतासां रसः श० १।२।२।२, ३।६।१।७, ओषधयो वा अपामोद्म यत्र द्याप उन्दन्त्यस्तिष्ठन्ति तदोषधयो जायन्ते— णपारा४७, सौम्या ओषधयः—१२।१।१।२, अपां रसाः ओषधिभिः सचन्ताम्—शौ० ४।१५।२
- ५. य आ विवेशीषधीयौं वनस्पतींस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्खेतत् —शी० ३।२९।९,

अग्निर्भूग्यामोषधीष्वग्निमापो विश्वत्यग्निरशमसु । अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः ॥—शौ० १२।१।१९, १९३।२ अग्निर्वनस्पतीनामधिपतिः स मावतु—शौ० ५।२४।२

- ६. वृ० ३।२।१३, एषां भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः, ओषधीनां पुरुषो रसः—छा० उ० १।१।२, तै० उ० २।१।१,
- ७. ऋ० १०।९७।२१, शौ० ११।६।१० शिरीषोऽधः, स्वपिति, सुवर्चला आदिःयमनुपर्येति—पा० म० ३।१।७

## वनस्पतियों का उपयोग

शतपथब्राह्मण में जो यह कहा कि वनस्पितयाँ न होतीं तो यज्ञ कैसे होते वह नितान्त अर्थपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा गया है, शाला के निर्माण से लेकर मनुष्य को आहार एवं औषध तथा विभिन्न उपकरणों एवं पात्रों के लिए वनस्पितयों का ही सहारा लेना पहता था। यज्ञ में यूप, पिधि, दण्ड आदि तथा स्मय, सक्, सुब आदि उपकरण वनस्पितयों से वनते थे तथा इनके लिए विशिष्ट वनस्पित निर्धारित थे। उदुम्बर की चार सामित्रयाँ होती थीं जिन्हें चतुरौढुम्बर कहते हैं यथा सुब चमस, इक्ष्म और उपमन्थनी। सुवा विकंकत की बनती थी। उपनयन में दण्ड वर्णानुसार विभिन्न वृत्तों के लिये जाते थे। यज्ञ में उपयोगी वृत्तों में बिल्व, खदिर, पलाश, रोहीतक, उदुम्बर, काश्मर्थ, रज्जुदाल, सुगन्धितेजन आदि प्रमुख हैं। कृषि के उपकरण भी बनस्पितयों से ही बनते थे। हल का फाल खदिर से बनता था ।

## औषधीय प्रयोग

आहार तथा श्रन्य छौकिक उपयोग के अतिरिक्त ओषधि-सनस्पित का औषधरूप में प्रयोग महत्वपूर्ण था। जबसे मनुष्य ने शरीर धारण किया, रोगों का प्रादुर्भाव हुआ और तभी से इस विष्न के निराकरण के लिए औषध का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। यह स्वाभाविक ही था कि वन्य प्रदेश में रहने वाले महर्षियों का ध्यान अपने वातावरण में वर्तमान वनस्पतिजगत् की ओर आकृष्ट होता जिससे पशुपद्दी भी रूणावस्था में लाभ उठाते थे।

पाश्चात्य मनीवियों की ऐसी धारणा है कि वैदिक काल में केवल अन्धविश्वास के आधार पर जादू-टोने के रूप में ही ओषधियों का व्यवहार था उनका कोई वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था किन्तु यह तथ्य के विपरीत है। वेदों में आयुर्वेद के मीलिक तथ्व निहित हैं और चिकित्सा का आधार भी सूत्ररूप में निर्देष्ट है। विशेषतः अथर्ववेद के काल तक तो यह बहुत कुछ रूप धारण कर जुका था। त्रिदोष के स्वरूप भी निर्धारित हो रहे थे जिनके द्वारा शरीर के प्राकृत एवं वैकृत प्रक्रियाओं की व्याख्या की जा रही थी। वैश्वानर अग्नि, वायु तथा जल के मानवशरीरस्थ कार्य का भी अध्ययन हो रहा था। शरीरान्तर्गत अग्नियों के कार्य के अतिरिक्त अग्नि के

<sup>3.</sup> बौधायन धर्मसूत्र ( १।८।३०-३४ ) में तीन प्रकार के पात्रों का उल्लेख है— दारव, वैष्णव और फलमय ।

२. चतुरौदुम्बरो भवस्यौदुम्बरः स्रुवः औदुम्बरश्चमस औदुम्बर इध्म औदुम्बर्या उपमन्थन्यौ ।—वृ० ६।३।१३

३. शौ० १०।६।८

रचोध्न स्वरूप की भी प्रतिष्ठा हो जुकी थी। इतना होते हुये भी मनुष्य देवी शक्तियों के प्रति भी विश्वास बनाये था। इस प्रकार रोगनिवारण के लिए वह दोनों प्रकार के उपाय काम में लाता था, ओषधियों के द्वारा दोषों का शमन करता था तथा साथ-साथ राचसों का भी विनाश करता था। तत्कालीन भिषक् रचोहा तथा अमीवचातन दोनों था। यही दोनों परम्परायें आगे चलकर क्रमशः दैवन्यपाश्रय एवं युक्तिन्यपाश्रय चिकित्सा कहलाई।

अधर्ववेद में अनेक ओषधियों का प्रयोग रूपसाधर्म्य (Doctrine of Signature) के आधार पर हुआ है यथा हरिद्रा का कामला में, लाचा का रक्तस्राव में आदि किन्तु यह प्रयोग परम्परा से भी परिपुष्ट हुआ होगा इसमें कोई सन्देह नहीं। परम्परा में प्रयुक्त ओषधियों को ही शास्त्र में समय-समय पर निवद्ध किया गया है। मन्त्रों का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल मन्त्र पढ़ने से ही रोगी अच्छे हो जाते थे प्रत्युत ओषधि-सेवन के साथ मन्त्र पढ़ने से उसकी शक्ति वढ़ जाती थी और रोगी पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पढ़ता था। उदाहरण के लिए कामला में हरिद्रोदन का (शौ० ११२२) तथा श्वित्र में नीली आदि का (शौ० ११२३) प्रयोग। इस संबंध में कोशिकसूत्र का भैषज्यप्रकरण अवलोकनीय है। जिन वृत्तों के मिण के धारण का विधान है वह भी प्रतीकमात्र है। उसका अर्थ यह है कि वह दृष्य परम्परा में तत्तद् रोग के लिए औषधरूप में व्यवहृत था।

ओषिघरों के खनने के समय तथा प्रयोग के समय मन्त्रोच्चार होता था। अथर्ववेद में एक बढ़ा ही रोचक प्रसंग है कि कैरातिका कुमारी ओषिघ खनती है और युवा भिषक् आकर उसका विनियोग करता है। अोषिघ-खनन के बाद भूमि के चत के शीघ रोहण के छिए प्रार्थना की जाती है। 3

ओषिघयों की संख्या हजारों में थी और उसके जानकार भी बहुत थे। ज्ञानपूर्वक

इमां खनाम्योषिं वीरुधां बलवत्तमाम् ।
 यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम् ॥—शौ० ३।१८।१
 और देखें—शौ० ६।१३७।१, ७।३८।१

कैरातिका कुमारिका सका खनित भेषजम् ।
 हिरण्ययीभिरिश्रिमिर्गिरीणामुप सानुषु ।।
 आयमगन् युवा भिषक् पृश्निहापराजितः ।
 स वै स्वजस्य जम्मनः उभयोर्न्वश्चिकस्य च ॥—शौ० १०।४।१४–१५

३. यत् ते भूमे विखनामि चिप्रं तदिप रोहतु । मा ते मर्म विम्रुग्वरि मा ते हदयमर्पिपम् ॥—शौ० १२।१।३५

ओषिधर्यों का जो प्रयोग करता था वही योग्य भिषक् माना जाता था । इसके बाद् भी बहुत-सी ओषिधर्यों अज्ञात रह जाती थीं ।

प्रयोगभेद से ओषधियाँ चार प्रकार की मानते थे—आथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मनुष्यजा। शान्ति-पौष्टिक कर्मों में उपयुक्त ओषधियाँ आथर्वणी कहलाती थीं। उचाटन, मारण आदि घोर कृत्यों में प्रयुक्त ओषधियाँ आंगिरसी थीं। देवों के समान अजर-अमर बनाने वाले रसायन आदि औषध-प्रयोग दैवी तथा सामान्यतः रोग-निवारण के लिए प्रयुक्त मनुष्यजा कहलाती थी।

कुछ भारतीय विद्वानों की भी धारणा है कि अधर्षवेद में जादू-टोना ( Charm system ) था और कौशिकसूत्र से औषधप्रयोग ( Drug system ) प्रारंभ 'हुआ। ' यह यथार्थ नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अधबंदेद-काल में युक्ति-ज्यपात्रक चिकित्सा प्रचलित थी।

## द्रव्यगुण के मौलिक सिद्धान्त

'या ओषधयः सोमराज्ञीर्वद्धीः शतविचन्नणाः। बृहस्पतिप्रस्तास्ता नो मुञ्जन्त्वंहसः॥' शौ० ६।९६।१ 'शतविचन्नणाः' शब्द की ब्यास्या करते हुए सायण ने लिखा है—'शतदर्शनाः

- १. अधीतीरध्यगाद्यमि जीवपुरा अगन् ।
  शतं ह्यस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुधः ।।
  देवास्ते चीतिमविद्न् ब्रह्माण उत वीरुधः ।
  चीतिं ते विश्वे देवा अविद्न् भूम्यामि ।।
  यश्रकार स निष्करत् स एव सुभिषक्तमः ।
  स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवद् भिषजा श्रुचिः ॥—शौ० २।९।५
  यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः ।
  तावतीर्विश्वभेषजीरा भरामि त्वामि ॥—शौ० ८।७।२६
  ओषध्यः सं वदन्ते सोमेन राज्ञा ।
  यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्तं राजन् पारयामित ।—ऋ० १०।९७।२२
- याश्चाहं वेद वीरुधो याश्च परयामि चन्नुषा ।
   अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्म च संभृतम् ॥
   सर्वाः समग्रा ओषधीबीधन्तु वचसो मम ।
   यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादिध ॥—शौ० ८।७।१८–१९
- आथर्वणीराङ्गिगरसीदें वीर्मनुष्यजा उत ।
   ओषधयः प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥—शौ० ११।४।१६
- ষ. Karambelkar : The AtharvaVeda and the Ayurveda, pp 51-59.. ২ সা০

रसवीर्यविपाकेन नानाविधज्ञानोपेता इत्यर्थः ।' इससे ओषधिगत रसवीर्यविपाक आदि विशिष्ट गुणों का संकेत मिलता है। 'या वः शिवतमा रसः' (शौ० १।५।२) तथा 'अपां रसाः ओषधीमः सचन्ताम्' (शौ० १।१५१२) से रस आप्य है इसका निर्देश होता है। 'अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि' (शौ० १।३५।३) में स्पष्टतः ओषधिगत कार्यकारिणी शक्ति को वीर्य कहा गया है (वीर्याणि उपकार-जननसामर्थ्यानि—सायण) 'शीतहदा हिवो भुवोऽग्निस्कृणोतु भेषजम्' (शौ० ६।१०६।३) में शीतवीर्य तथा उष्णवीर्य का संकेत है। 'नानावीर्या ओषधीर्या विभक्ति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः (शौ०१२।१।२) तथा'वीरुद् वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत्' (शौ० ६।३२।२) में अनेकविध वीर्य का उरलेख है। ओषधियों में अग्न और रुद्र का निवास बतलाया गया है जो उनकी कार्यकारिणी शक्ति का मूल है।

### कर्म

निम्नांकित कर्मों में ओषधियों के प्रयोग मुख्यतः मिलते हैं :-

- १. मूत्रजनन ( शौ० १।३।१-९ ), की० सू० २५।१० ( प्रमेहण )
- २. गर्भप्रसावन (शौ० १।११।१-६)
- इ. गर्माधान ( शौ० पारपाय-१३, ६।८१।१-३, ६।१८।१-४, ३।२३।६
- ४. गर्भदोषनिवारण ( शौ० ८।६।१-२६ )
- प. वाजीकरण ( शौ० ४।४।१-८, ६।१०१।२, ६।७३।३, जै० झा० १।१६१, १६९, ३।१५१, २९९ ।
- ६. विषच्न ( शौ० ४।६।१-८, ४।७।१-७, ६।१००।१-३, ७।५६।१-८, ८।७।१० ।
- ७. सर्पविषनिवारण ( शौ० पा१३।१-११, ७।८८।१, ६।१२।१-३, १०।४।१-२६)
- ८. रहोध्न-( शौ० पार्रा१-५ )
- ९. केशवर्धन ( शी० ६।२१।३ ) ६।१३७।१-३।
- १०. केश दंहण ( शौ० ६।१३।१-३, ६।२१।३ )
- ११. वशीकरण ( शौ० १।१३९।१-५ )
- १२. मशकजम्भन ( शौ० ७।५६।२ )
- १३. क्रिमिनाशन ( शौ० ४।३७।१-१२, २।३२।१-६, ५।२३।१-१३)
- १४. कासहर ( शौ० ६।१०५।१-३ )
- १५. मेधाजनन ( शौ॰ ६।१०८।१-५, कौ॰ सू॰ १०।१, ५७।३१ )
- ये अग्नयो अप्स्वन्तर्ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु ।
   य आविवेशीषधीयों वनस्पतींस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत् ॥ शौ० ३।२१।१
   यो अग्नौ रुद्रो योऽप्स्वन्तर्य ओषधीवींरुप्र आविवेश ।
   य इमा विश्वा सुवनानि चाक्लुपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ शौ० ७।८७।१

```
१६. क्लीबकरण ( शौ० ६।१३८।१-५ )
```

९७. सीभाग्यवर्धन ( शी० ६।१३९।१५ )

१८. रसायन ( शौ० धापाध, ३।११।१-८, १९।६०।१-२ )

१९. निद्राजनन ( शौ० ४।५।१-७ )

२०. कृत्यादूषणी ( शौ० ८।७।१० )

२१. बल्य ( शौ० १९।४६।१-७ )

२२. दीपन ( शौ० ४।१२।१-३ )

२३. रोहण, सन्धान ( शी० ४।१२।१-७ )

२४. रलेष्मरलेषण—शा० आ० २।१, ६।१२)

२५. स्वस्वर्णकर-या० शि० ३६।

#### प्रयोग

मुख्यतः निम्नांकित रोगों में ओषधियों के प्रयोग मिलते हैं :--

१. पर्वश्रूल (शौ० १।१२।२)

२. शिरोरोग ( शौ० १।१२।३ )

३. कास ( शौ० १।१२।३ )

४. हचोत ( शौ० १।२२।१)

५. हृदयामय ( शौ० ५।३०।९ )

६. हरिमा ( शौ० १।२२।१ )

७. किलास ( शौ० १।२३।१-४, १।२४।२)

८. पिलत ( शौ० १।२३।१-२ )

९. तक्मन्<sup>१</sup> (ज्ञौ० १।२५।१-४, ५।४।१-१०, ५।२२।१-१४, ७।१२१।१-२)

१०. चेत्रियरोग<sup>२</sup> ( शौ० २।८।१५, ३।७।१-७, ४।१८।१-८ )

৭৭. ক্ৰম্ভ ( মী০ বাধাণ-৭০ )

१२. अंगज्वर ( शौ० ५।३०।९ )

१३. अचिरोग ( शौ० ६।१९।१-४ )

१४. रक्तस्राव ( शौ० १।१७।१-३ )

१५. जलोदर ( शौ० ९।८।११ )

यह हरित रोग का जनक माना गया है—हूदुर्नामासि हरितस्य देव स नः संविद्वान् परि वृद्धिय तक्मन्—( शौ० १।२५।२ )

२. चेत्रे परचेत्रे पुत्रपौत्रादिशरीरे चिकित्स्यः चयकुष्ठादिदोषदूषितिपितृमात्रादि-शरीरावयवेभ्यः आगतः चयकुष्ठापस्मारादिरोगः चेत्रिय इत्युच्यते चेत्रियच् परचेत्रे चिकित्स्यः (पा० ५।२।९२) इति शब्दो निपात्यते।—सा०

- १६. वातीकृत ( शौ० ६।४४।३, ९।८।२० ) ( वातीकार )
- १७. अपची ( शौ० ६।८३।१-३, ७।७४।१-४, ७।७६।१-६ )
- १८. चिप्त ( शौ० ६।८३।१-३, ७।७४।१-४, ७।७६।१-६ )
- १९. विद्रध ( शौ० ६।१२७।१ )
- २०. बलासर (शौ० ६।१२७।१, पाररा१२, ६।१४।१-३, ६।१२७।१, ८।७।१०, १९।३४।९-१०)
- २१. विसल्पक (शौ० ६।१२७।१)
- २२. लोहितरोग ( शौ० ६।१२७।१ )
- २३. कुनख (शी० ७।६५।३)
- २४. क्रिमिरोग ( शौ० २।३२।१-६, ४।३७।१-१२, ५।२३।१-१३ )
- २५. जायान्य (शी० ७।८०।३-४, ७.८१।१)
- २६. राजयन्तमा ( शौ० ३।११।१)
- २७. अरमरी ( शौ० १।१७।४ )
- २८. उन्माद ( शौ० ६।११०।१-४ )

इसके अतिरिक्त, विभिन्न अवयवों के अनेक विकार निर्दिष्ट हैं अनिमें औषधियों का प्रयोग होता था।

### भिषक् एवं भैषज्यकल्पना

कर्मकुशल एवं शुचि वैद्य ही अपने कर्म में सफल हो सकता है अतः ऐसे ही वैद्य को अथर्ववेद में 'भिषक्तम' (श्रेष्ठ चिकित्सक) कहा गया है। वैद्य अपनी औषध स्वतः ही बनाता था। अपिधयों का क्रय-विक्रय होता था। संभवतः बाहरी देशों से भी औषधियों का आवागमन था। उत्तम भूमि से भेषजसंग्रहण का भी निर्देश है। "

- १. बलं शरीरम् अस्यति द्विपतीति बलासः कासश्वासादिः ( सा० )
- श्यावदता कुनिखना बण्डेन यत् सहासिम । अपामार्ग त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ॥ शौ० ७।६५।३
- ३. निरन्तरजायासंभोगेन जायमानः चयरोगः-सा०
- ४. ऋ० १०।१६३।१-६, शौ० २०।९६।१७-२३, ९।८।१-२२
- पश्चकार स निष्करत् स एव सुभिषक्तमः।
   स एव तुभ्यं भेषजानि कृणवदु भिषजा श्रुचिः॥ शौ० २।९।५
- ६. त्वं भिषग् भेषजस्यासि कर्त्ता—शौ० ५।२९।१
- इमा यास्तिसः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा ।
   तासामधि त्वचो अहं भेपजं समुजग्रभम् ॥ ६।२१।१

## चेदोक ओषधियाँ

# ऋग्वेद में निर्दिष्ट वनस्पतियाँ

| <b>৭. अन्त</b>  | २३. त्रायमाणा             | ४५. छिबुजा     |
|-----------------|---------------------------|----------------|
| २. अतसी         | २४. दर्भ                  | ४६. लोध        |
| ३. अवध्नती      | २५. दूर्वा                | ४७. वंश        |
| ४. अरटु         | २६. नड                    | ४८. विश्वभेषजी |
| ५. अश्वत्थ      | २७. परायती                | ४९. चीरण       |
| ६. अश्वावती     | २८. पर्ण                  | ५०. बेणु       |
| ७. आञ्जन        | २९. पाकदूर्वी             | ५१. वेतस       |
|                 | ••                        | ५२. शर         |
| ८. आयती         | ३०. पाकविल                | ५३. शहमिल      |
| ९. भालक         | ३१. पाठा                  | ५४. शाकविछ     |
| १०. उत्तानपर्णा | ३२. विष्पल                | ५५. शात्       |
| ११. उदोजस       | ३३. पिंषती                | ६६. शिग्र      |
| १२. उर्वास्क    | ३४. पुष्कर                | ५७. शिंशपा     |
| १३. उलप         | ३५. बल्वज                 | ५८. शिलाची     |
| १४. ऊर्जयन्ती   | ३६. बिभीतक                | ५९. शीतिका     |
| १५. काकस्बीर    | ३७. बिल्व                 | ६०. शीपाछ      |
| १६. किंशुक      | ३८. भङ्गा                 | ६१. सैर्य      |
| १७. कुशर        | ३९. मधुला                 | ६२. सोम        |
| १८. क्याम्बू    | ४०. मुझ                   | ६३. सोमावती    |
| १९. खदिर        | ४१. यव                    | ६४. स्पन्दन    |
| २०. घृताची      | ४२. यवस                   | ६५. स्विधिति   |
| २१. जलाषभेषज    | ४३. रोपणका                | ६६. हिरण्यपर्ण |
| २२. तेजन        | ४ <b>४.</b> ला <b>स</b> ा | ६७. ह्यादिका   |
|                 |                           |                |

## यजुर्वेद में निर्दिष्ट वनस्पतियाँ

| १. अपामार्ग | ७. अरववार   | १३. उदोजस      |
|-------------|-------------|----------------|
| २. अर्क     | ८. अशावती   | १४. उपवाका     |
| ३. अर्जुन   | ९. आञ्जन    | १५. करीर       |
| ४. अलाबू    | १०. आम्ब    | १६. कर्कन्धु   |
| ५. अवका     | ११. इच्च    | १७. कार्ष्मर्थ |
| ६. अश्बत्थ  | १२. उदुम्बर | १८. कुवल       |

## ( ३८ )

| १९. कुश              | ३९. न्यग्रोध         | ६०. यवस          |
|----------------------|----------------------|------------------|
| २०. कृष्णल           | ४०. पर्ण             | ६१. यवाष         |
| २१. क्रमुक           | <b>४१. पीतुदा</b> रु | ६२. रोहितक       |
| २२. खदिर             | ४२. पुष्कर           | ६३. वंश          |
| २३. खर्जुर           | ४३. प्तद्            | ६४. वरण          |
| २४. खत्व             | ४४. पूतीक            | ६५. वर्षाह्व     |
| २५. गर्भुत्          | ४५. प्रियंगु         | ६६. वर्षाह्वा    |
| २६. गवेधुका          | ४६. प्लच             | ६७. विकंकत       |
|                      |                      | ६८. वृष          |
| २७, गुल्गुलु         | ४७. बद्र             | ६९. वेणु         |
| २८. गोधूम            | ४८. बल्वज            | ७०. वेतस         |
| २९. घृताची           | ४९. बिभीतक           | ७१. ब्रीहि       |
| ३०. चणक              | ५०. बिल्व            | ७२. शमी          |
| ३१. चतुष्कोण वनस्पति | <b>પ૧. મૂર્ન</b>     | ७३. शर           |
| ३२. जम्बीर           | ५२. मधुला            | ७४. शाल्मिल      |
| ३२. जर्त्तिल         | ५३. मध्वष्ठीला       | ७५. श्यामाक      |
| ३३. तिल              | ५४. मधुक             | ७६. सहमाना       |
| ३४. तिल्वक           | ५५. ममूर             | ७७. सुगन्धितेजनः |
| ३५. दर्भ             | ५६. माष              | ७८. सोम          |
| ३६. दूर्वा           | ५७. मुझ              | ७९. सोमावती      |
| ३७. नितत्नी          | ५८. मुद्ग            | ८०. स्रेकपर्ण    |
| ३८. नीवार            | ५९. यव               | ८१. हरिण्यपर्ण   |
|                      | 0.                   |                  |

# अथवेवेद में निर्दिष्ट वनस्पतियाँ

| ११. अपाष्ठ     | २१. अर्जुन                                                                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२. अभिरोरुद   | २२. अलसाला                                                                                                                 |
| १३. अभीवर्त्त  | २३. अलाबू                                                                                                                  |
| १४. अभ्रिखाता  | २४. अवका                                                                                                                   |
| १५. अमूला      | २५. अवालिप्स                                                                                                               |
| भेषजी १६. अरटु | २६. अश्मला                                                                                                                 |
| ी १७. अराटकी   | २७. अश्वत्थ                                                                                                                |
| ा १८. अरुन्धती | २८. अश्ववार                                                                                                                |
| १९. अरुस्राण   | २९. अश्वावती                                                                                                               |
| २०. अर्क       | ३०. असिक्नी                                                                                                                |
|                | १२. अभिरोस्द<br>१३. अभीवर्ष<br>१४. अभिर्वाता<br>१५. अमूला<br>भेषजी १६. अरड<br>१ १७. अराटकी<br>१८. अरुम्बती<br>१९. अरुम्बती |

## ( 38 )

| ३१. अस्तृत        | ६४. कर्करी                 | ९७. जीवन्त             |
|-------------------|----------------------------|------------------------|
| ३२. आघाट          | ६५. कर्शफ                  | ९८. जीवन्ती            |
| ३३. आञ्जन         | ६६. कल्मिळ                 | ९९. जीवला              |
| ३४. आण्डीक        | ६७. कान्दाविष              | १००. तरुणक             |
| ३५. आलक           | ६८. किलासनाशन              | १०१. तलाशा             |
| ३६. आवयु          | ६९. किलासभेषज              | १०२. तस्तुव            |
| ३७. आसुरी         | ७०. कुमुद                  | १०३. ताजद्भंग          |
| ३८. आस्रावभेषज    | ७१. कुवल                   | १०४. ताबुव             |
| ३९. इट            | ७२. कुछ                    | १०५. तार्प्टीघ         |
| ४०. इन्द्राणी     | ७३. कूदी                   | १०६. तिल               |
| ४१. इषीका         | ७४. कृतन्यधनी              | १८७. तीच्णवत्त्रा      |
| ४२. ईप्याभेषज     | ७५. केश्च इंहणी            | १०८. तीच्णश्रंगी       |
| ४३. उम्रोपधि      | ७६. केशवर्धनी              | १०९. तृष्टा ( ष्टिका ) |
| ४४. उच्छुप्मा     | ७७. केशी                   | ११. तृष्टाघ ( झ )      |
| ४५. उत्तानपर्णा   | ७८. कोशविला                | १११. तेजन              |
| ४६. उत्सक्तभेषज   | ७९. क्याम्बू               | ११२. तौदी              |
| ४७. उदुम्बर       | ८०. क्रकोष्मा              | ११३. तौविलिका          |
| <b>४</b> ८. उदोजस | ८१. क्लीबकरणी              | ११४. त्रायमाणा         |
| ४९. उन्नयन्ती     | ८२. चिप्तभेषजी             | ११५. त्रिवृत्          |
| ५०, उर्वाहक       | ८३. चुम्प                  | ११६. दण्डन             |
| ५१. उलप           | ८४. चेत्रियनाशनी           | ११७. दर्भ              |
| ५१. ऊर्जयन्ती     | ८५. खदिर                   | ११८. दशवृष             |
|                   | ८६. खल्व                   | ११९. दास्पत्रा         |
| ५३. ऋतजात         |                            | १२०. दिप्सौषि          |
| ५४. ऋतावरी        | ८७. गुग्गुलु<br>८८. गोधूम  | १२१. दुश्च्यवन         |
| ५५. औच्चगन्धि     |                            | १२२. दूर्वा            |
| ५६. कङ्कतद्दन्ती  | ८९. चतुरंगुल<br>९०. चित्ति | १२३. देवमुनि           |
| ५७. कनक्नक        |                            | १२४. धव                |
| ५८. कपित्थक       | ९१. चीपुद्ध ( शीपुद्ध )    | १२५. नघारिष            |
| ५९. कब्रू         | ९२. चेतन्ती                | १२६. नड                |
| ६०. कमल           | ९३. च्युकाकणी              | १२७. नद्य              |
| ६१. कम्बला        | ९४ जंगिड                   | १२८. नद्यमार           |
| ६२. कर्कटश        | ९५. जलायभेषज               | १२९. नघारिष            |
| ६३. कर्कन्धु      | ९६. जाल्प                  | १३०. नराची             |
|                   |                            |                        |

| <sup>-</sup> १३१. नरिष्टा | १६४. प्रबन्धिनी | १९७. रजनी          |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| १३२. नलद                  | १६५. प्रमन्दनी  | १९८. रथबन्धुर      |
| १३३. नलदी                 | १६६. प्रेणी     | १९९. रामा          |
| १३४. नानारोगभेषज          | १६७. प्लक्      | २००. रोहिणी        |
| १३५. नितनी                | १६८. बज         | २०१. रोहितक        |
| १४६. नीलागलसाला           | १६८. बभ्रु      | २०२. रोपणाका       |
| १३७. नीविभार्य            | १७०. बला        | २०३. लाचा          |
| १३८. न्यग्रोध             | १७१. बलासनाशिनी | २०४. लिबुजा        |
| १३९. न्यस्तिका            | १७२. बलासभेषज   | २०५. लोहितवृत्त    |
| १४०. परुषवार              | १७३. बल्वज      | २०६. वट            |
| ६४१. परुषाह्व             | १७४. बाह्निका   | २०७. वधक           |
| १४२. पर्ण                 | १७५. विभीतक     | २०८. वंश           |
| १४३. पर्णिध               | १७६. वि∓बी      | २०९. वरण           |
| १४४. पर्णा                | १७७. बिल्व      | २१०. वातीकृतभेषजी  |
| १४५. पला                  | १७८. बिस        | २११. वातीकृतनाशनी  |
| १४६. पलाश                 | १७९. भङ्गा      | २१२. वालदुच्छ      |
| १४७. पाटा                 | १८०. भद         | २१३. विकंकत        |
| १४८. पिङ्ग                | १८१. मण्डूकपणी  | २१४. वितन्त्री     |
| १४९. पिष्पली              | १८२. मदावती     | २१५. विवाध         |
| <b>१</b> ४०. पीला         | १८३. मदुघ       | २१६. विशक          |
| १५१. पीछ                  | १८४. मधुक       | २१७. विश्लिष्टभेषज |
| १५२. पुण्डरीक             | १८५. मधुजाता    | २१८. विश्वभेषजी    |
| १५३. पुनर्नवा             | १८६. मधुमती     | २१९. विषदूषणी      |
| १५४. पुरुषभेषज            | १८७. मधुला      | २२०. विषा          |
| १५५. पुष्कर               | १८८- मधूलक      | २२१. विषाणका       |
| १५६. पुष्कला              | १८९. मशकजंभनी   | २२२. विषातकी       |
| १५७. युच्पा               | १९०. महावृत्त   | २२३. विस्कन्धदूषणा |
| १५८. पूतद्                | १९१. माष        | २२४. विहल्ह        |
| १५९ पृतिरज्ज              | १९२. मिरिका     | २२५. विह्वल        |
| १६९. पृष्टिनपर्णी         | १९३. सुझ        | २२६. वीरण          |
| १६१. पृषातक               | १९४. मुलाली     | २२७. वीरोदीक       |
| १६२. पेंद्                | १९५. यद्मनाशिनी | २२८. वृश्चिकजंभन   |
| १६३. प्रतिसर              | १९६. यव         | २२९. वृष्ण्यावती   |
|                           |                 | 6 11.444           |

२७०. सहदेवी २५०. शाण्डदूर्वा २३०. वेणु २७१. सहमाना २३१. वेतस २५१. शालुक २५२. शिखण्डी २३२. वेदतृण २७२. सहस्रकाण्ड २३३. वेष्टन २५३. शिंशपा २७३. सहस्रचन्नु २३४. व्यल्कशा २७४. सहस्रपर्ण २५४. शिळाची २३५. च्याघ्री २५५. शीतिका १७५. सहस्रपर्णी २३६. व्यालक २५६. शीपाल १७६. सहस्वती २३७. ब्रीहि २५७. शेपहर्षणी २७७. सहसिनी २३८. शंखपुष्पी २५८. शेव(वा)ल २७८. सहीयसी २३९. शण २५९. शोचि २७९. सहस्य २४०. शतकाण्ड २६०. श्यामा २८०. साल २४१. शतपर्वा २६१. श्यामाक २८१. सुभंगकरणी २४२. शतवार २६२. सचीन २८२. सोम २४३. शतशाख २६३. सदंफला २८२. सोमावती २४४. शफक २६४. समक्तभेषज २८४. स्नक्त्य २४५. शमक (का) २६५. समुष्पला २८५. स्वधा २४६. शमी २६६. संबननी २८६. हरितभेषज २४७. शंशप २६७. संस्कन्दा २८७. हारिद्रव २४८. शर २६८. सरूपंकरणी २८८. हिरण्यपुष्पी २४९. शलाञ्चाला (सिलाञ्चाला) २६९. सह २८९. ह्यादिका

## ब्राह्मणग्रन्थों में निर्दिष्ट वनस्पतियाँ

| <b>৭. अन्</b> | ११. असिवनी   | २१. उज्ञाना      |
|---------------|--------------|------------------|
| २. अतसी       | १२. आञ्चन    | २२. ऊतीक         |
| ३. अध्याण्डा  | १३. आदार     | २३. ऊर्जावान्    |
| ४. अपामार्ग   | १४. आम्ब     | २४. प्रण्ड       |
| . अर्क        | १५. आम्र     | २५. करवीर        |
| ६. अर्जुन     | १६. इल्य     | २६. करीर         |
| ७. अवका       | ५७. इषीका    | २७. कर्कन्धु     |
| ८. अश्मगन्धा  | १८. उदुम्बर  | २८. कवल          |
| ९. अश्वत्थ    | १९. उपवाका   | २९. काचकपुष्पी   |
| ०. अश्ववार    | २०. उर्वारुक | ् ३०. कार्प्सर्थ |
|               |              |                  |

## ( 83 )

| ३१. काश                 | ६४. प्रप्रोध  | ९७. वरण           |
|-------------------------|---------------|-------------------|
| ३२. कुश                 | ६५. प्रियंगु  | ९८. विकंकत        |
| ३३. कृष्णल              | ६६. प्लच      | ९९. विषा          |
| ३४. क्याम्बू            | ६७. फलवती     | १००. विष्णुकान्ता |
| ३५. ऋमुक                | ६८. फाल्गुन   | १०१. वीरण         |
| ३६. खदिर                | ६९. बद्र      | १०२. वृष          |
| ३७. गवेधुका             | ७०. बभुतूल    | १०३. वेणु         |
| ३८. गोधूम               | ७१. बल्वज     | १०४. वेतस         |
| ३९. घृताची              | ७२. बिभीतक    | १०५. ब्रीहि       |
| ४०. चन्द्रन             | ७३ बिल्व      | १०६. शण           |
| ४१. जित्तल              | ७४. बृहती     | १०७. शतमूला       |
| ४२. तिल                 | ७५. ब्राह्मी  | १०८. शतांकुरा     |
| ४३. तिलक                | ७६. भङ्गा     | १०९. शमी          |
| ४४. दर्भ                | ७७. भस्त्रास  | ११०. शर           |
| ४५. दूर्वा              | ७८. भूमिपाशक  | १११. शल्मिल       |
| ४६. नलद्                | ७९. मिल्लष्टा | ११२. शात्         |
| ४७. ना <del>कु</del> ळी | ८०. मण्डूकपणी | ११३. शिरीष        |
| ४८. नाम्ब               | ८१. मधुक      | ११४. शीपाल        |
| ४९. निचुदार             | ८२. मधुला     | ११५. शुक्लशात्    |
| ५०. नीवार               | ८३. मसूय      | ११६. श्यामाक      |
| ५१. न्यग्रोध            | ८४. महावृत्त  | ११७. श्येनहत      |
| ५२. पङ्क                | ८५. माष       | ११८. सचा          |
| ५३. पर्ण                | ८६. मुझ       | ११९. सर्पसुगन्धा  |
| ५४. पर्वतभेषज           | ८७. यव        | १२०. सर्घप        |
| ५५. पढाश                | ८८. यवस       | १२१. सहदेवा       |
| ५६. पाकदूर्वा           | ८९. रजनी      | १२२. सहस्रवल्श    |
| ५७. पीतुदारु            | ९०. रज्जुदाल  | १२३. सुगन्धितेजन  |
| ५८. पुण्डरीक            | ९१. रास्ना    | १२४. सोम          |
| ५९. पुटकर               | ९२. रोपणका    | १२५. स्थगर        |
| ६०. पूतदु               | ९३. लिबुजा    | १२६. स्रेकपर्ण    |
| ६१. पूतीक               | ९४. लोहिततूल  | १२७. हरिद्रा      |
| ६२. पृथ्विपणी           | ९५. वचा       | १२८. हरिद्        |
| ६३. प्रतोद              | ९६. वंश       | १२९. हिरण्यपर्ण   |

## उपनिषदों में निर्दिष्ट वनस्पतियाँ

| १. अत्     | 9 1. आम्र     | २१. पलाश     |
|------------|---------------|--------------|
| २. अगरु    | १२. उदुम्बर   | २२. पिष्पल   |
| ३. अणु     | १३. कल्माप    | २३. पुण्डरीक |
| ४. अतसी    | १४. कोल       | २४. मयूर     |
| ५. अमला    | १५ खलक्ल      | २५. महारजन   |
|            | 9             | २६. मुझ      |
| ६. अर्क    | १६. खत्व      | २७. यव       |
| ७. अर्जुन  | १७. गन्धवृत्त | २८. वरण      |
| ८. अस्वत्थ | १८. गोधूम     | २९. ब्रीहि   |
| ९. असिक्नी | १९. तिल       | ३०. श्यामाक  |
| १०. आमलक   | २०. न्यग्रोध  | ३१. सर्षप    |
|            |               |              |

उपर्युक्त सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद में ओषधियों की संख्या अल्प थी जो शनैः शनैः अथर्ववेद में अधिक हो गई। अथर्ववेदीय ओषधि-विज्ञान पर्याप्त उन्नत था जो दीर्घकालीन अनुभव एवं प्रयोग का परिणाम था। अोषधि-विज्ञान के अतिरिक्त, आयुर्वेद के अन्य अंगों का विशेषतः विकृति-विज्ञान तथा चिकित्सा का पर्याप्त विकास उस काल तक हो चुका था। यही कारण है कि परवर्त्ता आयुर्वेदीय संहिताओं ने अथर्ववेद में ही अपनी भक्ति प्रदर्शित की है ।

सिन्धुघाटी सभ्यता

सिन्धुघाटी सम्यता के अवशेष मोहनजोद्दो और हड्ण्पा की खुदाई में मिली हैं। इसका काल लगभग २५०० ई० पू० माना जाता है। यह ऋग्वेद के पहले की है या बाद की इस सम्बन्ध में मतभेद है।

भग्नावशेष के अवलोकन एवं अध्ययन से पता चलता है कि वहाँ वैयक्तिक एवं सामाजिक स्वस्थद्त्त की कामना अत्यन्त विकसित थी। पानी के निकास के लिए पनकी नालियाँ, साफ-सुथरी चौड़ी सड़कें, हवादार मकान इसके प्रमाण हैं। प्रत्येक निवास गृह में कुँआ, नालियाँ तथा स्नानागार बने हुये थे जिनसे पानी के

<sup>9.</sup> It is clear beyond all doubt, that the science of Medicine as revealed is the Atharvavedic texts, is far from being in a state of infancy. It represents a good deal of experiments and observations, and seems to be based on a wide generalisation.

<sup>-</sup>Majumdar: Vanaspati, p. 160

२. चतुर्णामृक्सामयज्ञरथर्ववेदानात्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्या; वेदो द्याथर्वणो ... चिकित्सां प्राष्ट्र । —च० सू० ३०।१९

निकास के लिए नालियाँ बाहर सदक की मुख्य नालियों से संबद्ध थी। नगर के मध्य में एक प्रशस्त सार्वजनिक स्नानागार था जिसमें तैरने के लिए ३९ फीट लंबा, २३ फीट चौदा और ९ फीट गहरा जलाशय था। जगह जगह कूड़ा डालने की व्यवस्था थी तथा गन्दे पानी एवं मलमूत्र के लिए शोषक कूप बने थे। शल्यकर्म के लिए यंत्र-शस्त्रों तथा औपधियों के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती।

#### सारांश

आयुर्वेद अनादि है। ब्रह्मा के मुख से निर्गत आयुर्वेद सृष्टि के साथ-साथ चलता आ उसकी रचा कर रहा है। भारतीय वाङ्मय के प्रचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में आयुर्वेदीय तथ्यों की उपलब्धि इसका प्रमाण है। अथर्ववेद के काल तक उसके सेद्धान्तिक एवं क्रियात्मक पच का पर्याप्त विकास हो चुका था जिसके आधार पर परदर्त्ती संहिताओं की रचना हुई। आयुर्वेदावतरण के आख्यान में ब्रह्मा से इन्द्र तक का काल वस्तुतः वैदिक काल ही है। उसके बाद संहिताओं का काल प्रारंभ होता है। आयुर्वेद का अष्टांगविभाग भी इन्द्र के वाद ही हुआ।

प्रथम अध्याय में बतलाया गया है कि आत्रेय-संप्रदाय में अग्निवेश आदि ने तथा धान्वन्तर संप्रदाय में सुश्रुत आदि ने अपनी-अपनी संहितायें बनाई । यहीं से वस्तुतः संहिताग्रन्थों की रचना प्रारंभ होती है । इसके पूर्व ब्रह्मसंहिता,' धान्वन्तर संहिता<sup>3</sup> तथा भास्करसंहिता<sup>3</sup> के अस्तित्व का भी उल्लेख मिलता है किन्तु ये संहितायें संभवतः ग्रन्थरूप में निबद्ध नहीं थीं, मौखिक रूप से विषय का जो क्रमबद्ध विवेचन परवर्ती सन्तित को हस्तान्तरित हुआ उसे ही 'संहिता' संज्ञा दी गई । विषय के समस्त अंग जिसमें समाहित हो उसे 'संहिता' कहते हैं । ऐसी एक संहिता के ही पढ़ने से समस्त विषय का बोध हो जाता है, इसके लिए फिर किसी अन्य ग्रन्थ की आवश्यकता नहीं पढ़ती । यद्यपि सम्प्रदाय-विशेष की संहिताओं में विशिष्ट अंग का प्राधान्य होता है यथा आत्रेय-संप्रदाय की संहिताओं में कायचिकित्सा और धान्वन्तर संप्रदाय की संहिताओं में शल्यतंत्र की प्रधानता देखी जाती है ।

प्रारंभिक काल में आयुर्वेद की अनेक संहिताओं की रचना विभिन्न महर्षियों द्वारा हुई जिनके अस्तित्व का ज्ञान परवर्ती ग्रन्थों में उपलब्ध उद्धरणों द्वारा

- रलोकशतसहस्रमध्यायसहस्रद्ध कृतवान् स्वयंभूः—सु. सू. १।३
   विधाताऽवर्वसर्वस्वमायुर्वेदं प्रकाशयन् । स्वनाम्ना संहितां चक्रे लक्ष्रलोक-मयीमृजुम् ॥—भाव०
- २. 'धन्वन्तरिस्तु त्रीण्याह'—अ. ह. शा. ३।१६ 'धन्वन्तरिसंज्ञस्तन्त्रकृदस्थनां शतानि त्रीण्येवाह—अरुणदृत्तः तथा चोक्तं धान्वन्तरे—'शालिपिष्टमयं सर्वं गुरुभावादु विद्याते'—अरुणदत्त
- कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ विभुः।
   स्वतन्त्रसंहितां तस्माद् भास्करश्च चकार सः॥
   भास्करश्च स्वशिष्येभ्यः आयुर्वेदं स्वसंहिताम्।
   प्रददौ पाठयामास ते चक्रः संहितास्ततः॥ ब्रह्मवैवर्त्त १६ अ.

होता है। उस समय ये संहितायें 'तन्त्र' के नाम से प्रसिद्ध थीं। 'तन्त्र' शब्द विस्तारशीलता एवं रक्षा का बोधक है। जिसमें विषयों का वर्णन संश्विस हो किन्तु भविष्य में उनके विस्तार की संभावना हो तथा जिसमें समस्त विषय अपने रूप में सुरक्षित रहे वह 'तन्त्र' है। संहिता की अपेक्षा तन्त्र का रूप संश्विस होता है। अग्निवेश की रचना मूलतः अग्निवेशतंत्र थी जो चरक द्वारा उपवृंहित एवं प्रतिसंस्कृत होकर चरकसंहिता के रूप में प्रसिद्ध हुई।

संहिता-ग्रन्थों की रचना वर्त्तमान काल तक चली आई है यद्यपि उनके समा-नान्तर विशिष्ट विषयों पर भी ग्रन्थ निबद्ध होते आये। समास एवं ज्यास की शैली पर ग्रंथों का निर्माण प्राचीन काल से होता आ रहा है। वेदों में समाहित सूत्ररूप ज्ञान को वेदन्यास ने विस्तृत रूप किया। ज्योतिष आदि शाखों में भी 'बृहत्संहिता' आदि संहिताओं की रचना हुई। इन संहिताओं का कालक्रम से विवेचन करेंगे।

#### प्राचीन काल

प्राचीन संहिताओं में चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, भेलसंहिता तथा कारयप-संहिता संप्रति उपलब्ध हैं। प्रथम दो संहितायें पूर्णरूप में तथा अन्य दो संहितायें स्विष्डत रूप में मिलती हैं। हारीतसंहिता का भी एक प्रन्थ प्रकाशित है जिसकी मौलिकता सिन्द्रिय है। इनके अतिरिक्त, वाग्भट की रचनायें अष्टांगसंग्रह तथा अष्टांगहृद्य भी संहिताओं में मानी जाती हैं। इन उपलब्ध संहिताओं पर सर्वप्रथम विचार किया जायगा।

## सुश्रुतसंहिता

सुश्रुतसंहिता के उपदेश धन्वन्तिर हैं जिन्होंने सुश्रुतप्रमृति शिष्यों को शल्यज्ञान-मूळक उपदेश दिया। सुश्रुतसंहिता में 'धन्वन्तिर' के साथ 'काशिराज दिवोदास' शब्द प्रयुक्त होने से यह सन्देह किया जाता है कि धन्वन्तिर उपदेष्टा हैं या दिवोदास। कुछ विद्वान धन्वन्तिर को उपदेश मानते हैं और कुछ काशिराज दिवोदास को। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम धन्वन्तिर के सम्बन्ध में विचार करना समीचीन होगा।

## धन्वन्तरि

वेद के संहिता तथा ब्राह्मण भाग में धन्वन्ति का उल्लेख नहीं है।
महाभारत तथा पुराणों में इनका वर्णन मिलता है। धन्वन्तिर भगवान् विष्णु के अंश
माने जाते हैं जो समुद्रमन्थन से निर्गत कल्का से अण्ड के रूप में प्रादुर्भूत हुये।
समुद्र से निकलने पर विष्णु से उन्होंने कहा कि लोक में मेरा स्थान एवं भाग
निर्धारित कर दें। इस पर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि देवताओं में यज्ञ का



अमृतकलशधारी धन्वन्तरि ( धन्वन्तरिमन्दिर, जामनगर में स्थापित प्रतिमा )

विभाग तो पहले ही हो चुका अतः अब संभव नहीं है. देवों के अनन्तर होने से तुम ईश्वर (देव) नहीं हो। हाँ, दूसरे जन्म में तुम्हें सिद्धियाँ प्राप्त होंगी और तुम लोक में प्रस्थात होगे। उसी शरीर से तुम देवत्व भी प्राप्त कर लोगे और द्विजातिगण तुम्हारी सब प्रकार से पूजा करेंगे। तुम आयुर्वेद का अष्टांगविभाग भी करोगे। द्वितीय द्वापर में तुम पुनः जन्म लोगे इसमें सन्देह नहीं। इस वर के अनुसार पुत्रकाम काशिराज धन्व की तपस्या से सन्तुष्ट होकर अब्जि भगवान् ने उसके पुत्र के रूप में जन्म लिया और 'धन्वन्तरि' नाम धारण किया। वह सभी रोगों के निवारण में कुशल थे। भरद्वाज से आयुर्वेद का ग्रहण कर उसे अष्टांग में विभक्त कर अपने शिष्यों को दिया। धन्वन्तरि के पुत्र केतुमान्, उनके पुत्र भीमरथ तथा भीमरथ के पुत्र दिवोदास हुये जिन्होंने वाराणसी का आधिपत्य ग्रहण किया। यह वंशपरम्परा इस प्रकार है:—

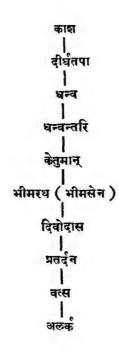

यह आख्यान हरिवंशपुराण (पर्व १ अ०२९) में वर्णित है। वायुपुराण (उत्तरकाण्ड अ. ३०) तथा ब्रह्माण्डपुराण (३ उपोद्धातपाद अ. ६७) में भी यही मिलता है। विष्णुपुराण (अंश ४, अ. ८) में वंशपरम्परा थोड़ी भिन्न है। इसके अनुसार धन्वन्तरि दीर्घतपा के पुत्र कहे गये हैं। यह परम्परा इस प्रकार हैं:—



श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ९, अ. १७) में भी ऐसी ही वंशपरस्परा मिलती है। कुछ स्थलों में समुद्र-मन्थन से आविर्भूत अमृतकलश लिये स्वेतास्वरधर धन्वन्तिर का वर्णन मिलता है। इन वर्णनों में धन्वन्तिर के 'चतुर्भुज' होने का कोई उल्लेख नहीं है। बाद में विच्णु-स्वरूप को आरोपित कर धन्वन्तिर के चतुर्भुज रूप की कल्पना की गई। इन आख्यानों में धन्वन्तिर को 'आयुर्वेद-प्रवर्तक' 'आयुर्वेद्दक्' कहा गया है।

गरुड़ और मार्कण्डेय पुराणों में कथानक मिलता है कि एक बार गालव ऋषि वन में भटकते हुए बहुत थक गये और प्यासे हो गये। उस समय जंगल से बाहर निकलने पर उन्हें एक कन्या दिखी जो एक घड़े में जल लिये जा रही थी। उसने इन्हें पूरा घड़ा दे दिया। इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने आश्चीवांद दिया कि तुम योग्य पुत्र की माँ बनो। किन्तु जब उसने सूचित किया कि वह तो कुमारी है और वीरभद्रा नामक वेश्या है तब उसे वह ऋषि संघ में ले गये। वहाँ कुश की पुरुषाकृति बनाकर उसकी गोद में रख दी गई और अभिमंत्रित कर उसमें प्राणप्रतिष्ठा कर दी। वही धन्वन्तिर हुये। वेदमंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण वह वैद्य कहलाये। स्कन्दपुराण में किंचित् परिवर्तित रूप में यही कथानक है। वहाँ वीरभद्रा के पिता ने उसे ऋषि गालव को पत्नी के रूप के देना चाहा किन्तु उन्होंने उसे इस रूप में स्वीकार नहीं किया किन्तु अपने आशीर्वाद से पुत्ररूप में धन्वन्तिर को प्रदान किया। अर्थलोलुपता तथा पृद्संपर्क के कारण वैद्यसमाज जो धार्मिक समाज में गिर्हत हो रहा था उसी प्रतीक की अभिन्यंजना इस आख्यान में हुई।

विष्णुपुराण (अंश १, अ. ९); भागवत (स्कंघ ८, अ. ८); अग्नि. (अ. ३), महाभारत (आ. प. अ. १६)।

वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनों को प्राप्त था वही पौराणिक काल में धन्वन्तिर को मिला। अश्विनों के हाथों में जीवन और योग का प्रतीक मधुकलश था तो धन्वन्तिर के हाथों में अमृतकलश आया। विष्णु संसार की रहा करने वाले देवता हैं अतः रोगों से रहा करने वाले धन्वन्तिर विष्णु के अंश माने गये। देवता के रूप में धन्वन्तिर के पूजन का उल्लेख प्राचीन संहिताओं में मिलता है।

इन आख्यानां से यह भी स्पष्ट होता है कि धन्वन्तिर केवल शल्यतंत्रज्ञ न होकर समस्त आयुर्वेद के ज्ञाता थे। विषविद्या के संबन्ध में काश्यप और तक्तक का जो संवाद महाभारत में आया है वैसा ही संवाद धन्वन्तिर और नागदेवी मनसा का ब्रह्मवैवर्तपुराण (३.५१) में आया है। अपने मृत शिष्यों को पुनर्जीवित तथा सपों को मूर्च्छित कर धन्वन्तिर ने अपना चमत्कार दिखलाया। इससे धन्वन्तिर की विषविद्या में निपुणता सिद्ध होती है। उन्हें गरुइ का शिष्य कहा गया है— 'सर्ववेदेषु निष्णातो मन्त्रतन्त्रविशारदः। शिष्यो हि वैनतेयस्य शंकरस्योपशिष्यकः॥' (ब. वै. ३.५१)। इस आख्यान में मंत्रशास्त्र की प्रमुखता दिखाई गई है। धन्वन्तिर अश्वशास्त्र तथा गजशास्त्र में भी निष्णात कहे गये हैं।

इनके बाद ही आयुर्वेद के आठ अंग पृथक् हुये अतः शस्यतंत्र का भी विकास एक विशिष्ट अंग के रूप में बाद में ही हुआ और दिवोदास के काल तक वह पर्याप्त विकसित हो चुका था। ऐसी स्थिति में शस्यज्ञानमूलक सुश्रुतसंहिता का उपदेष्टा धन्वन्तरि की अपेन्ना काशिराज दिवोदास को मानना अधिक युक्ति संगत है।

धन्वन्तिर ने भरद्वाज से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया यह वात भी विचारणीय है। चरकसंहिता में भी आयुर्वेदावतरण के प्रसंग में निष्टित भरद्वाज-प्रसंग को छोग प्रचिप्त ही मानते हैं। भरद्वाज एक दीर्घायु महर्षि थे जिन्होंने नियमपूर्वक जीवनचर्या का पालन कर दीर्घ आयु प्राप्त की थीं । स्वभावतः दीर्घ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से कोई प्रन्थ लिखने के पूर्व आचार्यगण उनसे दीर्घायु का रहस्य पूछने जाते हों। यह भी सम्भव है कि कायचिकित्सा की प्रधानता दिखलाने के लिए तत्सम्प्रदायगत किसी आचार्य ने धन्वन्तिर को भरद्वाज का शिष्य बना दिया। मानवजन्म लेकर धन्वन्तीर

१. च. वि. ८।१०

२. गणनाथ सेन ने 'धन्वन्तरिपञ्चक' का उल्लेख किया है-

<sup>—</sup>सु० भानुमती, उपोद्धात, पृ० ४ ३. भरद्वाजो ह वा ऋषीणामनूचानतमो दीर्घजीविततमस्तपस्वितम आस —पे० त्रा० १।२।२

ने किसी गुरु से परंपरागत ज्ञान अजित किया यह भी दिखलाना इसका उद्देश्य हो सकता है। यह भी सम्भव है कि भरद्वाज नामक अनेक व्यक्ति हों या यहाँ किसी भरद्वाजगोत्रीय व्यक्ति का संकेत हो। वस्तुतः चरकसंहिता के समान इस संदर्भ में आया भरद्वाज का प्रसंग भी अप्रासंगिक एवं प्रचिप्त माल्स पहता है।

### दिवोदास

धन्वन्ति से पार्धनय करने के लिए काशिराज दिवोदास को धन्वन्ति द्वितीय भी कह सकते हैं। इन्होंने ही शल्यप्रधान आयुर्वेद-परम्परा प्रचलित की जिसे धान्वन्तर सम्प्रदाय कहते हैं। धन्वन्ति एक प्रख्यात चिकिरसाचार्य हुये जिनका निहेंश अनेक ग्रन्थों में मिलता है। धान्वन्तरीय आचार्यों का शल्यविशेषज्ञ के रूप में उक्लेख संदिताओं में मिलता है। कालक्रम से 'धन्वन्तिर' शब्द शल्यविशेषज्ञ के रूप में होने लगा (धनुः शल्यशास्त्रं तस्य अन्तं पारमियत्तिं गच्छतीति धन्वन्तिरः)। इस प्रकार धान्वन्तरमृत आदि में सामान्यतः जहाँ 'धन्वन्तिर' शब्द का प्रयोग हुआ हो वहाँ धन्वन्तिर प्रथम और जहाँ शल्यविशेषज्ञ आचार्य का प्रसंग हो वहाँ काशिराज्ञ दिवोदास का ग्रहण करना चाहिए।

दिवोदास वाराणसी नगर के संस्थापक थे। महाभारत के अनुसार दिवोदास सुदेव या भीमसेन और यथातिकन्या माधवी के पुत्र थे। इन्द्र की आज्ञा से दिवोदास ने बाराणसी नगर वसाया। एक बार यह अपने प्रबल शत्रु हैहय राजकुमारों से युद्ध में ब्रस्त होकर भाग निकले और भरद्वाज की शरण में गये जहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ से इन्हें प्रतर्दन नामक पुत्र हुआ।

काशिराज की वंशपरम्परा में आयुर्वेद की रचा और प्रचार-प्रसार का कार्य प्रारंभ से ही होता आया है। विवोदास ने उसे एक व्यवस्थित एवं विशिष्ट रूप हिया। संभवतः वह एक गुरुकुल या विद्यापीठ का संचालन करते थे जहाँ शल्यप्रधान आयुर्वेद की शिचा दी जाती थी। वह एक प्रकार का तत्कालीन चिकित्सा-विश्व- विद्यालय था जहाँ दूर-दूर से छात्र शिचा ग्रहण करने आते थे। उसी विद्यापीठ के आश्रम में बैठकर दिवोदास ने सुश्रुत आदि शिष्यों को पढ़ाया। सुश्रुत के अतिरिक्त दियोदास के शिष्यों में औपधेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुरचित

१. मिलिन्दपन्ह, अयोधरजातक, आर्यशूरीय जातकमाला ।

२. दिवोदासस्तु विज्ञाय वीर्यं तेषां यतारमनाम् । वाराणसीं महातेषाः निर्ममे शक्रशासनात्॥ म० भा० अनु० ३०।१६

३. चरकसंहिता में भी काशिपति वामक और वार्योविद के प्रसंग आये हैं।

**४. भाश्रमस्यं काश्चिराजं दिवोदासं धन्वन्तरिम्—सु० सु० १।२** 

की गणना की गई है। 'प्रश्रुति' शब्द से ढल्हण निमि, काकायन, गार्ग्य और गाुलब का ग्रहण करते हैं। इस प्रकार दिवोदास के १२ शिष्य हुए।

### दिवोदास का काल

ऋग्वेद के प्रथम मण्डल (११६।१८) में एक राजा दिवोदास का उक्लेख आता है जिसकी सहायता अश्विनों ने धन से की। यह संभवतः कोई अन्य व्यक्ति है। ऋक्सर्वानुक्रमणी, कौषीतकी ब्राह्मण, व्या कौषीतकी उपनिषद् में दैवोदासि प्रतर्दन का उक्लेख है। काठक-संहिता के ब्राह्मणभाग में आहणि के समकालीन भीमसेन-पुत्र दिवोदास का उक्लेख हुआ है।

महाभाष्य (२री शती ई० पू०) , वार्तिक (४थी शती ई० पू०) में 'दिवोदास' शब्द का प्रयोग है। पाणिनि (७वीं शती ई० पू०) ने जनपद के अर्थ में 'काशी' (४।२।११६) तथा नगरवाचक 'वाराणसी' (४।२।९७) शब्दों का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय तक दिवोदास द्वारा वाराणसी की स्थापना हो चुकी थी। सुश्रुतसंहिता में तच्चिशला का उक्लेख नहीं मिलता। इससे अनुमान होता है कि सुश्रुत तथा उसके उपदेष्टा दिवोदास तच्चिशला की प्रसिद्ध (८वीं शती ई० पू०) के पूर्व हुये थे।

कौषीतकी ब्राह्मण का उल्लेख पाणिनि (पाशा६२; ४।४।१२४) तथा यास्क निरुक्त (१-९) में होने के कारण उसका समय ८वीं शती से पूर्व का ही है। वेबर ने इसका काल २५०० ई० पू० और शकरबालकृष्ण दीचित ने २९००-१८५० ई० पू० माना है।

चरकसंहिता में अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का मत उद्धत हुआ है तथा शस्य

औषधेनववैतरणौरञ्जपौष्कळावतकरवीर्यगोपुररचितसुश्रुतप्रसृतय उचुः ।
 —सु० १।२

प्रमृतिप्रहणान्निमिकाङ्कायनगारम्यगालवाः, एवमेतान् द्वादश शिष्यानाहुः॥

- दल्ह्या

२. प्रसेनानीश्चतुर्विंशतिर्देवोदासिः प्रतर्दनः

—कात्यायनीय ऋक्सर्वानुक्रमणी, स्० ५३

- ३. अथ ह स्माह दैवोदासिः प्रतर्दनः—कौ० बा २६।५
- ४. प्रतर्दनो ह वै दैवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम—कौ० उ० ३।१
- प्. दिवोदासो भैमसेनिरारुणिमुवाच—काठकसंहिता ७।१।८
- ६. दिवश्च दासे
- ७. दिवोदासाय गम्यते

80098

प्रधान रोगावस्था में धान्वन्तरीयों का ससम्मान अधिकार विहित है। इसके विपरीत, सुश्रुतसंहिता में आत्रेय का कोई उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि दिवोदास आत्रेय-अग्निवेश के कुछ पूर्ववर्त्ती थे। अग्निवेश का काल १००० ई० पू० माना जाता है, अतः दिवोदास का काल १०००-१५०० ई० के बीच मानना चाहिए।

इसके समर्थन में निम्नांकित युक्तियाँ और दी जाती हैं :--

- 9. सुश्रुतसंहिता में पाँच वर्षों का एक युग माना गया है। ऐसी मान्यता वेदांग ज्योतिष की थी जिसका काल श्रीशंकर बालकृष्ण दीचित १५००-५०० ई० पू० मानते हैं।
- २. सुश्रुत संहिता में वारगणना भी नहीं है। भारत में वारगणना का प्रचार १००० ई० पू० से पहले हो चुका था ऐसी श्री दीचित की मान्यता है।
- ३. सुश्रुतसंहिता में शिशिर से ऋतुराणना प्रारंभ होती है जबिक पाणिनि ने वसन्त से प्रारंभ किया है (वसन्तादि गण ४।२।६३)। इससे भी दिवोदास का काल पाणिनि से बहुत पहले सिद्ध होता है।

दिवोदास का ऐतिहासिक व्यक्तित्व ब्राह्मण—उपनिषद् काल में मूर्च अस्तित्व में रहा हो और बाद में पुराणों में प्रशस्ति के रूप में इन्हें भगवान् विष्णु का अंश मानकर देवत्व प्रदान किया गया हो जैसा कि वैदिककालीन अनेक संदर्भों में हुआ है।

### सुश्रुत

दिवोदास धन्वन्तिर के उपदेशों को सुश्रुत ने अपनी संहिता में निबद्ध किया जो शरुयतंत्र का उपजीव्य ग्रन्थ बनी। सुश्रुत दो कहे जाते हैं एक वृद्धसुश्रुत और दूसरा सुश्रुत। कहीं-कहीं सुश्रुत और वृद्धसुश्रुत दोनों के उद्धरण एकत्र दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दिवोदास का शिष्य आद्य या वृद्धसुश्रुत था जिसने मूल सौश्रुत तन्त्र की रचना की। यह सम्भवतः अग्निवेशतंत्र से पूर्व की रचना थी। उसके बाद सुश्रुत द्वितोय या सुश्रुत ने उसे प्रतिसंस्कृत कर नवीन रूप दिया। एक और प्रतिसंस्कार दृढवल के बाद हुआ जो नागार्जुनकृत माना जा सकता है। इसमें चरकसंहिता (दृढवलपूरित अंशसहित) के अनेक मतों को पूर्वपच्च के रूप में रखकर उनका खण्डन किया है। अन्तिम पाठशुद्धि चद्दट द्वारा १० वीं शती में हुई। अतः वर्त्तमान सुश्रुतसंहिता १० वीं शती के बाद की ही है।

सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र कहे गये हैं। विश्वामित्र नामक अनेक आचार्य हुये हैं

१. सु० सू० ६।९

२. महाभारत, अनुशासन, अ० ४; गरुडपुराण, अ० १३९।८-११,



मुश्रुत ( शल्मशालाक्य विभाग, चि० वि० सं०, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से साभार )

उनमें एक का सम्बन्ध भायुर्वेद से है। इनके उद्धरण यत्रतत्र मिलते हैं। बहुत संभव है कि इसी विश्वामित्र के पुत्र सुश्रुत हों। शालिहोत्र के पुत्र के रूप में भी सुश्रुत का उल्लेख मिलता है । सुश्रुत का गवायुर्वेद, अश्वायुर्वेद से भी सम्बन्ध बतलाया गया है । संभवतः इसी कारण प्रख्यात सुश्रुत के नाम को शालिहोत्र से संबद्ध कर दिया। या यह भी हो सकता है कि अश्वशास्त्रवित् शालिहोत्रपुत्र कोई भिन्न सुश्रुत हों जिन्होंने वाजिशास्त्र पर कोई प्रन्थ लिखा हो जिसका निर्देश दुर्लभगणकृत सिद्धो-पदेशसंग्रह नामक अश्वैवद्यक के ग्रन्थ में हुआ है। ।

### सुश्रुत का काल

आद्य या बृद्धसुश्चत का काल तो वही होगा जो काशिराज दिवोदास का निश्चित किया गया है अर्थात् १०००-१५०० ई०। किन्तु सुश्चत का कालनिर्णय अभी विचारणीय है। निम्नांकित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए:—

- १. 'होरा' शब्द का प्रयोग सुश्रुतसंहिता में हुआ है। यह शब्द ग्रीक भाषा के 'होरस' से निष्पन्न होकर भारतीय वाङ्मय में आया है। यूनानियों से विशेष संपर्क थयी शती ई० पू० हुआ था। अतः इसका काल उसके बाद ही का होगा।
- २. नागार्जुन ने 'उपायहृद्य' में सुश्रुत का उल्लेख किया है। नागार्जुन कनिष्क सम्राट् (पहली शती) के समकालीन था।
- ४. युक्तसेनीय अध्याय, दुन्दुभिस्वनीय अगद तथा अन्य राजकीय प्रकरणों से ज्ञात होता है कि सुश्चत का सम्बन्ध किसी सम्राट् से था। 'सौश्चतपार्थिवाः' शब्द से भी यही ध्वनित होता है। यह सम्राट् सम्भवतः शातवाहन था।
- ५. 'महेन्द्ररामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामिप' (चि० ३०।२६) इस रहोक में राम और कृष्ण का नाम आने से वासुदेव धर्म की प्रमुखता सूचित होती है। इसके उत्थान का काल पहली शती से चौथी शती माना जाता है।
- ६. श्रीपर्वत, सह्याद्वि, देविगिरि, मलयाचल आदि पर्वतों का उरलेख हुआ है। चन्दन के लिए 'मलयज' शब्द का प्रयोग सुश्रुत ने ही किया। ऋतुचर्या-प्रकरण में वसन्तसमीर के लिए 'मलये वाति' वानय लेखक के मलयस्थान का संकेत करता है। इनमें अधिकांश दिचणभारतीय स्थान है। दिचण भारत से विशेष संपर्क शातवाहन राजाओं के काल में हुआ।

शालिहोत्रमृषिश्रेष्ठं सुश्रुतः परिपृक्कृति । एवं पृष्टस्तु पुत्रेण शालिहोत्रोऽभाषत ।
 शालिहोत्रमपृक्कुन्त पुत्राः सुश्रुतसंगताः ।—शालिहोत्रीय

२. अग्निपुराण ( अ० २७९-२९२ )

शालिहोत्रेण गर्गेण सुश्रुतेन न भाषितम् । तस्त्रं यद् वाजिशास्त्रस्य तत्सर्वमिह संस्थितम् ॥

७. ग्रहों के संबन्ध में विशेष वर्णन मिलता है। उनके नाम, उत्पत्ति आदि की जानकारी दी गई है। नवग्रहपूजा का भी उल्लेख है। षष्ठीपूजा का उल्लेख नहीं है जो गुप्तकाल में प्रचलित बतलाई जाती है। अतः यह गुप्तकाल के पूर्व की रचना है।

कर्णवेध संस्कार बाद में प्रचिलत हुआ। चरकसंहिता में इसका उल्लेख
 नहीं है।

इस प्रकार सुश्रुत का काल रसरी शती माना जा सकता है।

याज्ञवल्क्यस्मृति इसी काल में या इसके कुछ बाद बनी। यह ध्यान देने की बात है कि चरक मनुस्मृति के काल में हुआ और सुश्रुत याज्ञवल्क्यस्मृति के काल में। सुश्रुत के १०७ मर्म याज्ञवल्क्यस्मृति में निर्दिष्ट है। अस्थि आदि के संबन्ध में चरक का मत दिया है। अतः याज्ञवल्क्यस्मृति के कुछ ही पूर्व सुश्रुत हुआ होगा। याज्ञ-वल्क्यस्मृति का काल ३री शती माना जाता है।

सुश्रुतसंहिता के ऋतुचर्याध्याय (सू० ६) में दो प्रकार का ऋतुविभाग मिलता है। प्रारंभ में छः ऋतु शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त कहा और फिर 'इह तु' करके वर्षा, शरद, हेमन्त वसन्त, ग्रीष्म और प्रावृट् बतलाया। पहले में शीतकाल के दो और दूसरे में वर्षाकाल के दो ऋतु हैं। कुछ लोग देशभेद के आधार पर इसकी न्यास्या करते हैं। उनका कथन है कि गंगा के उत्तरी प्रदेश (हिमालय) में पहला और दिखण भाग में दूसरा विभाग लागू होता है। एकेन्द्रनाथ घोष ने गणित के आधार पर इन दो प्रकार के ऋतु विभागों में १५०० वर्षों का अन्तराल वतलाया है। इस प्रकार यदि काशिराज दिवोदास के काल का पहला विभाग माना जाय तो दूसरा विभाग प्रतिसंस्कर्ता सुश्रुत का होता है। इस आधार पर भी सुश्रुत का उपर्युक्त काल समर्थित होता है।

इस काल में सुश्रुत ने आद्य संहिता का उपवृंहण एवं प्रतिसंस्कार किया। उत्तरतन्त्र किसने जोड़ा इसका निर्णय किटन है किन्तु अधिक संभावना है कि इसके वाद
के काल में नागार्जुननामधारी किसी आचार्य ने यह कार्य किया। वाग्भट ने उत्तरतंत्र
सहित सुश्रुतसंहिता का अनुसरण किया है, अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ है वह
भी उत्तरतंत्रसहित का है। अतः यह कार्य वाग्भट ( ६ठी शती ) के पूर्व हो चुका
होगा। सुश्रुतसंहिता में तन्त्रयुक्तियों का प्रकरण कौटिल्य के आधार पर है अतः
उत्तरतन्त्र कौटिल्य ( ३री शती ) के बाद ही जोड़ा गया होगा। केवल डल्हण ने
लिखा है कि सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन ही है, अन्य कहीं ऐसा संकेत
नहीं मिलता अतः अनेक विद्वानों को इस पर विश्वास नहीं होता। फिर भी इससे
इतना तो पता चलता ही है कि डल्हण के काल में ऐसी विचारधारा प्रचलित थी
अतः परंपरा का आग्रह रखते हुए उस प्रतिसंस्कर्ता को मैं नागार्जुन ही कहूँगा। अव
इस पर भी विचार करना चाहिए कि नागार्जुन कौन था?





नागार्जुन **या** नागराज ( नालन्दा संग्रहालय से साभार )

# नागार्जुन

नागार्जुन नाम के अनेक आचार्यों का उल्लेख मिलता है। इनमें निम्नांकित प्रमुख हैं:—

उपायहृद्य के रचयिता दार्शनिक नागार्जुन । इनका समय कनिष्क का काल
 (१ ली शती) माना जाता है ।

२. शातवाहन सम्राट् गौतमीपुत्र शातकणीं या यज्ञश्री (१७८-२०७ ई०) के मित्र और गुरु नागार्जुन जिनका उल्लेख हर्षचिरित आदि में आता है। इसका समय दूसरी और तीसरी शती (११३-२१३ ई०) है। इनके शिष्य आर्यदेव हुये। बौद्धों के १३ वें धर्माध्यक्त नागार्जुन तथा १४ वें आर्यदेव हुए।

नागार्जुन की प्रमुख रचनायें हैं—माध्यमिककारिका, विग्रहच्यावर्त्तनी, रत्ना-वली, सुहल्लेख । द्वादशमुखशास्त्र तथा महाप्रज्ञापारमिताशास्त्र भी उनकी रचनायें कही जाती हैं । यह शातवाहन सामाज्य (आन्ध्र) में जनमे और उनका अधिकांश जीवन अमरावती और श्रीपर्वत पर ज्यतीत हुआ । महाप्रज्ञापारमिताशास्त्र में वनस्पति या खनिज रसविज्ञान, जादू और समाधिबेला की शक्ति से स्वर्ण बनाने की बात आई है । रसोपनिषद् में निर्दृष्ट किसी विधि से केरल में स्वर्णयुक्त चहानों का उरखनन किया गया था । रसरत्नाकर की एक प्रति हुंग ने तीसरी या चौथी शती के एक रसशास्त्री को दी थी यद्यपि इसका वर्तमान संस्करण ७-८ वीं शती का है ।

- ३. गुप्तकालीन नागार्जुन जिनका काल ४थी या ५वीं शती मानते हैं।
- थ. सरहपा के शिष्य सिद्ध नागार्जु न जो ८ वीं शती के हैं।

५. अलबहनी (११ वीं शती) ने अपने यात्राविवरण में लिखा है कि उससे १०० साल पूर्व कोई नागार्जुन हुआ। १० वीं शती में एक नागार्जुन का आस्यान मिलता है जिसने नारोपा नामक एक ग्वाल युवक को अपने आशीर्वाद से राजा बना दिया जो अन्त में नालन्दा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी बना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्यक्ष मार-पा (१०१२-१०९७) के गुरुओं में से एक नारोपा भी थे।

६. रसवैशेषिक के रचयिता भद्नत नागार्ज न।

इसमें कौन सा नागार्जुन सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता हुआ यह निर्णय करना किंदिन है। कौटिल्य (२री शती) से तंत्रयुक्तियों का प्रकरण सुश्रुतसंहिता के उत्तर-तंत्र में लिया गया है तथा वाग्भट (६टीं शती) ने उत्तरतंत्रसहित सुश्रुतसंहिता का उपयोग किया हैं अतः अत्यधिक सम्भावना है कि ५वीं शती के नागार्जुन ने संहिता का प्रतिसंस्कार किया तथा उसमें उत्तरतंत्र जोड़ा। यही संभवतः रसवैशेषिक का भी रचियता था क्योंकि सुश्रुत और नागार्जुन के मत समान हैं। दृदबल (४थी शती) के वाद यह हुआ अतः दृदबलकृत प्रकरणों की चर्चा भी इसमें आई है। रसशास्त्र

का अधिक विकास उस समय तक न होने के कारण ऐसे विषय संहिता में न आ सके। फिर भी खनिज द्रव्यों तथा रसशास्त्र की स्थिति चरक की अपेत्ता इसमें विकसित है।

यह भी सम्भव है कि सुश्रुत और नागार्जु न (२री शती) का काल एक होने तथा दोनों का शातवाहन सम्राट् से सम्बन्ध होने के कारण सुश्रुत-नागार्जुन का नाम एक दूसरे से जुड़ गया और कालान्तर में नागार्जुन सुश्रुत के प्रतिसंस्कर्ता माने जाने लगे जिस प्रकार कालकम से चरक और पतन्जलि एक हो गये।

## सुश्रुतसंहिता का विषयविभाग

मूलसंहिता की विषयवस्तु का विभाजन इस प्रकार है :-

सूत्रस्थान — ४६ अध्याय

निदानस्थान- १६ अध्याय

शारीरस्थान — १० अध्याय

चिकित्सालय— ४० अध्याय

कल्पस्थान — ८ अध्याय

१२० अध्याय

इस प्रकार कुळ १२० अध्याय हैं । प्राचीन संहिताओं की व्यवस्था प्रायः इसी प्रकार थी। चरकसंहिता में भी इतने ही अध्याय हैं । इससे भी सिद्ध होता है कि उत्तरतन्त्र वाद में जोड़ा गया। उत्तरतन्त्र में ६६ अध्याय हैं ।

विषयवस्तु की दृष्टि से, स्वरंथान में मौलिक सिद्धान्त, शल्यकमोंपयोगी साधन यंत्र-शास्त्र, ज्ञार-अग्नि-जलौका आदि, अरिष्टविज्ञात तथा द्रव्यगुणविज्ञान वर्णित हैं। निदानस्थान में प्रमुख रोगों का निदान है। शारीरस्थान में शारीरशास्त्र का वर्णन है। चिकित्सास्थान में मुख्यतः शल्यचिकित्सा, वाजीकरण, रसायन और पंचकर्म का वर्णन है। कल्पस्थान में विषों का प्रकरण है। उत्तरतन्त्र में शालावय, कौमारमृत्य, काय-चिकित्सा तथा भूतविचा का वर्णन है। इससे स्पष्ट होता है कि मूल संहिता शल्य प्रभान थी जिसमें बाद में अन्य अंगों का समावेश कर अष्टांगपूर्ण बना दिया गया।

प्रागिभिहितं सिवंशयध्यायशतं पञ्चसु स्थानेषु—सु० सू० ३।२
 तस्मात् सिवंशमध्यायशतम् "अनुश्रोतःयञ्च—सु० सृ० ४।४

 <sup>&#</sup>x27;शालानयतंत्रं कोमारं चिकित्सा कायिकी च या ।
 भूतविद्येति चत्वारि तन्त्रे तूत्तरसंज्ञिते ॥
 षाजीकरिक्षिकित्सासु रसायनविधिस्ततः ।
 विपतन्त्रं पुनः कल्पाः शल्यज्ञानं समन्ततः ॥
 द्रस्यष्टाङ्गमिदं तन्त्रमादिदेवप्रकाशितम् ।'—सु० सू० ३।४२-४४

ऐसा लगता है कि मध्य में अष्टांगविभाग की जो व्यासशैली प्रचित हुई उससे विभिन्न अंगों पर प्रन्थ लिखे जाने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि चिकित्सकों का ज्ञान एकांगी होने लगा और वे सब प्रकार के रोगों के निवारण में असमर्थ होने लगे। गुप्तकाल में जब जनसेवा के लिए अनेक आतुरालयों की स्थापना होने लगी तो इस जुटि की ओर लोगों का ध्यान गया और पुनः समासशैली पर संदिताओं का प्रतिसंस्कार हुआ। सुश्रुतसंदिता में शल्यतंत्र के अतिरिक्त अन्य अंगों का समावेश हुआ और चरकसंहिता में इदबल ने शल्यशालावय आदि विषयों की स्थापना की। इसी शैली पर वाग्मट ने पुनः युगानुरूप अपने प्रन्थों की रचना की। यह युगधर्म का प्रभाव था।

# सुश्रुतसंहिता में निर्माण के विभिन्न स्तर

जैसे पुरातत्व की खुदाई में निकले खँडहरों में निर्माण के विभिन्न स्तरों का प्रत्यचीकरण किया जाता है वैसे ही प्राचीन संहिताओं में भी सूचम पर्यालोचन से रचना के विभिन्न स्तर दृष्टिगोचर होते हैं। जिस प्रकार चरकसंहिता में अग्निवेश, चरक तथा दृढबल के तीन स्तर हैं; उसी प्रकार सुश्रुतसंहिता में आद्यसुश्रुत, सुश्रुत, नागार्ज्ज न तथा चन्द्रट के चार स्तर हैं। इसी कारण वर्त्तमान सुश्रुतसंहिता का रूप चरकसंहिता की अपेचा अर्वाचीन मालूम होता है। इन विभिन्न स्तरों के प्रमापक तथ्यों का विश्लेषण आवश्यक है जिन पर यहाँ विचार किया जायगा।

### आद्यसुश्रुत

आद्यसुश्रुत उपनिपक्षालीन हैं अतः तक्षालीन सामग्री मूल ।सुश्रुतसंहिता की ही मानी जानी चाहिए। इनमें निम्नांकित तथ्य महत्वपूर्ण हैं:—

- १. शिष्योपनयनीय—यह अध्याय प्राचीन प्रतीत होता है यद्यपि विषयवस्तु में किंचित् परिवर्तन कालकम से सम्भव है। ब्राह्मण, चित्रय और वैश्य के ही उपनयन का विधान है। यदि शूद्ध कुलगुणसंपन्न हो तो उसे विना उपनयन के आयुर्वेद पढ़ावे। अन्तिम विधान 'इत्येके' करके दिया है; सम्भवतः यह बाद में जोड़ा गया हो। चरकसंहिता में भी त्रिवर्ण को ही आयुर्वेद पढ़ने की अनुमित है।
- २. दार्शनिक तथ्य—श्वेताश्वतर उपनिषद् के अनेक दार्शनिक विचार सुश्रुत-संहिता में मिलते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं:—
  - १. स्वभावमीश्वरं कालं यहच्छां नियतिं तथा ।
    परिणामं च मन्यन्ते प्रकृतिं पृथुदर्शिनः ॥' सु० शा० १।७
    यह रहोक रवेताश्वतर के निग्नांकित रहोकों के आधार पर है—
    'कालः स्वभावो नियतिर्यहच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या।' (१।२)

'स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथाऽन्ये परिमुखमानाः।' (६।१)

२. निम्नांकित रहोक शैली में बिलकुल भिलते-जुलते हैं :-

'पञ्चस्रोतोम्बुं पञ्चयोन्युप्रवक्षां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्धःचादिमूलाम् । पञ्चावर्त्तां पञ्चदुःस्वौघवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः'।। स्वे० १।५

'पञ्चाभिभूतास्त्वथ पञ्चकृत्वः पञ्चेन्द्रियं पञ्चसु भावयन्ति । पञ्चेन्द्रियं पञ्चसु भावयित्वा पञ्चत्वमायान्ति विनाशकाले ॥'

स॰ शा॰ ९।९

शारीरस्थान (प्रथम अध्याय) का आधिदेवत प्रकरण भी उपनिषदों से प्रभावित है।

सुश्रुतसंहिता में निर्दिष्ट सांख्यदर्शन ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका में प्रतिपादित विचारों से साम्य रखते हुये भी किंचित् भिन्न है यथा ईश्वरकृष्ण ने तत्वों का वर्गीकरण तीन में किया गया है मूलप्रकृति, प्रकृतिविकृति तथा विकृति किन्तु सुश्रुत-संहिता में दो ही वर्ग हैं प्रकृति और विकृति । आठ प्रकृतियाँ मानी गई हैं जिनमें अन्यक्त के साथ प्रकृतिविकृति भो सम्मिलित हैं ।

प्रकृति-पुरुष के साधम्यवैधम्यं की चर्चा करते हुए सुश्रुत ने प्रकृति और पुरुष को सर्वगत कहा है जब कि आगे पुनः पुरुष अनेक माना है। वस्तुतः यह श्वेताश्वतर के त्रिःववाद का प्रभाव है जिसके अनुसार परमात्मा (ईश), जीवात्मा (अनीश) तथा प्रकृति (अजा) ये तीन तत्व प्रमुख हैं:—

'ज्ञाज्ञौ द्वावजावीरानीशावजा ह्योका भोक्तृभोग्यार्थयुक्ता। अनन्तरचात्मा विश्वरूपो ह्यकत्ती त्रयं यदा विन्दते ब्रह्ममेतत् ॥ स्वे० १।९

### सुश्रुत

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुश्रुत शातवाहन साम्राज्य के काल में हुये थे। शातवाहन राजा बाह्मण थे तथा बाह्मणधर्म का पुनस्त्थान उनके द्वारा हुआ। गी, देवता, बाह्मण की पूजा का प्रसार हुआ तथा वैदिक धर्म की लहर पुनः बढ़ चली। चारों ओर यज्ञ होने लगे और वेदध्विन से वातावरण गुजित होने लगा। शैव और भागवत धर्म का विशेष प्रचार उस समय था। कृष्ण की पूजा होती थी। शिव की पूजा का भी प्रचार अधिक था और उनके वाहन नन्दी तथा हारस्वरूप नाग की पूजा भी होती थी। वर्णाश्रम जो बीच में शिथिल हो गया था, उसका पुनः संघटन हुआ। चारों वर्णों में बाह्मण का सर्वाधिक सम्मान था। किन्तु साथ-साथ बौद्ध और जैन धर्मों का भी समादर था। 'नग्न' और 'मुण्ड' शब्द क्रमशः जैन

और बौद्ध भिन्नुओं के लिए प्रयुक्त होते थे। राजनीतिक दृष्टि से राजा सबका अधिपति था किन्तु स्थानीय स्वज्ञासन ग्राम, नगर और गणों में प्रचलित थे।

उपर्युक्त पृष्टभूमि के अनुकूल जो तथ्य सुश्रुत संहिता में उपलब्ध हैं वे सुश्रुत कालीन समझे जाने चाहिए। इनमें उदाहरणार्थ, निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख किया जाता सकता है:—

### घार्मिक स्थिति

१. भव (उ० ५७।१४); ईशान (उ० ३९।२४८; चि० २९।१३), शूली (उ० ३७।२); शब्दों से शिव का अभिधान किया गया है। 'अम्बिका' (उ० ३९।२४८) की पूजा का भी विधान है जिसका सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य समृति में किया गया है। 'उमा' शब्द भी आया है (उ० ३७।२); नागपूजा का भी उल्लेख है (उ० ६०।३३), नागों का अनेक स्थलों पर निर्देश है (उ० ६।२३; क० ४।३, सू० ५।१६)। यचपूजा का भी प्रचार इस काल में था। कुवेर (सू० १९।२१) अलकाधिपति यच (क० ७।५९) की अभ्यर्थना की गई है। कृष्ण और राम (संभवतः बलराम) का भी उल्लेख है (चि० ३०।२६)। शंख-चक्र-गदा-पाणिधर अच्युत का भी निर्देश है। (चि० १३।२४)। सरस्वती के लिए 'वाग्देवी' शब्द का प्रयोग हुआ है (चि० २८।३)। देवताओं की प्रतिमायें मन्दिरों में स्थापित कर उनकी पूजा होती थी। 'देवतायतन' (चि० २४।९०; ९८) तथा 'देवताप्रतिमा' (शा० ३।२०) शब्द ध्यान देने योग्य हैं। अश्वत्थपूजा भी प्रचलित थी (क० ३।४३)।

किन्तु धार्मिक सहिष्णुता के कारण बौद्धों के चैत्य भी थे (चि० २४।९०; ज्ञा० १०।१)। 'जीर्णां च भिन्नुसंघाटी' बौद्धों के चीवर का बोधक है।

ग्रहों, कृत्या और राचसों पर विश्वास था तथा इसके निवारण के छिए मन्त्र, बिल आदि का प्रयोग होता था। सुश्रुतसंहिता का एक पूरा अध्याय (अमानुषो-पसर्गप्रतिषेध, उ० ६०) इसी विषय पर है।

सांगोपांग चारों वेदों और पौराणिक (उ० ५७।१४) का उल्लेख होने से यह स्पष्ट है कि वेदों का पूर्ण अस्तित्व हो चुका था तथा पुराणों की कथा-वार्त्ता भी प्रचिलत थी। यज्ञ में उद्गाता, होता, ब्रह्मा और अध्वर्युं होते थे जिनमें ब्रह्मा प्रधान माना जाता था (सू० ३४।६; १५)। सोम के भेदों में गायत्री, त्रेष्टुभ, पांक्त आदि वैदिक नाम आते हैं (चि० २९।५-६) जिससे वैदिक धर्म का प्रचार सूचित होता है। समाज में देवता, ब्राह्मण, गुरु, गौ और अग्नि की पूजा की जाती थी (उ० ३९।२४८; चि० २४।९०, ९८)। श्रीसूक्त का पाठ एवं जप किया जाता था (चि० २२।८)।

संस्कारों में जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राञ्चन, उपनयन, विवाह (शा० अ० १०) का उल्लेख है। विवाह २५ वर्ष के पुरुप और १२ वर्ष की छी में विहित है किन्तु गर्माधान १६ वर्ष की आयु के पूर्व नहीं होना चाहिए। कर्णवेध (सू० १६।१) का स्वतंत्र वर्णन मिलता है। इस संस्कार का प्रवेश वाद में हुआ है।

#### राजनीतिक स्थिति

सुश्रुतोक्त तथ्यों से उस समय किसी सम्राट् का आधिपत्य द्योतित होता है। 'नृप' शब्द का बहुशः प्रयोग (चि० १५१३५; सू० ८१४) नृपकी प्रशस्त (सू० ३४) उसके लिए चिकित्सा का विशिष्ट विधान (चि० ३११४६; ३१६५); राजा को विधों से बचाने की सावधानता का विस्तृत वर्णन, अन्न की रचा के लिए वैद्य, महानसाध्यम्त, परिकर्मी, माहानसिक बोढ़ा, सौप, औदनिक, पौपिक आदि का निर्देश (क० ११९१-१५); युक्तसेनीय अध्याय (सू० ३४) अध्याय में सैनिक चिकित्सासेवा का वर्णन; शर, शक्ति, कुन्त, परश्रु आदि आयुधों तथा वारवाण का उल्लेख (चि० ११९; सू० २६१३); विपनिवारण के उपाय दुन्दुमिस्वनीय, जलगत शोधन (क० ३१९९५५) आदि वर्णन उपर्युक्त कथन की पुष्टि करते हैं। 'रिपबो विक्रमाकान्ताः' (क० ११२) में 'विक्रम' शब्द सम्भवतः विक्रमादित्य का संकेतक है जो गौतमीपुत्र शातकीर्ण की उपाधि थी।

### भौगोलिक स्थिति

शातवाहन सम्राट् गौतमीपुत्र शातकणि को 'पर्वतों का अधिपति' कहा गया है। अतः अस्वाभाविक नहीं कि सुश्रुता संहिता में भी अनेक पर्वतों के नाम आये हें तथा सोमिगिरि, (सोमनाथ या जूनागढ़) अर्बुदिगिरि (चि॰ ३०१३७); सद्य, मलय, पारियात्र, हिमवान् (सू० ४५१३३)। इस प्रकार उत्तर से दिचण तक के पर्वतों का उल्लेख यहाँ हुआ है। दिचण भारत के लिए 'दिचणापथ' शब्द प्रसिद्ध था (हैमवता दिचणापथगाश्च गन्धाः—चि० ४१९७)। काश्मीर का भी उल्लेख है किन्तु 'केशर' के लिए 'काश्मीरज' शब्द नहीं आया है 'बाह्वीक' और कुक्कुम शब्द आगे हैं। संभवतः उस समय तक केशर की खेती कश्मीर में प्रारंभ न हुई हो। निद्यों में देवसुन्द हद, सिन्धु महानद, कौशिकी (आधुनिक कोशी) और सब्जयन्ती का उल्लेख है। जलौका के चेत्रों का उल्लेख करते हुए यवन, पाण्ड्य, सद्य और पौतन आदि नाम आये हैं। पश्चिमोत्तरवर्ती यवनराज्य सम्भवतः 'यवन' शब्द से अभिप्रेत है, शेप प्रदेश दिचण भारतीय हैं। दिचण भारतीय नामों की अधिकता के कारण ऐसा अनुमान होता है कि सुश्रुत दिचणभारत से विशेष परिचित

१. नासिक गुहालेख

थे। सन्भवतः वह शातवाहन सम्राट् से सम्बद्ध थे या उसी कुछ के कोई आचार्य थे। ऐसी स्थिति में वहाँ इनका निवास स्वाभाविक ही है। ऐतरेयब्राह्मण में आन्ध्रदेश की उत्पत्ति विश्वामित्र से मानी जाती है। वया इसी कारण सुश्रुत को 'विश्वामित्र-पुत्र' कहा गया इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए। एक स्थछ (क० ८।८८-९१) में विश्वष्ठ और विश्वामित्र का प्रसंग देकर विश्वष्ठ के कोप से छता की उत्पत्ति बतलाई गई है। यदि इन्हें क्रमशः ब्राह्मण और चित्रय का प्रतीक मान छें तो तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट चित्रण हो जाता है। गौतमीपुत्र ब्राह्मण था तथा परश्रुराम के समान चित्रयों का दलन करनेवाला कहा गया है।

सुश्रुत ने शोभाञ्जन के लिए 'सुरंगी' शब्द का ्योग किया है चि. १६।२ जो दक्षिणभारतीय हैं।

#### सामाजिक स्थिति

वर्णाश्रम व्यवस्था पर जोर दिया जाता था। चारों वर्णों का उल्लेख सुश्रुत-संहिता में है। उपनयन का अधिकार बाह्मण, चत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों को था, शूद्ध को बिना उपनयन के ही विद्याध्ययन की अनुमति दी गई है (स. २।१-३); सोम का उपयोग करने की अनुमति केवल त्रिवर्ण को है, शद को नहीं (चि. २९।१३)। इससे ग्रुद की हीन स्थिति सूचित होती है फिर भी अध्ययन में अनुमति प्रदान करना किंचित उदारता का सूचक है जो चरक में नहीं है। वर्ण के अतिरिक्त, 'जाति' शब्द का प्रयोग सुश्रुत में हुआ है जिससे जाति के आधार पर वर्गों की व्यवस्था का प्रारंभ सूचित होता है सू. १०१४, २९१२२ )। गोत्र का भी महत्व था, सगोत्र विवाह निषिद्ध था ( सृ० २९।२२, चि. २४।१२० ) आश्रम और वर्ण के साथ 'पाखण्ड' शब्द का भी प्रयोग हुआ है (सू. २९।३)। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों की बहिरंग आचारप्रणाली पाखण्ड कहलाती है। उस समय बौद्ध, जैन आदि तथा शैव, भागवत आदि धार्मिक सम्प्रदाय प्रचलित थे। 'लिंगिनी' शब्द ( चि॰ २४।१२० ) सम्भवतः अविवाहिता साध्वियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रमेह-चिकित्सा में छिखा है कि ब्राह्मण छोग शिछोञ्छवृत्ति करें और चन्निय आदि गोचारण करें (चि॰ ११।८) जैसे राजा दिलीप ने गोचारण किया था र संभव है. वह भी प्रमेह रोग से प्रस्त हों जिसके कारण सन्तान न होती हो।

गृहस्थ लोग ग्राम, नगर में रहते थे (चि. २४।९१) किन्तु आश्रम भी थे जहाँ विद्याध्ययन एवं साधना की जाती थी (शा. ३।२०)। ऐसे ही एक आश्रम में काशिराज ने सुश्रुत को उपदेश दिया था। गृहस्थों में कुछ लोग अनेक पत्नियाँ भी

१. राजवली पाण्डेय : प्राचीन भारत, पृ० २१०

२. अपरपरश्रराम इव, खतिपदपमानमदनस-नासिक गुहालेख

रखते थे विशेषतः राजा और आद्ध्यजन (चि० २६।३)। वैद्य-शिष्टाचार में स्त्रियों के साथ बैठना, रहना, हँसी मजाक वर्जित हैं और अब के अतिरिक्त और कुछ उनसे छेना भी निषिद्ध है। उसी प्रकार रोगी को स्त्रियों से पृथक् रहने का उपदेश है (सू० १९।१२)।

प्रतिभू, साचित्व, समाह्वान, गोष्ठी, वादित्र निषिद्ध किया गया है। (चि॰ २४।९८)। इससे तत्कालीन सात्विक विचारधारा प्रकट होती है तथा गुप्तकालीन स्थिति से इसका वैलचण्य स्पष्ट होता है।

### सांस्कृतिक स्थिति

सांस्कृतिक दृष्टि से वह युग समुन्नत था। दैहिक प्रसाधन में फेनक, मुखालेप, केन्नप्रसाधनी तथा दन्तशोधन चूर्ण का उल्लेख है (चि. २४)। वस्त्रों में चौम, दुकूल, कार्पास, आविक, कौशेय, पत्रोण, पृष्ट का निर्देश है। 'चीनपृष्ट' का उल्लेख विशेष महत्वपूर्ण है (सू० १८।१०)। उप्णीष, छुत्र और उपानत् धारण का भी विधान है (चि० २४।८७) वास्तुकला उन्नत थी। इसके विशेषज्ञ द्वारा व्रणितागार (आतु-राल्य) के निर्माण का उपदेश किया गया है। 'प्रासाद' (सू० २०।१५) शब्द से ऊँची ऊँची अद्यालकाओं का संकेत मिलता है। प्रेङ्का (झूला) और पर्यस्तिका (पलंग) का भी उल्लेख है (चि० २४।९०; ९२)। वाहनों में घोड़ा और हाथी (चि० २४।८९) तथा यानों में गोयान और रथ (सू० २।४) हैं। जल के यान नौका (भा० ५।२९) तथा 'विमानयान' का भी उल्लेख है। उसे ही विमान का संदर्भ कालिदासकृत अभिज्ञानशाकुन्तल में भी मिलता है। संभव है उस काल में ऐसा कोई यान विकसित किया गया हो या पूर्णतः काल्पनिक हो।

अञ्चपान के प्रकरण में घृतपुर, पूप, मोदक, सहक, विस्यन्दन, सामित, फेनक, शब्कुली, पूर्णा, वाट्य, लाजा, पृथुक आदि तथा अनेक सामिष कल्पों का वर्णन मिलता है जिससे दोनों प्रकार के भोजन प्रचलित थे यह ज्ञात होता है। अनेक पानों तथा अनुपानों का भी वर्णन है। आहारविधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह कहा गया है कि विषष्न अगदों से स्पर्श करा कर, ज्यजनोदक से प्रोचित कर तथा सिद्ध मंत्रों से विष नष्ट कर अन्न परोसे। सुश्चत ने 'त्रिपुटक का सर्वप्रथम उल्लेख किया है जो खेसाड़ी है।

खानपान के पात्रों का राजसी वर्णन मिलता है जो इस प्रकार है :— लौह—घृत रजत—द्ववपदार्थ

इससे पता चलता है कि उस समय स्त्री परिचारिकार्ये नहीं थी।

२. याज्ञवल्नय स्मृति में इन वार्तों का विस्तार से वर्णन है।

३. विमानयानप्रासादैर्यश्च संकुल्मम्बरम्—सु० ३०।१५

वंश-फल, भचय
सुवर्ण-शुष्क एवं स्निग्ध द्रव्य
पत्थर-अभय
ताम्र-गाय
मिट्टी-जल, पानक, मद्य
काच, स्फटिक, बेंदूर्थ-राग, पाण्डव, सहक
विमल पात्र-स्पीदन

इसी प्रकार जलपात्र सौवर्ण, राजत, तास, कांस्य, मिणमय और भौम होते थेर ।
तरकालीन कला की स्थिति समुन्नत थी। वेणु, वीणा, गीत (चि० ३४।११)
और वादित्र (चि० २४।९८) का उक्लेख सुश्रुत में मिलता है। वमनविरेचनच्यापत् प्रकरण में बतलाया गया है कि यदि रोगी बेहोश हो जाय तो वेणु, वीणा
और गीत सुनावे। देवजुष्ट के लच्ण में कहा है कि वह संस्कृत में भाषण करता
है इससे संकेत मिलता है कि उस समय उच्च स्तर के लोगों में संस्कृत भाषा का
प्रयोग बातचीत में था। अनेक विदेशी शब्दों को संस्कृतीकरण कर अपना लिया गया
था यथा होरा। सुश्रुत स्वयं संस्कृत के अच्छे ज्ञाता एवं किव थे। उनके गद्य और
पद्य के नमूने देखें:—

'उद्यगिरिशिखरसंस्थिते प्रतप्तकनकनिकरपीतलोहिते सवितरि'

—चि. ३१।१६

'मलये चन्दनलता परिष्वंगाधिवासिते। वाति कामिजनानन्दजननोऽनङ्गदीपनः॥ दम्मत्योमीनभिदुरो वसन्ते दक्षिणोऽनिलः।

दिशो वसन्ते विमलाः काननैरुपशोभिताः । किंशुकाम्भोजबकुलचूताशोकादिपुष्पितैः ॥ कोकिलैः षट्पद्गुणैरुपगीता मनोहराः। दक्षिणानिलसंवीताः सुमुखाः पल्लवोज्ज्वलाः॥—सृ० ६।२३-२७

राजवैद्य की एक गर्वोक्ति देखें :--

'षड्विधः प्राक् प्रदिष्टो यः सद्योत्रणविनिश्चयः। नातः शक्यं परं वक्तुमपि निश्चितवादिभिः॥

१. सू० ४६।४-९।

२. सौवर्णे राजते ताम्रे कांस्ये मणिमये तथा । पुष्पाबतंसं भौमे वा सुगंधि सहिलं पिबेत्॥ सू० ४५।७

उपसर्गैं निंपातैश्च तत्तु पण्डितमानिनः । केचित् संयोज्य भापन्ते बहुधा मानगर्विताः ॥ बहु तद् भापितं तेषां पट्स्वेस्वेवावतिष्ठते । विशेषा इव सामान्ये पट्खं तु परमं मतम् ॥—चि. २।६४-६६

यौन जीवन के संबन्ध में भी संकेत मिलते हैं। उपदंश रोग के वर्णन में कहा गया हैं कि योनिरोग से उपसृष्ट स्त्री के साथ संपर्क करने से नख, दाँत, विष और शूक के लगने से, हस्ताभिधात से तथा पशुमेश्वन से यह रोग होता है (नि० १२।३।७)। इससे पता चलता है कि लिंगवृद्धि के लिए शूक, विष आदि का प्रयोग होता था जिससे अनेक विकार भी होते थे जिन्हें 'शूकदोष' कहा गया है (नि० १४)। इस रोग की चिकित्सा में हरिताल, मनः शिला का उपयोग किया गया है (चि०१६।४४)। तिर्यक्योनि, अयोनि में प्राप्त शुक्र का धारण तथा उस योनि में शुक्र का विसर्ग वर्जित कहा गया है। कुछ आसनों का भी संकेत मिलता है।' गणिका का भी उल्लेख है, सद्वृत्तप्रकरण में इससे दूर रहने का उपदेश किया गया है (चि०२६।४२० और चि०२६।४-१२)। वर्लेब्य का वर्णन दो स्थलों पर दो प्रकार से मिलता है (शा०२।३४-४० और चि०२६।४-१२)। वाजीकरणप्रसंग (चि०२६।२) में लिखा है कि वृद्ध लोग जो कामी हों इसका प्रयोग करें। इन सब बातों का उल्लेख वातस्यायनकृत कामसूत्र में है जो गुप्त-कालीन रचना मानी जाती है किन्तु ये तथ्य उसके पहले से ही परंपरा में व्यवहत होंगे जिनका निवन्धन ग्रन्थ में किया गया।

## नागार्जुन

सुश्चत के प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन गुप्तकालीन थे अतः गुप्तकालीन तथ्य नागार्जुनीय समझने चाहिए। इनमें निम्नांकित तथ्य प्रमुख हैं:—

- १. इस काल में पाशुपत धर्म तथा कापालिक एवं तान्त्रिक संप्रदायों का उदय हो चुका था और लोक में उनका प्रभाव स्थापित हो चुका था । मृह्यार्भ के निर्हरण के लिए प्रयुक्त 'मुक्ताः पशोः' इस मंत्र से पाशुपत धर्म का संकेत मिलता है। राचस पशुपित, कुवेर और कुमार के अनुचर कहे गये है (स्० १९।२१)। कापालिकों के लिए 'वामाचार' शब्द का प्रयोग
- तिर्यग्योनावयोनौ च प्राप्तशुक्रविधारणम् ।
   दुष्टयोनौ विसर्ग तु बलवानिप वर्जयेत् ॥
   रेतसश्चातिमात्रं तु मूर्धावरणमेव च ।
   स्थिताबुत्तानशयने विशेषेणैव गर्हितम् ॥——चि०२४।११७–१८
- मुक्ताः पशोर्विपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः।
   मुक्तः सर्वभयाद् गर्भ पृद्धोहि मा चिरं स्वाहा ॥'—चि० १५।५

हुआ है, ये क्र्किम में उद्यत रहते थे और अग्न में पाक (मांस का ?) करते थे (सू० २९।१२-१३), ये काले कपढ़े पहनते थे (असिताम्बर सू० २९।४५), कपाल-भूमि का भी निर्देश है (चि० २४।८७), तान्त्रिकों की रहस्यमयी सिद्धियों का भी उल्लेख मिलता है यथा वशीकरण, सौभाग्यकरण (चि० २८।१८-१९) तथा खेचरी सिद्धि (चि० ३०।८) आदि। वाग्मट ने जिस तान्त्रिक सर्वार्धसिद्धाञ्जन का वर्णन किया है उसका मूल रूप 'चूर्णाञ्जन' सुश्रुत द्वारा निर्देष्ट है (उ० १८।८९-९१)। उस समय २४ बुद्धों की धारणा प्रचलित थी संभवतः उसी आधार पर २४ खियों की कल्पना की गई है। 'वर्धमान' का उल्लेख मांगलिक द्वन्यों में किया गया है (सू० २९।२६)। पुंनामा पत्ती यदि वाम भाग में हों तो श्रुभ माने गये हैं (स्० २९।३४)।

- २. उस समय ज्योतिषशास्त्र की भी उन्नति थी। प्रहों-नच्नत्रों के प्रभाव से जनपदोद्ध्वंस की उत्पत्ति कही गई है (सू० ६११७)। नच्नत्रों तथा तिथियों के नाम मिलते हैं (सू० २९११६-१७)। प्रशस्त तिथिकरणमुहूर्त्तनच्न्न में मांगलिक कार्य करने का विधान है (चि० २९१८), नच्चत्रजन्य व्याधि कालक्ष्म से दूर हो जाती है। (नच्चत्रपीडा बहुधा यथा कालाद् विपच्यते—सू० २८१४), वराहमिहिर का प्रादुर्भाव लगभग इसी काल में हुआ था।
- ३. 'विषकन्या' का प्रयोग मिलता है (क॰ ११४)। विशाखदत्त ने मुदाराचस में इसका स्पष्ट उपयोग किया है। 'विशिखानुप्रवेश' में 'विशिखा' शब्द नगर के केन्द्रीय स्थान के लिए हुआ है जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी प्रयुक्त हुआ है।
- ४. नागार्जुन एक अमणशील व्यक्ति थे अतः ऐसा प्रतीत होता है कि भौगोलिक नामों में कुछ का सिन्नवेश उनके द्वारा हुआ हो। कोशी नदी के जिस चेत्र का वर्णन किया है वह संभवतः नेपाल का चेत्र है जहाँ बौद्ध एवं तान्त्रिक संप्रदाय फल-फूल रहा था। श्रीपर्वत, आवू भी ऐसे ही प्रसिद्ध स्थल हैं।
- ५. इन्द्रजाल का 'कुहक' शब्द से अभिधान हुआ है ( सू॰ १०।२ ), रहस्यमयी भाषा में विचारों की अभिब्यक्ति भी होने लगी थी। एक उदाहरण देखें :—

'षण्मूलोऽष्टपरित्राही पञ्चलक्षणलक्षितः । षष्ट्यपत्रमनिर्दिष्टश्चतुर्भिः साध्यते त्रणः ॥ (चि॰ १।१४४ )

६. अनेक खिनज द्रव्यों, धातुओं तथा रहन-मिणयों (सू० ४६ छवणवर्ग १५-१९) का समावेश नागार्जुन के द्वारा हुआ प्रतीत होता है। अयस्कृति का वर्णन सुश्रुत में सर्वप्रथम मिछता है। मूषा में धातुओं का पाक करने का भी वर्णन है (उ० १८) ८३-८५)। छोहमछ तथा कांस्यमछ का उल्लेख है। फेणास्मभस्म तथा हरिताछ

तुलना करें कालिदास—'घामश्रायं वदित मधुरं चातकस्ते सगन्धः'—मेघदूत
 ४ आ०

की धातुविषों में गणना है। यदि फेणारम संखिया है तो यह बहुत बाद का होगा संभवतः चन्द्रट द्वारा समाविष्ट हो। हरताल और मनः शिला का प्रयोग उपदंश और कासश्वास में विहित है। पारद (चि॰ २५।३८) और माचिक (चि॰ १४।१५) का भी उल्लेख है।

इनके समय में अग्निवेश आदि छः आचार्यों के कायचिकित्सा के तन्त्र प्रचिलत थे।' विदेहाधिप (निमि) के शालाक्यशास्त्र का भी निर्देश किया है।

#### चन्द्रट

चन्द्रट तीसटाचार्य के पुत्र थे। इनका काल १०वीं शती है। इन्होंने सुश्रुत की पाठशुद्धि जेज्ञट की टीका के आधार पर की ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसा लगता है कि चरक के कश्मीरपाठ की तरह सुश्रुत का भी कोई कश्मीरपाठ था जिसका अनुसरण जेज्जट ने किया था। जो भी हो, पाठशुद्धि के क्रम में चन्द्रट ने भी अवश्य ही पूर्ववर्त्ती प्रन्थ का चिचित् उपबृंहण किया है जिसके कारण वर्तमान संहिता का रूप अर्वाचीनसा प्रतीत होता है। ऐसे सभी तथ्यों का संचयन एक कठिन कार्य है तथापि कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं:—

- 1. सूत्रस्थान (२४ अ०) में दोषों के कारणत्व की चर्चा के प्रसंग में सुश्रुत ने एक सिद्धान्त 'सर्वेषां च न्याधीनां वातिपत्तरलेष्माण एवं मूलम्' दिया है (२४१३); पुनः अध्याय के अन्त में 'भूयोऽत्र जिज्ञास्यम्' करके जो विवेचन दिया गया है वह सम्भवतः चन्द्रट का अंश है। इसकी भाषा मध्यकालीन शास्त्रार्थशैली की है। इसका 'तरंगबुद्युदादयश्च उदकविशेषा एव' भवभूति (८ वीं शती) के 'आवर्तबुद्युद्तरंग-मयान् विशेषानम्भो यथा सलिलमेव हि तत् समग्रम्' का स्मरण दिलाता है।
- २. व्यापन्न जल का शोधन, निचेपण और शीतीकरण विस्तार से सुश्रुत में दिया है जो वाग्भट में नहीं मिलता। यदि यह नागार्जुनकृत अंश भी होता तो वाग्भट में अवस्य मिलता। अतः यह अनुमान है कि यह उसके बाद सन्निविष्ट हुआ है।
  - कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च ।
     औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम् ॥ (नि० ५।३०)

इस रहोक में 'औपसिंगक' शब्द 'संक्रामक' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। दहहण ने इसकी ज्याख्या की है 'औपसिंगकरोगा शीतिहिकादयः' इससे भी इसका समर्थन होता है जब कि इसके पूर्व सुश्रुत ने 'औपसिंगिक' में 'उपसर्ग' शब्द का प्रहण 'उपद्रव' के अर्थ में किया है (सू० ३५।१५)। संक्रामक रोगों की यह धारणा संभवतः चन्द्रट के काल में प्रादुर्भृत हुई थी।

१. षट्सु कायचिकित्सासु ये चोक्ताः परमर्षिभिः । उ० १।४; और देखें-उ० ३९।५

२. श्रालाक्यशास्त्राभिहिता विदेहाधिपकीत्तिताः—उ० '।३

कुछ औपसर्गिक रोग महामारी के रूप में फैलते थे। चरक ने इसके लिए 'जन-पदोद्ध्वंस' शब्द का प्रयोग किया है। सुश्रुत में इसके अतिरिक्त 'मरक' शब्द मिलता है जो महामारी का द्योतक है। इसमें होनेवाले विकारों का भी उल्लेख है यथा —

> कासश्वास—( न्यूमोनिया ? ) वमथु—( विस्चिका ? ) प्रतिश्याय, शिरोहक् , ज्वर—( इन्फ्लुएआ़ ? )

इसके उपचार में 'स्थानपरित्याग' का निर्देश है। यह सब अंश चन्द्रटकृत मालुम होता है।

४. सुश्रुत ने एक स्थल पर 'शोणितचतुर्थेंः दोषेंः' (स्. २१।१) के द्वारा रक्त के दोषत्व की ओर इंगित किया है जो चरक आदि संहिताओं तथा सुश्रुत के ही अन्य स्थलों में प्रतिपादित सिद्धान्त से मेल नहीं खाता। रक्त को चतुर्थ दोष यूनानी पद्धित में मानते हैं। यह बहुत संभव है कि इस घारणा का सिन्नवेश एक स्थल पर निदर्शनार्थ चन्द्रट ने कर दिया हो क्योंकि उस काल तक उस पद्धित का प्रसार पर्याप्त हो चुका था।

५. अश्वबला का वर्णन केवल सुश्रुतसंहिता (सू० ४६।२५६, २६१; चि० १।११२; ६।८) में मिलता है। डल्हण ने इसे तुरूकदेशीय 'हिस्फित्था' नामक बृहत्पन्ना मेथिका लिखा है। इस प्रकार मेथिका की यह अप्रजा तुर्किस्तान से भारत में आई है । इसके यहाँ आने का समय मध्यकाल से पूर्व नहीं हो सकता क्योंकि अन्य तत्कालीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं है। सम्भवतः इसका सन्निवेश चन्द्रट के काल में हुआ हो।

इनके अतिरिक्त अन्य भी जो मध्यकालीन तथ्य सुश्रुतसंहिता में मिले वे चन्द्रट-काल के ही समझने चाहिए।

सुश्रुतसंहिता की एक प्राचीन पाण्डुलिपि उदयपुर के प्राच्यविद्यापुस्तकालय में है जो चन्द्रटप्रतिसंस्कृत प्रतीत होती हैं।

# सुश्रुत का महत्त्व एवं शास्त्रीय अवदान

चरक और सुश्रुत ये दो प्रन्थ आयुर्वेद के आकरप्रन्थ हैं। इन्हीं के आधार पर परवर्ती ग्रन्थ निर्मित हुये। वाग्मट ने स्पष्टतः इन दोनों का ऋण स्वीकार किया है। मध्यकाळीन नैषधीयचरित में भी इनका उल्लेख आता है जिससे वैद्यवर्ग तथा लोक में इनके प्रचार का अनुमान होता है। कम्बोडिया के राजा यशोवर्मन् (८८९-

विस्तृत विवेचन के लिए देखें—श्री बापालाल जी का लेख 'अश्वबला और मेथी' यादव अभिनन्दन ग्रन्थ, उत्तरार्ध पृ० १०८-११४

९१० ई०) के शिलालेख में सुश्रुत का ससम्मान उन्ने ख है। ९०० ई० के लगभग अरबी चिकित्सक रेजस की कृतियों में सुश्रुत के उद्धरण हैं। 'सनक' नामक विषविद्या का ग्रन्थ सुश्रुतसंहिता के कल्पस्थान पर आधारित है। बरमक खलीफा यहिया इब्न चालिद (८०५ ई०) ने सुश्रुतसंहिता के अरबी अनुवाद के लिए आदेश दिया था। प्राचीनतम उपलब्ध चिकित्साग्रन्थ 'नावनीतकम्' में सुश्रुत का प्राधान्यतः उल्लेख है जब कि चरक का नाम ही नहीं है इससे भी सुश्रुत की ख्याति का पता चलता है। सम्भवतः उस युग में चरकसंहिता की अपेन्ना सुश्रुतसंहिता अधिक लोकप्रिय थी।

सुश्रुतसंहिता शल्यप्रथान ग्रन्थ है जो शल्य-संप्रदाय का पूर्णतः प्रतिनिधित्व करता है। इससे तत्कालीन चिकित्साविज्ञान विशेषतः शल्यतंत्र की समुन्नत स्थिति का पता चलता है। इसके कुछ प्रमुख शास्त्रीय अवदानों का उक्लेख यहाँ करेंगे:—

१. विषय के शिचण में अध्ययन, अनुवर्णन, अनुश्रवण तथा कर्म इन सभी का महत्व प्रतिपादित किया गया है। योग्या के द्वारा विविध शस्त्रकर्मों का प्रशिचण दिया जाता था तथा पुस्तमय पुरुष ( Models ) पर अंगप्रत्यंगों का ज्ञान कराया जाता था।

शवच्छेद का वर्णन भी सुश्रुत में संचिप्त रूप में मिलता है किन्तु यह अंश प्रचिप्त ही लगता है, सम्भवतः चन्द्रट ने किया हो; क्योंकि इस आधार पर शारीर का वर्णन नहीं मिलता। अंगों को काटकर देखा जाता तथा उनकी आभ्यन्तर रचना का भी वर्णन किया जाता; हृदय को काटकर उसके चार प्रकोष्टों का ज्ञान प्राप्त किया जाता; दो फुफ्फुसों का भी स्पष्ट वर्णन होता; किन्तु यह सब नहीं होने से सन्देह होता है कि सुश्रुत ने शबच्छेद कर उसके आधार पर शरीररचना का वर्णन किया है।

- २. व्रणितोपासनीय में आतुरालय (व्रणितागार-सू० १९) का विधान वर्णित है। रोगी के लिए विहित आचारिक पर सर्वत्र जोर दिया गया है (सू० ५।३०, २५।२४ आदि) कुमारागार तथा सूतिकागार भा भी निर्देश है।
- ३. यन्त्रशस्त्रों का विशद वर्णन किया है। शस्त्रकर्म की विधियों का विस्तार से वर्णन है। अशमरी, मूहगर्भ, अर्श आदि में शस्त्रकर्म का विधान है। मूत्रबृद्धि और दकोदर में वेधन कर जल निकालते थे। बद्धगुदोदर और परिस्नाव्युदर के शस्त्रकर्म के वाद पिपीलिकादंश से अन्त्रों के सीवन का विधान है। बग के साठ उपक्रम कहे गये हैं, बगरोपण के बाद भी वैकृतापह उपचार का विधान है। बणबन्ध का भी विस्तृत वर्णन है।
- ४. शल्यकर्म के अतिरिक्त चार, अग्नि, जलौका का वर्णन मिलता है। सम्भवतः इनके पृथक् विशिष्ट संप्रदाय प्रचलित थे। 'चारतंत्र' का निर्देश चरक में मिलता है। अग्निकर्म करनेवाले विशिष्ट चिकित्सक थे। रक्त निकालने के लिए सिराज्यध, जलौका,

श्वंग, अलाबू, प्रच्छान ( शा० ८।२५) इन विधियों का प्रयोग विहित है। ऐसी मान्यता है कि दूषित रक्त निकाल देने से विकार की शान्ति हो जायगी। यह एक प्रकार की संशोधनचिकित्सा ही थी। सिराज्यध को शल्य का चिकित्सार्थ कहा गया है जैसा बस्ति कायचिकित्सा में (शा० ८।२२)।

- ५. सन्धान-शत्य ( Plastic Surgey ) भी सम्पन्न थी। नासासन्धान तथा कर्णपाली-सन्धान की विधियाँ सुश्चत की अनुपम देन हैं।
- ६. आत्ययिक ( Emergency ) चिकित्सा के सन्दर्भ में निम्नांकित अवस्थाओं का वर्णन उल्लेखनीय है :—
  - १. दम्ध—उष्णवातातपदम्ध, शीतवर्षानिल्हत, इन्द्रवज्रदम्ध, धूमोपहत (Burns)—(सू. अ. १२)
  - २. उदकपूर्णोदर ( Drowning )-( सू. २७।१० )
  - ३. बाहुरज्जुलतापाश ( Hanging and Strangulation )--( सू. २७११ )
- ७. शहयतंत्र का प्रमुख ग्रन्थ होने के कारण शारीर का वर्णन विस्तृत रूप में मिलता है। त्वचा और कला का विशद वर्णन सुश्चत की सूचम दृष्टि का परिचायक है। प्रकृति का भी विस्तार से वर्णन है। अस्थियों की संख्या, प्रकार, संधि-स्नायु-वर्णन भी नये ढंग से किया गया हैं। मर्भ का वर्णन अत्यन्त मौलिक है। इसे भी शहयविषयार्ध कहा गया है। रक्त का सिराओं में संचरण (शा० ७११२) तथा उसके वर्ण के अनुसार सिराओं का अरुणा, नीला और गौरी में विभाग भी नवीन मान्यता है। सिरा, धमनी और स्रोतों में पार्थक्य स्पष्ट कर दिया है जो इसके पूर्व आन्ति का विषय था। योनि, गुद, गर्भाशय, बस्ति का भी विशद वर्णन किया गया है। 'नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः' (शा० ७१६) में नाभि में प्राणों की स्थिति मानी गई है।
- ८. मौलिक सिद्धान्त के चेत्र में भी सुश्रुत की महत्वपूर्ण देन है। दोषविवेचन के कम में पित्त और अग्नि का विचार तथा पाचक, रन्जक आदि उसके भेद मौलिक करूपना है (सू० २१।७)। रक्त के महत्व की ओर भी सुश्रुत ने ध्यान आकृष्ट किया उसे चतुर्थ दोष मानकर (सू० २१।१)। दोषों के छः क्रियाकालों का वर्णन केवल सुश्रुतसंहिता में ही मिलता है। (सू० ११।१५-३२)। स्वस्थ का आदर्श लक्षण 'समदोषः समाग्निश्च समधातुमलिक्रयः। प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यिभिधीयते॥' सुश्रुत की ही देन है।
  - ९. कायचिकित्सा के चेत्र में भी सुश्रुत ने महत्वपूर्ण कार्य किया। व्याधियों का

संभवतः यही श्लोक शार्ङ्गधर के प्रसिद्ध श्लोक 'नाभिस्थः प्राणपवनः' का स्रोत रहा होगा ।

वर्गींकरण विस्तार से किया गया (सू० अ० २४)। कुछ नये रोगों का भी वर्णन मिलता है यथा लाघरक (उ० ४४।१०)। ग्रूल का विस्तृत वर्णन किया गया है (उ० ४२।७४-१४१); पञ्चकमं, शिरोबस्ति का वर्णन विस्तार से है। तेल्द्रोणी में रोगी को सुलाने का विधान है (चि० १४।५; ३।२८; २।७७); एक स्थल पर घृतद्रोणी भी है (चि० १४।५), वातव्याधि में तथा जीवाणुसंक्रमण से बचने के लिए इसका प्रयोग करते थे। दूष्योदर में वानस्पतिक विषों का प्रयोग विहित है। वानस्पतिक विषों के औषधीय प्रयोग का स्नोत यही है। रोगों के लिए कुछ विशिष्ट औषधों का निर्धारण किया गया यथा कुछ के लिए तुवरक, खदिर और बीजक; अर्घ के लिए कुटज और भल्लातक; प्रमेह के लिए हरिद्रा, आढ्यवात के लिए गुग्गुल आदि। नवायस और लोहारिष्ट का विधान प्रमेहपिडका-प्रकरण में है।

- १०. अगदतंत्र में विषों का वर्गीकरण विस्तार से किया गया है। फेणाश्म, हिरिताल, वत्सनाभ आदि का वर्णन यहीं से मिलता है। 'जलसंत्रास' का वर्णन अलर्क विष में किया गया है (क० ७।४०-६३)। विषों की चिकित्सा में मन्त्र एवं ओषि दोनों का प्रयोग विहित है किन्तु इन दोनों में मन्त्र की प्रधानता है। मन्त्रसिद्ध किटन और सर्वसाध्य नहीं है अतः अगदों का विधान किया गया है। दुन्दुभि-स्वनीय के द्वारा वायुगत विष तथा विशिष्ट विधि द्वारा जलगत विष के शोधन का विधान मौलिक है। शिर पर चत बनाकर औषध देने का विधान है (क० ५।२२)।
- ११. सैनिक चिकित्सा ( Military Medicine ) का प्रारंभ युक्तसेनीय अध्याय से माना जा सकता है। इसमें अनेक प्रकार की बातें बतलाई गई हैं।
- १२. भेषज्यकल्पना के चेत्र में भी अनेक कल्पनाओं का विधान किया गया है। पुरुपाक विधि का वर्णन विस्तार से हैं (उ० १८।३१-३५)। 'त्वक्षिण्डं दीर्घवृन्तस्य' (उ० ४०।७८-७९) यह श्योनाक या अरलु का पुरुपाक जो आगे चक्रदत्त आदि ग्रन्थों में भी वर्णित है संभवतः नागार्जुन या चन्द्रट की देन है। इसके अतिरिक्त, स्नेहपाक (चि० ३१।७।१५); सुरा, मन्थ, आसव, अरिष्ट, लेह, चूर्ण, अयस्कृति, चूर्णिकिया का वर्णन मिलता है। इनमें अधिकांश कल्पनायें सुश्रुत की मौलिक हैं। किसी द्रन्य के चूर्ण को उसी के स्वरस से भावित करना चूर्णिक्रया कहलाता है जैसे आमलकीरसायन बनाते हैं। अरिष्टनिर्माण की विधि भी सर्वप्रथम यहीं मिलती है। कौटिल्य ने भी इसका उल्लेख किया है।

बस्तिकर्म में दच्च बस्तिविशारद कहलाते थे (चि० ३८।५; उ० ४३।८)

२. विषं तेजोमयैर्मन्त्रेः सायब्रह्मतपोमयैः । यथा निवार्यते चित्रं प्रयुक्तैनं तथौषधैः ॥ मन्त्रास्तु विधिना प्रोक्ता हीना वा स्वरवर्णतः । यस्मान्न सिद्धिभाषान्ति तस्याद्योज्योऽगदृक्रमः ॥

१३. द्रव्यगुणिवज्ञान के चेत्र में भी सुश्रुत और नागार्जुन एक संप्रदाय के हैं। सम्भव है, सुश्रुतप्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन ने ही रसवैशेषिक की रचना की हो। रस, गुण, वीर्य, विपाक का विचार विस्तार से किया गया है। प्रभाव का अन्तर्भाव वीर्य में ही है। भूमिप्रविभाग के अनुसार द्रव्यों के कर्म की व्याख्या की गई है। द्रव्यों के संग्रह और संरचण का भी विचार है। द्रव्यों का वर्गीकरण प्रधान द्रव्य के नाम पर कर्मानुसार किया गया है। खनिज द्रव्यों के प्रयोगबाहुल्य के कारण उनका एक गण (त्रप्वादिगण) पृथक् दिया गया है। पञ्चपञ्चमूल आदि गणों की नवीन कल्पना की गई है। एरण्डतैल (सू० ४४।७३) तथा चतुरंगुलतैल (सू० ४४।७२) का नवीन प्रयोग मिलता है। रसोन और पलाण्डु को आगे लाने का श्रेय सुश्रुत को ही है जिसे वाग्मट ने और बढाया।

औषधद्रव्यों के चेत्र में भी मौलिकता मिलती है। अनेक ऐसे द्रव्य हैं जो चरक में नहीं हैं केवल सुश्रुत और वाग्भट में हैं। यहाँ यह मानना उचित होगा कि उस द्रव्य का समावेश सर्वप्रथम सुश्रुत ने किया जिसका ग्रहण वाग्भट ने भी किया। जो द्रव्य केवल सुश्रुत में हैं और वाग्भट में नहीं हैं उसके सम्बन्ध में यह अनुमान किया जा सकता है कि वे वाग्भट के बाद सुश्रुत में प्रतिसंस्कर्ता द्वारा सन्निविष्ट किये गये हों।

बृहत्त्रयी में से केवल सुश्रुतसंहिता में उपलब्ध औषधद्रव्य निम्नांकित हैं :--

| १. लताकस्तूरिका | १४. त्रिपुटक         | २७. सितसिन्धुवार      |
|-----------------|----------------------|-----------------------|
| २. चम्पक        | १५. द्राविडी ( एला ) | २८. सुवहा             |
| ३. सोम के भेद   | १६. पारिजात          | २९. स्थूलकन्द         |
| ४. विषों के भेद | १७. पुत्रजीवक        | ३०. हरिमन्थ ( चणक )   |
| ५. अर्कपर्णी    | १८. भिस्लोट          | ३१. अमृताद्वय         |
| ६. अश्ववला      | १९ महानिम्ब          | ३२. अलसान्द           |
| ७. कुरबक        | २०. महाश्यामा        | ३३. आमिष ( गुग्गुलु ) |
| ८. केतक         | २१. मुचुकुन्द        | ३४. चर्मवृत्त         |
| ९. चीरपलाण्डु   | २२. मोत्तक           | ३५. तलकोट             |
| १०. गिलोड्य     | २३. मोदयन्ती         | ३६. नदीभल्लातक        |
| ११. गुडशर्करा   | २४. वन्दाक           | ३७. माणक              |
| १२. चक्रमर्द    | २५. शाखोट            | ३८. मूषिका            |
| १३. तिमिर       | २६. सिद्धक           | ३९. रक्तवृत्त         |
|                 |                      | ४०. वेणुपत्रिका       |

निम्नांकित औषधद्रव्य सुश्चत और अष्टांगहृद्य दोनों में मिलते हैं किन्तु चरकः में नहीं हैं:—

| ा. बाकुची             | १८. चोच                       | ३६. मोहनिका                 |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| २. अगस्त्य            | १९. तापसवृत्त                 | ३७. यावशूकज                 |
| ३. वन्यकुलस्थ         | २०. ताम्रवज्ञी                | ३८. राजिका                  |
| ४. इन्द्रवृत्त (कुटज) | २१. तालपत्री '                | ३९. रामठ                    |
| ५. उत्पलसरिवा         | २२. तुगाचीरी                  | ४०. रेणुका                  |
| ६. करचक               | २३. दीर्घवृन्त                | ४१. विषमुष्टिक              |
| ७. करञ्जिका           | २४. देवदाली                   | ४२. वीरतरु                  |
| ८. काम्बोजी           | २५. पारिभद्र                  | ४३. वृद्धि                  |
| ९. कीटारि (विडंग)     | २६. पिचुक                     | ४४. वैजयन्ती                |
| १०. कुलहल             | २७. पिष्पल (अश्वत्थ)          | ४५. शरपुंखा                 |
| ११. कोकिलाच (इन्नरक)  | २८. पुन्नाग                   | ४६. शिवाटिका                |
| १२. गिरिकद्म्ब        | २९. बन्ध्क                    | प्र <b>७. क्वीर्णवृ</b> न्त |
| १३. गृध्रनस्ती        | ३०. भल्लूक                    | ४८. शुकनसा                  |
| १४. नागकेशर           | ३१. भूतकेशी                   | ४९. श्रगालविन्ना            |
| (चरक में नागपुष्प)    | ३२. मलयज (चंदन)               | ५०. शेफालिका                |
| १५. घोण्टा            | ३३. मल्लिका                   | ५१. सर्पगन्धा               |
| १६. चुक्र             | ३४. मुरा                      | ५२. सुरसी                   |
| १७. चूत               | ३५. मुरंगी (शिग्रु)           | ५३. हस्तिकर्ण               |
|                       |                               | ५४. कङ्कष्ठ                 |
| खनिजद्रव्यों तथा मा   | णे-रत्नों में मुख्यतः निम्नां |                             |
| १. पारद               | १०. गोमेद                     | १९. स्रोह                   |
| २. हरताल              | ११. मुक्ता                    | २०. रीति                    |
| ३. मनःशिला            | १२. प्रवाल                    | २१. कांस्य                  |
| ४. फेणाश्म            | १३. इन्द्रनील आदि             | २२. छौहभस्म                 |
| ५. वज्र               | १४. स्वर्ण                    | २३. कांस्यभस्म              |
| ६. वैदूर्य            | १५. रजत                       | २४. माचिक                   |
| ७. स्फटिक             | १६. ताम्र <sup>७</sup>        | २५. शिलाजतु                 |
| ८. काच                | १७. त्रपु                     | २६. कासीस                   |
| ९. कुरुविन्द          | १८. सीस                       | २७. तुत्थ                   |
|                       |                               |                             |

१. इन द्रव्यों के बने भोजनपात्रों का उल्लेख हो चुका है। बस्तिनेत्र बनाने के लिए अयस्, रीति, दन्त, मणि आदि का उपयोग होता था (चि॰ ३५१६) तथा अञ्जनपात्र दन्त, स्फटिक, वेंदूर्य, शंख, शैल, असन, स्वर्ण, श्रंग, रजत, ताम्र, कांस्य, अयस् तथा खदिर के बनते थे (उ॰ १७।२०; १८।५९; ९०)

इस सूची से स्पष्ट है कि नये-नये औषधद्रव्यों का समावेश सुश्रुत ने किया। वत्सनाभ के अनेक भेदों का वर्णन सर्वप्रथम यहीं मिलता है। किन्तु दिव्य ओषधियाँ अज्ञात हो रही थी, सोम का वर्णन पूर्णतः काल्पनिक है, कहीं कन्द, कहीं वल्ली, कहीं प्रतान और कहीं चुप लिखा है। आगे चलकर यह प्रकरण वाग्भट में छूट हो गया।

## १४. सुश्रुतकालीन वैद्यक व्यवसाय

शास्त्र एवं कर्म के कुशल वैद्य ही योग्य तथा राजाई माने गये हैं। एक पन्न भी त्रुटिन या दुबल हो तो वह कार्य में समर्थ नहीं होता। अध्ययन पूरा करने पर राजा की अनुज्ञा ( Registration) लेकर चिकित्साकार्य में लोग प्रवृत्त होते थे। बड़े-बड़े शस्त्रकमों में भी अधिपति का आदंश ले लिया जाता था। वैद्य के लिए सद्वृत्त एवं आचार का विधान था जिसका पालन करना आवश्यक था। फिर भी नीमहकीम उस समय भी थे जिनके लिए वैद्याविद्य (स्० १०१७), कुवैद्य (स्० १५१२०), मूर्ख (वैद्य)—(स्० २५२९) तथा तस्करवृत्ति (स्० १७१६) इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शासन की शिथिलता के कारण ही सर उठाते थे। योग्य वैद्य की पूजा होती थी (सू० ५१४)।

चरक के काल में चिकित्सा धर्मार्थ थी, अर्थ और काम उसके उद्देश्य नहीं थे किन्तु सुश्चत के काल में बैद्यों के लिए अपनी प्राणयात्रा का मी साधन आयुर्वेद बना। 'धनलाम', 'द्रव्यलाम' का स्पष्ट उल्लेख है (सू० २९।७५-७८); चिकित्सा के प्रयोजन धर्म, आर्थ, कीर्त्त आदि कहे गये हैं (सू० २५।४२)

चिकित्सा में औषध के साथ-साथ मन्त्रों का भी प्रयोग होता था अत एव राजा के साथ रसविशारद वैद्य तथा मन्त्रविशारद पुरोहित के रहने का उपदेश है जो क्रमशः दोषज तथा आगन्तुज व्याधियों से उसकी रचा करते थे।

व्याधि विशेषतः संक्रामक रोग होने पर उसकी सूचना देनी पड़ती थी। व्याधि-गोपक के लिए दण्ड का विधान है। यह शब्द सुश्रुत (१०।७) में प्रयुक्त हुआ है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सुश्रुतसंहिता आयुर्गेद का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ रहा है तथा इसने शल्य, चिकित्सा आदि विभिन्न अंगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। विशेपतः शल्यतंत्र के चेत्र में इसके अवदान अपूर्ण एवं ऐतिहासिक है।

दोषागन्तुजमृत्युभ्यो रसमन्त्रविकारदौ ।
 रज्ञेतां नृपतिं नित्यं यत्नाद् नैद्यपुरोहितौ ॥ सू० ३४।५

# सुश्रुतोक्त आचार्य

सुश्रुतसंहिता में निम्नांकित ऋषियों एवं आचार्यों का निर्देश मिलता है :--

१. शीनक

४. मार्कण्डेय

७. औपधेनव

२. कृतवीर्य

५. सुभूतिगौतम

८. औरभ्र

३. पाराशर्य

६. धन्वन्तरि

९. पुष्कलावत

१०. विदेहाधिप

## सुश्रुतसंहिता का काल

पहले यह कहा गया है कि सुश्रुतसंहिता में निर्माण के चार स्तर हैं—वृद्धसुश्रुत, सुश्रुत, नागार्जु न और चन्द्रट जिनके काल भिन्न-भिन्न हैं। ऐसी स्थित में यह आसानी से समभा जा सकता है कि सुश्रुतसंहिता का समष्टिरूप से एक काल निश्चित करना संभव नहीं है। इस संबंध में केवल विभिन्न रचनास्तरों का काल पृथक्-पृथक् बतलाया जा सकता है। यदि कोई नालन्दा के भग्नावशेष के किसी एक निर्माणस्तर को देखकर कालनिर्णय का प्रयास करेगा तो उसे धोखा ही होगा। प्राचीन संहितायें जैसे ही भग्नावशेष हैं जिनमें समय-समय पर उपवृंहण और संशोधन का कार्य होता रहा है। सेद है कि इस वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक पद्धित से आयुर्वेदीय संहिताओं का ऐतिहासिक अध्ययन न होने के कारण इनके संबन्ध में कालनिर्धारण प्रायः श्रामक रहा है। स्तरों का विचार न होने के कारण विभिन्न मर्तो में समय में पर्याप्त अन्तर है और उनमें सामञ्जस्य स्थापित करना कठिन कार्य है। इन विभिन्न मर्तो का उपर्यु क स्तरों के अनुसार निम्नांकित रूप में वर्गांकृत किया जा सकता है:—

१—१००० ई० पू०—हेसलर
मुखोपाध्याय
 २—१-५ शती— लिटार्ड (१ शती)
मैकडोनल (४थी शती)
न्यूवर्गर (५वीं शती)
३—९-१२ शती— जोन्स (९वीं शती)
विलसन (१०वीं शती)
हॉस (१२वीं शती)

पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग के मत क्रमशः आद्यसुश्रुत; सुश्रुत — नागार्जुन और चन्दर के स्तरों का स्पर्श करते हैं। अतः ये आंशिक रूप से ठीक होने पर भी सर्वाँ-श्रुतः इनमें से कोई भी प्राह्म नहीं है। दो विचित्र मत इस सम्बन्ध में और है:—एक हार्नले का तथा दूसरा हवर्ट गोवेन का। हार्नले सुश्रुत को ६०० ई० पू० रखते हैं।
यद्यपि वह ब्राह्मण-उपनिषद् काल में सुश्रुत को रखने के पत्न में हैं किन्तु शतपथ
ब्राह्मण का काल ही ६०० ई० पू० मानकर उस समय या कुछ पूर्व उसे रखते हैं।
६०० ई० पू० में बुद्ध का आविर्भाव हुआ था और उसके बहुत पूर्व ब्राह्मण-उपनिषद
बन चुके थे अतः इस आधार पर सुश्रुत का काल ६०० ई० पू० रखना उचित नहीं
है। हवर्ट गोवन लिखते हैं कि कुछ लोग सुश्रुत के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं
करना चाहते और कुछ लोग कहते हैं कि सुकरात का ही नाम सुश्रुत हो गया और
कॉस (Cos) काशी। जो विदेशी विद्वान यह कहते हैं कि चरक और सुश्रुत दोनों
संहिताओं के प्रणेता एक ही व्यक्ति थे उनका भी भीतरी मन्तव्य इसी प्रकार का है
किन्तु परंपरा और संप्रदाय भेद को देखते हुए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता।
सुश्रुत का नामनिर्देश सुकरात के बहुत पहले से ब्राह्मणों—उपनिषदों में उपलब्ध हैं
तथा संहिना के उद्धरण भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं।

#### सारांश

- काशिराज दिवोदास धन्वन्तिर तथा आद्य या वृद्धसुश्रुत उपनिषत्कालीन
   हैं। इनका काल १०००-१५०० ई० पू० है।
  - २. सुश्रुत का काळ २री शती है । इसने मूळसंहिता का प्रतिसंस्कार किया ।
- ३. नागार्जुन ने ५ वीं शती में इसका पुनः प्रतिसंस्कार किया और उसने उत्तर-तन्त्र जोड़ा। यह स्मरणीय है कि गुप्तकाल में ४-६ ई० के बीच चरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता दोनों का प्रतिसंस्कार हुमा तथा वाग्भट की रचनायें भी इसी काल की हैं।
- ४. सुश्रुतसंहिता की पुनः पाठशुद्धि चन्द्रट (१० वीं शती) द्वारा हुई जो एक प्रकार का प्रतिसंस्कार ही था। इस प्रकार वर्तमान सुश्रुतसंहिता का काल ११ वीं शती है। इसमें गिम्नांकित चार स्तर हैं:—
  - १. वृद्धसुश्रुत ( १०००-१५०० ई० पू० )
  - २. सुश्रुत (२ री शती)
  - ३. नागार्जुन ( ५वीं शती )
  - ४. चन्द्रट (१०वीं शती)

## सुश्रुतसंहिता की टीकार्ये और अनुवाद

सुश्रुतसंहिता पर अनेक विद्वानों ने टीका लिखी है जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं :—

- १. जेज्जट
- २. गयदास ( पञ्जिका या न्यायचन्द्रिका )

```
३. श्रीमाधव (टिप्पण)
     ४. ब्रह्मदेव ( टिप्पण )
    ५. भास्कर (पञ्जिका)
     ६. गृहपदभंगटिप्पण
     ७. सुश्रुतरलोकवात्तिक, प्रश्नविधानाख्यटीका ( मधुकोश में उद्धत )
     ८. सुवीर
     ९. सुधीर
  १०. सुकीर
  ११. नन्दि
   ३२. वराह
  १३. कार्त्तिककुण्ड
    १४. वङ्गदत्त
    १५. चकपाणिदत्त ( भानुमती )
  १६. डल्हण ( निबन्धसंग्रह )
    १७. गदाधर
    १८. हाराणचन्द्र ( सुश्रुतार्थसन्दीपन )
    हिन्दी टीकाओं में निम्नांकित प्रसिद्ध हैं :-
          १. भारकरगोविन्द घाणेकर कृत
          २. अम्बिकाद्त्तशास्त्रीकृत
          ३. अत्रिदेव विद्यालंकारकत
    मराठी, बंगाली आदि भाषाओं में भी इसके अनुवाद हुये।
    सुश्रुतसंहिता लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण प्रन्थ होने के कारण अनेक विदेशी भाषाओं
में भी इसके अनुवाद हुये जिनमें निम्नांकित उल्लेखनीय हैं-
    अंगरेजी-1. हार्नले (१८९७ ई०, सूत्रस्थान १।१४ तक)
              २. यू० सी० दत्त (१८८३, सूत्र १।४२ तक)
              ३. ए. सी. चट्टोपाध्याय ( १८९१, सूत्र १।४६ तक )
              ४. कुञ्जीलाल भिषग्रत्न ( १९०७-११; पूर्ण )
              ५. जी. डी. सिंवल ( प्रकाश्यमान )
    लैटिन-हंसलर (१८४४ ई०)
     जर्मन—वेल्लस
    अरवी-किताव-शरसून-अल-हिन्दी या किताब-ए-सुसरुड ( ९वीं शती )
            ( इब्न अविक्लमाइबाल द्वारा निर्दिष्ट तथा रेजस द्वारा बहुधा उद्घृत )
```

#### विभिन्न संस्करण

- १. मधुसूदन गुप्त ( कलकत्ता, १८३५ )
- २. जीवानन्द ( कलकत्ता, १८७७ )
- ३. हेमचन्द्र चक्रवर्ती ( कलकत्ता, १९१०-१८ ) ४ खंडों में संस्कृतव्याख्यासहित
- ४. बोरकर ( पूना, १९३४ )

मराठी अनुवादसहित

- ५. वीरस्वामी ( मद्रास )
- ६. निर्णयसागर, बम्बई (१९३८, तृतीय संस्करण; १९१५, प्रथम संस्करण) डल्हणव्याख्यासहित तथा गयदासपिक्जिकान्वित आचार्य यादवकी द्वारा सम्पा-दित यह संस्करण सर्वोत्तम है।

## चरकसंहिता

वर्तमान काल में उपलब्ध चरकसंहिता को यह रूप अनेक परिवर्तनों के बाद प्राप्त हुआ है। संहिता के प्रारंभ में आयुर्वेद के अववरण का जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार ब्रह्मा से प्रजापित, प्रजापित से अश्वनीकुमार, अश्वनीकुमार से इन्द्र तथा इन्द्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद प्राप्त किया जिसका ज्ञान उन्होंने ऋषियों को दिया। पुनर्वसु आत्रेय ने पुनः यह ज्ञान अपने छः शिष्यों को हस्तान्तरित किया। ये शिष्य थे—अग्निवेश, भेल, जत्कर्ण, पराशर, हारीत और चारपाणि। इनमें सर्वप्रथम आत्रेय के उपदेशों को तन्त्ररूप में निबद्ध करने वाले अग्निवेश थे। उसके बाद भेल आदि ने भी अपने-अपने तन्त्र बनाये। इन आचार्यों ने अपनी-अपनी रचनायें ऋषि-परिषद् के समन्न आत्रेय को सुनाई जिनके द्वारा अनुमोदित होने पर लोक में प्रतिष्ठित हुई। इससे स्पष्ट होता है कि आत्रेय के उपदेशों को सर्वप्रथम निबद्ध करने वाले अग्निवेश थे और उनकी रचना 'अग्निवेश-तन्त्र' इस चेत्र की सर्वप्रथम कृति थी। उपर्युक्त आख्यान से पता चलता है कि ये रचनायें मूलतः तन्त्र के नाम से प्रसिद्ध थीं और इनमें विषयों का प्रतिपादन सूत्ररूप में हुआ था। 3

यह स्वरचना का ही काल था जिसमें संस्कृत वाङ्मय में वैदिक ज्ञान के आधार पर अनेक स्वीं का निर्माण हो रहा था। स्व्ररूप अग्निवेशतन्त्र पर आगे चलकर चरक ने संग्रह तथा भाष्य लिखा जो चरकसंहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालान्तर

च० सू० ११४-५; २७ कहीं कहीं भरद्वाज और आत्रेय की एकता भी सूचित होती है। देखें—'आत्रेय भरद्वाजे भरद्वाज आत्रेये'—पाणिनीय गणपाठ ४।१।१०

२. च० सू० ११३०-४०

३. च० सू० १।३४; ३०।२९; च० शा० ६।१८

में दृदबल ने इसका पुनः प्रतिसंस्कार किया। इन तीनों स्थितियों का संकेत सूत्रभाष्य-संग्रहक्रम के द्वारा किया गया है। अग्निवेशतन्त्र सूत्र, संग्रह तथा भाष्य के क्रम से परिणत होकर अद्यतन चरकसंहिता के रूप में विद्यमान है। काल की दृष्टि से वर्त्तमान चरकसंहिता में तीन स्तर मिले हुये हैं:—

- १. उपदेष्टा आत्रेय तथा तन्त्रकर्ता अग्विवेश
- २. भाष्यकार चरक
- ३. प्रतिसंस्कर्ता दृद्वळ

अतः इसके संगोपांग अध्ययन के लिए इन तीनों का विवेचन आवश्यक है। पुनर्वसु आत्रेय

पुनर्वसु आत्रेय ने भरद्वाज से साचात् आयुर्वेद की शिचा प्राप्त की या परम्परया यह कहना किटन है क्योंकि भरद्वाज से ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया इतना ही निर्देश मिलता है; किन्तु इस परम्परा का कोई स्पष्ट उल्लेख न होने से यह निष्कर्ष निकाला ज्ञा सकता है कि भरद्वाज से ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषियों में पुनर्वसु आत्रेय भी थे; किन्तु चरक-संहिता के आयुर्वेदसमुत्थानीय रसायनपाद (च० चि० १।४।३-५) में जो आख्यान है उसके अनुसार भ्रुगु, अंगिरस्, अत्रि, विष्ठाष्ट्र, करयप आदि महर्षि स्वयं इन्द्र के पास हिमालय प्रदेश में गये थे और उनसे आयुर्वेद प्राप्त किया। वहाँ भरद्वाज की मध्यस्थता का उल्लेख नहीं है। कारयपसंहिता में लगभग यही आख्यान प्रकारान्तर से दिया है। इसके अनुसार अत्रि ने इन्द्र से ज्ञान प्राप्त कर अपने पुत्रों तथा शिष्यों को दिया। उपनर्वसु आत्रेय अत्रि के पुत्र तथा शिष्य दोनों थे। अतः अधिक उपयुक्त यही प्रतीत होता है कि पुनर्वसु आत्रेय ने भरद्वाज से साचात् शिचा न लेकर अत्रि के माध्यम से लिया। उपनिषरकाल में पिता से भी विद्याध्ययन की प्रथा थी। इसके अतिरिक्त, भरद्वाज चरकसंहिता की अनेक परिषदों में भाग लेते हुये दिखाये गये हैं। पर एक स्थल पर आत्रेय और भरद्वाज में शास्त्रचर्चा भी हुई है जहाँ

न्याकरणशास्त्र में पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जिलि की कृतियों को क्रमशः स्त्र, संग्रह तथा भाष्य कहते हैं।

'शोभना खलु पाणिनेः सूत्रस्य कृतिः। शोभना खलु दान्नायणस्य संग्रहस्य कृतिः॥' ( महाभाष्य २।२।३६ )

- २. च० चि० १।४।३
- ३. काश्यप० पृ० ६१
- देखें श्वेतकेतु आरुणेय तथा प्रवाहण जैविक का आख्यान छान्दोःयोपिनषद में 'कुमारानुखाक्षिषत् पिता'—
- प. च० सू० २५।१८, च० १।३।४

१. च० वि० ८।३; च० सू० २९।७

भरद्वाज आत्रय के विषद्धी हैं और अन्त में आत्रेय ने उन्हें शिद्धा दी है। यह भी सम्भव है कि वह कोई भिन्न भारद्वाज हों। इसके अतिरिक्त, एक कुमारिशरा भरद्वाज का भी उल्लेख आता है। वह भी कोई भिन्न आचार्य प्रतीत होते हैं।

आत्रेय के साथ अनेक विशेषणों का प्रयोग होने से यह शंका होती है कि यह एक ही व्यक्ति थे या भिनन-भिनन ? पुनर्वसु आत्रेय, कृष्णात्रेय तथा भिन्न आत्रेय ये तीन शब्द संहिता में मिलते हैं। वस्तुतः मूल प्रन्थ में सर्वत्र पुनर्वस आत्रेय का ही प्रयोग हुआ है। चरकसंहिता में केवल एक स्थान पर संग्रहरलोकों में कृष्णात्रेय शब्द का प्रयोग हुआ है ( त्रिन्वेनाष्टी समुद्दिष्टाः कृष्णात्रेयेण धीमता—च० सू० १११६३ ) किन्त संभवतः प्रतिसंस्कर्ता द्वारा प्रचिप्त होने से उस आधार पर कोई निर्णय छेना उचित नहीं प्रतीत होता । अतः चरक के आधार पर कोई भ्रम नहीं है । भेटसंहिता में दो-तीन स्थलों पर कृष्णात्रेय का उल्लेख है, महाभारत में भी 'कृष्णात्रेयश्चिकि-िसतम्' कहकर कायचिकित्सा के आचार्य कृष्णात्रेय का उल्लेख किया है। संभव है, पुनर्वस आत्रेय संप्रदायविशेष में कृष्णात्रेय के नाम से प्रसिद्ध हो गये हों। किन्त इतना निश्चित है कि चक्रपाणि, इन्द्र आदि की व्याख्याओं में निर्दिष्ट कृष्णात्रेय भिन्न आचार्य हैं। श्रीकण्ठदत्त, शिवदाससेन आदि की स्याख्याओं में भी कृष्णात्रेय का उल्लेख मिलता है जो शालाक्य के आचार्य हैं अतः कोई भिन्न ही व्यक्ति प्रतीत होते हैं। पुनर्वस के प्रसंग में आत्रेय शब्द गोत्रवाचक न होकर अत्रिपुत्र का ही बोधक है। " ऐसी स्थिति में संभावना यह मी है कि पुनर्वसु नचत्र-नाम हो तथा कृष्ण पुकार का नाम हो । भिन्नु आत्रेय आन्नेयगोत्रोत्पन्न कोई बौद्ध भिन्नु या परिवाजक प्रतीत होता है जो पुनर्वसु से भिन्न व्यक्ति है क्योंकि पुनर्वसु ने इस हमत का खण्डन किया है। यजःपुरुषीय परिषद् ( च० सू० २५।२४-२५ ) में इसने काळवाद का समर्थन किया है। पुनर्वसु आत्रेय के लिए 'चान्द्रभागि' तथा 'चान्द्रभाग' विशेषण से पता चलता है कि उनकी माता का नाम 'चन्द्रभागा' था। प्रनर्वस के लिए 'महर्षि' ब्रह्मर्षि तथा 'भगवान्' विशेषण आये हैं। ब्रह्मर्षि' पद से संकेत होता है कि वह बाह्मण थे। उन्हें अग्निहोत्री कहा गया है तथा वह आयुर्वेदविदों में श्रेष्ठ एवं भिष-

१. च० शा० ३।४, २८, ३१।

२. च० सू० २६।४, च० शा० ६।१८।

इ. च० चि० इ।इ४७; १२।३-४; २०।३, २१।६८, ३०।५०,

कृष्ण नाम उपनिषक्काल में भी था 'कृष्णाय देवकीपुत्राय ( छा० ३।१७।६ )

५. च० सू० १३।१०१ भेल० ४२ पृ०।

६. च • चि ॰ ११।३

७. च० चि० १९१३, २९१३

ग्विद्याप्रवर्तक थे । चन्द्रभागा नदी के आसपास निवास के कारण उनका विशेषण 'चान्द्रभागि' है, ऐसा कुछ छोगों का मत है। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में स्थित चम्बा नामक स्थान पर ध्यान जाना स्वाभाविक है।

आत्रेय नामक किसी आचार्य का तच्चिता विश्वविद्यालय से भी सम्बन्ध बत-लाया जाता है जिससे जीवक ने शिचा ग्रहण की थी किन्तु यह विवरण प्रामाणिक नहीं प्रतीत होता है। कहीं यह भी मिलता है कि जीवक ने काशी में शिचा ग्रहण की। यदि यह बात मान भी ली जाय तो वह आत्रेय शल्यतंत्र में दच कोई अन्य ही न्यक्ति होंगे क्योंकि पुनर्वसु आत्रेय तो कायचिकित्सा के विशेषज्ञ थे और इस विशिष्ट संप्रदाय के प्रवर्तक भी थे।

चर्कसंहिता में कहीं भी तत्त्वशिला का उल्लेख नहीं मिलता । यदि पुनर्वसु आत्रेय का सम्बन्ध वहां से रहता तो अवश्य उसका कोई उल्लेख या संकेत होता ।

## अग्निवेश

पुनर्वसु आन्नेय के शिष्यों में सर्वप्रथम अग्निवेश का नाम आता है जिन्होंने आत्रेय के उपदेशों को तन्त्ररूप में निबद्ध किया। सश्चत में भी छः कायचिकित्सा का उल्लेख है जो संभवतः अग्निवेश आदि छः तन्त्रकारों के लिए अभिप्रेत है। 3 उपलब्ध चरकसंहिता में गुरु-शिष्य के प्रश्नोत्तर रूप में विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इसके अतिरिक्त, कहीं-कहीं तृतीय व्यक्ति के वचन भी हैं। इस प्रकार विषय-वस्तु को गुरुसूत्र, शिष्यसूत्र, प्रतिसंस्कृर्तृसूत्र में विभक्त किया गया है। परि-षदों का विवरण तन्त्रकार द्वारा उपस्थापित प्रतीत होता है क्योंकि अग्निवेश विचार-विमर्श में स्वयं भाग नहीं लेना अतः वह विवरणकार के रूप में कार्य कर सकता है। प्रश्न है कि आत्रेय तथा अग्निवेश के प्रश्नोत्तर को उस रूप में स्वयं अग्निवेश ने उपस्थित किया है या प्रतिसंस्कर्ता ने ? कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी यह शैली मिलती हैं। जो लोग यह मानते हैं कि कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की रचना की वे इसी शैली को आप्त मानकर यहाँ भी इसका उपयोग करते हैं। चक्रपाणि इसी मत के समर्थक है। किन्तु अधिक स्वाभाविक यह प्रतीत होता है कि अग्निवेश ने अपने तन्त्र में आन्नेय के उपदेशों का जो निबन्धन किया होगा उसका पन्नवन कर तथा प्रश्नोत्तर का रूप देकर चरक ने बाद में उसे उपबृहित किया होगा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूलतः अग्निवेशतन्त्र सुत्ररूप में होगा जिसमें विषयों का

१. च० चि० १३।४

२. च० सि० १२।६४

३. सु० उ० १।६ और उस पर डल्हण न्याख्या।

४. च० सू० भर चक्र०।

प्रतिपादन संदेप में किया गया होगा। ऋषि-परिषदों के विवरण भी इसमें संदेप में होंगे जैसे कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में आचार्यों के मत-मतान्तरों का उल्लेख किया है। चरक ने भाष्य करते हुए इन विषयों का विस्तार किया होगा और इसे संवाद का रूप दिया होगा। इसका स्पष्ट प्रमाण है सिद्धिस्थान का फलमात्रासिद्धि (अ० ११) का प्रकरण जिसमें अनेक ऋषियों का संवाद दृदबल ने निथोजित किया है। इसके अतिरिक्त 'तन्न श्लोकाः' करके अध्यायों के अन्त में जो अंश दिया है वह भी प्रतिसंस्कर्ताओं द्वारा ही समाविष्ट किया गया प्रतीत होता है।

चरकसंहिता की रचना के बाद अग्निवेशतन्त्र का अग्नित्व रहा या नहीं यह प्रश्न भी विचारणीय है। दूसरे शब्दों में, अग्निवेश-तन्त्र ने ही परिष्कृत एवं उपवृंहित होकर चरकसंहिता का रूप छे लिया या चरकसंहितारूप भाष्य बनने के बाद भी अग्निवेशतंत्र अपने मूलरूप में बना रहा। शिवदास सेन (१५ वीं शती) तक के टीकाकार अग्निवेश का उद्धरण देते आये हैं। वाग्भट ने भी अग्निवेश को उद्धत किया है। इससे स्पष्ट है कि अग्निवेशतन्त्र अपने मूलरूप में बाद तक प्रचलित रहा यद्यपि चरक का भाष्य बनने के बाद इसी का प्रचार अधिक हुआ जैसे पातंजल महाभाष्य बनने के वाद भी पाणिनि के सूत्रों का अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ।

### अग्निवेश का काल

पाणिनि ने शाङ्गरवादि (४।१।७१), अश्वादि (४।१।१०), गर्गादि (४।१।१०५) तथा तिककितवादि (२।४।६८) गणो में अग्निवेश तथा उसके समकालीन आचार्यों का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त पाणिनि ने तत्त्रशिला का भी वरुणादि ( ४।२।४२ ), मध्वादि ( ४।२।८६ ) तथा तत्त्विलादि ( ४।१।९३ ) गणों में उल्लेख किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि उस काल में तक्षशिला की प्रसिद्धि थी। पाणिनि का काल ७ वीं शती ई० पू० मानते हैं। तच्चशिला का कोई संकेत चरक-संहिता में नहीं मिलता अतः मूल रचना उसकी प्रसिद्धि के पूर्व ही हुई होगी ऐसा प्रतीत होता है। जैसा कि पहले कहा गया है उपलब्ध चरकसंहिता में निर्माण की दृष्टि से तीन स्तर हैं :-अन्निवेश, चरक तथा दृदबल । इनके काल का निर्णय विषय-वस्तु के आधार पर करना होगा । निर्माण के तीन स्तरों के अनुसार विषयवस्त को तीन स्तरों में विभाजित करना होगा। जो प्राचीनतम विषयवस्तु होगी उसका सम्बन्ध अग्निवेश से माना जायगा। इसी प्रकार मध्यम विषयवस्तु का सम्बन्ध चरक से तथा अपेन्नाकृत अर्वाचीन विषयवस्तु का सम्बन्ध दृढवल से स्थापित होगा। चरकसंहिता की शाचीनतम विषयवस्तु का यदि विश्लेषण किया जाय तो वह उपनिषक्तालीन प्रतीत होती है। इसमें निन्नांकित तथ्य विशेष ध्यान देने योग्य हैं-

१. शैली एवं भाषा—'इति ह स्माह भगवानात्रेयः' के द्वारा अध्याय प्रारम्भ करने की शैली ब्राह्मणकाल के अन्त में तथा उपनिषत्काल में देखी जाती है। प्रथम शब्द के आधार पर अध्यायों के नामकरण की शेली भी प्राचीन है। उपनिषदों में 'सौम्य' शब्द से शिष्य को सम्बोधित किया गया है उसी प्रकार चरकसंहिता में भी अग्निवेश के लिए 'सौम्य' शब्द आया है। 'स्कन्ध' शब्द उपनिषदों में आया है यथा 'त्रयो धर्मस्कन्धाः' (छा० उ० २।२३।१); उसी प्रकार चरकसंहिता में आयुर्वेद के लिए त्रिस्कन्ध विशेषण आया है तथा अन्य स्थलों में भी इसका प्रयोग हुआ है यथा मधुरस्कन्ध, अम्लस्कन्ध आदि। उड़ते हुये पत्ती की उपमा का साहस्य अवलोकनीय है:—

'स यथा शक्किः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलन्ध्वा वन्धनमेवो-पश्रयते ।' ( छा० उ० ६।८।२ )

'तद्यथास्मिन्नाकाशे श्येनी वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पत्ती सञ्जया-यैव श्रियते ।' ( वृ० उ० ४।३।१९ )

'यथा हि शकुनिः सर्वा दिशोऽपि परियतन् स्वां छायां नातिवर्तते ।' ( च० सू० १९।५ )

निम्नांकित वाक्यों की भी तुलना करें :--

विपापो विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः । ( वृ० उ० ३।४।२३ )

विपापं विरजः शान्तं परमचर-मन्त्रयम् । अमृतं ब्रह्म निर्वाणं पर्यायैः शान्तिरुच्यते ॥ ( च० शा० ५।२२ )

तिलेषु तैलं दधनीव सर्पिरापः स्रोतः रस इत्तौ यथा दक्ष्नि सर्पिस्तैलं स्वरणीषु चाग्निः॥ ( श्वेताश्वतर० १।१५ ) तिले यथा। ( च० चि० २।४६ )

जहाँ तक भाषा का सभ्वन्ध है, उपनिषदों की भाषा प्राचीन वैदिक भाषा से भिन्न गद्य-पद्य मिश्रित है, परवर्ती उपनिषदों यथा रवेताश्वतर आदि में पद्यात्मक शेली है। अध्यायों के अन्त में 'तःप श्लोको भवति' करके पद्यात्मक उपसंहार करते हैं। इसी प्रकार चरकसंहिता की भाषा गद्य-पद्य मिश्रित है। सम्भवतः मूल अग्निवेश्वतन्त्र की शैली अधिक गद्यात्मक रही होगी किन्तु 'तन्न श्लोकाः' से अध्यायों के उपसंहार की शैली उपनिषकालीन है'। सम्भव है, इस शैली को सुरचित रखते हुये प्रतिसंस्कर्ताओं द्वारा इसमें बाद में भी कुछ श्लोक जोड़े गये हों।

चरकसंहिता में 'उपनिषद्' शब्द का प्रयोग भी हुआ है:-- 'विस्तरेण कल्पोप-निषदि ब्याख्यास्यामः ( च > सू > ४।४ )

२. देश — आत्रेय के उपदेश का जो स्थल है वह उपनिषदों के काल में प्रसिद्ध रहा है। पांचालचेत्र तथा काम्पिल्य का उल्लेख उपनिषदों में बहुशः हुआ है। उप-

१. बृ० उ० ४।४।६-८

निषत्कालीन परिषदों में भाग लेने वाले अनेक ऋषियों के नाम इसमें मिलते हैं यथा जनक वैदेह, काशिपति आदि । गार्थ बालािक उशीनर, मत्स्य, कुरु, पांचाल, विदेह का अमण करता हुआ काशी के राजा अजातशत्रु के पास पहुँचा था।

3. चतुष्पाद सिद्धान्त — यह सिद्धान्त वैदिककालीन है जो ब्राह्मणकाल में विशेष विकसित हुआ। ब्रह्म चतुष्पाद माना गया है। गयत्री भी चतुष्पदा होती है। माण्डूक्य उपनिषद् में वैश्वानर, तैजस, प्राज्ञ और तुरीय ये चार पाद ब्रह्म के कहे गये हैं (२-७)। मनुस्मृति तथा चरक में धर्म भी चतुष्पाद कहा गया है। इसका आधार सम्भवतः पशुओं की चतुष्पाद-रचना है जिनका यज्ञ में तथा दैनिक जीवन में विशेष सम्पर्क था । गौ, भेंड़ बकरी ये सुख्य पशु थे। सम्भवतः इसी सिद्धान्त के आधार पर चिकित्सा चतुष्पाद बतलाई गई है। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की चतुष्पाद-योजना का भी सम्भवतः यही आधार हो।

8. घोडशकल पुरुष—१५ दिनों तक उपवास करने पर भी पुरुष नहीं मरता इसका कारण पुरुष की सोलहवीं कला मानी गई है। अतः पुरुष को 'घोडशकल' कहा गया है। 'चिकित्सकों के चतुष्पाद में भी प्रत्येक पाद के चार-चार गुण होते हैं इस प्रकार कुल सोलह गुण हो जाते हैं। इसका आधार चन्द्रमा की कलायें रही हों जो पन्द्रह कलाओं के लुप्त होने पर भी सोलहवीं कला से पुनर्जीवित हो जाता है। ''सोम' नामक ओषधि का स्वरूप भी इसी आधार पर निर्धारित हुआ है।

४. प्राचीन सांख्ययोग दर्शन—आद्य सांख्य दर्शन में चौबीस तस्त्व ही माने जाते थे। किन्तु आगे चलकर इनकी संख्या पचीस हो गई। किपलकृत पदध्यायी या पष्टितन्त्र जो सांख्यकारिका का मूल माना जाता है उसमें भी पचीस तस्त्व ही निर्दिष्ट हैं (१।६१)। इससे स्पष्ट है कि उसके भी पूर्व चौबीस तस्त्वों की मान्यता प्रचलित थी तथा उसी काल में अग्निवेशतन्त्र की रचना हुई होगी। महाभारत में इसी प्राचीन सांख्य दर्शन का उल्लेख है। भूतों के अनुप्रवेश की जो मान्यता है। वह

१. कौषीतकीब्राह्मण उपनिषद् ४।१

२. छा० उ० ३।१८।२, ४।५।२-३, ६।७।१।

३. छा० उ० ३।१२।५

४. ऐ० आ० १।१।२

प. प्रश्न० ६।२, जै० **ब्रा० १।२८** 

६. च. सू. ९।१०; च. सू. १०।३

७. बृ० उ० १।५।१४

८. च० सू० २५।२५

९. म० भा० शान्तिपर्व, ३०६।४२

१०. च० शा० १।२८

भी प्राचीन है। सांख्यसप्तति की माठरवृत्ति जिसका काल ईस्वी सन् का प्रारम्भ माना जाता है इसका समर्थन करती है।

इसी प्रकार चरकसंहिता में योग के जो विषय मिलते हैं वे भी वर्तमान योग-दर्शन से कुछ भिन्न हैं यथा योग तथा मोच की परिभाषा, योग की सिद्धियाँ आदि। सन्भवतः यह भी योग की प्राक्तन स्थिति का चोतक है।

६. त्रिदोषसिद्धान्त - वेद में पृथ्वी, अन्तरित्त और द्यौ ( भू:, भुव:, स्व: ) के देवता क्रमशः अग्नि, वायु और आदित्य बतलाये गये हैं। सोम अन्न माना गया है जिसकी आहति अग्नि में की जाती है। र इस प्रकार यह पोषक तत्त्व का प्रतोक है जो शरीर में रस का संचार करता है। उपर्युक्त त्रिदेव में अग्नि और आदित्य तेज के ही दो रूप हैं अधिष्ठानभेद से एक की स्थित पृथ्वी पर है और दूसरे का द्यी में। आदित्य का चेत्र अग्नि से न्यापक है, अग्नि आदित्य के अभाव में उसका प्रतिनिधत्व करता है इस प्रकार वह आदित्य में अन्तर्भृत हो जाता है। ऐसी स्थिति में अपन के स्थान पर सोम को प्रतिष्ठित किया गया और इस प्रकार सोम, सुर्य, वायु के आधार पर कफ, पित्त, वात इस त्रिदोष की स्थापना हुई। अग्नि का उपयोग वैश्वानर अग्नि के रूप में किया गया तथा सोम के साथ मिलाकर उससे अग्निषोमीय सिद्धान्त की स्थापना हुई । शुक्र सौम्य तथा आर्त्तव आग्नेय है इस प्रकार अग्नि तथा सोम के संयोग से ही गर्भ का निर्माण एवं यौन जीवसृष्टि का प्रारम्भ होता है। पाचन तथा धातुनिर्माण के स्तर पर सोम पोषक तत्त्व का प्रतीक है जिसका पाचन-परिणमन अहिन के द्वारा होकर शरीर का योगच्चेम चलता रहता है। दोषों के स्तर पर सोम कफ का तथा अग्नि पित्त का रूप है, वायु तो योगवाही है जो दोनों के गुणों का ग्रहण करता है। त्रिदोष में सर्वप्रथम वायु पर विचार हुआ। उसमें भी प्राणवायु जो जीवन से साज्ञात सम्बद्ध है उस पर सर्वप्रथम मनीषियों का ध्यान जाना स्वभाविक था। उसके बाद क्रमशः अपान और व्यान तथा बाद में समान और उदान का निर्धारण हुआ। उपनिषत्काल के अन्त तक इन पांची वायुओं के स्वरूप, स्थान तथा कार्य का ज्ञान हो गया था। है किन्तु कफ एवं पित्त के प्रकारों का निर्धारण बाद में हुआ। चरकसंहिता में वातकलाकलीय में वात की ही महिमा का विशेष वर्णन हैं, पित्त और कफ का विशेष विवरण नहीं मिलता, उनके प्रकारों का भी उल्लेख नहीं किया गया। सुश्रुत ने पित्तरूप अग्नि के पांच प्रकारों का निर्धारण किया तथा आगे चलकर बाग्सट

३. सांख्यदर्शन का इतिहास--पृ० ४०९

२. प्रश्न० १।४ और उस पर शांकरभाष्य प्रश्न० १।५

३. ऐ० बा । राधार९

४. छा० उ० ३।१३।१-५, प्र**रक्क ३**-५-७

ने कफ के पांच प्रकारों का नासकरण किया। उपनिषत्कालीन तेजीबच्च (तेज, अप्, अन्न) इस न्निवृत्करण से भी निदोषसिद्धान्त का सम्बन्ध है। दोषों के वर्ण का निरूपण इसी आधार पर किया गया यथा कफ का श्वेत, पित्त का रक्त तथा वायु का कृष्णवर्ण। इसी आधार पर दोषानुसार सिराओं के वर्ण निर्धारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त अन्न के पाचन तथा धातुनिर्माण की प्रक्रिया के समझने में भी इससे विशेष सहायता मिली। अन्न-जल का हम प्रहण करते हैं जिसका परिणमन अनि के द्वारा होकर रस भादि धातुओं का निर्माण होता है। सृष्टि का बीजभूत अन्तिम धातु 'शुक्र' या रेत तो प्रत्यच ही था। र रस तथा शुक्र के बीच के अन्य धातुओं की श्वंखला कमशः स्थापित की गई। इस प्रकार सप्तधातु का सिद्धान्त निर्धारित हुआ। इसी प्रकार पंचमहाभूत का सिद्धान्त भी उपनिषदकाल में निर्धारित हो गया था जिसका स्पष्ट निरूपण सांख्य तथा न्यायवैशेषिक आदि दर्शनों ने किया।

त्रिवृत्करण से त्रिदोषसिद्धान्त की स्थापना में भी सहायता मिली होगी। आयु-वेंद का त्रिविधात्मक वर्गीकरण तथा त्रेधा विभाग (पोषक, पोष्य, मल) भी इसीसे प्रभावित प्रतीत होता है।

७. इन्द्रियाँ—पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय इनका निरुपण प्राचीन काल में ही हो गया था। इनके कर्मों का भी स्पष्ट निर्धारण उपनिषक्ताल के अन्त तक हो गया था। मन के विषय में पर्याप्त विचार हो चुका था। मन का लच्चण जो चरक-संहिता ( शा॰ १।१८ ) में दिया गया है वह उपनिषक्तालीन विचार पर ही आधारित है। "

इत्य — उपनिषदों की ऐसी मान्यता थी कि आत्मा पुण्डरीकाकार हृदय में रहता है और हिता नामक सहसों नाड़ियाँ जो हृदय से निकलकर सम्पूर्ण शरीर में फेली रहती है चेतना का संचार करती हैं। सुषुप्तिकाल में आत्मा हृदय के दृहर नामक आकाश में विश्राम करता है। चरकसंहिता में भी ऐसा ही बिचार है। "

१. छा० ६।८।४

२. छा० उ० ६।४।१

३. छा० उ० ८।६।१

४. प्रश्न० १।१४

प. ऐतरेय**० उ० ३।**१।३

६. च० सू० ११।३४

७. छा० उ० ६।५।१-३

८. बृ० उ० १।५।३

९. छा० उ० ३११४१३, ८१९११, ८१६-१, बृ० उ० ४१३१२०

१०. च० सू० ३०।४; ऐतरेय उ० ३।१।२

- ६. दश प्राणायतन—शरीर के ऐसे अवयव जिनमें विशेष रूप से प्राण की स्थिति मानी गई है 'प्राणायतन' कहलाते हैं। उपनिषदों में इस पर पर्याप्त विचार हुआ है। चरकसंहिता में दस प्राणायतन माने गये हैं। व
- १०. भूतविद्या—ग्रह, गन्धर्व आदि का विश्वास उपनिष्काल में प्रचलित था। बृहदारण्यक उपनिषद् में एक गन्धर्वगृहीता स्त्री का वर्णन आया है।
- ११. मधुविद्या—समस्त पदार्थों में जो सारभूत हैं उसे 'मधु' कहा गया है क्योंकि मधु पुष्पों के सार से बनता है। इस मधुविद्या का सुन्दर वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद् (२१५) में किया गया है। चरकसंहिता में धातुओं का सारभूत होने के कारण ओज को मधु माना गया है।
- १२. रसोत्पत्ति—चरकसंहिता में यह विचार आया है कि आन्तरित्त जल के द्वारा जाङ्गम-स्थावर द्रव्यों में छः रसों की उत्पत्ति होती है। इसका मूल भी उपनिष-स्कालीन विचार है। इसका
- १३. एषणा— चरकसंहिता के तिस्तेषणीय अध्याय (सूत्र ११) में प्राणेषमा, धनेषणा, परलोकेषणा इन तीन एषणाओं का वर्णन किया गया है। बृहदारण्यक उप-निपद् (३।५।१, ४।४।२२) में ये तीन एषणायें पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा हैं। अग्नियेश ने इसे किंचित् परिवर्तित कर ग्रहण किया। (च० सू० ११)
- १४. सद्सत्— चरकसंहिता में लिखा है—'द्विविधमेव खलु सर्वं सच्चासच्च' (सूत्र १९१९७)। यह विचार बृहदारण्यक उपनिषद् के निम्नांकित विचार से साम्य रखता है।

हे एव ब्राह्मणे रूपे मूर्त चामूर्त च मत्ये चामृतं च स्थितं च यच सच त्यच।— ( बृ० उ० २।३।९ )

१४. परलोक—परलोक का निर्देश उपनिषदों में मिलता है। तस्कालीन अनेक नास्तिक मर्तों का उल्लेख भी श्वेताश्वतर उपनिषद् में मिलता है। वरकसंहिता में भी इन मर्तों का खण्डन कर परलोक की स्थापना की गई है।

१. बृ० उ० ३।९।४

२. च० सू० २९।३

३. बृ० उ० ३।७।३

४. च० सू० १७।७७

प. च० सू० २६।२७

६. बृ० उ० ६।२।१६, छा० उ० ५।१०।६

७. बृ॰ उ० शश्रा

८. श्वेता० १।२, ६।१

९. च० सू० ११।६

१६. ऋषिपरिषद् तथा शास्त्रावतरण—ऋषिपरिषदों का जो आयोजन हम चरकसंहिता में देखते हैं उसका मूळ उपनिषदों में ही है। भरद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, आत्रेय, अग्निवेश, पाराशर्य, जातूकण्ये आदि ऋषियों के नाम उपनिषदों में आये हैं।

ब्रह्मा से क्रमशः शास्त्र के अवतरण की परम्परा उपनिषदों में दृष्टिगोचर होती है। ह्यान्दोग्य उपनिषद् के अन्त में कहा गया है कि यह ब्रह्मा के द्वारा प्रजापित को, प्रजापित के द्वारा मनु को, मनु के द्वारा प्रजा को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद् के मधुविद्या-प्रकरण में निर्दिष्ट है कि यह विद्या इन्द्र से दृष्यङ् आथर्वण को तथा दृष्यङ् आथर्वण से अश्वनीकुमार को प्राप्त हुई। इसी प्रकार का प्रसंग मुण्डकोपनिषद् में आया है जहाँ ब्रह्मविद्या ब्रह्मा से क्रमशः अथवा अंगिरस्, भारद्वाज सत्यवह, आंगिरस तथा शौनक को प्राप्त हुई। रे

(७. मनुष्य की प्रमायु—छान्दोग्य उपनिषद् (३।१६।१-७) में मनुष्य की प्रमायु ११६ वर्ष वही गथी है—२४ वर्ष बाल्यावस्था, ४४ वर्ष युवावस्था तथा ४८ वर्ष वृद्धावस्था। इसी के ८वें अध्याय के ९,१०, ११ खण्ड में प्रजापित के पास ब्रह्मविद्या की प्राप्त के लिए इन्द्र के १०१ वर्षों तक निवास का उल्लेख है। इससे पता चलता है नि अपवादस्वरूप दैवीशक्ति-सम्पन्न व्यक्तियों की अधिकतम आयु इतनी होती होगी किन्तु सामान्यतः १०० वर्ष की आयु थी जैसा कि 'जीवेम शरदः शतम्' इस मन्त्र से स्पष्ट होता है। उपनिषदों में भी यही है। व चरकसंहिता में भी यही है।

१८. वैद्य की तृतीया जाति—विद्यासमाप्ति के बाद वैद्य की तृतीया जाति कही गई है। पेरे पेतरेय उपनिषद् में पुरुष को त्रिज कहा गया है। गर्भ में स्थिति जन्म, गर्भाशय के वाहर निकलना द्वितीय जन्म तथा मृत्यु के बाद पुनर्जन्म तृतीय जन्म कहा गया है।

छान्दोग्य उपनिषद् में नारद ने जिन विद्याओं का उल्लेख किया है उस सूची में आयुर्वेद का नाम नहीं है देवल भूतविद्या और सर्पविद्या है। ऐसा प्रतीत होता है

१. बृ० उ० राप

२. मुण्डक० १।१-३

शतायुषः पुत्रपौत्रान् वृणीष्व—कठ० १।१।२३; और देखें—शतायुर्वे पुरुषः ।
 ऐ० ब्रा० २।२।१७; जै. ब्रा. २।९९, ईशावास्य. २

४. च० वि० ८।१२१

५. च० चि० शाशपर

६. ऐतरेय ब्रा० २।१।१-४

७. छा० उ० ७।१।१

कि उस समय आयुर्वेद का स्वरूप पूर्णतः वन नहीं पाया था, परम्परा में भूतिवद्या तथा सर्पविद्या के रूप में इसके प्रयोग प्रचित्त होंगे। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दैवन्यपाश्रय चिकित्सा उस समय प्रमुख रही होगी। अथर्ववेद अस्तित्व में आ चुका था और आथर्वण उपचार समाज में प्रचित्त थे यह स्वाभाविक ही है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आत्रेय के उपदेशों द्वारा ही आयुर्वेद का वास्तविक प्रवर्तन लोक में हुआं और उसकी सर्वप्रथम रचना अग्निवेशतन्त्र हुई। र

उपनिपदों के काल के सन्बन्ध में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वान इसे बहुत पीछे तथा कुछ बहुत आगे ले जाते हैं। वस्तुतः आरण्यक और उपनिपद् ब्राह्मण के ही अंग हैं और उन्हीं में समाविष्ट होते हैं यथा बृहदारण्यक उपनिपद् शतपथवाह्मण का ही एक अंश है। ऐसी स्थित में उनके बीच कोई रेखा खींचना कितन है तथापि विचारों के विकास की दृष्टि से कुछ अन्तर किया जा सकता है और इसी आधार पर इसके कालनिर्णय का प्रयास विद्वानों ने किया है। आयु का शास्त्र परम्परया जीवन के साथ ही प्रारम्भ हुआ जैसा कि सुश्चतसंहिता में दिया है कि ब्रह्मा ने सृष्टि के पूर्व ही आयु वेंद की रचना की। इस प्रकार परम्परा के रूप में यह आदिकाल से रहा और अन्त में इसे तन्त्र के रूप में निबद्ध किया गया। यह प्रारम्भिक स्थिति का अन्त एवं मध्यम स्थिति का प्रारम्भ था। इसी को कुछ लोग क्रमशः देवयुग तथा मानवयुग भी कहते हैं। विकासक्रम में यह वात स्पष्ट है कि अथवंवेद की रचना होने पर आयुवेंदीय विकास को प्रेरणा मिली होगी जो उपनिषदों के काल तक परिपक्ष हो गया। इसी बात का संकेत कारयपसंहिता ने किया है।

यह निश्चित है कि भगवान् बुद्ध तथा महावीर के आविर्भाव के पूर्व वैदिक वाङ्मय पूर्ण हो चुका था जिसकी प्रतिक्रिया में ये धर्म उदित हुये थे। भारतीय वाङ्मय के इतिहास के प्रख्यात विद्वान् विण्टरनिज का कथन है कि वेदों का काल २००० या २५०० ई० पू० से प्रारम्भ कर ७५०-५०० ई० पू० होना चाहिए। " इस दृष्टि से उपनिपद् काल १००० ई० पू० होना चाहिए और वही काल अग्निवेश का भी होगा।

आत्रेय पुनर्वसु तथा अग्निवेश गुरु-शिष्य होने के कारण समकालीन हैं।

१. च० चि० १३।४

२. च० चि० १२/४

३. सु. सु. १।६

४. अथर्ववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्नः ( काश्यप० पृ० ६१ )

<sup>-</sup>Winternitz: A History of Indian Literature, Vol. I. pt. I.

वासुदेवशरण अग्रवाल का मत है कि नाचित्रक नाम उपनिषदों में नहीं मिलते, पाणिनिकाल में मिलते हैं। उपनिषदों में गोत्रवाचक नाम ही अधिकांश मिलते हैं। इससे भी वह प्रतीत होता है कि उपनिषद काल के अन्त में तथा पाणिनिकाल से कुछ पूर्व इनकी स्थिति है। यह भी सम्भावना है कि आत्रेय नाम उपनिषक्तालीन हो तथा पुनर्वसु और कृष्ण ये संज्ञायें क्रमशः पाणिनि या मध्यकाल तथा पौराणिक काल में प्रतिसंस्कर्ताओं द्वारा रक्खे गये हों।

#### चरक

चरक द्वारा भाष्यात्मक प्रतिसंस्कार होने पर अग्निवेशतन्त्र चरकसंहिता के रूप में परिणत हुआ किन्तु उसका मूलरूप भी अग्निवेशतन्त्र के रूप में सुरिचत रहा और काफी दिनों तक समानान्तर चलता रहा । उपलब्ध चरकसंहिता में जो मध्यकालीन (अग्निवेश तथा दृढ़बल के बीच का ) अंश है वह चरक की देन है। इस काल की प्रसिद्ध घटना है बुद्ध का आविर्भाव तथा बौद्ध दर्शन का प्रसार किन्तु चरकसंहिता में बौद्ध दर्शन का निर्देश यत्र तत्र तो मिलता है किन्तु वह अधिक विकसित अवस्था में नहीं है। इसके अतिरिक्त उसमें ब्राह्मणधर्म की प्रमुखता दृष्टिगोचर होती है क्योंकि सर्वत्र गो, ब्राह्मण, देवता आदि की पूजा का विधान है। अवलोकितेश्वर आदि चौद्ध देवी-देवताओं का उल्लेख नहीं है। शिव, विष्णु, कार्तिकेय आदि देवताओं की पूजा का भी विधान किया गया है। 3 ज्वर, महेश्वर के कोप से उत्पन्न बतलाया गया है जिसके लिए शिवार्चन का विधान है। " पुराण की कथा" का निर्देश मिलने से ऐसा पता चलता है कि पुराण अस्तित्व में आ चुके थे और लोक में प्रचलित थे। चरकसंहिता का सद्वृत्त धर्भसूत्रों पर आधारित है; चरकसंहिता (वि०८) में धन्वन्तरि को आहुति देने का निर्देश है। इससे स्पष्ट होता है कि चरक के काल में धन्वन्तरि देवरूप में पूजित थे। उपलब्ध चरकसंहिता में निस्नांकित अंश संभवतः चरक की देन हैं:--

१. आयुर्वेदावतरण-चरकसंहिता के प्रारम्भ में जो आयुर्वेदावतरण का प्रसंग

१. पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० १८१-१८५।

२. च० चि० १।४।३१, १।४।३८, १।१।२३, ८।१८८, ९।१०१; च० शा० १२।८४, च० वि० ८।११, १३, च० सू० ८।२६

३. च. शा. ८।४१. च. चि. ३।३११-३१४, ९।९८, २३।९१-९५

४. च. नि. १।१७, चि. ३।१४-२५

प. च. चि. टा३

६. च. वि. ८।१०

है वह चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत प्रतीत होता है। इसके अन्त में जो पौराणिक छाया है उससे भी यही प्रतीत होता है। आयुर्वेदसमुख्यानीय रसायनपाद (च. चि. ११४) में जो आयुर्वेदावतरण का विवरण है वह मूळतः अग्दिवेश का माळूम होता है। काश्यपसंहिता के विवरण से यह मिळता-जुळता भी है।

२. शैली—अग्निवेशतंत्र की भाषा एवं शैली सरल होगी जसी कि भेल की है किन्तु चरक की भाषा एवं शैली प्रौढ है। इस सम्बन्ध में भेल और चरक द्वारा विणित वातकलाकलीय प्रकरण के तुलनात्मक अध्ययन से अन्तर स्पष्ट हो जायेगा?।

इससे अनुमान होता है कि चरक एक उत्कृष्ट कोटि के किव भी थे। न केवल गद्य प्रत्युत पद्य में भी उनकी प्रतिभा श्लाघनीय है<sup>3</sup>।

बौद्धधर्म का प्रचार हाने के कारण अनेक ऐसे शब्द चरकसंहिता में दृष्टिगोचर होते हैं यथा जेन्ताक, बुड्डाक, खुड्डोका आदि । कुछ छोग 'निदान' का पर्याय-वाची शब्द 'प्रत्यय' तथा 'आयतन' भी बौद्धकाछीन मानते हैं । गर्भावकान्ति, जाति, वेदना आदि शब्द भी इसी कोटि के हैं । "

े. क्षणिकविज्ञानवाद तथा स्वभावोपरमवाद—बौद्धों द्वारा प्रतिपादित चणिक-विज्ञानवाद तथा स्वभावोपरमवाद का वर्णन चरक द्वारा किया गया है।

४. नास्तिकमत: — उस काल में नास्तिकों के मत अनेक रूप में प्रचलित थे। नास्तिकता अनेक अथों में थी। कुछ लोग आत्मा की नित्यता एवं पुनर्जन्म नहीं मानते थे और कुछ लोग वेद को नहीं मानते थे। बौद्ध और जैन वेद को नहीं मानते थे। अतः स्थार-स्थान पर उनका खण्डन कर नास्तिकों से बचने तथा वेद एवं वेदा- नुकूल शास्त्र में श्रद्धा रखने का उपदेश किया गया है। इसी कारण आसप्रमाग तथा

यो हेतुर्यः प्रत्ययः । ( मिलिन्दपन्हो २।२।१० )

Dasgupta: A History of Indian Philosophy, Vol. II, page 395 और देखें-बुद्धघोषकृत विशुद्धिमार्ग, भाग २, पृ० ७७, ८७, १११, १४४, १७१, १७६, २०२।

१. च. सू. १।३६-३९

२. भेल सू. १६।२-१२, च. सू.

३. देखें - च. चि. ४।१०-१०९

४. च. सू. १४।३९

५. च. सू ९।१, चि० २९।११५

६. च. शा. ३

७. च. नि. ११३

८. च. शा. ११४६-५०, ११९३, च. सू. १६१२७-२८ (तेषां स्वभावोषरमः सदा इत्यनेन बौद्धप्रवचनमुपहितम् — भट्टारहरिचन्द्रकृत चरकन्यास-न्याख्या)

शिष्टपरम्परा पर भी जोर दिया गया है। यज्ञ तथा मोच्चशस्त्र की प्रमुखता थी अत-एव चरक ने तीन प्रकार का समय बतलाया है। व

४. वाद्मार्ग तथा संभाषाविधि:—नास्तिकों को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए संभाषाविधि को विकसित किया गया तथा वादमार्ग की स्थापना की गई।

६. तर्क तथा प्रमाण :—चरक ने तीन प्रमाण माने हैं प्रत्यच, अनुमान, आप्तोपदेश तथा इनके अतिरिक्त पदार्थों की परीचा के लिए 'युक्ति' को भी माना है। युक्ति परादि गुणों में भी निर्दिष्ट है। "

७. पदार्थ — वैशेषिकोक्त छः पदार्थ ग्रन्थ के प्रारम्भ में चरक द्वारा ही समाविष्ट किये प्रतीत होते हैं । परीक्ता में न्यायदर्शनोक्त पंचावयव वाक्य का भी निर्देश चरक ने किया है।

अष्टांगिविभाग:—चरक में सूत्रस्थान के अन्त में अष्टांगों के जो नाम हैं वे सुश्रत से कुछ भिन्न हैं। दूसरे, सुश्रत ने इसे ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही दिया जबिक चरक ने अंत में। ऐसा लगता है कि मूल अग्निवेशतंत्र में यह विभाग नहीं था, चरक ने इसे अन्य संहिताओं से, सम्भवतः सुश्रतसंहिता से, किंचित परिवर्तन के साथ लेकर लिखा। अष्टांग के कुछ नाम यथा भूतविद्या उपनिषद् में मिलते हैं। शल्य, शालाक्य आदि अंगों से सम्बद्ध कर्म भी वैदिक वाङ्मय में दृष्टिगोचर होते हैं किन्तु प्राचीन काल में सबको मिला कर अष्टांग का विभाग सम्भवतः नहीं हुआ था। महाभारत, रामायण में शल्यकोविदों का उल्लेख है। पुराणों में यह भी निर्देश है कि धन्वन्तरि आयुर्वेद के अष्टांगों का विभाग करेंगे। इससे प्रतीत होता है कि पौराणिक काल में यह कार्य

डा॰ सतीशचन्द्र विद्याभूषण की मान्यता है कि न्याय का विषय मूल अग्निवेश-तन्त्र में नहीं था, चरक ने ही उसे इसमें समाविष्ट किया:—

> -Dasgupta A History of Indian Philosophy, Vol. II, pages 392-393

१. च. सू. ११।२७, च. सू. ११।१५, च. सू. ११।६-८, २७,३०।८१, च० चि० १।४।३४, ८।१८९, ९।९७

२. च. वि. ८।५४

३. च. वि. ८।१४-२७, च. सू. ३०।२८

४. च. स्. ११।१७; वि० ४।३

५. च. सू. २६-२९

६. च. सू. ११२८

७. च. सू. ३०।७

<sup>¿.</sup> Vishnu Purāna Ch. VIII, page 325. (Wilson)

हुआ और चरक में उसका आरम्भिक रूप आया । अगे चलकर सुश्रुत में इसके नाम परिष्कृत हो गये । 'भूयोऽष्टधा प्रणीतवान्' सुश्रुत के इस वाक्य में 'भूयः' शब्द से भी यही ध्वनित होता है।

६. आतुरालय:—इतिहास में यइ प्रसिद्ध है कि मौर्यकाल में ही देश में आतुर रालयों की श्रंबला स्थापित हुई। चरक के उपकल्पनीय अध्याय में जो आतुरालय का वर्णन है वह सम्भवतः मौर्यकालीन आतुरालय के आधार पर है। यद्यपि यह आजकल के सशुक्क आतुरालयों के समान राजाओं, राजपुरुषों तथा धनी व्यक्तियों के लिए ही होता था<sup>3</sup> तथापि आतुरालय के विकास की दृष्टि से इसका महत्त्व है। इसका विवरण यहाँ दिया जा रहा है:—

भवन:—वास्तुविद्याकुशल द्वारा निर्मापित जिसमें उदपान, उल्लाल-मुशल, वर्चःस्थान, स्नानभूमि तथा महानस हो।

कर्मचारी :-इसमें निम्नांकित कर्मचारी हों :-

- १. पाचक। २. स्नापक। ३. संवाहक। ४. उत्थापक।
- ५. संवेशक । ६. औषधपेषक । ७. परिचारक ।

इसके अतिरिक्त मनोरंजनकुशल, मित्रगण तथा पारिषध-

#### उपकरण:-

- १. जलपात्र । २. पाकपात्र ।
- ३. शयनासन ( आस्तरणप्रच्छदोपधानसहित )। ४. भृङ्गार-प्रतिग्रह ।
- ५. अनेक प्रकार के खरछ । ६. शस्त्र । ६. धूमनेत्र ।
- ८. बस्तिनेत्र । ९. उत्तरबस्ति । १०. कुशहस्तक । ११. तुला ।
- १२. मानदण्ड। १३. स्नेहद्रव्य, मधु, शर्करा, लवण, मद्य, तक, गोमूत्र आदि।
- १४. शालिषष्टिकसुद्गमाषयवतिलक्कुलस्थ-धान्य ।
- १५. बद्रसृद्वीकाश्मर्यपरूपक, त्रिफला।
- १६. विविध स्तेह—स्वेदोपकरणद्रव्य।
- १७. वमन, विरेचन, उभयतोभागहर, दीपन, पाचन, ग्राही, संशमन, वातहर औषध।
  - १८. अन्य व्यापत्तिनिवारक आवश्यक उपकरण । (च. सू. १५।६-७) इसके अतिरिक्त, सूतिकागार तथा कुमारागार का भी वर्णन है।

१. च. सू. ३०।२८

२. सु. सू. १।३

३. च. सू. १५।३

४ च. शा. ८।३१-३२; ६०।

- १०. देश :—चरक ने पश्चिमोत्तर प्रदेश के स्थानों का उल्लेख किया है। बाह्लीक का उल्लेख महत्त्वपूर्ण है। बाह्लीक देश के कांकायन भिषक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। यउजः पुरुषीय अध्याय (च. स्. २५) में उसके नाम से जो मत दिया गया है उससे प्रतीत होता है कि वह स्वभाववादी था। प्राग्वौद्धकाल में ही गान्धार के माध्यम से बाह्लीक देश से सम्पर्क था जो बाद में निरन्तर बढ़ता गया। बाह्लीक देश से बेंचों के साथ मधुयष्टी, हिंगु, केशर आदि औषध-द्रव्य भी भारत में आये। तच्चिशला का महत्त्व तबतक समाप्त हो चुका था और पाटलिपुत्र उदीयमान स्थिति में था अत्तपुत्र सम्भवतः चरक में उनका उल्लेख नहीं मिलता।
- ११. धार्मिक स्थिति—पुराणों का प्रणयन प्रारम्भ हो गया था जिसको अन्तिम रूप गुप्तकाल में मिला। लोक में भी पुराण प्रचलित थे और इसके विशेषज्ञ होते थे जो पुराणों की कथा-वार्ता करते थे। वायु भी विष्णु भगवान रूप में वर्णित है, और और वायु को नमस्कार कर 'वातकलाकलीय' प्रकरण का प्रारम्भ किया गया है। इससे संकेत होता है कि वायुपुराण भी प्रचलित था जिसे अन्तिम रूप गुप्तकाल में मिला। अनेक पौराणिक आख्यान यथा चन्द्रमा को यचमोत्पत्ति<sup>3</sup>, द्चयज्ञविध्वंस', और अनेक औत्पातिक भावों का भी वर्णन हैं जिससे तत्कालीन विश्वासों का पता चलता है। 'धन्यं यशस्यमायुष्यं' यह भी पौराणिक शैली है जो प्रायः सभी पुराणों में मिलती है।

१२. वर्णाश्रम व्यवस्था: —यद्यपि वर्णाश्रम-व्यवस्था के बीज उपनिषदों में मिलते हैं किन्तु यह व्यवस्थित रूप में पुराणों एवं स्मृतियों के काल में ही निर्धारित हुई। चरक में सभी वर्णों तथा आश्रमों के निर्देश मिलते हैं। चरक ने ब्राह्मण, चित्रय तथा वैश्य को ही आयुर्वेंद पढ़ने का अधिकार दिया।

१. च. सू. १५।७

२. च. सू. १२१८

३. च. नि. ६।१३

४. च. नि. ८।१३

प. च. इ. १२।६०, ६६, ७०

६. च. स. पा९प; च. वि. ८।१२।

च. शा. ८।७—तीन वर्णों को आहुति देने का अधिकार है किन्तु शूदों को देव,
 अग्नि, द्विज आदि को नमस्कार कर छेने का विधान है।

८. स चाध्येतच्यो ब्राह्मणराजन्यवैश्यैः। (च. स्. ३०।२७) आश्रमों में प्रह्मचर्य का च. वि. ८।९-११, संन्यास का च. शा. ५।११, वानप्रस्थ तथा गृहस्थ का 'वानस्थैगृंहस्थैब्र प्रयतैर्नियतात्मभिः। (च. चि. १।४।१०) इन चारों आश्रमों के कर्म का प्रतिपादन च. सू. ११।३३ में किया है।

१३. संस्कार: —गृह्यसूत्रों द्वारा प्रतिपादित संस्कार स्मृतियों द्वारा सम्यके रूप से व्यवस्थित किये गये। चरक में जातकर्म, नामकरण, उपनयन आदि संस्कारों का निर्देश मिळता है।

१%. सद्वृत्त: - चरक में प्रतिपादित सद्वृत्त धर्मसूत्रों में प्रतिपादित सद्वृत्त के आधार पर ही है।

१५. राजनीतिक स्थिति :— चरक ने अनेक रथलों पर राजा का उल्लेख किया है' जिससे पता चलता है कि उस काल में किसी सम्राट् का शासन था। राजद्विष्ट व्यक्तियों की चिकित्सा करने तथा उन्हें प्रश्रय देने का निषेध किया गया है'। महा-जन संभवतः सामन्त की कोटि के थे जो धनवान् होने के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकार भी रखते थे। चिकित्सावृत्ति पर राज्य का नियन्त्रण रहता था, राज्य की शिथिलता से छन्नचर वैद्यों का समाज में प्रसार होता था। ' ऐसी मान्यता थी कि राजा के अधर्म से ही जनपदोव्ध्वंस या मरक का प्रादुर्भाव होता है' क्योंकि योग्य प्रशासक अपनी दक्तता से लोक के लिए स्वास्थ्यकर योजनाओं को कार्यान्वित करते थे जिससे रोगों का प्रादुर्भाव या प्रसार नहीं हो पाता था। इससे पता चलता है कि चरक के काल में राज्य का शासन शिथिल या संभवतः साम्राज्य का अन्तिम चरण था। सम्राट् अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की ऐसी ही स्थिति थी। अतः चरक की स्थिति संभवतः अशोक और पुष्यिमत्र के बीच के काल की स्थिति है। साम्राज्य के अतिरिक्त गणराज्य भी थे। ' प्राम या नगर, निगम, जनपद, राष्ट्र ये शासन की इकाइयों थीं तथा इसके प्रधान कार्यसंचालन करते थे। ह

१४. चिकित्साकर्म : —अधिकांश वंशपरम्परा से यह विद्या चलती थी को गुप्त काल में भी मान्यताप्राप्त हुई। अथर्ववेद का अधिक प्रभाव था और इस कारण

१. च. शा. ४।६०; च. सू २७।२०१, च. वि. ३।४२

२. च. वि. ८।११; च. वि. ८।११

३. च. सू. २९।८

४. च. वि. ३।२४-३०

५. गणान्न नृपान् वाधित्तिपेत् ( च. सू. ८।२६ )

६. देशनगरनिगमजनपदप्रधानाः तदाश्रिताः पौरजानपदाः ब्यवहारोपजीविनश्च । (च. वि. ३।२४)

७. तद्विद्यकुलजमथवा तद्विद्यवृत्तम् ( च. वि. ८।८ )

c. V. S. Agrawala: Matsya Purana-A Study, pp. 294-295.

९. च. सू. ३०।१९; शा. ८।२८

दैवन्यपाश्रय चिकित्सा भी लोक-प्रचलित थी। यहीं का भी उल्लेख हैं जिससे पता चलता है कि यह ज्ञान प्रारम्भिक स्थिति में था। द्विवणीय अध्याय में रोगिपरीचा त्रिविध (दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न) बतलाई गई है जिसका खण्डन सुश्रत ने किया है। इसके अतिरक्त, चरक ने शखकर्म षड्विध तथा उपक्रम ३६ वतलाये हैं जब कि सुश्रत में क्रमशः अष्टविध और ६० हैं। संभव है, चरक ने सुश्रत के अतिरक्त किसी अन्य तन्त्र से इसका ग्रहण किया हो या वृद्धसुश्रत में ऐसा ही विचार हो जिसे सुश्रत ने आगे चलकर परिमार्जित किया। व्रण में बाँधने के लिए पट्टी के सम्वन्ध में चरक ने वृद्ध, कम्बल तथा सूती बस्र का विधान किया है।

१७. कुछ विशिष्ट द्रव्य एवं योग :—धान्यों में चणक का वर्णन चरक ने किया है। " डा० गोडे का मत है कि यह ब्रीक लोगों के साथ इस देश में आया । ब्रीक सेना में यह घोड़ों के खिलाने के काम में आता था इसलिए इसे 'हरिमन्थ' भी कहते हैं।

राजमाप चरक में है। सुश्रुत ने इसके लिए 'अलसान्द्र'' पर्याय दिया है जो 'अलक्जेण्ड्रिया' का रूपान्तर प्रतीत होता है। इसका वर्गन प्राचीन ग्रन्थों में है भी नहीं। अतः यह भी यवनदेश से सम्बद्ध प्रतीत होता है।

इसी प्रकार यवानी भी सम्भवतः यवनदेश से आई हो ।

चरक में फलवर्ग का ।रम्भ मृद्धीका से हुआ है, खर्जूर का भी वर्णन है। श्रमहर गण (च. सू. ४) में भी ऐसे ही फल हैं। चरक के स्वयं पश्चिमोत्तर प्रदेश में विशेष रहने के कारण इसका वर्णन स्वाभाविक है।

शाक या आहारोपयोगी वर्ग में गृञ्जनक, पलाण्डु तथा लशुन का वर्णन चरक ने

१. च नि. ७।१३, १९; ८।१२; च. वि. ३।४२

२. च. चि. ९।२८, ६६

३. च. चि. २५।२२

४. च. चि. २५।५५

५. च. चि. २५।१९

६. च. चि. २५।९६

७, च. स्. २७।२८

c. P. K. Godo: Studies in Indian cultural History, Vol. I, page 216.

९. च. सू. २७१२५

१०. 'स्वादुर्विपाके मधुरोऽल्लसानद्रः'—सु. सू. ४६।३५; 'अल्लसानद्रो राजमाषः'—ड०
देखें 'अल्लसन्दो नाम द्वीपः-मिलिन्दपज् हो ३।७।३३

किया है तथा चिकित्सा में भी यत्र-तत्र इनका उपयोग है किन्तु धर्मशास्त्र में इनके सेवन का निषेध किया है। पलाण्डु शकों का विशेष प्रिय था ऐसा अष्टाङ्ग-संग्रहकार ने लिखा है। भाविमश्र ने भी पलाण्डु को 'यवनेष्ट' लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि पलाण्डु शकों द्वारा इस देश में लाया गया। सम्भवतः यही बात लशुन और गृञ्जनक के सम्वन्ध में भी होगी। शकों और यवनों से सम्बद्ध होने के कारण ही भारतीय आहार-विहार की रचा के उद्देश्य से धर्मशास्त्र में इनका निषेध किया गया हो। विदेशी यात्रियों के विवरणों में भी इसका उल्लेख है।

'आसव' शब्द सामान्य मद्य के लिए प्रयुक्त होता था किन्तु 'अरिष्ट' शब्द औष-धीय मद्य के लिए व्यवहत हुआ। इसका प्रयोग चरक ने किबा हुहै। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है।

## चरक कौन थे।

चरक कीन थे ? चरक शब्द से किसी व्यक्तिविशेष का ग्रहण किया जाय या सम्प्रदायिवशेष का इस पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है। अधिकांश लोगों का यह मत है कि चरक कृष्णयजुर्वेद की एक शाखा का नाम है और इस सम्प्रदाय के लोग चरक कहलाते थे । अतः इस वैदिक शाखा से सम्बन्ध रखनेवाला कोई व्यक्ति चरकसंहिता का रचयिता होगा। कुछ लोग इस शब्द का सम्बन्ध बौद्धों की चारिका से जोड़ते हैं और इसका अर्थ 'अमणशील' करते हैं। अथवंवेद की एक शाखा का नाम भी 'वैद्यचारण' है जो सम्प्रति उपलब्ध नहीं है। स्यात् उससे आयुर्वेद का विशेष सम्बन्ध हो और चारण से ही चरक की निष्पत्ति हो । यह ध्यान देने की बात है कि चरक में ग्राम्यवास अशस्त बतलाया है तथा परिषदों का आयोजन भी विशेष्त वन्य प्रदेशों में हुआ है। ऋषियों के भी दो भेद किये गये हैं—शालीन और यायावर । प्रथम प्रकार के ऋषि कुटी बनाकर रहते थे और दूसरे प्रकार के दूमते रहते थे। इससे प्रतीत होता है कि चरक यायावर कोटि के महर्षि थे जो किसी एक

१. अष्टांगसंग्रह उत्तर० ४९।१३५-१३६

२. च. सू. २७।१८२

चरक इति वैशम्पायनस्याख्या, तःसंबन्धेन सर्वे तदन्तेवासिनश्चरका इत्युच्यन्ते ।
 (काशिका ४।३।१०२)

४. अत्रिदेव: आयुर्वेद का बृहत् इतिहास, ( पृ० १५०-१५१ )

<sup>4. —</sup>Dasgupta: A History of Indian Philosophy. Vol. II. page 284.

६. च. चि. १।४।४, च. चि. १।२।४

७. ऋषयः''' ''शालीना यायावराश्च । च. चि. १।४।३

### चित्र सं० ४

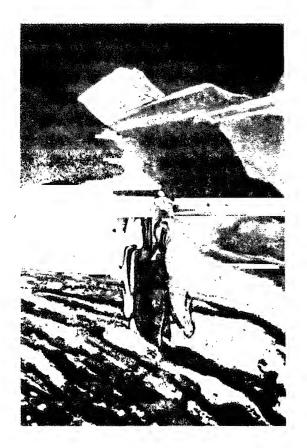

हिमवति विचरन् चरकः ( रोरिक-चित्रावली, भारतकलाभवन, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से साभार )

स्थान में स्थिर नहीं रहते थे। एक मत यह भी है कि चरक शेषनाग के अवतार थे। ' इस आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वह नागजाति के कोई आचार्य थे और चूंकि पतंजिल भी शेष अवतार माने जाते थे अतः कुछ लोग चरक का सम्बन्ध पतंजिल से जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही भाष्यकार हैं। एक व्याकरण के और दूसरे आयुर्वेद के। चरक ने स्वयं भी 'व्याकरण' शब्द का प्रयोग किया है यथा 'ससंग्रहव्याकरणस्य' (च. स्. २९)। इन कारणों से अनेक विद्वानों का कथन है कि पतंजिल ही चरक थे। इनलोगों की मान्यता है कि योगस्त्र, चरकसंहिता तथा महाभाष्य के रचयिता एक ही व्यक्ति पतंजिल थे। '

इन तीनों कृतियों में साम्य होने पर स्वभातः ऐसा लोभ होता है कि तीनों कृतियों के रचयिता को एक मान लिया जाय किन्तु सूचम अध्ययन करने पर इस विचार को छोड़ देना पड़ता है। 3

जहाँ तक महाभाष्य का सम्बन्ध है, निम्नांकित तथ्यों के कारण चरकसंहिता से उसका वैधर्म्य स्पष्ट होता है :—

9. महाभाष्य की चतुष्पाद—योजना चरकसंहिता में नहीं है। केवल रसायन और वाजीकरण प्रकरणों में ( च० चि० १-२ ) ही है। विषय-वस्तु के विन्यास की शैली भी भिन्न है। महाभाष्य में जिस प्रकार आचेप, परिहार एवं कथोपकथन है वैसा चरक में नहीं है। चरकसंहिता की शैली कौटिल्य अर्थशास्त्र की शैली से कुछ मिलती है। जिस प्रकार यज्ञ:पुरुषीय में चरकसंहिता की संभाषा है वैसे ही भरद्वाज, विशालाच, पराश्वर, मिथुन, कौणपदन्त, वातन्याधि तथा बाहुदन्तीपुत्र के मतों का उल्लेख कर आत्रेय के समान ही 'सर्वमुपपन्नमिति कौटिल्यः' के द्वारा उपसंहार किया है।

( अर्थशास्त्र ३।७ )

२. महाभाष्य में मथुरा, पाटिलपुत्र का विशेष उल्लेख है इससे पता चलता है कि उसके रचियता उसी प्रदेश के निवासी थे। काश्मीर की चर्चा उतनी नहीं है, संभवतः काश्मीर भी वह गये हों। इसके विपरीत, चरकसंहिता में इन प्रदेशों का उल्लेख न होकर पश्चिमोत्तरवर्ती प्रदेशों का उल्लेख है। 'काश्मीर' भी चरक में नहीं है।

( स्वामिकुमारविरचित चरकपंजिका )

१. भावप्रकाश, पूर्वखण्ड १।६०-६५

यश्चित्ते निम्नृतं निचाय्य बिहरण्यानन्द्मुक्तोद्यतं

भक्तानामिष दर्शयन्तमुरगप्राप्ताप्रहारं हरम् ।

वाचां ज्याकरणेन शुद्धिमकरोद् योगेन चित्तस्य य
स्तं वन्दे चरकं हिताय वपुषो ज्याख्यातवैद्यागमम् ॥

३. विस्तृत विवेचन के लिए देखें चरकचिन्तन पृ० २५-४२

- ३. पुष्यमित्र तथा चन्द्रगुप्त के नाम चरकसंहिता में नहीं मिलते।
- ४. शक-यवनों का भी उल्लेख चरककृत अंश में नहीं, दहबलकृत अंश में है। इससे पता चलता है कि संभवतः शकों के आगमन के पूर्व या समकालीन चरक की स्थिति हो। शकों का आगमन भारत में २ सरी शती ई० पू० में हुआ था।
- प. विषयवस्तु की दृष्टि से भी अन्तर है। महाभाष्य में वार्तिककार के अनुसार वात के शमन तथा कोपन दोनों, को 'वातिक' कहा है किन्तु चरक में 'वातिक' शब्द से 'वातवर्धक' दृश्यों का ही ग्रहण होता है। इसके अतिरिक्त, महाभाष्य में निर्दिष्ट 'नड्चछोदकं पादरोगः' 'दृधित्रपुसं प्रत्यक्तो उवरः' 'उत्कन्दको रोगः' आदि का चरक में उत्लेख नहीं है। वादमार्ग तथा संभाषाविधि का वर्णन भी महाभाष्य में नहीं मिछता।

६ 'अथ वैयाकरणः शरीरेण कृशो व्याकरणेन च शोभनः' (म० ५।३४७) महाभाष्य के इस वचन से प्रतीत होता है कि पतंजिल शरीर को उतना महत्त्व नहीं देते थे।

इसके अतिरिक्त, न तो चरक में पतंजिल का और न महाभाष्य में चरक का कहीं नाम आता है। यदि उनकी एकता होती तो कुछ संकेत होता या प्रतिसंस्कर्ताओं में से कोई तो इसका उल्लेख करता। इन कारणों से चरकसंहिताकार तथा महाभाष्यकार पतंजिल की एकता मानना कठिन है।

इसी प्रकार चरकसंहिता तथा योगसूत्र में निम्नांकित वैधर्म्य है:-

- श्रेंडी नितान्त भिन्न है । चरकसंहिता संभाषा या उपदेश के रूप में है जबिक योगसूत्र स्त्ररूप में है । भाषा भी भिन्न है ।
- २. प्रज्ञा का स्वरूप चरक में धीष्टतिसमृत्यात्मक बतलाया गया है। जबिक योगसूत्र में ऐसा नहीं है।
- ३. चरकसंहिता (शा० १।१३८) में चित्तवृतिनिरोध के बाद विशित्व की उत्पत्ति बतलाई गई है जबकि योगसूत्र (१।१५) में इसके कारणभूत वैराग्य के रूप में कहा गया है।
- ४. योगसिद्धियों में अणिमादि तथा आकाशगमन आदि का उल्लेख चरक में नहीं है।
- ५. चरक में यद्यपि अहिंसा, ब्रह्मचर्य, इन्द्रियजय आदि का पृथक् उल्लेख है किन्तु योगसूत्र के समान यम, नियम आदि योग के आठ अङ्गों का निर्देश नहीं है।

इसी प्रकार योगसूत्रकार तथा चरक की भी एकता नहीं मानी जा सकती। वस्तुतः चरकसंहिता में सांख्ययोग की प्राक्तन स्थिति का विवरण है जबकि योगसूत्र की रचना नहीं हुई थी अतः दोनों की शैली एवं विषयवस्तु में अन्तर होना स्वाभाविक है।

चरक तथा पतंजिल की एकता का अम उत्पन्न होने का कारण संभवत उनका समकालीन होना, भाष्य की रचना करना तथा नाग से संबन्ध होना रहा है। भट्टार-हिरचन्द्र तक इनकी एकता का अम नहीं था। सर्वप्रथम ऐसा विचार उपस्थित करने वाले थे चरक-पंजिकाकार आचार्य स्वामिकुमार (६ठी शती का या ७वीं शती) जिसका अनुसरण परवतीं भर्नुहरि, चक्रपाणि, भाविमिश्र आदि आचार्यों ने किया।

अश्वघोष किनष्क के राजकिव थे। इनकी दो प्रसिद्ध रचनायें है बुद्धचरित तथा सौन्दरनन्द। दोनों रचनाओं में पर्याप्त आयुर्वेदीय सामग्री है। ऐसा प्रतीत होता है कि अश्वघोष स्वयं आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे। उस काल में आयुर्वेद का उपजीव्य ग्रंथ अग्निवेशतन्त्र था या चरकसंहिता यह विचारणीय है। ध्यान देने की बात है कि चरकसंहिता की रचना के बाद भी अग्निवेशतंत्र चलता रहा और उसके प्रभुत्व को हटाने में चरकसंहिता को प्रयाप्त समय लगा। अश्वघोष के वर्णनों से लगता है कि उसने चरकसंहिता का उपयोग किया है किन्तु चरक का उल्लेख न कर उसने मूल उपदेश का उल्लेख किया है:—

'वाल्मीकिरादौ च ससर्ज पद्यं जग्रन्थ यन्न स्यवनो महर्षिः । चिकिस्सितं यस्च चकार नान्निः पश्चात्तदात्रेय ऋषिर्जगाद ॥ (बुद्धचरित १।४३)

इससे प्रतीत होता है कि चरक अश्वघोष के पूर्व हुये थे।

# चरक और सुश्रुत

चरक और सुश्रुत के पारस्परिक संबन्ध पर विचार करने के क्रम में निम्नांकित तथ्यों को ओर ध्यान जाता है :—

- अनेक वचन दोनों संहिताओं में समान रूप से मिलते हैं।
- २. अनेक समान तथ्य शब्दान्तर से दोनों संहिताओं में वर्णित हैं।
- ३. सुश्रुतसंहिता में चरकसंहिता के अनेक मतों को पूर्वपत्त के रूप में उपस्थित कर उनका खण्डन किया गया है।
- ४. चरकसंहिता में धान्वन्तर सम्प्रदाय का उल्लेख अनेक स्थलों में सादर किया गया है।

इन बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सुश्रुत का आदि संस्करण तो चरकसंहिता के पूर्व था किन्तु दूसरा संस्करण (प्रतिसंस्कृत) उसके बाद हुआ।

१. देखें चरकचिन्तन पृ० ४३-४५

ब्राह्मणों एवं उपनिषदों में दिवोदास और उनके पुत्र प्रतर्दन का उल्लेख होना, भेलनिर्दिष्ट गान्धारराज नग्नजित् का शतपथब्राह्मण में निर्देश होना सूचित करता है कि वृद्धसुश्रुत या आदिसुश्रुत संभवतः अग्निवेश आदि के समकालीन या कुछ पूर्ववर्त्ती थे। आगे चलकर सुश्रुत के अतिरिक्त अन्य भी सम्प्रदाय शल्यतन्त्र के प्रचलित हुये। घरक ने अग्निवेशतन्त्र का प्रतिसंस्कार करते समय इन सारी सामग्रियों का उपयोग किया तथा बहुवचनान्त 'धान्वन्तरीय शब्द से उन्हीं संप्रदायों का उल्लेख किया है। प्रकचारतन्त्र का भी उल्लेख आया है। संभवतः विमानस्थान में अनेक भिषक्शास्त्रों के लोक में प्रचलित होने की जो बात कही गई है वह भी इसी से सम्बन्ध रखती हो।

सुश्रुत का प्रतिसंस्करण चरक के बाद हुआ अतः सुश्रुत ने अनेक स्थलों पर चरकोक्त वचनों का यथावत् या रूपान्तर कर उपयोग किया उनको पूर्वपच्च के रूप में भी उपस्थित किया। दृढवल के बाद भी सुश्रुत का एक प्रतिसंस्कार हुआ है अतः दृढवलप्रतिसंस्कृत अंश की बहुत सी बातें सुश्रुतसंहिता में आ गई हैं। यदि ऐसा माना जाय तो चरक वृद्धसुश्रुत तथा सुश्रुत के बीच और दृढवल सुश्रुत तथा उसके प्रतिसंस्कर्ता नागार्जुन के बीच स्थापित किये जा सकते हैं। तब इसी आधार पर चरक और सुश्रुत के साम्यनिर्देशक स्थलों का सामंजस्य हो सकेगा।

चरक और सुश्रुत के सम्बन्ध को निम्नांकित प्रकार से दिखलाया जा सकता है-

अग्निवेश वृद्धसुश्रुत चरक सुश्रुत इडवल नागार्जुन

चरकसंहिता और याज्ञवल्क्यस्मृति के अनेक स्थलों में आश्चर्यजनक साम्य मिलता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि चरकसंहिता से यह सब विषय याज्ञवल्क्यस्मृति में लिया गया हैं। सबसे प्रबल प्रमाण अस्थियों तथा अन्य शारीर भावों का है। दार्शनिक तथ्य ही यदि केवल होते तो हम विपरीत भी सोच सकते थे किन्तु शारीरसम्बन्धी तथ्यों का वैद्यक प्रन्थ से ही प्रहण समीचीन एवं युक्तियुक्त प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त ३६० श्रस्थियों का निर्धारण ब्राह्मणकाल से ही चला आ रहा है। अब्राह्मणप्रन्थों में ऐसा भी उल्लेख है कि यदि किसी मृत पुरुष का शरीर प्राप्त न हो तो ३६० पलाश के पत्तों से उसका पुतला बनाकर संस्कार करे।

१. च० चि० पा४४,१३।१८२ च० चि० पा६४,१४।३४

२. च० चि० पा६४

३. च० वि० ८।३ '

४. शतपथबाह्मण १०।५।४।१२, १२।३।२।३

५. पुतरेय ब्राह्मण २।२

इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अग्निवेश संहिता में भी ऐसा हो क्योंकि भेलसंहिता में भी अस्थियों की संख्या इतनी ही है। ध्यान देने की बात है कि मनुस्मृति में अस्थियों का ऐसा विवरण नहीं मिलता। यदि ब्राह्मणग्रन्थों से लेने की बात होती तो मनुस्मृति में भी समान रूप से यह विवरण मिलना चाहिए था। इससे भी यह सिद्ध होता है कि चरक से ही याज्ञवल्वय ने लिया तथा चरक मनु के प्रायः समकालीन (२री शती ई० पू०) थे। चरक तथा मनु में जा विपयगत साम्य दृष्टिगोचर होता है वह समकालीन विचारधारा के कारण संभव है।

सुश्रुत के भी कुछ तथ्य याज्ञवल्क्य में मिलते हैं यथा १०७ मर्म। इससे प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्यस्मृति से पूर्व सुश्रुत का प्रतिसंस्कार हो चुका था किन्तु अस्थियों की संख्या याज्ञवल्क्य ने सुश्रुतानुसार ३०० न देकर चरकानुसार ३६० दौ है। क्या यह संभव है कि उस काल में सुश्रुत भी ३६० ही अस्थियां मानते थे और बाद में नागार्जुन ने उसे ३०० कर दिया ?

चरक को स्पष्टतः उद्धत करने वाला प्रथम न्यक्ति वाग्मट ही है। वाग्मट प्रथम की रचना अष्टांगसंग्रह मुख्यतः सुश्रुत का अनुसरण करती है तथा वाग्मट द्वितीय की रचना अष्टांगहृदय चरक का अनुगमन करती है। इससे प्रतीत होता है कि वाग्मट (हिती शती) तक चरक की प्रसिद्धि एवं मान्यता संहिताकार के रूप में हो चुकी थी। लगभग उसी काल में भट्टार हरिश्चन्द्र ने उसकी ज्याख्या का कार्य अपने हाथ में लिया था, इससे भी यही सूचित होता है। इससे पूर्व की सभी रचनाओं में 'चरक' शब्द यद्यपि आया है किन्तु वह चरकसंहिता के रचित्रता महर्षि चरक के अर्थ में न होकर अन्य अर्थों में है।'

#### चरक का काल

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर चरक का काल निर्धारित किया जा सकता है। ऊपरी सीमा पर यदि विचार करें तो निन्नांकित वातें सामने आती हैं:—

- 9. पाणिनि ने यद्यपि 'चरक' शब्द का प्रयोग किया है तथापि 'कठ' तथा माग-वक शब्दों के साहचर्य से वह कृष्णयजुर्वेदीय शास्त्रविशेष के लिए ही किया गया प्रतीत होता है चरकसंहिता के रचयिता के लिए नहीं, अतः चरक का काल पाणिनि के बाद होना चाहिए। पाणिनि का काल ७वीं शती मानते हैं।
- २. बौद्ध धर्म की छाया मिलने से तथा बौद्ध मतों का वर्णन होने से बुद्ध के आविर्भाव ( ५वीं शती ) के बाद में चरक का काल होना चाहिए।

निम्न सीमा पर विचार करने से निम्नांकित तथ्यों पर ध्यान आता है :-

 वाग्भट प्रथम ( छुठी शती ) ने चरक को स्पष्टतः उद्धत किया है अतः चरक का काल उसके पूर्व होना चाहिए ।

१. विशेष सूचना के लिए लेखक का 'वाम्भट-विवेचन' देखें।

२. याज्ञवल्थ्यस्मृति ( तीसरी शती ) ने चरक के अनेक विषयों को उयों का त्यों उद्धृत किया है अतः चरक उसके भी पूर्व होना चाहिए।

३. कनिष्क के समकालीन अश्वघोष ( प्रथम शती ) ने भी चरकसंहिता के अनेक विषयों को लिया है। पौराणिक छाया होने से उसे उपनिषदकालीन अग्निवेश का अंश नहीं माना जा सकता। इस प्रकार चरक का काल पाणिनि और कनिष्क के बीच ठहरता है। महाभाष्यकार पतंजिल से अनेक साम्य रखने, वेद को आसप्रमाण मानने तथा देवता, गी, बाह्मण आदि की पूजा का बहुशः विधान होने के कारण चरक-काल शुक्रकाल (द्वितीय शती ई॰ पू॰) होना चाहिए। शुक्रकाल में बौद्ध धर्म रहते हए भी वैदिक एवं ब्राह्मणधर्म एक बार पूरे जोर पर आ गया था। मनुस्मृति की रचना इसी काल में हुई थी जब वर्णाश्रम-व्यवस्था निर्धारित हुई। तस्कालीन मनु के सददा अनेक विचार चरक में मिलते हैं यथा चतुष्पात् धर्म तथा आयु का युगों में क्रमशः हास । नावनीतक में चरक का उल्लेख नहीं है, यद्यपि अग्निवेश आदि आचार्यों के नाम हैं। इससे प्रतीत होता है कि या तो चरक का आविर्भाव ही उस समय तक न हुआ हो और यदि हुआ भी हो तो कुछ ही पूर्व जिससे उनकी प्रसिद्धि न हुई हो । नावनीतक का काल लगभग ईस्वी सन् के बाद दूसरी शती मानी जाता है किन्तु उसके अन्त-रंग अध्ययन से पता चलता है कि वह और पूर्व का हो सकता है। मिलिन्दपन्हो (२री शती ई॰ पू॰) में भी चरक का उल्लेख नहीं है। संभवतः चरकसंहिता बनने के बाद भी बहत वर्षों तक मूल रचयिता अग्निवेश के नाम पर जानी जाती थी। स्यात् गुप्तकाल में चरक का नाम प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद से चरक का नाम स्पष्टतः मिलने लगता है। सुश्रुत के साथ ऐसी स्थित नहीं थी। आद्य सुश्रुत तथा सुश्रुत दोनों का नाम एक ही होने के कारण सुश्रुत की प्रसिद्धि अग्निवेशकाल से ही थी। कुछ विद्वानों का मत है कि चरक कनिष्क का राजवैद्य था इसका आधार बौद्ध त्रिपिटक का चीनी अनुवाद बतलाया जाता है। किन्तु कनिष्क बौद्धधर्मानुयायी था और उसके राजकवि अश्वघोष तथा नागार्जुन भी बौद्ध थे जब कि चरकसंहिता में वेद, ब्राह्मणधर्म तथा आस्तिकता का प्रतिपादन है । महर्पि चरक जैसा यायावर और स्वच्छन्द व्यक्ति किसी राजा के दरबार से सम्बद्ध हो यह भी स्वाभाविक नहीं मालूम होता । अतः अन्तरंग साच्यों के आधार पर चरक कनिष्ककालीन नहीं सिद्ध होता । यह बात दूसरी है कि चरक नामक कोई अन्य व्यक्ति कनिष्क का राजवैद्य हो किन्तु वह चरकसंहिता का प्रतिसंस्कर्ता नहीं मालूम पद्ता । कनिष्क कुशान वंश का था जो शकों की ही एक विशेष शास्ता थी। शक मध्य एशिया की एक घूमने फिरने वाली ( चरक ) जाती थी। संभव है, शकों के सम्प्रदाय में चरक नाम प्रचलित हो और उन्हीं में से एक कनिष्क का वैद्य हो। मिलिन्दपञ्हो २री ई० पूर्वी रचना मानी जाती है। इसमें अन्य शास्त्रों के साथ चिकित्सा का भी उल्लेख है। इसमें छः प्रसिद्ध नास्तिक आचार्यों का भी उल्लेख है जिसके मतों का खंडन चरक ने कियाहै। बौदों की चारिका का भी इसमें निर्देश है। 3 वाद तथा निग्रह का भी उल्लेख हुआ है। अतीत, अनागत तथा वर्त्तमान वेदना प्रस्थेक ३६ प्रकार की और इस प्रकार कुल मिलाकर १०८ प्रकार की वेदना बतलाई गई है।" रसका परिज्ञान जिह्ना पर निपात के द्वारा चरक में बतलाया है, इसमें भी ऐसा ही है। <sup>8</sup> एक प्रसंग में कहा गया है कि ऐसा कोई वैद्य है जो पृथिवीगत सभी औषघों का ज्ञान रखता हो। इसी प्रकार का एक प्रसंग चरक में भी है। चरकसंहिता के 'प्राज्ञः प्रागेव तत् कुर्याद्धितं विद्याद् यदात्मनः ।' (सू० ७।५७) की छाया इसके 'प्रतिगत्यैव तत्क्रयांद यजानीयाद हितमात्मनः' (३।४।३) पर स्पष्ट रूप से मिलती है। इस प्रकार चरकसंहिता का काल इसके आसपास रखना चाहिए। डा॰ दासगुप्त ने दार्श-निक पृष्ठभूमि में चरक के काल का सूचम विवेचन किया है। उनका कथन है कि चरक में चतुर्विशतितत्त्वात्मक सांस्य का निरूपण है अतः यह ईश्वरकृष्ण की सांस्य-कारिका (२०० ई०), जो पंचविशति तत्त्वों का प्रतिपादन करती है, से प्राचीन है। गुणरःन ने मौलिक्य तथा अपर दो सांस्य-संप्रदायों का उल्लेख किया है जिनमें प्रथम २४ तस्वीं तथा द्वितीय २५ तस्व मानता है। महाभारत में इनके अतिरिक्क एक २६ तत्त्वों वाला सम्प्रदाय भी निर्दिष्ट है । चरकसंहिता में मीलिक्य या आख सांख्य के अनुसार प्रतिपादन है जो प्राचीनतम है।

वैशेषिकसूत्र भी अत्यन्त प्राचीन संभवतः प्राग्नौद्धकालीन है। चरक ने पदार्थों का वर्णन इसके अनुसार किया है। संभाषाविधि एवं वादमार्ग का चरकसंहिता तथा न्यायसूत्र दोनों में वर्णन है जिससे प्रतीत होता है कि दोनों ने किसी पूर्ववर्ती समान स्रोत से लिया है किन्तु जाति का वर्णन चरक में नहीं है। अनुमान के त्रिविध भेदों

<sup>9. 91919 .</sup> 

<sup>2. 31919</sup> 

<sup>3. 919198</sup> 

४. राशाइ

<sup>4. 219193</sup> 

६. २।३।२३

७. ३।६।२० तुलना करें -च. सू. १५।५

८. Dasgupta : A History of Indian philosophy, महाभारत शान्तिपर्व ३०८।७ Vol. I, page 216-217.

<sup>3. —</sup>Das Gupta: opcit, page 280, 281.

का नामकरण भी नहीं है तथा विषय का स्वरूप सरल है अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चरकसंहिता न्यायसूत्र ( २०० ई० ) की पूर्ववर्तिनी है। पंचावय-वाक्य भी चरकसंहिता से ही न्यायसूत्र में आया है। इन आधारों पर डा॰ दासगृप्त चरक को कनिष्ककालीन ( ७८ ई० ) मानते हैं। डा० दासगुप्त की उपर्युक्त विवे-चना से सहमत होते हुए भी चरक का कनिष्क का समकालीन मानने के विचार से में सहमत नहीं हूँ। धार्मिक परिस्थित तथा अन्य तथ्य जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है इसके पत्त में नहीं है। वस्तुतः चरक का काल शुङ्गकाल ( २री शती ई॰ पू॰ ) होना चाहिए जो पातंजल महाभाष्य तथा योगसूत्र का भी रचनाकाल है बल्कि चरक को इन दोनों से कुछ पूर्व ही रख सकते हैं! प्रत्यत्त में बाधक जिन कारणों का उल्लेख महाभाष्य ने और पुनः सांख्यकारिका ने किया है उस वचन का स्रोत चरकसंहिता ही प्रतीत होता है। अग्रिक्पद हालदार दो चरक मानते हैं एक वैशामायन का शिष्य तथा दूसरा कनिष्क का राजवैद्य । दूसरे चरक का नाम वह कपिलवल भी बतलाते हैं। उनका मत है कि मूल संहिता प्रथम चरक ने बनाई और दसरे चरक ने उसका आंशिक प्रतिसंस्कार किया। इसके बाद उनका कथन है कि इस तथाकथित कपिलबल के पुत्र ने तथा पुनः दृढबल ने और अन्त में चन्द्रट ने-इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया किन्तु इसका क्या आधार है यह उन्होंने नहीं बतलाया । फिर यदि वैदिक काल में चरक को रक्खेंगे तब अग्निवेश तथा आत्रेय को कहां ले जायेंगे ? वस्तुतः चरक एक ही है जिसे पतंर्जाल के कुछ पूर्व रखना चाहिए जैसा कि स्वयं श्रीहालदार ने लिखा है।"

डा॰ सी॰ कुन्हन राजा की मान्यता है कि 'चरक' शब्द संस्कृत का न होकर पहलवी भाषा का प्रतीत होता है। ईस्वी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों में चरक-संहिता का पहलवी भाषा में अनुवाद भी हुआ है।

देखें:--Dasgupta:--History of Indian Philosophy, Vol. I, 218-219.

<sup>9.</sup> Das Gupta: opeit, page 301-302; 380-383; 392-393.

<sup>2.</sup> Ibid, Page 400.

इ. डा॰ दासगुप्त का मत है कि महाभाष्य ने यह वचन किसी सांख्य प्रन्थ से लिया किन्तु उसका नाम नहीं बतलाया तथा इस सम्बन्ध में चरकसंहिता का ध्यान उन्हें नहीं रहा अन्यथा संभवतः इस पर वह अवश्य विचार करते ।

४. वृद्धत्रयी (पृ०३१-३२)

५. संहिताकारश्चरकः पतंजिलितः प्राचीन एव ( बृद्धत्रयी पृ० १७ )

<sup>8.</sup> The earliest texts on the subject are the Caraka and the

इस आधार पर भी चरक का काल २सरी शती ई० पू० रखने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि जिस प्रकार शल्यतंत्र में धन्वन्तरि का एक संप्र-दाय बन गया उसी प्रकार इस चरक का भी एक संप्रदाय प्रचलित हुआ जो चिकित्सा में एक विशेष प्रकार की दत्तता रखते थे। उज्जयिनी के चस्टन परिवार से शकाधि-पति नहपान के दामाद ऋषभदत्त द्वारा चरकसमाज को दान देने का उल्लेख, शिला-लेख में मिलता है'। वराहमिहिर तथा पूर्ववर्ती व्याख्याताओं ने भी इस संप्रदाय का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि यह संप्रदाय कृष्णयजुर्वेद की चरकशाखा से नितान्त भिन्न है।

अतः सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के जो संकेत चरकसंहिता में उपलब्ध हैं उनके अनुसार चरक को शुङ्गकाल या मीर्य-शुङ्गकाल की सन्धि रेखा पर रखना चाहिए।

Sushruta and the former has been translated into the Pahlavi language in the carly centuries of the Christian era. As a matter of fact, the name of the former does not seem to be Sanskrit, it may be the Pahlavi woad 'Carek'—

- —C. Kunhan Raja: Survey of Sanskrit Literature, page 277. फारसी में 'चार' शब्द चिकित्सा का बोधक है। चर्कस एक तुर्की जाति है। ( उर्दू हिन्दी कोश, हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश)
- 3. Nasık Inscriptions No. 10 ( quoted from 'Sakas in India' page 86-98)
- २. शाक्याजीविकभिच्चयृद्धचरका निर्ध्रन्थवन्याशना-बृहङ्जातक १५-१; चरका योगा-ग्यासकुशका मुद्राधारिणश्चिकित्सानिपुणाःपाषण्डभेदाः—( रुद्रव्याख्या ) भट्टोत्पल ने 'चरकाश्चक्रधराः' लिखा है।
  - ल्लितविस्तर (अ॰ १) के 'अन्यतीर्थिकश्रमणबाह्मणचरकपरिवाजकानाम्' में ब्राह्मण के साथ चरक का निर्देश होने से प्रतीत होता है कि इनका एक पृथक् संप्रदाय था।
- ३. डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने 'चरक' शब्द से ज्ञानप्राप्ति के उद्देश्य से अमणशील विद्वानों का ग्रहण किया है :—
  और देखें :—वासुदेवशरण अग्रवाल : पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० ३००; ऐसा प्रतीत होता है कि पहलवी 'चारेक' का अर्थ चिकित्सक के साथ साथ अमणशील भी था। ऐसी परम्परा पश्चिम में भी थी।

#### दृढबल

वर्त्तमान चरकसंहिता के अन्त में यह उल्लेख मिलता है कि चरकसंहिता का एक तिहाई भाग उस समय प्राप्त नहीं था जिसे दृढवल ने अन्य तन्त्रों के आधार पर पूरा किया। ये अंश हैं चिकित्सास्थान के १७ अध्याय, पूरा कल्पस्थान (१२ अध्याय) तथा सिद्धिस्थान (१२ अध्याय); इस प्रकार कुल १२० अध्यायों में ४१ अध्याय दृतवल के लिखे हैं। कुछ लोग इसका अर्थ यह करते हैं कि चरक का कार्य अपूर्ण रह गया था उसे दृढवल ने पूरा किया किन्तु अधिक सम्भावना इस बात की है कि चरक ने पूर्ण संहिता का प्रतिसंस्कार किया था जो कालक्रम से राजनीतिक या अन्य कारणों से खण्डित हो गया था जिसकी पूर्ति दृढवल ने की। इसका प्रवल प्रमाण यह है कि स्वयं दृढवल ने अपने द्वारा प्रतिसंस्कृत स्थानों के अन्त में 'अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकसंस्कृत' ऐसा दिया है। यदि यह अंश चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत न होता तो चरक का नाम न देकर दृढवल अपना नाम देता।

अस्मिन् सप्तद्शाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च । नासाद्यन्तेऽग्निवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते ॥ तानेतान् कापिळबिलः शेषान् दृढबळोऽकरोत् । तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पूरणार्थे यथातथम् ॥ (च.चि. ३०।२८९-२९१)

इसके अतिरिक्त, चरकसंस्कृत अंश में ही कल्पस्थान तथा सिद्धिस्थान का निर्देश है:—

विस्तरेण कल्पोपनिषदि व्याख्यास्यामः । (च. सू. ४।४) व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि सिद्धिषूत्तरकालम् । (च. सू. १५।५)

इन स्थानों तथा चिकित्सास्थान के परवर्ती अञ्च की पूरी योजना का विवरण भी चरककृत अंञ्च में ही है। (च. सू ३०।३४, ६०-६९)

कल्पस्थान तथा सिद्धिस्थान में तो कोई सन्देह नहीं है किन्तु चिकित्सास्थान के कौन १७ अध्याय दृढवल के द्वारा निर्मित हैं इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है क्योंकि उपलब्ध चरकसंहिता के विभिन्न संस्करणों में अध्यायक्रम में अन्तर मिलता है। वंगीय संस्करण तथा बम्बई संस्करणों में क्रम भिन्न-भिन्न है। अधिकांश टीकाकारों के उद्धरण के अनुसार कलकत्ता संस्करण का क्रम मान्य होना चाहिए और इसी के अनुसार पिछले सन्नह अध्याय दृढवल के द्वारा प्रतिसंस्कृत हैं। यह क्रम निम्नां-कित हैं:—

चक्रपाणि की भी ऐसी ही मान्यता है:—

<sup>&#</sup>x27;ते च चरकसंस्कृतान् यदमचिकित्सितान्तानष्टावध्यायान् , तथाऽशोंऽतीसारविसर्प-द्विवणीयमदात्ययोक्तान् विहाय ज्ञेयाः ॥ (च. चि. ३०।२८९-२९०)

| चरककृत |                         | <b>दहबलकृ</b> त    |  |
|--------|-------------------------|--------------------|--|
| अ०     | ५. रसायन                | अ० १४. उन्माद      |  |
| ,,     | २. वाजीकरण              | ,, १५. अपस्मार     |  |
| ,,     | ३. ज्वर                 | <b>,, १६. ज्</b> त |  |
| ,,     | ४. रक्तपित्त            | ,, १७. ज्ञोथ       |  |
| ,,     | प. गु <del>ल्म</del>    | ,, १८. उद्र        |  |
| ,,     | ६. प्रमेह               | ,, १९. ग्रहणी      |  |
| ,,     | <ul><li>कुष्ठ</li></ul> | ,, २०. पाण्डु      |  |
| ,,     | ८. राजयचमा              | ,, २१. श्वास       |  |
| ,,     | ९ अर्श                  | ,, २२. कास         |  |
| ,,     | १०. अतिसार              | ,, २३. छदि         |  |
| ,,     | ११. विसर्प              | ;, २४. तृष्णा      |  |
| 77     | १२. मदात्यय             | ,, २५. विष         |  |
|        | १३. द्विवणीय            | ,, २६. त्रिममीय    |  |
|        |                         | ,, २७. ऊरुस्तम्भ   |  |
|        |                         | ,, २८ वातव्याधि    |  |
|        |                         | ,, २९. वातशोणित    |  |
|        |                         | ,, ३०. योनिब्यापत् |  |

ऐसा प्रतीत होता है कि इन अंशों के अतिरिक्त सारे ग्रन्थ का परिमार्जन भी उसके द्वारा हुआ है जो स्वाभाविक है।

दृदबल ने जो अपना परिचय दिया है उसके अनुसार उसका निवासस्थान पंच-नदपुर है। कुछ लोग इसे काश्मीर, कुछ लोग पंजाब तथा कुछ लोग काशी का पंचगंगा घाट बतलाते हैं। काश्मीर में इनका निवासस्थान मानने में अधिकांश विद्वानों का झुकाब है। इनके पिता का नाम कपिलबल था। अष्टांगसंग्रह में कपिलबल का नाम आया है। दृदबल शिवभक्त थे और अनेक तन्त्रों की सहायता से इन्होंने चरक के खण्डित अंश को पूर्ण किया। व

### दृढबल का काल

अष्टांगसंग्रह में किपलबल का निर्देश है जो दृढबल के पिता थे। अष्टांगसंग्रह

- श्रीगुरुपद हालदार दृढवल के पिता का किपबल नाम वतलाते हैं और कापिलविल से चरक (किनिष्ककालीन) का ग्रहण करते हैं जो निराधार है।
- २. अतस्तन्त्रोत्तमिमदं चरकेणातिबुद्धिना । संस्कृतं तत्त्वसंपूर्णं त्रिभागेनोपलच्यते । तक्छुङ्करं भूतपितं संप्रसाद्य समापयत् । अखण्डार्थं दृढबलो जातः पंचनदे पुरे ॥ कृत्वा बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो विशेषोञ्छ्रशिलोच्चयम् । सप्तदशौषधाध्यायसिद्धिकरुपैरपूरयत् ॥ च. सि. १२।६६–६९
- ३. कपिळबळस्तेषां स्वळचणानि रसतो निर्दिदेश ( अष्टांगसंग्रह-सूत्र० २०।२१ )

छुठी शती की रचना है अतः प्रसिद्धिकाल को देखते हुए दृढबल चौथी शती में रक्खे जा सकते हैं। यह गुप्तसाम्राज्य का काल था। इस साम्राज्य का विस्तार कश्मीर तथा काबुल तक था। गुप्तकाल भारतीय वाङ्मय के पुनरुखान का युग था। इस काल में पुराणों को अन्तिम रूप दिया गया। नवीन स्मृतियों के द्वारा आचारपद्धित स्यवस्थित की गई, प्राचीन संहिताओं को प्रतिसंस्कृत कर उन्हें युगानुरूप बनाया गया। अत्यधिक सम्भावना है कि गुप्तकाल में ही आयुर्वेदीय संहिताओं को आधुनिक रूप मिला जो अद्यावधि चला आ रहा है। अतः चरकसंहिता में गुप्तकालीन जो तथ्य उपलब्ध होते हैं वे दृढबल के द्वारा ही नियोजित माने जाने चाहिये। इनमें निम्नां-कित मुख्य हैं—

१. शैली—मांगलिक दृःयों में वर्धमान का प्रयोग गुप्तकाल में प्रचलित था। चरकसंहिता में सांगलिक दृःयों में इसका उल्लेख है। जलयन्त्र तथा वातयन्त्रयुक्त धारागृहों का वर्णन है जो गुप्तकालीन समृद्धि का द्योतक है। गद्य की शैली में प्रौढता है। १

मेरी ऐसी धारणा है कि वातकलाकलीय अध्याय (च. सू १३) का गद्य भी दृढवल द्वारा स्पृष्ट है। इससे बाणभट्ट की रचनाओं का सहज स्मरण हो जाता है।

- २. मद्यपान—गुप्तकाल में मद्यपान की परन्परा प्रचलित थी और उसके विधान भी निर्धारित थे। जहाँ मद्यपान किया जाता था वह स्थान 'आपान' कहलाता था। इन सबका वर्णन चरकसंहिता में मिलता है।
- ३. विष्णुसहस्रनाम—विषमज्वर से मुक्ति के लिए विष्णुसहस्रनाम के पाठ का विधान है। ज्वर रुद्रकोष से उत्पन्न बतलाया गया है। भेलसंहिता में ज्वरशान्ति के

श्वा० हार्नले माधवनिदान की मधुकोशन्याख्या में निर्दिष्ट चरक के काश्मीरपाठ को दढवल-प्रतिसंस्कृत अंश मानते हैं और चूँकि माधव ने इसे अपने प्रन्थ में स्थान नहीं दिया है अतः वह माधव को दढबल के पूर्व मानते हैं तथा इस आधार पर दढवल को ९वीं शती में रखने के ५च में हैं किन्तु इस आधार पर ऐसा महस्वपूर्ण निणय लेना उचित नहीं प्रतीत होता। प्राचीन पाण्डुलिपियों में देशभेद से भी कुछ पाठभेद होते थे। माधव बंगदेशीय के अतः स्वाभाविक है कि वह दूरवर्ती काश्मीरदेशीय पाठ से अपरिचित रहे हों। विस्तृत विवेचन के लिए मेरा वाग्मट-विवेचन देखें।

२. च. इ. १२।७२

३. देखें च. क. १।८

४. च. चि. २४।७९

लिए रुद्रपूजा का बहुशः विधान है। चरक में रुद्रपूजा का उल्लेख है किन्तु उपर्युक्त प्रकरण में विष्णुसहस्रनाम का निर्देश विशेष महत्वपूर्ण है।

कुछ ऐतिहासिकों का मत है कि विष्णुसहस्रनाम गुप्तकाल की रचना है। यदि यह सत्य है तब यह अंश भी गुप्तकालीन तथा दृढवल द्वारा सन्निविष्ट मानना होगा। भागवत में ज्वर के सम्बन्ध में एक बड़ी रोचक कथा है जिसमें माहेश्वर ज्वर तथा वैष्णव ज्वर में युद्ध का वर्णन है और अन्त में वैष्णव ज्वर की विजय बतलाई गई है यह वैष्णव धर्म की तत्कालीन प्रमुखता का द्योतक है। गुप्त सम्राट् स्वतः परमभागवत कहे जाते थे। अतः दृढवल स्वयं शेव होते हुए भी संभवतः लोकप्रचलित परम्परा का उल्लेख करने में पीछे नहीं रहे।

धार्मिक स्थिति:—वायु भगवान के रूप में वर्णित हैं इससे प्रतीत होता है कि संभवतः वायुपुराण की रचना तबतक हो चुकी हो और उसका लोक में प्रचार हो। उपक प्रसंग में चैत्य, यज्ञाश्रम, सुरालय तथा पाषण्डायतन का एकत्र उल्लेख है। इससे संकेत मिलता है कि भागवतधर्म के साथ-साथ वौद्ध तथा जैन धर्म भी लोक में प्रतिष्ठित थे। वशीकरण आदि तान्त्रिक क्रियाओं का उल्लेख होने से तन्त्र की प्रारंभिक स्थित की भी सूचना मिलती है। न

५. देश-देश-विभाग के प्रसंग (च० चि० ३०।३१५-३१९) में दढबल ने निम्नांकित देशवासियों का उल्लेख किया है:—

| १. वाह्रीक | ८. सैन्धव       |
|------------|-----------------|
| २. पह्नव   | ९. अश्मक        |
| ३. चीम     | १०. आवन्तिक     |
| ४. शूलीक   | ११. मलय         |
| ५. यवन     | १२. द्त्रिण     |
| ६. शक      | १३. उत्तरपश्चिम |
| ७. प्राच्य | १४. मध्य प्रदेश |
|            |                 |

- इसके अतिरिक्त भी विष्णु, वासुदेव तथा कृष्ण का नाम आया है।
   च चि. २३।९०-९४
- २. देखें—वासुदेवशरण अग्रवाल : कादम्बरी सांस्कृतिक अध्ययन । चरकसंहिता का 'विष्णुं सहस्रमूर्धानं चराचरपतिं विसुम्' (चि॰ ३।३१२) यह रेलोक इसी रूप में विष्णुधर्मोत्तर पुराण (२।११०।१२) में मिलता है जो गुप्त-कालीन रचना है ।
- ३. च० चि० २८।३
- ४. च० चि० २३।१६०-१६१
- ५. च० चि० २३।२३३

विदेशी जातियों में शकों तक की सूचना इसमें उपलब्ध होती है। 'गुप्तकाल में शकों की अन्तिम पराजय चन्द्रगुष्त द्वितीय विक्रमादिश्य के हाथों हुई जो 'शकारि' की पदवी से विभूषित हुआ। देश में उस समय अवन्ती (उज्जयिनी) का महत्त्व बढ़ रहा था यह भी इससे सूचित होता है।

- ६. तन्त्रयुक्ति—कौटित्य अर्थशास्त्र में ३२ तन्त्रयुक्तियां जानी गई हैं, दढबल ने ४ और बढ़ाकर ३६ तन्त्रयुक्तियों का वर्णन किया है १ किन्तु उनका आधार कौटित्य ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, अन्नगत विष की परीन्नाविधि, वैद्यों के प्रकार आदि विषय अर्थशास्त्र में मिलते हैं। अर्थशास्त्र के काल के विषय में मतभेद है। कुछ लोग उसे मौर्यकाल में तथा कुछ गुप्तकाल में रखते हैं।
- ७. कामशास्त्र कामशास्त्रसम्बन्धी अनेक विषय चरकसंहिता में मिछते हैं यथा शूकदोष, ध्वजभंग आदि तथा अयोनि, वियोनिगमन आदि । यह सब तथ्य गुप्त-कालीन ही प्रतीत होते हैं जिनका सविस्तर उल्लेख वास्स्यायन कामसूत्र में है ।
- ८. विशिष्ट औषधद्रव्य—अनेक द्रव्य एवं द्रव्यवाचक शब्द चरकसंहिता के केवल दृढवल-प्रतिसंस्कृत अंश में निर्दिष्ट हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है इनमें कुछ का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है:—

| १ उच्चरा°        | ९ द्विमधूम°   | १७ यवतिका               |
|------------------|---------------|-------------------------|
| २ कर्पूर         | १० नागकेशर    | १८ रक्तचन्द्न'          |
| ३ कृष्णचित्रक    | ११ प्रसारणी'  | १९ छवंग                 |
| ४ चविका          | १२ फेनिला°    | २० वत्सनाभ              |
| ५ दुण्डुक°       | .१३ बाह्रीक°  | २१ श्रीनिवासक°          |
| ६ तालमूली        | १४ बीजक°      | २२ श्वेतमरिच°           |
| ७ <b>तुरुक</b> ° | १५ बोधिवृत्त् | २३ श्वेतवचा             |
| ८ त्रिजातक       | १६ सङ्कराज°   | २४ सहकार <sup>०</sup> ं |

उपर्युक्त सूची में अधिकांश दृष्य सुश्रुतसंहिता में निर्दिष्ट हैं अतः अधिक सम्भा-वना है कि दृढवल ने सुश्रुत से उन्हें लिया।

१. चरककृत अंश में 'शक' शब्द नहीं मिलता।

२. इदमन्यूनशब्दार्थ तन्त्रं दोषविवर्जितम् । पर्त्रिशता विचित्राभिर्भूषितं तन्त्रयुक्तिभिः॥ ( च० सि० १२।६९-७० )

३. च० चि० ३०।१३५, १५४-१५६, १६४-१६७

४. तारांकित द्रव्य सुश्रुत में भी है।

५. तन्त्रेभ्यः सुश्रुतविदेहादितन्त्रेभ्यः ( च० सि० १२।३९ )

९. दृढवल ने अगस्त्योदय में विष की मन्दता का वर्णन किया है। उस काल
 में यह विचार लोकप्रचलित था।

१०. सुश्रुत ने ६७ मुखरोगों का वर्णन किया है जब कि दहवल ने ६४ मुखरोगों का वर्णन किया है। दससे अनुमान होता है कि संभवतः दृढवल ने सुश्रुत से न लेकर अन्य प्रचलित शल्यतंत्र की विदेह आदि संहिताओं से लिया तथा नागार्जुन ने बाद में इसे और विकसित किया। दृढवल ने यह भी लिखा है कि 'पराधिकारेपु न विस्त-रोक्तिः' जिससे यह पता चलता है कि आयुर्वेद के विभिन्न अङ्गों में विशेषज्ञता का अनुसरण किया जाता था और एक चेत्र के लोग दूसरे चेत्र में अनावश्यक द्रस्तचेप नहीं करते थे।

हडबल के समय में चरक संहिता के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वयं हडबल ने अग्निवेशकृत ग्रन्थ के लिए 'तन्त्र' तथा चरककृत प्रतिसंस्कार के लिए 'संहिता' शब्द का प्रयोग किया है।

गुप्तकाल में विश्वकोश के समान प्रन्थों का भी प्रणयन हो रहा था जिसे 'संहिता' नाम दिया जाता था यथा वराहिमिहिर की बृहत्संहिता। महाभारत भी उस समय तक पूर्ण हो गया था जो स्वयं विश्वकोश माना जाता था और ऐसी मान्यता थी कि जो यहां है वही अन्यन्न है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। दृढवल ने इसी शैली से ग्रन्थ के अन्त में लिखा है:—

'चिकित्सा विद्ववेशस्य स्वस्थासुरिहतं प्रति । यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित' ॥

इसके अतिरिक्त, अन्य पुराणों से भी यत्र तम्र साम्य दृष्टिगत होता है।

पौराणिक काल में घन्वन्तिर भगवान् रूप में पूजित थे। भागवत (६।८।१२) में एक वचन आता है—धन्वन्तिर्भगवान् पात्वपण्यात्। मार्कण्डेयपुराण में घन्वन्तिर के लिए पूर्वोत्तर दिशा में बिल देने का विधान है:—धन्वन्तिर समुह्श्य प्रागु-दिग्यां विल दिपेत् (२६।१९)। विष्णुधमीत्तर (२।९५।५) में भी है। चरकसंहिता में भी धन्वन्तिर को आहुति देने का विधान है। च. वि. ८।१०

वायुपुराण ( ४३।१० ) में संहितावादी ब्राह्मणों को चरक कहा है। यह भी

थ. इत्येते चरकाः प्रोक्ताः संहिताबादिनो ह्विजाः । वायु० ४३।१०

१. च० चि० २३।८

२. च० चि० २६।१२३

इ. कुछ लोग सिद्धिस्थान के इन तीन अन्तिम श्लोकों (१२।५२-५४) को प्रचिप्त मानते हैं। इस पर टीका करते हुए चक्रपाणि ने लिखा है:— 'यस्य द्वादशसाहस्रीति श्लोकत्रयं केचित् पटन्ति, तचाप्रस्तुतम, इससे इतना तो पता चलता ही है कि चक्रपाणि के पूर्व से ये श्लोक चले आ रहे हैं।

कहा गया है कि विभिन्न युगों में ऋषिगण उत्पन्न होकर परस्पर विचारविमर्श कर संहिताओं की रचना करते हैं। वैशम्पायनशिष्यों को भी चरक कहा गया है'।

वराहमिहिर ( छठी शताब्दी ) की रचनाओं में चरक की बहुत सी बातें मिलती हैं। आयुर्वेद को जैसे चरक के त्रिस्कन्ध कहा है वैसे ही ज्योतिष त्रिस्कन्ध कहा गया है। ( बृहत्संहिता ११९ )। चरक ने तैल, घृत, मधु का वातिपत्तकफप्रशमन के रूप में एकत्र उल्लेख किया है। बृहत्संहिता ( ५१६० ) में भी 'घृतमधुतैल्भन्न-णाय' में तीनों का एकत्र उल्लेख है।

यह कहना अतीव कठिन है कि ये सब तथ्य चरककृत हैं या दृढवलकृत किन्तु इतना स्पष्ट है कि चरक पौराणिक काल के प्रारंभिक चरण में थे जब कि दृढवल के समय में यह युग प्रौढि को प्राप्त कर रहा था, अतः चरक ने पुराणों की जो कुछ छाया ग्रहण की होगी उसका विकास दृढवल ने किया होगा? ।

# दृढबल की देन

कुछ छोगों की मान्यता है कि चरक आधी संहिता छिखकर ही दिवंगत हो गये और शेष अपूर्ण अंश को दृढवल ने पूरा किया जिस प्रकार काद्म्बरी का उत्तरार्ध बाणभट्ट के पुत्र ने छिखा?। किन्तु यह मत समीचीन नहीं प्रतीत होता, नयोंकि:—

3—दृढबल ने स्वतः लिखा है कि उसने त्रिभाग (तृतीयांश) की पूर्ति की, आधे की नहीं।

२-इडवल ने संहिता की पूर्ति नहीं की, प्रतिसंस्कार किया।

- आवर्त्तमाना ऋषयो युगाख्यासु पुनः पुनः।

   कुर्वन्ति संहिता स्रेते जायमानाः परस्परम्॥ वायु. ४३।१२१
   बहाहत्या तु यैश्वीर्णा चरणाच्चरकाः स्मृताः।
   वैश्वरपायनशिष्यास्ते चरकाः समुदाहताः॥ वायु. ४३।२३
- २. चरक का अग्रय प्रकरण (सू० २५ अ०) पुराणों के विशेषतः श्रीमद्भगवद्गीता के विभूतिवर्णन से प्रभावित प्रतीत होता है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।५६) में भी विभूतिवर्णन है। श्रीमद्भगवद्गीता का काल कुछ विद्वानों ने दूसरी शती ई० पू० माना है।

(देखें डा॰ भगवतशरण उपाध्यायकृत गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, पृ. १०) ३. अत्रिदेव : चरकसंहिता का सांस्कृतिक अनुशीलन पृ० ३९

इसका आधार अष्टांगसंग्रह के ब्याख्याकार इन्दु का निम्नांकित वचन है :— स्नेहपाकविधिस्तुक्तः स्वयं दृढबलेन तु । चरकोऽर्धकृते शास्त्रे ब्रह्मभूयं गतो यतः ॥ अष्टांगसंग्रह करूप० ८।२५ ३---जैसा पहले कहा जा चुका है, चरककृत अंशों में सम्पूर्ण संहिता की योजना दी हुई है।

दृढवल ने चरकसंहिता के खण्डित अंश की पूर्ति अन्य उपलब्ध तन्त्रों से आवश्यक सामग्रियाँ शिलोञ्छ्यृत्ति से ग्रहण कर की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रन्थ को आद्योपान्त संवारा भी। गुप्तकाल सांस्कृतिक पुनरुखान का युग था। तब तक चिकित्साजगत् में भी पर्याप्त विकास हो चुका था, देश के विभिन्न भागों में उत्तम सर्वसाधनसंपन्न आतुरालय स्थापित हो चुके थे। इससे निश्चय ही इस चेत्र में नये नये अनुभव हुये होंगे। इन सबका उपयोग दृढवल ने संहिता के प्रतिसंस्कार में किया है। अनेक नवीन दृब्यों का भी समावेश दृढवल ने किया है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इस प्रकार तत्कालीन आयुवेंद्रशास्त्र की सामग्रियों से परिपूर्ण एवं सुसज्जित कर चरकसंहिता को वैज्ञानिक जगत् के समन्न उपस्थित करने का श्रेय दृढवल को ही है।

#### सारांश

- १. चरकसंहिता में निर्माण के तीन स्तर हैं--अग्निवेश, चरक और हदबल ।
- २. मूल तन्त्रकार अग्निवेश का काल १००० ई० पू० है।
- प्रतिसंस्कर्ता चरक शुङ्गकाल या मौर्य-शुङ्गकाल की सन्धिरेखा पर रक्खे जा सकते हैं। इनका काल २री शती ई० प० है।
- ४. दृहबल गुप्तकालीन है। इसका काल ४थी शती है। इसके द्वारा चरकसंहिता का अन्तिम प्रतिसंस्कार हुआ।

# चरकसंहिता का विषय-विभाग

चरकसंहिता का विषय आठ स्थानों तथा कुल १२० अध्यायों में व्यव-स्थित है':—

| १. सूत्रस्थान    | 30 | अध्याय |
|------------------|----|--------|
| २. निदानस्थान    | 6  | अध्याय |
| ३. विमानस्थान    | 6  | अध्याय |
| ४. शारीरस्थान    | 6  | अध्याय |
| ५. इन्द्रियस्थान | 35 | अध्याय |
| ६. चिकित्सास्थान | 30 | अध्याय |
| ७. कल्पस्थान     | 35 | अध्याय |
| ८. सिद्धिस्थान   | 92 | अध्याय |
|                  |    |        |

१२० अध्याय

द्वे त्रिंशके द्वादशकत्रयं च त्रीण्यष्टकान्येषु समाप्तिकका।
 रलोकौषधारिष्टविकल्पसिद्धिनिदानमानाश्रयसंज्ञकेषु॥ च० सू० ३०।३२

चतुष्पाद की जो वैदिक शैली थी उसके अनुसार पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। पातञ्जल महाभाष्य में भी उसका अनुसरण किया गया और चरकसंहिता में भी उसकी छाया मिलती है। चिकित्सास्थान के प्रथम दो अध्यायों में विषय का व्यवस्थापन उसी प्रकार चार पादों में किया गया है। सूत्रस्थान में भी चार-चार अध्यायों का एक-एक चतुष्क बनाया गया है यथा—

१. औषधचतु<sup>ç</sup>क

५. रोगचतुष्क

२. स्वस्थचतुष्क

६. योजनाचतुष्क

३. निर्देशचतुब्क

७. अन्नपानचतुष्क

४. कल्पनाचतु<sup>द</sup>क

अन्तिम दो अध्याय संग्रहाध्याय कहे गये हैं। अध्यायों की अधिकतम संख्या स्व्रस्थान और चिकित्सास्थान में है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चरक ने मौलिक सिद्धान्त तथा कायचिकित्सा का मुख्यतः प्रतिपादन किया है। संशोधन चिकित्सा पर भी विशेष वल दिया गया है जिसका वर्णन दो स्वतन्त्र स्थानों (कल्प और सिद्धि) में किया गया है। अरिष्टलच्चणों का भी विस्तार से इन्द्रियस्थान में वर्णन है। शारीरस्थान में मुख्यतः दर्शन का प्रतिपादन किया है, शारीररचना गौण हो गई है। इस प्रकार प्रतिपादित विषयों के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि चरकसंहिता मुख्यतः मौलिक सिद्धान्त एवं कायचिकित्सा का उपजीक्य ग्रन्थ है।

संहिता के प्रतिपाद्य विषयों की सूची देने की शैली प्राचीन है। कौटिल्य अर्थ-शास्त्र और कामसूत्र में ऐसी सूची प्रन्थ के प्रारंभ में है। सुश्रुतसंहिता में भी प्रारम्भ के तृतीय अध्याय में है किन्तु चरकसंहिता में इसका उल्लेख सूत्रस्थान के अन्ति अध्याय में किया गया है।

सिद्धिस्थान में एक रलोक है<sup>2</sup> जिसके आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि सुश्रुतसंहिता के समान चरकसंहिता में भी उत्तरतन्त्र होगा जो संप्रति उपलब्ध नहीं किन्तु यह रलोक सभी प्रतियों में नहीं मिलता और चक्रपाणि ने भी लिखा है कि यह अनार्ष है,<sup>3</sup> फिर भी चक्रपाणि के काल (११वीं शती) में इसका अस्तित्व

चतुष्काः षट् क्रमेणोक्ताः सप्तमश्राञ्जपानिकः ।

द्वी चान्त्यौ संग्रहाध्यायाविति त्रिंशकमर्थवत्।--च० सू० ३०।४२-४३

- २. तस्मादेताः प्रवच्यन्ते विस्तरेणोत्तरे पुनः। तत्त्वज्ञानार्थमस्यैव तन्त्रस्य गुणदोषतः॥—च०सि०१२।५०
- ३. तस्मादेता इत्यधिकं श्लोकमुत्तरे तन्त्रे तन्त्रशुक्तिन्याकरणे प्रतिपादकं पर्ठान्त, तं चानार्षं बृद्धा वदन्ति, अग्निवेशतन्त्रे उत्तरतन्त्रस्यैवानार्थत्वात्।—चक्र०

१. औषधस्वस्थनिर्देशकल्पनारोगयोजनाः ।

सिद्ध होता है। निश्चल कर ( १३वीं शती) ने भी अपनी टीका में चरकोत्तरतन्त्र तथा चरकपरिशिष्ट को उद्देश्त किया है।

# चरकोक्त महर्षि तथा आचार्य

चरकसंहिता में विभिन्न प्रसंगों में अनेक महर्षियों तथा आचार्यों के नाम आये हैं। इनकी सूची यहाँ प्रस्तुत की जा रही है:—

| १. अङ्गिरा            | २७. वार्चि        | ५२. भदशीनक             |
|-----------------------|-------------------|------------------------|
| २. जमदग्नि            | २८. देवल          | ( शा. ६, सि. ११)       |
| ३. वसिष्ठ             | २९. गालब          | ५३. कुश सांकृत्यायन    |
| ४. कश्यप              | ३०. सांकृत्य      | (सु० १२)               |
| ५. मृगु               | ३१. वैजवापि       | ५४. कुमारशिरा भरद्वाज  |
| ६. आत्रेय             | ३२. कुशिक         | (स्.१२;२६; शा.६)       |
| ७. गौतम               | ३३. बादरायण       | ५५. वार्योविद राजर्षि  |
| ८. सांख्य             | ३४. वडिश          | (स्. १२; २५; २६)       |
| ९. पुरुस्त्य          | ३५. शरलोमा        | ५६. काशिपति वामक       |
| १०. नारद              | ३६. काप्य         | (सू. २५; सि. ११)       |
| ११. असित              | ३७ कात्यायन       | ५७. शाकुन्तेय ब्राह्मण |
| १२. अगस्य             | ३८. काङ्कायन      | (सू. २६)               |
| १३. वामदेव            | (बाह्रीकभिषक्)    | ५८. पूर्णाच मौद्गल्य   |
| १ क्ष्मार्कण्डेय      | ३९. कैकशेय        | (सू. २६)               |
| १५. आश्वलायन          | ४०. घौरय          |                        |
| १६. पारीचि (मौद्गल्य) | ४१. मारीचि काश्यप | ५९. निमि वैदेह         |
| १७. भिच्च आत्रेय      | ४२. शर्कराच       | (सू. २६)               |
| १८. भरद्वाज           | ४३. हिरण्याच      | ६०. भद्रकाप्य (सू. २५; |
| १९. कपिञ्जल           | ४४. लोकाच         | २६; शा. ६ 🎾            |
| २०. विश्वामित्र       | ४५. पैङ्ग         | ६१. भरद्वाज            |
| २१. आश्वरध्य          | ४६. शौनक          | (सू. २५; शा. ३)        |
| २२. भार्गव च्यवन      | ४७. शाकुनेय       | ६२. धन्वन्तरि (शा. ६)  |
| २३. अभिजित्           | ४८. मैत्रेय       | ६३. अत्रि (चि. १-४)    |
| २४. गार्ग्य           | ४९. मैमतायनि      | ६४. जनक वैदेह (शा. ६)  |
| २५. शाण्डिल्य         | ५०. वैस्नानस      | ६५. कौशिक (सि. ११)     |
| २६. कौण्डन्य          | ५१. बालखिल्य      |                        |
|                       |                   |                        |

१. च. सू. १।८-१३ में सं० १ से ५१ तक के नाम आये हैं।

### षरिषदे

चरक के काल में तद्विद्यसंभाषा ज्ञानार्जन का एक प्रमुख उपाय मानी जाती थी। इसके लिए परिषदों का आयोजन समय-समय पर होता रहता था जिसमें विचारणीय विषय पर उपस्थित ऋषि अपने-अपने मत रखते थे जिनका समाधान कर अध्यत्त द्वारा सिद्धान्त निर्णय किया जाता था। उक्त महर्षि इन्हीं परिषदों के प्रसंग में परिगणित किये गये हैं। निम्नांकित परिषदों का विवरण मुख्यतः चरकसंहिता में मिलता है:—

## १. आद्यपरिषद् (सू॰ १)

जो हिमवत्पार्श्व में आयोजित हुई थी जिसमें आयुर्वेदाबतरण पर विचारविमर्श हुआ तथा अग्निवेश आदि तन्त्रकारों ने अपनी रचनायें परिषद् के समन्न उपस्थित की जो इसके द्वारा अनुमोदित होने पर प्रचितत हुई।

### २. वातकलाकलीय (स्॰ १२)

इस परिषद् में मुख्यतः वात तथा साथ-साथ पित्त और कफ के भी गुणकर्मी का विवेचन किया गया है।

# ३. यज्ञःपुरुषीय ( सू. २५ )

पुरुष और विकारों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचारविमर्श हुआ। यह परिषद् संभवतः काशी में काशीपति वामक द्वारा आयोजित थी। वामक ने ही विचारविमर्श का प्रारम्भ भी किया।

# ४. आत्रेयभद्रकाप्यीय ( स्. २६ )

इसमें रस की संख्या पर विचार हुआ और छः ही रस हैं यह निर्णय हुआ।

# ५. गर्भावकान्ति (शा. ३)

गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है इस पर इसमें विचार किया गया।

# ६. शारीरविचय ( शा. ६ )

गर्भ का कौन अंग सर्वप्रथम बनता है इस पर विचारविमर्श इस परिषद् में हुआ।

# ७. फलमात्रासिद्धि (सि. 19)

दृदबल ने इस परिषद् की कल्पना की है। बस्ति के लिए उपयुक्त संशोधनफलों में कौन सर्वोत्तम है इस पर विचारविमर्श हुआ। यह निर्णय किया गया कि सभी दृग्यों में गुण और दोष दोनों होते हैं अतः गुणाधिक्य के आधार पर उनका प्रहण करना चाहिए।

# चरकसंहिता का महत्त्व एवं शास्त्रीय योगदान

चरकसंहिता आत्रेयसंप्रदाय का प्रमुख आकरग्रन्थ माना जाता है जिसमें कायचिकित्सा का मुख्य रूप से प्रतिपादन हुआ है। जिस समय आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान शैशवावस्था में था उस समय चरकसंहिता में प्रतिपादित आयुर्वेदीय सिद्धान्तों की गरिमा-गंभीरता से सारा विश्व विस्मित एवं प्रभावित था। आधुनिक काल में चिकित्साविज्ञान के विख्यात आचार्य प्रोफेसर ऑसलर इस ग्रन्थ से इतना प्रभावित था कि चरक के नाम पर उसने न्यूयार्क (अमेरिका) में 'चरक क्लव' की स्थापना १८९८ ई० की' जहाँ चरक का एक चित्र रक्खा गया। एक विदेशी वैज्ञानिक ने यहाँ तक कहा कि यदि चिकित्सा की सारी पुस्तकें नष्ट कर दी जायँ तो भी अकेली चरकसंहिता से सफलतापूर्वक रोगों का निवारण तथा स्वास्थ्यरचण किया जा सकता है।

आयुर्वेद की बृहत्त्रयी में चरकसंहिता मूर्धन्य मानी जाती है। मध्यकाल में श्रीहर्ष ने नैषधीयचरित में चरक का निर्देश किया है। वाग्मट ने भी चरक को प्रथम स्थान दिया है तथा भेल आदि संहिताओं की तुलना में अधिक उपादेय ठहराया है। ८वीं ९वीं शती में पहले फारसी फिर अरबी में इसका अनुवाद हुआ जिसका उपयोग भारतीयेतर विद्वानों ने किया। अलबरूनी (१९वीं शती) ने भी इसका उक्लेख किया है।

जहाँ तक चरकसंहिता के शास्त्रीय योगदान का सम्बन्ध है, निम्नांकित तथ्यों

### १. संभाषापरिषद्

संभाषा का विचार चरकसंहिता में अध्यन्त विस्तार से तथा मौलिक रूप में हुआ है। ज्ञानार्जन के तीन उपायों में एक संभाषा है। इसके लिए विभिन्न परिषदों का आयोजन, उनकी कार्यशैली तथा सिद्धान्त-स्थापन का जो विवरण चरकसंहिता में उपलब्ध है वह वैज्ञानिक शोधसमीचा का सर्वोश्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। इन परिषदों द्वारा अनुमोदित होने पर ही कोई सिद्धान्त या ग्रन्थ प्रचलित किया जाता था। चिकित्साकर्म के लिए भी लिखा है—'वैद्यसमूहो निःसंशयकराणाम' एवं चिकित्सक भी गंभीर रोगों में परस्पर विचारविमर्श कर निर्णय लेते थे। पद्मपात-

रहित अनासक्त होकर विषय पर विचार करने का उपदेश दिया गया है जो विश्वद्ध वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए अत्यावश्यक है।'

### २. सैद्धान्तिक विकास

आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त त्रिदोषबाद का सुत्ररूप में उल्लेख वैदिक वाङ्मय में भी उपलब्ध है किन्तु उसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप देने का श्रेय इन्हीं महर्षियों को है जिनके विचारों की अभिन्यक्ति चरकसंहिता में प्राञ्जल रूप में हुई है। त्रिदोष के अतिरिक्त पञ्चमहाभूत. रसगुणवीर्यविपाक आदि मौलिक सिद्धान्तों का निरूपण वैज्ञानिक रीति से किया गया है। इस सिद्धान्तों को विकसित करने के साधन उनके पास क्या थे यह कहना कठिन है किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि उनकी बाह्य और अन्तर्दृष्टि अध्यन्त सुचमग्राहिणी थी जिससे वे वस्तुओं के स्वभाव की तह में पहुँच कर उनके बीच विद्यमान कार्यकारणभाव की श्रृंखला स्थापित करते थे। वस्ततः अनुसन्धान इसी प्रक्रिया को कहते हैं। यही कारण है कि उन महर्षियों ने आश्चर्यजनक रूप से अनेक तथ्यों का आविष्कार करने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने इस महान कार्य में प्रकृति का पूरा उपयोग किया था। बाह्य वातावरण का प्राकृतिक शक्तियों से जिस प्रकार सञ्चालन होता है उसी प्रकार तत्सम द्रव्यों से शारीरिक जीवनिक्रयाओं का संचालन होता है। इस लोकपुरुषसाधर्म्य की मान्यता पर तार्किक रूप से उनके सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं। इस न्यापक एवं सूचम अन्तर्दृष्टि के कारण विभिन्न चेत्रों में उन्होंने निरन्तर परीचण कर जो परिणाम निकाले वे प्रायः हजारों वर्ष के बाद आज भी अकाट्य रूप में स्थिर हैं। इस वैज्ञानिक उत्कर्षकी उपलब्धि विशेषतः उस युग के लिए जब आधुनिक वैज्ञानिक उपकरण नहीं थे अपने आप में एक विस्मयकारी ऐतिहासिक तथ्य है। इन सिद्धान्तों का चेत्र केवल भारत ही न रहा अपित सारे विश्व में चिकित्सापद्धतियों को इन्होंने मूलतः प्रभावितः किया। यही कारण है कि आधुनिक चिकित्साविज्ञान के जनक हिपोक्रेटिस और चौक के सिद्धान्तों, मान्यताओं और उपदेशों में आश्चर्यजनक साम्य है।

३. शानपूर्वक कर्म

परंपरागत चिकित्साकर्म के स्थान पर ज्ञानपूर्वक कर्म का उपदेश किया गया

२. 'पुरुषोऽयं लोकसम्मितः'-च० शा० ५।३

अत्तर्वं हि दुष्प्रापं पच्चसंश्रयात् ।
 वादान् सप्रतिवादान् हि वदन्तो निश्चितानिव ।
 पच्चान्तं नैव गच्छन्ति तिल्पीडकवद् गतौ ॥
 मुक्त्वैवं वादसंघट्टमध्यारममनुचिन्त्यताम् ।
 नाविधृततमःस्कन्धे ज्ञेये ज्ञानं प्रवर्तते ॥ च० सू० २५।२६–२८

है। जान और कर्म दोनों के समुचित सामझस्य से ही चिकित्सक अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। आयुर्वेदीय शिष्ठण भी इसी आधार पर निर्धारित था जिसमें स्नातक को सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक द्वता भी प्राप्त हो।

प्रमाणों में युक्ति को स्थान देना चरक की मौलिकता है। युक्तिज्ञ ही अपने कार्य में सफल हो सकता है। 'प्रमाण' के लिए अनेक स्थलों पर 'परीचा' शब्द का प्रयोग' चरक की परीचणात्मक शैली का द्योतक है। आप्त के लच्चण में जो त्रैकालिक, निर्दुष्ट तथा सदा अव्याहत ज्ञान की बात आई है वह विशुद्ध वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर ही लागू हो सकता है।

४. केवल शरीर का विचार चिकित्सा में नहीं किया जा सकता क्यों कि चेतना के बिना शरीर निरर्थक हो जाता है। अतः पाञ्चभौतिक शरीर जो चेतनासहित हो ऐसे पड्धात्वात्मक पुरुष को चिकित्सा का अधिकरण माना है। चेतना के संदर्भ में आस्तिक दर्शनों का विचार किया गया है जिससे उसकी महत्ता प्रतिपादित हो तथा सामाजिक परिवेष में पुण्य-पाप, धर्म-अधर्म का सम्बन्ध भी रोगोत्पत्ति के साथ युक्तिपूर्वक निर्धारित हो। त्रिदोष भी समस्त शरीरच्यापी हैं अतः चिकित्सा के लिए विकृति-अधिष्ठान का विचार न कर समष्टि पुरुष का विचार करना चाहिए। शरीर और मन के पारस्परिक सम्बन्ध को भी बड़ी सूचमता से देखा गया है तथा निदान एवं चिकित्सा में 'देहमानस' की संश्लिष्ट धारणा स्वीकृत की गई है। प्रज्ञापराध की कारणता रोगों में सामान्यतः मानी गई है। प्रत्येक पुरुष की विशेषता को ध्यान रखकर चिकित्सा करने का विधान है, इस प्रकार चिकित्सा एक अत्यन्त चयक्तिक प्रक्रिया हो जाती है जो दूसरे में उसी प्रकार लागू नहीं हो सकती। सामान्य और विशेष का यह समन्वय चरक की विशेषता है।

१. ज्ञानपूर्वकं कर्मणां समारंभं प्रशंसन्ति कुश्वलाः ।— च० वि० ८।६९

२. द्विविधा परीचा ज्ञानवताम्—च० वि० ४।८; परीच्यकारिणो हि कुशला भूबन्ति —च० सु० १०।५

३. रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानवलेन ये । येषां त्रैकालममलं ज्ञानमन्याहतं सदा ॥ आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम् ॥—च० सू० १९१९८-१९

४. 'षड्धातवः समुदिता छोक' इति शब्दं लभन्ते; तद्यथा—पृथिव्यापस्तेजो वायु-राकाशं ब्रह्म चाव्यक्तमिति; एत एव च षड्धातवः समुदिताः 'पुरुष' इति शब्दं लभन्ते।'—च० शा० ५।५

५. ज्वरप्रत्यात्मिकं छिङ्गं सन्तापो देहमानसः—च० चि० ३।३१

वोगमासां सु यो विद्याद्देशकाळोपयादितम् ।
 पुरुषं पुरुषं वीदय स ज्ञेयो भिषगुत्तमः ॥ च० सू० १।१२५

# ५ त्रिस्कन्घ आयुर्वेद का विकास

प्रारंभ में आयुर्वेद का संचित्त रूप 'त्रिस्त्र' या 'त्रिस्कन्ध' था। हेतु, लिंग और औषध ये तीन स्कन्ध आयुर्वेद के थे जिनका ज्ञान करना होता था।' इनमें हेतु और लिंग निदान तथा औषध चिकित्सा का संकेतक है! हेतु और लिंग को ही और विकसित कर निदानपञ्चक की स्थापना की गई जिसमें पूर्वरूप, संप्राप्ति तथा उपशय इन तीन की उद्भावना की गई। संप्राप्ति का विचार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है जिसमें विकारों की उत्पत्ति में दोष-दूष्य की कारणता तथा क्रम का निर्धारण किया गया। यजा:पुरुषीय अध्याय (सू०२५) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि जिन भावों के सामजन्य से पुरुष की उत्पत्ति होती है उन्हीं के असामञ्जस्य से रोगों की उत्पत्ति होती है । इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्यों का साम्य-वैषम्य ही स्वास्थ्य एवं रोग का कारण है।

### ६. निदान की वैज्ञानिक पद्धति

रोगी की परीचा प्रत्यच, अनुमान आदि प्रमाणों के द्वारा ज्ञातच्य तथ्यों के आधार पर करने का विधान है। इसके अतिरिक्त, दोष, दूष्म, अग्नि, सच्च, प्रकृति आदि का भी विचार किया जाता है। इस सम्बन्ध में चरक द्वारा प्रतिपादित दशक्षिध परीच्य अवलोकनीय हैं जो रोग विज्ञान के चेत्र में मौलिक देन है।

#### ७. चिकित्सा का प्राकृतिक क्रम

चरक ने स्पष्ट लिखा है कि औषध रोग को दबाने के लिए नहीं बिलक प्रकृति को सहायता मात्र देने के लिए प्रयुक्त होती है। ' अतः इस अर्थ में चरक की चिकित्स प्राकृतिक चिकित्सा है। एक और लंघन तथा संशोधन और दूसरी और बलाधान का विधान इसी उद्देश्य से किया गया है।

- हेतुलिङ्गौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम् ।
   त्रिस्त्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः ॥—च० सू० १।२४
- वेषामेव हि भावानां संपत् संजनयेन्नरम् । तेषामेव विपद् व्याधीन् विविधान् समुदीरयेत् ॥
- ३. वि० ४
- ४. वि० ८।७०-८०
- ५. यथा हि पतितं पुरुषं समर्थमुरथानामोस्थापयन् पुरुषो बलमस्योपादध्यात् । स च्चित्रतरमपरिक्लिष्ट एवोत्तिष्ठेत् , तद्भत् संपूर्णभेषजोपालम्भादातुराः ॥ —च० सू० १०।५
- ६. दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लंघनपाचनैः । ये तु संशोधनैः शुद्धाः न तेषां पुनरुद्भवः ॥—च० सु० १६।२०
- ७. बलाधिष्ठानमारोग्यं यद्थोंऽयं क्रियाक्रमः॥—च० चि० ३।१४२

चरकोक्त 'स्वभावोपरमवाद'' प्राकृतिक चिकित्सा का मूल है। इसी कारण पुरुष की प्रकृति पर भी विशेष ध्यान देने का उपदेश किया गया है।

८. चिकित्सास्थान का प्रारंभ रसायन से किया गया इससे चरक का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। स्वस्थ्य के स्वास्थ्य का रचण रसायनादि द्वारा हो इसीके छिए प्रयतनशील रहना चाहिए। यदि इसमें किसी कारण सफलता न मिल सके और रोग उत्पन्न ही हो जौँय तब चिकित्सा की शरण में जाय। रसायन का विषय चरक का अत्यन्त मौलिक है, किसी भी प्रन्थ में रसायन का ऐसा विशद वर्णन नहीं मिलता।

औषधों के अतिरिक्त, आचार-रसायन चरक की मौलिक देन है। आचार का पालन करने से बिना औषध के भी रसायन का फल प्राप्त होता है और बिना आचार पालन के औषधि भी व्यर्थ हो जाती है। सदुवृत्त का प्रकरण भी अत्युत्तम है।

९. द्रव्यों के सन्दर्भ में पट्पदार्थों का निरूपण किया गया है। रसगुण वीर्य-विपाक आदि मौळिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त द्रव्यों का रचनानुसार तथा कर्मानुसार वर्गीकरण सर्वप्रथम चरकसंहिता में मिळता है। पञ्जाशन् महाकषायों का कर्मानुसार निर्धारण चरक की मौळिक देने है। औषघों के नामरूपज्ञान के साथ प्रयोग-ज्ञान पर भी जोर दिया गया है। नामरूपज्ञ होने के साथ साथ योगवित वैद्य ही औषधियों का ज्ञाता माना गया है।

इस प्रकार आयुर्वेद को परंपरा से निकालकर वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय चरक को है तथा इस दिशा में चरकसंहिता का महत्त्वपूर्ण अवदान रहा है।

# चरकसंहिता की टीकायें और अनुवाद

चरकसंहिता पर निम्नांकित आचार्यों की टीकार्ये प्रसिद्ध हैं :-

- १. भट्टार हिश्चन्द्र-चरक न्यास
- २. स्वामिकुमार-चरकपञ्जिका
- ३. जेजाट-निरन्तरपदच्याख्या
- ४. चक्रपाणि-आयुर्वेददीपिका

१. च० सू० १६।२७-२८

२. च० चि० १।३०-३७

३. च० स० १।२८-२९

४. च० स० १

५. च० सु० ४

योगविश्वामरूपज्ञस्तासां तत्विविदुच्यते—च० सू० १।१२३
 तेषां कर्मसु बाह्येषु योगमाम्यन्तरेषु च।
 संयोगं च प्रयोगं च यो वेद स भिष्णवरः ॥—च० सू० ४।३५

- ५. शिवदास सेन--तत्त्वचन्द्रिका
- ६. गंगाधर राय-जल्पकल्पतरु
- ७. योगीन्द्रनाथ सेन चरकोपस्कार
  - ८. ज्योतिषचन्द्र सरस्वती--चरकप्रदीपिका

इनके अतिरिक्त निम्नांकित टीकाकारों का अस्तित्व यत्रतत्र उद्धरणों से पता चलता है:---

| १९. नरदत्त         | ३१. सुदान्तसेन                                                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २०. ब्रह्मदेव      | ३२. गुणाकर                                                                                                                                                         |
| २१. चन्द्रिकाकार   | ३३. श्रीकृष्णवैद्य                                                                                                                                                 |
| २२. भासदत्त        | ३४. जिनदास                                                                                                                                                         |
| २३. भीमदत्त        | ३५. नरसिंह कविराज                                                                                                                                                  |
| २४. ईश्वरसेन       | (चरकतत्त्वप्रकाशकौस्तुभटीका)                                                                                                                                       |
| २५. गदाधर          | ३६. जयनन्दी                                                                                                                                                        |
| २६. वाप्यचन्द्र    | ३७. सन्ध्याकर                                                                                                                                                      |
| २७. कार्त्तिककुण्ड | ३८. गोवर्धन                                                                                                                                                        |
| २८. ईशानदेव        | ३९. मुनिदास                                                                                                                                                        |
| २९. बकुलकर         | ४०. ईश्वरसेन                                                                                                                                                       |
| ३०. सुकीर          |                                                                                                                                                                    |
|                    | २०. ब्रह्मदेव<br>२१. चिन्द्रकाकार<br>२२. भासदत्त<br>२३. भीमदत्त<br>२४. ईश्वरसेन<br>२५. गदाधर<br>२६. वाष्यचन्द्र<br>२७. कार्त्तिककुण्ड<br>२८. ईशानदेव<br>२९. बकुलकर |

चरकसंहिता का अरबी अनुवाद ८वीं शती में हुआ था जो 'शरक इण्डिया के नाम से अविसेना आदि की कृतियों में निर्दिष्ट है। फेहरिश्त (१०वीं शती) में छिखा है कि चरकसंहिता का अनुवाद संस्कृत से फारसी और उससै अरवी में हुआ।

हिन्दी टीका निम्नांकित विद्वानों की प्रचलित है :--

- १. श्रीकृष्णलाल
- २. रामप्रसादशर्मा
- ३, जयदेव विद्यालंकार
- ४. अत्रिदेव विद्यालंकार
- ५. काशीनाथ पाण्डेय एवं गोरखनाथ चतुर्वेदी

अंग्रेजी अनुवाद के साथ अनेक चेत्रीय भाषाओं में विवेचनात्मक संस्करण जाम-नगर से छः खण्डों में १९४९ में प्रकाशित हुआ है। इसके पूर्व इसका अंग्रेजी अनुवाद अविनाशचन्द्र कविरत्न ने किया था जो १८९१-९९ में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। महेन्द्रलाल सरकार ने कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन में दो अध्याय १८७० में प्रकाशित कराये थे। रॉथ ने भी कुछ अंश प्रकाशित कराया था (ZDMG, 26, 441)।

#### विभिन्न संस्करण

- 1. श्रीहरिनाथ विशारद ( कलकत्ता, १८९२ )—इसमें सूत्रस्थान और विमान-स्थान का कुछ अंश था।
  - २. क० देवेन्द्रनाथ सेन एवं उपेन्द्रनाथ सेन ( कलकत्ता, १८९७ )
  - ३. जीवानन्द विद्यासागर ( कळकत्ता, प्रथम संस्करण, १८७७; द्वितीय संस्करण, १८९६ )
  - ४. कविराज गंगाधरकृत जल्पकल्पतरु तथा चक्रपाणिटीकासहित (कलकत्ता, १८६८ तथा बरहमपुर, १८७७)
  - प. निर्णयसागर, बम्बई ( १९४१, तृतीय संस्करण ) चक्रपाणिदत्त की व्याख्या के सहित आचार्य यादव जी द्वारा संपादित संस्करण सर्वोत्तम है। इनके अतिरिक्त, अनेक संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुये।

## भे भेल

भेल (या भेड) अग्निवेश के सहाध्यायी एवं पुनर्वसु आत्रेय के प्रमुख छः शिष्यों में थे। प्रथम ऋषिपरिषद् में जिन लोगों ने अपनी अपनी रचनायें उपस्थित कीं उनमें भेल का नाम सर्वप्रथम आता है। ये भेलसंहिता के उद्धरण भी अन्य तन्त्रों और प्रायः सभी टीकाओं में उपलब्ध होते हैं। कश्यपसंहिता में भेल का मत उद्धत हुआ है। व वाग्मट ने भी भेल आदि आर्ष संहिताओं का संकेत किया है किन्तु तव तक संभवतः इनका प्रचार कम हो गया था, चरक और सुश्रुत इन्हीं दोनों की संहितायें प्रमुख हो गई थीं।

भेलसंहिता की तीन पाण्डुलिपियों का उल्लेख किया गया है जिनमें तक्षीर पुस्तकालय की पाण्डुलिपि का आधार लेकर यह ग्रन्थ सर्वप्रथम कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ। ह डा० हार्नले के अनुसार यह पाण्डुलिपि लगभग १६५० ई० की है। दूसरा प्रकाशन गिरिजाद्याल शुक्त द्वारा संपादित चौसम्बा

१. चरक-टीकाओं के लिए देखें ढा॰ राघवनकृत न्यू कैटोलोगस कैटलोगोरम।

२. च० सू० शा३३

३. सिद्धि० अ० १

अ. ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन् मुक्त्वा चरकसुश्रुतौ ।
 भेलाद्याः किं न पट्यन्ते तस्माद्ग्राद्यां सुभाषितम् ॥—अ० ह० उ० ४०।८८

५. देखें उपोद्धात पृ० ८, भेलसंहिता - चौखम्बा प्रकाशन ।

<sup>8.</sup> Journal of the Department of Letters, Vol IV, 1921.

विद्याभवन, वाराणसी द्वारा १९५९ में निकला। अभी हाल में तञ्जोरस्थित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद् के वाङ्मय-अनुसन्धान-केन्द्र द्वारा एक संस्करण प्रकाशित हुआ है। उनका कहना है कि उपर्युक्त प्रकाशन प्रतिलिपियों के आधार पर हुये थे अतः अनेक स्थलों में पाठसम्बन्धी आन्ति हुई है।

वर्तमान भेळसंहिता को मौळिकता पर सन्देह किया जाता है। इसके निम्नांकित कारण हैं:---

- १. भेलसंहिता के जो उद्धरण यत्रतत्र हैं वे वर्तमान ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होते। ज्वरसमुच्चय नामक ग्रन्थ में भेल के अनेक वचन उद्धत हैं किन्तु उनमें से २-३ श्लोक ही वर्तमान ग्रन्थ में मिलते हैं। तन्त्रसार नामक ग्रन्थ तथा अन्य टीकाओं में भी उद्धृत श्लोक इसमें नहीं मिलते।
- ' २. कश्यपसंहिता के बस्तिप्रसंग में भेल के नाम से यह मत उद्धत है कि बालकों में छु: वर्ष की आयु के बाद वस्ति देनी चाहिए किन्तु वर्तमान ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रसंग में इतना ही लिखा है कि बालकों, वृद्धों आदि में बस्तिकर्म प्रशस्त है।
- 3. चरक, सुश्रुत, कश्यप आदि संहिताओं में गुरू-शिष्य के नामोल्लेखपूर्वक जैसे प्रश्नोत्तर हैं वैसे वर्तमान भेलसंहिता में उपलब्ध नहीं हैं। उपदेशक के रूप में यद्यपि पुनर्वसु आत्रेय का सर्वत्र निर्देश है तथापि प्रश्नकर्ता या जिज्ञासु के रूप में भेल का केवल एक ही स्थल में उल्लेख मिलता है।
- ४. अध्याय के प्रारम्भ तथा अन्त दोनों स्थलों पर 'इति ह स्माह भगवानात्रेयः' या 'इत्याह भगवानात्रेयः' दिया है। अन्तिम पुष्पिका में 'इति भेले ···· अध्यायः' इतना ही मिलता है। चरक आदि संहिताओं में 'इति ह स्माह भगवात्रेयः' अध्यायों के प्रारम्भ में अवश्य है किन्तु पुष्पिकाभाग में केवल तन्त्रकार का नाम है 'इत्यग्निवेश-कृते तन्त्रे'। इसी प्रकार यहाँ भी 'इति भेलकृते तन्त्रे' होना चाहिए था न केवल कि 'भेले'।
- ५. इसकी पाण्डुलिपियों की संख्या नगण्य है। उपर्युक्त तीन में एक ही का पता चल सका है। कॉ डिंयर महोदय ने तब्जोरवाली पाण्डुलिपि की ही दो प्रतिलिपियाँ कराई थीं जो सम्प्रति पेरिस के राष्ट्रीय प्रन्थागार में सुरिचत हैं। जहाँ तक इस पाण्डुलिपि का भी प्रश्न है, वह बहुत प्राचीन नहीं है, १७वीं शत्ती की लिखी है, किस मूल के आधार पर किसके द्वारा लिखी गई, इसका भी कोई पता नहीं।
  - ६. ग्रन्थ की भाषा भी त्रुटिपूर्ण है। ग्रन्थ खण्डित होते हुए भी जितने अंश

प. तत्र भेळ आत्रेयमिद्मुवाच—शा० ४।२

उपलब्ध हैं कम से कम उनकी शैली एवं भाषा तो निर्दोष होती किन्तु ऐसा नहीं होकर सारा ग्रंथ ऐसी त्रुटियों से भरा पड़ा है। मेरे मत में, ये विश्रुद्ध त्रुटियाँ हैं क्योंकि, जैसा आगे वतलाया जायगा, वर्तमान ग्रन्थ ईस्वी शताब्दी के बहुत बाद का परिमार्जित है।

फिर भी वर्तमान प्रचलित भेलसंहिता का एक अन्तरंग अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे इसके कालनिर्णय में सहायता हो।

# भेलसंहिता का अन्तरङ्ग अध्ययन

#### विषयविभाग

चरकसंहिता की शैली पर इसके स्थानों और अध्यायों का विभाजन है किन्तु वर्तमान ग्रंथ में कुछ अध्याय खण्डित हैं। इनका क्रम इस प्रकार है:—

|                  |           | वर्तमान ग्रन्थ में |
|------------------|-----------|--------------------|
| १. सूत्रस्थान—   | ३० अध्याय | ४-२८ अध्याय        |
| २. निदानस्थान    | ८ अध्याय  | २-८ अध्याय         |
| ३. विमानस्थान    | ८ अध्याय  | १-८ अध्याय         |
| ४. शारीरस्थान    | ८ अध्याय  | २-८ अध्याय         |
| ५. इन्द्रियस्थान | १२ अध्याय | १-१२ अध्याय        |
| ६. चिकित्सास्थान | ३० अध्याय | १-३० अध्याय        |
| ७. कहपस्थान      | १२ अध्याय | १-९ अध्याय         |
| ८. सिद्धिस्थान   | १२ अध्याय | १-८ अध्याय         |
| _                |           |                    |
|                  | 9 2 0     |                    |

इस प्रकार वर्तमान ग्रंथ खण्डित होने पर भी प्रतीत होता है कि इसकी योजना अस्तिनेशनंत्र के समान थी।

#### शास्त्रीय पक्ष

चरकसंहिता के अनेक विषय ज्यों के स्यों भेल में मिलते हैं। यह संहाध्यायी होने के कारण स्वाभाविक है किन्तु कुछ विचार-वैशिष्ट्य भी दृष्टिगोचर होता है यथा चरकसंहिता (चि० १।३।४१-४३) अन्न के जीर्ण होने पर हरीतकी, भोजन के पूर्व बिमीतक तथा भोजन के बाद आमलकी खाने का विधान किया है किन्तु भेलसंहिता (स्. ८।१९) में लिखा है कि भोजन के पूर्व आमलक, भोजन के बाद

( Dec 1972 )

<sup>3.</sup> Jyotir Mitra: The Bhela Samhita—A Study in unpāninian forms and anomalies, Indological Studies, Delhi, Vol 2. No 1.

हरीतकी तथा भोजन जीर्ण होने पर बिभीतक का सेवन करे। इसके अतिरिक्त भेल (सू. ८१२२) ने बिभीतक को पित्तरलेष्मकर (वातहर) माना है और संभवतः इसी कारण भोजन के जीर्ण होने पर जब चरक ने हरीतकी का विधान किया तब भेल ने बिभीतक का। यह ज्ञातन्य है कि सभी निघण्डुकारों ने बिभीतक को रलेष्महर लिखा है फिर भेल ने ऐसा क्यों लिखा? चिकित्सा के चार पादों में चरक ने जो 'उपस्थाता' लिखा है उसके लिए भेल ने 'प्रतिश्रावी' शब्द दिया है। इसके अतिरिक्त चरक ने चारों पादों में भिषक् को प्रथम स्थान दिया है किन्तु भेल में इसे चौथा स्थान प्राप्त हुआ यद्यपि अन्त में वैद्य की प्रधानता के समर्थक रलोक दिये गये हैं।

इसी प्रकार सुश्चतसंहिता से भी बहुत साम्य दृष्टिगोचर होता है। कुष्ठ में सर्वशः खिदर के सेवन का विधान भेळ ने सम्भवतः सुश्चत से लिया है। सुश्चत सूत्र० प्रथम अध्याय में जन्तुओं के जरायुज, अण्डज आदि तथा औद्भिदों के वनस्पति, वीरुध् आदि विभाग जो वर्णित हैं वही भेळ में हैं। ब्रणितोपासनीय अध्याय में सुश्चत ने स्थियों का वर्णन किया है, भेळ ने भी यही लिखा है। सुश्चतसंहिता (उत्तर० ६१।१३-१६) में अपस्मार का दोषजत्व सिद्ध किया है 'अपस्मारो महाव्याधिस्तरमाद दोषज एव तु' सम्भवतः इसके पूर्व यह पूर्णतः भूतविद्या का विषय था और भूताभिपंगज माना जाता था। भेळसंहिता में भी यह प्रसंग लगभग इसी रूप में आया है। इसमें सिद्ध किया गया है कि राज्यस, वेताळ आदि इसमें हेतु नहीं हैं (शा० ४।३०)। सुश्चत ने जिस प्रकार अग्नि के पाचक, रक्षक, साधक, श्चाजक और आलोचक ये पाँच प्रकार किये हैं उसी प्रकार भेळ ने भी वर्णन किया है किन्तु आलोचकाग्नि द्विविध चचुतेंशेषिक और बुद्धिवैशेषिक बतलाया है जो अन्यत्र नहीं मिळता।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं :--

- १. जनपदोद्ध्वंस के प्रकरण में 'जनमार' शब्द का प्रयोग हुआ है। सुश्रुत ने 'मरक' लिखा है। मन्त्र और औषध से इसकी निवृत्ति कही गई है। (सू० १३।९-१०)
- २. विभिन्न प्राणियों में उत्पन्न ज्वर की पृथक्-पृथक् संज्ञायें निर्धारित की गई हैं (सू० १३।१२-१४), ज्वर के साथ-साथ समस्त शरीर में पिटकायें उत्पन्न होने पर उसे 'वातालिका' रोग कहा गया है (सू० १३।१६-१९) जिसे कुछ लोग प्लेग मानते हैं।
- ३. कर्णेच्यध का वर्णन इसमें नहीं मिलता।
- ४. कायचिकित्सा की परिभाषा इसमें दी गई है जो इस प्रकार है :— 'यस्तं ( कायागिंन ) चिकित्सेत् सीदन्तं व्याधिना चापि देहिनाम् । आयुर्वेदाभियोगेन स वै कायचिकित्सकः ॥' शा. ४।१८
- सात दिव्य और सात मानुष काय कहे गये हैं ( शा० ५।५२ )

- इ. विषमज्वर के लिए एक पृथक् अध्याय दिया है जिससे उस काल में इसकी बहुलता का अनुमान होता है। इसके कारणों के सम्बन्ध में विभिन्न मतों का निर्देश भी हुआ है (चि० २।१२)। यद्यपि इसमें अन्येद्युष्क आदि ज्वरों के धातुगतत्व का वर्णन किया है तथापि सुश्रुत ने जो कफस्थान-विभाग के अनुसार जो सम्प्राप्ति दी है उसका उल्लेख नहीं है।
- ७. रक्तिपत्त द्विविध बतलाया है (चि० ३।१) यद्यपि अन्त में असाध्य रक्तिपत्त
  में 'सर्वस्रोतःप्रवृत्त' का भी उल्लेख है।
- ८. अष्टादश कुष्ठों में ९ साध्य और ९ असाध्य कहे गये हैं (चि०६)। प्रमेह-प्रकरण में एक भस्ममेह (चि०७) है जो चारमेह हो सकता है।
- ९. पित्तज कास में जो लक्कण कहे गये हैं वह कामला के हैं। इसमें दाह और ज्वर के साथ हारिद्र निष्ष्युत और हारिद्र नेत्र बतलाये गये हैं जो यक्टद्विकार-जन्य होते हैं।
- कश्यपसंहिता के समान प्लीह के साथ हलीमक का वर्णन किया गया है
   (प्लीह हलीमाकाध्याय, चि०२७) जो चरक और सुश्रुत से भिन्न है।
- ११. मदात्यय-प्रकरण (चि० ३०) में अनेक पानकों का वर्णन किया है जो चरक में नहीं है, सुश्रुत में है। मद्य की प्रशस्ति में लिखा है कि मद्यपान से मधुमेह, तृष्णा, शोथ और वातन्याधि नहीं होते (सू० ८।१७)
- १६. पञ्चकर्म पर विशेष वल दिया गया है। कहा है कि 'पञ्चकर्मविधानज्ञो राजाहीं भिष्णुच्यते' (सि॰ ३)
- १७. वातादि प्रकृतियों के प्रकरण में (वि० ४।१०) दाईनिक 'प्रकृति' का अप्रासिक्षक वर्णन आ गया है जिसमें अध्यक्त, महान् और पाँच महाभूतों को सात परा प्रकृतियाँ कहा है और इसमें स्वभाव और काल को भी गिना है। ऐसा वर्णन तो कहीं आया नहीं और यदि स्वभाव और काल को भी समाविष्ट कर लें तो सात की जगह नौ हो जाती हैं।
- १८. औषधद्रव्यों और योगों के सम्बन्ध में 'उच्चटा' का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है (चि० ४, सि० ८।८५; ८९) चरक में इसका उल्लेख नहीं मिलता केवल इढबलकृत अंश (सिद्धि०) में है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस द्रव्य का प्रयोग वाजीकरण के रूप में गुप्तकाल में अत्यन्त प्रचलित था अतः तत्कालीन सभी ग्रन्थों में इसका उल्लेख मिलता है।
- सदाहः सज्वरश्चेव पित्तकासः प्रवर्त्तते ।
   हारिद्रं कटु कोष्णं च पीतं ष्ठीवित चाति सः ।।
   मुखस्य कटुकरवं च तृष्णा चास्योपजायते ।
   हारिद्रं चाष्ठ्रपी चास्य छच्येते पित्तकासिनः ॥'—चि० २२।९-१०

अतिसारप्रकरण (चि० १०) में श्योनाक और अरलु का प्रयोग नहीं है जब कि प्रायः सभी प्राचीन संहिताओं में इसका विधान है।

अर्शः प्रकरण (चि॰ १८) में तालीशपत्र विटका के नाम से प्राणदा गुटिका का वर्णन है। यह चरक-सुश्रुत में नहीं मिलती। वृन्दमाधव, चक्रदत्त आदि चिकित्सा ग्रन्थों में मिलती है।

'शुकनास' का उल्लेख चरक में नहीं है, सुश्रुत में प्रथम मिलता है। भेलसंहिता में शुकनासघृत (चि० २८।१८-२०) का वर्णन अपतंत्रक-चिकित्सा है।

पिण्डीतक तीन प्रकार का कहा गया है कृष्ण, श्वेत और मदन जिनमें मदन का प्रयोग उत्तम बतलाता है।

भेषज्यागार के बर्णन में बतलाया है कि औषघियाँ निधूम, निवात तथा कपाट-पिहित गृह में, विशेषतः जमीन से ऊपर रक्खी जायँ जिससे आईता का संपर्क न हो।<sup>२</sup>

- १९. आयुर्वेद के विभिन्न अंगों में कायचिकित्सक और भूतचिकित्सक दोनों का साथ-साथ उल्लेख है। इससे दोनों का समान प्रचार स्चित होता है। शल्यकर्ता का भी निर्देश अश्मरी, उदर, वातरक्त में हुआ है। बण में कुछ कार्य कायचिकित्सक तथा कुछ शल्यकृत के लिए विहित है। (चि० २९)
- २०. जहाँ तक वैष के नैतिक पत्त का संबन्ध है, यह भी प्राचीन आदर्शों से मेल नहीं खाता। भेल ने स्पष्टतः लिखा है—'धर्मकामी च संपीढव तस्माद् वित्तमुपा-जैयेत्'—( सू० १५१५) द्रव्यवान् रोगी का असाध्य रोग भी प्रत्याख्येय नहीं माना गया है।

#### सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति

परनी का महत्त्व माता-पिता और आचार्य के समकच रखकर कहा है कि उसके आदेश का पाळन करे तथा बराबर अभिवादन करे। "गुल्म (सेना) में गज, वाजी,

पिण्डीतकानि तु त्रीणि संग्रहोक्तानि मे श्रुणु।
 कृष्णश्वेत उभे तत्र तृतीयं मदनं स्मृतम्॥ क० १।१

२. निधूमे च निवाते च कपाटिपहिते गृहे । वैहायसे स्थापयेच यथा स्वेदो न संभवेत् ॥ क० ९।६

एताः क्रियाः प्रयुक्तीत वैद्यः कायचिकित्सकः ।
 चण्डकर्माणि होमांश्च कुर्याद्भृतचिकित्सकः ।।—चि० ८।३१

इब्यवन्तं वयःस्थं च प्रत्यास्येयं न वै विदुः ॥—चि० ४

प्ततरं पितरं भार्यामाचार्यं चानुपाळयेत्।
 अभिवादनयोगाच वर्धयेदायुरात्मनः।।—सू० ८।२६

रथ और यान ये चार अंग कहे गये हैं (चि० ४)। कपायचस्न, मुण्ड, जिटल और नग्न न्यक्तियों का उल्लेख है (इ० ८।१४); इनसे क्रमशः संन्यासी, बौद्ध, यती और जैनी साधुओं का ग्रहण किया जा सकता है। वैदिक इष्टियों का अनेक स्थलों पर विधान है (चि० १;४)। ब्राह्मण और वैद्य की पूजा का भी विधान है (चि० १)। ओषधियों का मणिधारण भी कराया जाता था (सू० ७।१५)। 'म्लेन्झ' शब्द का प्रयोग किसी विदेशी जाति के लिए किया गया है (सू० ५।२५)।

उस समय शैव और वैष्णव दोनों धर्मों का प्रचार था फिर भी रुद्र, वृषभध्वज, शिव, भूताधिपति शब्द बहुशः आये हैं अतः अपेचाकृत शैव धर्म की प्रवलता द्योतित होती है। चरक में ज्वरनिवारण के लिए विष्णुसहस्रनाम का पाठ विहित है किन्तु भेल ने वृषभध्वज के पूजन का विधान किया है। अच्युत (चि० २।४०) और केशव (चि० १९१४५) नाम भी आये हैं।

वाग्भटकृत अष्टांगसंग्रह में सर्वार्थसिद्धाञ्जन को हाथी पर रख कर जुल्स में राजा के घर छे जाने का वर्णन है। वराहमिहिर की बृहत्संहिता में प्रतिमा बनाने के लिए लकड़ी को इस प्रकार लाने का विधान है। भेल ने भी ऐसा ही आलंकारिक वर्णन रसायन वनस्पतियों के प्रकरण में किया है। यह विधान गुप्तकालीन है; हाथी मंगल और समृद्धि दोनों का प्रतीक है। औषध को उसके ऊपर रखने से औषध का महत्व स्चित होता है तथा मांगलिकता की कामना व्यक्त होती है।

भेळसंहिता के वर्णनों से ऐसा लगता है कि उस काल में चण्डकर्मा कापालिकों का भी संप्रदाय अस्तित्व में था जो रमशान में साधना करता था। एक स्थल पर रमशान में जाकर वृषमध्वज की पूजा करने का उल्लेख है। क्रूरकर्म और चण्डकर्म करनेवाले भूतवैद्यों से संभवतः इन्हीं तान्त्रिकों का अभिप्राय है (चि० ११५१, ८१३१)। हृद्य में चक्र का वर्णन (सू० २०१४-५); नाभि में सोममंडल और सूर्यमंडल (शा० ४१११); षट्काय (शा० ५१८) आदि विषय विकसित तन्त्र संप्रदाय का संकेत करते हैं। 'सिद्धि' शब्द (सू० ८१२८) भी संभवतः ऐसे ही सिद्धों के लिए है। ये तान्त्रिक सर्पविष के लिए मन्त्रों की साधना करते थे; ऐसे सिद्ध मन्त्रों का प्रयोग सर्पविष के निवारणार्थ होता था (चि० २२१३९): 'योगेन विद्यामाद्यात' में

तस्माज्ज्वरिवमोत्तार्थं पूजयेद् वृषभध्वजम् ।—चि० १।४८ और देखें—चि० १।५२, चि० ४; चि० २।४०; चि० ८।४८

२. तत्र वादित्रशब्दांश्च कुर्यात् स्वस्त्ययनानि च । गजस्कन्धं समारोप्य श्वेतच्छत्रानुपालितम् ॥—सि० ८।३३-३४ शंखभेरीनिनादेश्च पटहैर्चा मुरीस्वनैः । सममेनं गजस्कन्धे श्वेतच्छत्रध्वजायुतम् ॥ —सि० ८।४६-४७

३. प्जयेचापि गच्छेच श्मशाने बृषभध्वजम्—चि० २।४० ६ आ ०

भी 'योग' शब्द इन्हीं विचारों का द्योतक हो। बुद्धिवैशेषिक आलोचकाग्नि के प्रकरण में 'यो भ्रुवोर्मध्ये श्रंगाटकस्थः' आदि जो वर्णन किया है (शा० ४।५) वह यौगिक किया का ही बोधक है। 'शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः' (चि० ८।२-३) यह भी तान्त्रिक उद्घावना है।

यह निश्चित है कि यह प्रन्थ बुद्ध के बहुत बाद का है जब संभवतः वह अवतारों में समाविष्ट हो गये क्योंकि 'बुद्ध' का लचण इस प्रन्थ में मिलता है' जबिक अन्य प्राचीन संहिता में ऐसा नहीं है। 'महामयूरान् जयित' (चि० १५१६१) में 'महामयूरी विद्या' की ध्वनि है जो नागार्जुन को सिद्ध थी तथा गुप्तकाल में जिसका बहुत प्रचार था।

### भौगोलिक नाम

भेलसंहिता में निम्नांकित भौगोलिक नाम मिलते हैं :-

१ प्राच्य

५. प्रतीच्य

२. दिखणा दिक

६. बाह्वीक

3. काम्भोज

७. पार्वत

४. उदग्भव

८. अश्मक

### ऋषि-महर्षि

पुनर्वसु आत्रेय के साथ 'कृष्णात्रेय' शब्द भी कई बार प्रयुक्त हुआ है (स्० १६।१; उ० १); इससे अनुमान किया जाता है कि यह शब्द पुनर्वसु आत्रेय के लिए ही आया है। विषविज्ञान के प्रकरण (स्० १८) में राजर्षि नग्नजित की जिज्ञासा से अध्याय का प्रारंभ हुआ है। यह प्रसंग गान्धारभूमि का है। 'सुश्रोता नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच ह' (स्० २५।१) इस संबन्ध में एक मत है कि इसका शुद्ध पाठ 'सुश्रुतो नाम मेधावी चान्द्रभागमुवाच ह' होना चाहिए और इस प्रकार मेल सुश्रुत का परवर्त्ती सिद्ध होता है।

### भेलसंहिता का काल

उपर्युक्त पर्यालोचन से भेलसंहिता के काल के विषय में निम्नांकित तथ्य उभरते हैं:—

 'बुद्ध' का लक्षण निर्दिष्ट होने के कारण यह ग्रन्थ बुद्ध के पूर्व का नहीं हो सकता ।

१. बोधनाचापि बोध्यस्य नरो बुद्ध इहोच्यते—चि० ८।७

२. गान्धारभूमौ राजिर्षिनंग्नजित् स्वर्णमार्गगः। संगृष्ण पादौ पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनर्वसुम् ॥—सू० १८।१

२. गुप्तकालीन तथा तन्त्रसम्बन्धी तथ्या अधिक प्रवल हैं अतः उत्तर-गुप्तकाल के पूर्व इसका समय नहीं रख सकते हैं।

इस प्रकार यह प्रन्थ लगभग ७वीं शती का लिखा प्रतीत होता है। यदि यह मुख्तः भेल का रचित हो तब भी इसका प्रतिसंस्कार उपर्युक्त काल में अवश्य हुआ। भेल अग्निवेश के सहाध्यायी थे अतः उनका काल अग्निवेश का काल अर्थात् १००० ई० पू० होगा।

### हारीत

हारीत पुनर्वसु आत्रेय के छः प्रमुख शिष्यों में थे। इनके नाम से 'हारीतसंहिता' प्रसिद्ध है जो वाग्मट तथा परवर्ती ज्याख्याकारों द्वारा उद्धृत की गई है' किन्तु वर्षमान हारीतसंहिता का ग्रंथ भिच्च प्रतीत होता है क्योंकि अन्यत्र उद्धृत इसके यचन इसमें नहीं मिळते। अध्यायों के अन्त में जो पुष्पिका है उसमें भी, इति आत्रेय भाषिते हारीतोत्तरे ''नाम अध्यायः' है जिससे इसका नाम 'हारीतसंहिता' या 'हारीतसंत्र' न होकर उसका कोइ उत्तरभाग या परिशिष्ट प्रतीत होता है। पुष्पिका में हारीत नाम देखकर तथा कुछ स्थानों में हारीत को प्रश्नकर्ता पाकर इस ग्रंथ का नाम हारीतसंहिता रस्त दिया गया है। कहीं-कहीं पर पुष्पिका भिन्न भी है यथा प्रथम स्थान के द्वितीय अध्याय की पुष्पिका इस प्रकार है:—

'इति वैद्यकसर्घस्वं चिकित्सागमभूषणम्। पठित्वा तु सुधीः सम्यक् प्राप्यते सिद्धिसंगमम्॥ इति वैद्यकसर्वस्वे चिकित्सासंग्रहो नाम द्वितीयोऽध्यायः'।

यहाँ हारीत का कोई उल्लेख म कर इस कृति का नाम 'वैद्यकसर्वस्व' दिया गया है। 'हारीतोत्तर' शब्द प्रथम स्थान के चतुर्ध तथा सप्तम अध्यायों की पुष्पिका में भी नहीं है। इससे यह सन्देह और पुष्ट होता है कि यह रचना हारीतसंहिता से भिन्न है तथा इसका वास्तविक नाम 'वैद्यकसर्वस्व' है।

प्रंथ के प्रारंभिक पर्यों में यह कहा गया है कि किल में मनुष्य अल्पायु तथा मन्द्रुद्धि होते हैं अतः विस्तार से किसी विषय का विवेचन संभव नहीं है। पाँच संहितायें क्रमशः २४, १२, ६,३ और १३ सहस्र श्लोकों वाली में पहले वना

देखें — प्रियवत शर्माः आयुर्वेद का वाङ्मय, आयुर्वेद अनुसन्धान पत्रिका, वर्ष ६, अंक ३, १९४१।

२. खेमराज श्रीकृष्णदास, वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई, १९२७ (द्वितीय संस्करण)

देखें —प्रत्यश्वशारीरम् , भूमिका, ए० ४, २०-२३ कारयपसंहिता, उपोद्धात, ए० १३.

४. दारीतः संश्वापषाः पादौ संगृह्य पृच्छति-३।५।१८

चुका हूँ फिर भी उससे और संचिप्त इस संहिता का उपदेश कर रहा हूँ। इसमें वैद्यकशास्त्र का सार समाहित है यह अनेक स्थलों पर कहा गया है।

एक विप्रतिपत्ति और है कि इस अन्थ में हारीत आन्नेय का पुत्र कहा गया है<sup>6</sup> जबिक चरक संहिता में शिष्य रूप में अभिधान है।

इन सब तथ्यों के आधार पर यह ग्रन्थ मौिलक नहीं प्रतीत होता अतः प्राचीन संहिताओं के स्तर में नहीं आ सकता। इसकी भाषा और शैली भी प्राचीन नहीं है।

फिर भी प्रसंगतः इसका अन्तरंग अध्ययन तथा काल के सम्बन्ध में विचार किया जायगा ।

#### विषय-विभाग--

प्राचीन संहिताओं के अनुसार विषय-विभाग न होकर इसमें विषयों की व्यवस्था भिन्न रूप में है यथा—

- १. प्रथम स्थान (अन्नपान) २३ अध्याय
- २. द्वितीय स्थान (अरिष्ट) ९ ,,
- ३. तृतीय स्थान (चिकित्सित) ५८ "
- ४. चतुर्थ स्थान (कल्प) ६ "
- ५. पञ्चम स्थान (सूत्र) ५,,
- ६. षष्ट स्थान ( शारीर ) १ "
- ७. परिशिष्टाध्याय १

१०३ अध्याय

रपष्टतः चिकित्सा में अधिकतम अध्याय तथा शारीर एवं सूत्र में न्यूनतम अध्याय इन विषयों की तत्कालीन स्थिति का संकेत करते हैं। आयुर्वेद के आठ अङ्ग चिकित्सा के ही आठ प्रकार कहे गये हैं जबिक अगद और विपतन्त्र के पृथक् उल्लेख से संख्या नौ हो जाती है। अगद में गुदामय, बस्तिविकार तथा बस्तिकर्म का समावेश किया गया है (१।२।१६) पुनः आठ प्रकार की चिकित्सा में यन्त्र, शास्त्र, अगिन, चार, औषध, पथ्य, स्वेदन और मर्दन का उल्लेख है (१।२।७) एक उपांगचिकित्सा भी है जिसमें विविध चर्तों की चिकित्सा का समावेश है (१।२।२३)

<sup>9. 919199-90</sup> 

२. ११२८; ११३१२३; २१३११

३. हारीतः संशयापन्नः प्रपच्छ पितरं पुनः — १।८।५

श्व. शल्य-शालाक्य-कायाश्च तथा बालचिकित्सितम् ।
 अगदं विषतन्त्रं च भूतविद्या रसायनम् ॥
 वाजीकरणमेवेति चिकित्सा चाष्ट्रधा स्मृता—१।२।५

#### विशेषतायँ

उपर्युक्त तथ्यों के अतिरिक्त, वर्तमान हारीतसंहिता के वर्ण्य विषय की निम्नां-कित विशेषतायें हैं:—

- १. ऋतुविभाग-क्रम में वर्षा, शरद्, हेमन्त को दिष्णायन और शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म को उत्तरायण कहा है (१।३।१९)
  - २. मनुष्य की आयु को चार भागों में विभक्त किया है ( १।५।१-२ )-
    - १. बाल ( उत्तम )
    - २. युवा ( मध्यम )
    - ३. मध्यम (अधम )
    - ४. वृद्ध (हीन)

स्त्रियों का वयोविभाग इस प्रकार है :-

- १. बाला ५ वर्ष की आयु तक
- २. सुग्धा ५-११ ,, ,,
- ३. बाला १२ ,, ,,
- ४. मुग्धा १३-१९ ,, ,,
- ५. प्रौढा २०-२८ ,, "
- ६. त्रगल्भा २९-४१ ,, ,,

पुरुषों और स्त्रियों के जीवन की सर्वोत्तम अविध क्रमशः २५-५० तथा २४-३७ तक होती है (१।५।७; १३-१४)

- ३. विभिन्न दिशाओं के अनुसार वायु के गुण विस्तार से वर्णित हैं तथा दूषित वायु से उत्पन्न विभिन्न पशुओं की न्याधियों का भी वर्णन है (१।५।२४-४२; ४८)।
- अ. छः रसों में छवण के स्थान पर चार है। तीन तीन रसों के बदले दो-दो
   रसों का शामक-कोपक प्रभाव कहा गया है यथा—

न्नार-कषाय - वातवर्धक

मधुर-तिक्त — कफवर्धक

कद-अग्ल - पित्तवर्धक

कटु-अंग्ल - वातशामक

मधर-तिकः -- पित्रज्ञामक

कदु-कपाय — कफशामक<sup>र</sup>

५. जल-प्रकरण में अनेक नदियों के नाम आये हैं यथा-

१. शादार-६

उत्तरा पूर्ववाहिनी

गंगा, सरस्वती, शोण, यमुना, सरयू , शची, वेण, शरावती, नीला ।

समुद्रगा

चर्मण्वती, वेत्रवती, पारावती, चित्रा, महापदी, पीता, मुस्सका, मनस्विनी, श्रोवती, श्रैवलिनी, सिन्धु ।

पश्चिमानुगा

तापी, तापा, गोलोमी, गोमती, सलिला, मही, सरस्वती, नर्मदा। पश्चिमादिसंभता पर्वसमद्रगा

गौतमी, पूर्णा, पयस्विनी, वेत्रा, प्रणीता, बरानना, द्रोणा, गोवर्धनी ।

### दक्षिण दिग्गमा

कावेरी, वीरकान्ता, भीमा, पयस्विनी, विभावरी, विशाला, गोविन्दी, मद्न-स्वसा, पार्वती।

निद्यों और उनकी सहायिकाओं की कुछ संख्या २१०० कही गई है। पापोदक, रोगोदक, अंग्रुदक तथा आरोग्योदक चार प्रकार के जल बतलाये गये हैं।

- ६. गौ के वर्ण के अनुसार उनके दूध के गुणधर्म वर्णित हैं। विभिन्न पशुओं तथा ऋतुओं के अनुसार दही के गुण कहे गये हैं (११८।१५; ३९-४४)।
- ७. शाक चार प्रकार के कहे गये हैं—पत्र, पुन्प, फल और कन्द । अन्तिम वर्ग में पलाण्डु भी है जो कफनाशक कहा गया है जब कि अन्य संहिताओं में यह कफ-वर्धक है (१।१६।१; ३३), भिण्डी (१।१६।१४), पिण्डक और पिण्डालु का भी वर्णन है (१।१६।२८)।
- ८. ताम्बूळ का वर्णन 'नागवत्वी' नाम से है। इसके संभारी तथा चूना, कथ्या, सुपारी, कर्पूर आदि का भी वर्णन किया गया है (१।१७।२८-३३)।
- ९. आहारकल्पों में पूरिका, घृतपूर, पूपक, सोमालिका, फेनी, पोलिका का वर्णन है ( १।२३ )।
- १०. कर्मविपाक के अन्तर्गत पूर्वजन्मकृत कर्मों से उत्पन्न व्याधियों तथा उनके उपचार का वर्णन है (२।१।१३-१७)। स्वप्नों तथा नक्ष्मों के अनुसार रोगों की साध्यसाध्यता का भी विचार किया गया है (२।२; २।६; २।७)।

<sup>9. 910148-44</sup> 

<sup>2. 910109</sup> 

- ११. झः प्रकार का लंघन (३।१।३४) और सात प्रकार का स्नाथ कही।
- १२. वर्णानुसार ज्वर चार प्रकार के कहे गये हैं ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शूद्र (३।२।२२१-२२४)। ज्वर के निवारणार्थ रुद्रपूजन और हनूमत्पूजन का विधान है तथा एक ज्वरनाशक तान्त्रिक मन्त्र भी विहित है (३।२।२१७-२१९; २२१-२२४)।
- १३. शूल (३।७।१३) और स्वय (३।९।४) दस प्रकार के कहे गये हैं। प्रमेह के कुछ नये प्रकारों यथा तक्रप्रमेह, घृतप्रमेह, खटिकाप्रमेह आदि का वर्णन है (३।२८।३-४)। मस्रिका का वर्णन उपसर्ग के अन्तर्गत है किन्तु 'शीतला' नाम नहीं है, वसन्त नाम आया है 'शीतलं स्थानं कारयेत्' भी है। शीतलास्तोत्र के पाठ का उल्लेख नहीं है। नेत्ररोग के अन्तर्गत वर्णित अद्वोष संभवतः अधिमंथ है (३।४१।१-९)। बालरोगों में उत्फुल्लिका का भी वर्णन है (३।५४।९-१३)। अनिद्रा की चिकित्सा (३।१५) वर्णित है।
  - १४. चिकित्सा में निम्नांकित औषधों का प्रयोग महत्वपूर्ण है :--

तुलसी — कास (३।१२।३३; ३६)

रसेन्द्र - कुष्ठ (बाह्य प्रयोगार्थ )-३।३९।३०

मधुयष्टी -- चय जौर त्रिदोषज कास (३।१२।४५)

- १५. अनेक विकारों यथा ग्रह (३।५४), भूत (३।५५), कष्टप्रसव (३।५२) और विष (३।५६) में मन्त्रों का प्रयोग विहित है।
  - १६. चतुर्थ स्थान में भैषज्यकल्पना का वर्णन है तथा मान का भी निर्देश है।
- ५७. पञ्चम स्थान में हरीतकी, त्रिफला, रसोन और गुग्गुल के कश्पों का वर्णन है। अधिकांश वर्णन भावप्रकाश से मिलते-जुलते हैं।

# भाषा एवं शैली

अनेक स्थलों में भाषा त्रुटिपूर्ण है। निम्नांकित उदाहरण पर्याप्त होंगे:-

आयुर्वेदमिदम् (१।१।२२)

कट्ट्रिभः ( शपाप३ )

वौर्षस्यता ( ३।३।५ )

पयः पानपीयूषमिष्ठस्ति हैस्तु (१।५।६१)

वसन्त ऋतुर्भवेत् ( १।४।५७ )

पाचनो दीयनीयश्च शोधनः शमनस्तथा।
 तर्पणः क्लेद्नः शोषी क्यायः सप्तविधः स्मृतः ॥ ३।१।४७

निम्नांकित रलोकों में छन्दोभंग है :--

'अपराह्वे वर्षां वदन्ति निपुणाः ( १।५।४५ )

सुधर्मेण क्रोधेन वा स्वेदनेन ( १।५।५८ )

इन जुटियों के वावजूद भी ऋतुवर्णन के कुछ रलोक मनोहर हैं (१।४।३२-३३)

कुछ नये शब्दों का प्रयोग भी हुआ है :—

चावल ( १।५।५५ ) पसाही ( १।१५।१ )

भाजिका (३।२।३२८)

इसके कुछ श्लोक दूसरे प्रन्थों से मिलते-जुलते हैं :--

चरक मञ्च० ६।४६ हारीत शण८०

सूत्र० ६।४६

अाशाध्य

सश्चत

सु० ४६ (धान्यवर्ग-८)

वावधारव

माधवनिदान

8913२

१।४।४६

वृन्द्माधव

910

शहाप

३।४०; ५५-५८

३।३।५७; ३८-४१

चिकित्साकलिका

914146

श्लो० ३०

चऋदत्त

3199-900

312108-00

११२१४; २२५

३।२।२०६; २०७

4136

३।११।३५

भावप्रकाश

916190

निघण्डु, दुग्धवर्ग, २५

निम्नांकित पद्यों का शैली-सादश्य देखें :-

'एको देवः केशवो वा शिवो वा ह्येकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा' एकं शास्त्रं वैद्यमध्यात्मकं वा सौस्यं चैकं यत्सुखं वा तपो वा ।'

-भर्नृहरि नीति० ६९

--हारीत १।१।२०

एकः पर्षटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरनिवर्हणः। किं पुनर्यदि युज्ये चन्दनोदीच्यनागरैः॥

एक एव कुवेराचः सर्वश्रूलापहारकः। किं पुन स त्रिभिर्युक्तः पथ्यारुचकरामटैः॥

-- ब्रन्द १।९७

---३।७।५८

'वातिपत्तकफैरेव रसरक्तसमुचयात्' (३।१।४०) में अन्तिम पद (रसरःनः समुचय) 'रसरःनसमुच्चय' नामक ग्रन्थ का स्मरण दिलाता है।

काल

परिशिष्टाध्याय में चरक, सुश्रुत और वाग्मट का स्पष्ट उल्लेख है' अतः यह ग्रन्थ वाग्मट ( छठी शती ) के बाद का होना चाहिए। इसमें माधवनिदान (७वॉ शती), के रलोक उद्धत हैं तथा अनेक पद्य वृन्दमाधव ( ९वॉ शती ), चिकित्साकिलका ( १० वॉ शती ), और चक्रदत्त ( ११वॉ शती ) से मिलते-जुलते हैं। यद्यपि यह निर्णय करना कठिन है कि किसने किससे लिया किन्तु इस ग्रन्थ की अर्वाचीन शैली को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हारीतसंहिता ने उपर्युक्त रचनाओं का अनुकरण किया। इस ग्रन्थ में चावल, पसाही, भाजिका आदि देशी शब्दों का प्रयोग हुआ है जो मध्यकाल के पूर्व नहीं हुआ होगा। इस ग्रन्थ में 'तुलसी' शब्द का प्रयोग हुआ है। पर्यायरत्नमाला ( ९वीं शती ) में सर्वप्रथम 'तुलसी' शब्द 'सुरसा' के पर्याय में प्रयुक्त हुआ है। मदनपालनिघंदु ( १४ वीं शती ) में यह मुख्य नाम प्रचलित हो गया जिसका अनुसरण भाविमश्र ( १६ वीं शती ) ने किया ।

'म्लेच्छ' ( १।३।३० ) और 'यवन' ( ३।४७।१९ ) शब्द संभवतः मुसलमानीं के लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है ।

नाडीपरीचा, अहिफेन, रसौषध आदि का इसमें उल्लेख नहीं है यद्यपि कुछ तान्त्रिक मंत्रों का प्रयोग है। नाडीपरीचा का सर्वप्रथम वर्णन शार्क्नधरसंहिता (१३वीं शती) में मिलता है। अतः वर्त्तमान हारीतसंहिता का काल उसके पूर्व १२वीं शती रख सकते हैं।

इस प्रनथ का प्रथम प्रकाशन कलकत्ता से १८८७ ई० में हुआ।

# जत्कर्ण

जत्कर्ण अग्निवेश के सहाध्यायी तथा पुनर्वसु आत्रेय के शिष्य थे। पाणिनि-अष्टाध्यायी के गर्गादिगण (४।१।१०५) में अग्निवेश और पराशर के साथ जत्कर्ण का नाम आता है।

- चरकः सुश्रतश्चैव वाग्भटश्च तथापरः ।
   सुख्याश्च संहिता वाच्यास्तिस्त एव युगे युगे ।।
   अत्रिः कृतयुगे वैद्यो द्वापरे सुश्चतो मतः ।
   कळौ वाग्भटनामा च गरिमा च प्रदृश्यते ॥
- R. P. V. Sharma: on the word Tulasi, A. B. O. R. I., Vol. Liv, 1974.

अग्निवेशतन्त्र के समान जत्कर्णतन्त्र या जतूकर्णसंहिता भी विद्वस्यमाज में समादत थी। इसके उद्धरण जेज्जट, चक्रपाणि, डल्हण, अरुणदत्त, विजयरिद्यत, निश्चलकर, श्रीकण्ठत्त तथा शिवदास सेन की ज्याख्याओं में उपलब्ध होते हैं जिनके द्वारा इसके अस्तिस्व एवं प्रचार का ज्ञान होता है।

जत्कर्ण अग्निवेश के सहाध्यायी थे अतः इनका काल अग्निवेश का ही काल (१००० ई० पू० है) है।

### क्षारपाणि

चारपाणि पुनर्वसु आत्रेय के छः प्रमुख शिष्यों में थे। इनका ग्रन्थ चारपाणि-तन्त्र या चारपाणिसंहिता था। इसके उद्धरण जेउजट, चक्रपाणि, दरहण, अरुणद्त्त, विजयरचित, श्रीकण्ठद्त्त, निश्चलकर और शिवदास सैन की क्याख्याओं में उपलब्ध होते हैं।

#### पराञ्चर

इस नाम के अनेक आचार्य विभिन्न शास्त्रों के रचियता हुये हैं किन्तु पुनर्वसु आत्रेय के छः प्रमुख शिष्यों में परिगणित तथा अग्निवेश के सहाध्यायी पराशर आयुर्वेद के निर्माता थे जिनकी रचना पराशरतन्त्र या पराशरसंहिता थी। इसके उद्धरण जेज्जट, चक्रपाणि, डल्हण, अरुणदत्त, विजयरचित, निश्चलकर, श्रीकण्ठद्त्त, हेमादि तथा शिवदास सेन की टीकाओं में उपलब्ध होते हैं।

जत्कर्ण, चारपाणि तथा पराशर की संहितायें अनुपछ्डध हैं। इनके अस्तित्व का प्रमाण चरकसंहितोक्त विवरण (सूत्र० १ अ०) तथा परवर्ती व्याख्याओं में उद्धरणों से होता है। शिवदास सेन १५वीं शती और जेज्जट ९वीं शती के टीकाकार हैं। जेज्जट के काल में तो इनकी स्थिति अवश्य होगी किन्तु आगे चलकर कब तक ये संहितायें जीवित रहीं कहना कठिन है। परवर्ती टीकाकारों ने स्वयं इन संहिताओं का अवलोकन किया या अपने अम्रजों का अन्धानुकरण किया यह भी कहना शक्य नहीं। इसका किंचित् मूल्यांकन उद्धृत वचनों का संग्रह कर उनके तुल्यात्मक अध्ययन से संभव है। फिर भी यह कह सकते हैं कि इन संहिताओं का अस्तित्व १५वीं शती तक था और विद्वत्समाज अवसर पर इनकी सहायता लेता था।

# **बृद्धजीवक**

वृद्धजीवक-तन्त्र संप्रति काश्यपसंहिता के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रकार पुनर्वसु आत्रेय द्वारा उपदिष्ट तथा अग्निवेश द्वारा निबद्ध तन्त्र अग्निवेशतन्त्र के नाम से प्रचित्त हुआ वैसे ही इस प्रन्थ का नाम वस्तुतः वृद्धजीवक-तन्त्र होना चाहिए।

निश्चलकर ने जतुकर्णसंहिता की तीन पाण्डुलिपियों का अवलोकन किया था— पुराणपुस्तकत्रवेऽपि जतूकणें मया नेदं दृष्टम् ।

इसमें महर्षि कश्यप उपदेष्टा हैं तथा ऋचीकपुत्र वृद्धजीवक ने उनके उपदेशों की प्रन्थरूप में निबद्ध किया। आगे चलकर यह प्रन्थ लुप्तशाय सा हो गया तब पुनः तद्वंशीय वास्त्य नामक आचार्य ने इसका पुनरुद्धार एवं प्रतिसंस्कार किया। ऐसा आख्यान है कि अनायास नामक यस से उसने यह संहिता प्राप्त की। इस प्रकार प्रन्थ-निबन्धन की दृष्टि से इसमें दो स्तर हैं एक वृद्धजीवक और दूसरा वास्त्य जबकि चरकसंहिता में तीन स्तर हैं।

'वृद्धजीवक' ऐसा नाम क्यों पड़ा अर्थात् जीवक के साथ 'वृद्ध' विशेषण लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी इस संबन्ध में उपर्युक्त आख्यान में कहा गया है कि प्रारम्भ में ऋचीकतनय का नाम जीवक था किन्तु वह अल्पवयस्क था और बालक की उक्तियों पर ऋषियों का विश्वास नहीं जम रहा था अतः उस पाँच वर्ष के बालक 'जीवक' ने सब ऋषियों के समझ कनखल की गंगा में दुबकी लगाई और जब निकला तो खह वलीपिलतयुक्त वृद्ध बन चुका था। इस विस्मयकारी घटना के बाद शिशु होते हुए भी उसका नाम 'वृद्धजीवक' रखा गया। वस्तुतः यह एक प्रतीकात्मक व्याख्या है। इसका वास्तविक अर्थ यही निकाला जा सकता है कि जीवक ने अल्प वय में ही प्रन्थ की रचना की थी क्योंकि अल्पवयस्क होने पर भी वह ज्ञान में वृद्ध था। दूसरा अभिप्राय इसका यह भी हो सकता है कि बालकों के सम्बन्ध में ज्ञान देने बाला प्रन्थ होने के कारण तन्त्रकार को बालकप में चिहित किया। मेरा ऐसा अनुमान है कि ख्यातनामा जीवक जो भगवान बुद्ध के काल में हुआ था उसीका समकालीन यह जीवक भी था और उससे पार्थक्य करने के लिए इसके नाम में 'वृद्ध' विशेषण लगा दिया गया। यह भी संभव है कि वृद्धजीवक-तंत्र के प्रणेता, कौमारमृत्य- विशेषज्ञ जीवक शल्यशास्त्री जीवक के कुख पूर्ववर्ती हों या उससे आयु में बढ़े हीं।

वर्त्तमान काश्यपसंहिता नेपाल-राजगुरू पं० हेमराज शर्मा के पास विद्यमान पाण्डुलिपि के आधार पर है। महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने अपने पाण्डु-लिपि-अन्वेषण-विवरण में ३८ पृष्ठों की एक अपूर्ण काश्यप संहिता का उल्लेख किया है जो इससे भिन्न प्रतीत होती है। प्रस्तुत ग्रन्थ की आधारभूत पाण्डुलिपि का विवरण पं० हेमराजशर्मा के शब्दों में इस प्रकार है ":—

"इस उपलब्ध ताढपत्र पुस्तक की आकृति २१ रै × २ रे है। प्रत्येक पृष्ठ में ६ पंक्तियाँ हैं। सबसे प्रारम्भ का पृष्ठ २९ और अन्तिम पृष्ठ २६४ है। बीच-बीच में बहुत से पृष्ठ विलुह्त हैं। इस विलुह्त पुस्तक के आदि, मध्य तथा अन्त के भी स्थान-स्थान

१. कहपस्थान, संहिताकल्पाष्याय, श्लो० १८-२७।

२. चौखम्भा संस्कृत सीरीज, बाराणसी, १९५३।

a. Report on the Search of Sanskrit Manuscripts (1895 to 1900).

काश्यपसंहिता, उपोद्धात (हिन्दी), पृ० १६।

पर खिण्डत होने के कारण बहुत प्रयश्न करने पर भी खिण्डत पृष्ट तथा प्रतीकों की प्राप्ति नहीं हो सकी है। छुप्त पत्रों का संकेत मुद्रित पुस्तक के प्रथम पृष्ठ की पाद्रिणणों में कर दिया गया है। प्रम्थ के आदि के १०-१२ अध्याय खिण्डत हैं तथा अन्त में भी खिल भाग के ८० में से केवल २५ अध्याय तक ही होने से उसके बाद का भाग भी खिण्डत है। शेष नये पृष्ठों में से भी बहुत से अंश पूरे नहीं हैं इसलिए स्थान-स्थान पर विलुप्त पंक्ति, शब्द तथा अचर आदि को प्रकाशित करते हुए बिन्दु-माला द्वारा दिखाया गया है। इसकी लिप प्राचीन होने पर भी बहुत से स्थानों पर लेखभेद होने से एक ही समय में दो लेखकों ने मिल कर खण्डरूप में इस मूल पुस्तक की पूर्ति होगी, ऐसा प्रतीत होता है। इस पुस्तक के उपक्रम तथा उपसंहार के छप्त होने के कारण उसके द्वारा ज्ञातव्य विपयों का कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। अन्तिम भाग के न मिलने से उसके लेख के समय के विपय में भी कुछ नहीं मिलता। परन्तु फिर भी इसकी लिपि की आकृति, अचरों द्वारा निर्दृष्ट पृष्ठों की संख्या, कहीं-कहीं अध्याय और रलोकों की संख्या तथा ताब्पन्न की लंबाई और चौड़ाई को देखकर यह अगुमान किया जा सकता है कि इस पुस्तक का लेख सात-आठ सौ वर्ष पूर्व का है।"

यही पाण्डुलिपि संपादित-प्रकाशित होकर काश्यपसंहिता के रूप में प्रसिद्ध हुई है। इसका सारा श्रेय पंडित हेमराजशर्मा को है। इस प्रकाशन का उपोद्धात विवेचना की दृष्टि से अपूर्व है जिसमें आयुर्वेद का समस्त इतिवृत्त समाहित हो जाता है।

इधर काश्यपसंहिता के नाम से एक और ग्रन्थ का पता चला है जिसकी कुछ पाण्डुलिपियाँ प्रकाश में आई हैं। एक पाण्डुलिपि नेवारी लिपि में सरस्वतीभवन, वाराणसी में है और दो-तीन पाण्डुलिपियाँ दिचणभारतीय ग्रन्थागारों में उपलब्ध हैं। इन पर शोधकार्य केन्द्रीय भारतीय चिकिरसा अगुसन्धान परिषद् के तत्त्वावधान में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में स्थित वाङ्मय-अनुसन्धान केन्द्र में हुआ था। यह काश्यपसंहिता विषय और वस्तु की दृष्टि से नितान्त भिन्न है। इसमें सामान्यतः निदान और चिकिरसा का वर्णन है। रसौपधों की अधिक संख्या के कारण यह ग्रन्थ १२वीं-१३वीं शती के पूर्व का नहीं प्रतीत होता।

कारयप नामक अनेक आचार्य हैं इनमें इस संहिता का उपदेश कीन है यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। मारीचि काश्यप का मत चरकसंहिता (शा० ६।१८) में उद्धत है! एक काश्यप विपविद्या के विशेषज्ञ हैं जिनका महाभारत में भी उल्लेख

१. देखें —V. N. Dwivedi et al: A Report on Neo Kashyapa Samhita of Varānasi, सचित्र आयुर्वेद, जुलाई, १९७२

२. डहहण० सु० सु० १२।४

है। चरकसंहिता (सूत्र १) की ऋषिपरिषद् में कश्यप और मारीच काश्यप के नाम परिगणित हैं। प्रस्तुत प्रन्थ में उपदेश के लिए सर्वत्र 'कश्यप' शब्द का प्रयोग है। कहीं-कहीं केवल 'मारीच' शब्द भी आया है। 'इससे स्पष्ट है कि केवल कश्यप से भिन्न एक मारीच कश्यप भी थे जिनके लिए केवल 'मारीच' शब्द भी प्रयुक्त होता था। चरकसंहिता के उपर्युक्त श्लोक में 'मारीच' शब्द इसी कश्यप के लिए आया है। यही मारीच कश्यप काश्यपसंहिता का उपदेश है। इस संहिता के एक स्थल पर (सिद्धि०३) में बृद्धकाश्यप का मत पूर्वपच्च के रूप में रक्ता गया है इससे बृद्धकाश्यप की भी भिन्नता सूचित होती है।

संप्रति उपलब्ध काश्यपसंहिता में एक विचित्र बात देखने में आती है कि कहींकहीं किएय के मत की भी पूर्वपत्त के रूप में स्थापना की गयी है। रोगाध्याय
(सूत्र० २७।३) में अन्य आचार्यों के साथ वृद्धजीवक के मत का भी उल्लेख है।
इसी प्रकार वमनविरेचनीय सिद्धि (सिद्धि० अ०३) में वार्योविद आदि के साथ
वात्स्य का नाम भी आचार्यों में आता है। वार्योविद भी शिष्य की श्रेणी में आते हैं
उन्हें सम्बोधित कर अनेक स्थल कहे गये हैं। ऐसी शैली चरकसंहिता में नहीं है।
वहाँ अग्निवेश केवल जिज्ञासा उपस्थित करता है, वह परिषद् की चर्चा में अपना
कोई मत उपस्थित नहीं करता। यहाँ तो प्रतिसंस्कर्ता (वात्स्य) तक ने अपना नाम
उन आचार्यों में सिन्नविष्ट कर दिया। एक स्थल पर (सि०१) आत्रेय पुनर्वसु का
मत भी पूर्वपत्त के रूप में उपस्थित किया है।

अध्यायों का प्रारम्भ और अन्त करने की शैली भी इसकी भिन्न है। प्रारम्भ और अन्त 'इति ह स्माह भगवान् कश्यपः' से होता है और अन्त में इसके बाद 'इति' शब्द से अध्याय का नाम दे दिया गया है। तन्त्र या तन्त्रकार का नाम प्रत्येक अध्याय के अन्त में न होकर केवल स्थान-समाप्ति पर है यथा इन्द्रियस्थान की समाप्ति पर यह पुष्पिका है:—

'( इति ) वृद्धजीवकीये कौमारभृत्ये वात्स्यप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने औषधभेषजीयं नामेन्द्रियम् । समाप्तानि चेन्द्रियाणि ।'

इसी प्रकार अन्य पुष्पिकायें इस प्रकार हैं :-

'( इति ) वृद्धजीवकीये कौमारभृत्ये चिकित्सास्थाने धात्रीचिकित्सताध्यायः । समाप्तानि चिकित्सितानि ।' ( चिकित्सास्थान )

'( इति ) वृद्धजीवकीये तन्त्रे कौमारभृत्ये वात्स्यप्रतिसंस्कृते कल्पेषु संहिताकल्पो

१. कल्पस्थान, भोजनकल्पाध्याय तथा पट्कल्पाध्याय ।

२. इति वार्योविदायेदं महीपाय महानृषिः । शशंस सर्वमिखलं बालानामथ भेषजम् ॥ खिळ० १३।८५

नाम द्वादशः । समाप्तं च कल्पस्थानम् । समाप्ता चेयं संहिता । अतः परं खिलस्थानं भवति ।' ( कल्पस्थान )

अन्य स्थान खण्डित होने के कारण वहाँ की पुष्पिकायें उपलब्ध नहीं तथापि उपर्यु क उद्धरणों से शैली का अनुमान होता है। यह शैली भी चरकसंहिता से भिन्न है जहाँ प्रत्येक अध्याय के अन्त में तन्त्र और तन्त्रकार का नाम दिया है। इन पुष्पिकाओं से स्पष्ट है कि तन्त्र का नाम 'काश्यपसंहिता' न होकर वृद्धजीवकीय तन्त्र है। उपदेष्टा के नाम पर ही यदि रखना हो तो 'कश्यपसंहिता' होना चाहिए न कि 'काश्यपसंहिता' क्योंकि कश्यप और काश्यप दो भिन्न आचार्य हैं और इस तन्त्र का सम्बन्ध कश्यप से है। अतः व्याकरण से साधु होने पर भी संहिता के साथ 'काश्यप' शब्द आमक है।

### विषय-बिभाग

कल्पस्थान के अन्तिम अध्याय (संहिता-कल्पाध्याय) में संहिता की वस्तुयोजना का निर्देश किया गया है यद्यपि अन्य संहिताओं में यह विषय सूत्रस्थान में निर्धारित है। इसके अनुसार संहिता में सूत्र, निदान, विमान शारीर, इन्द्रिय, चिकित्सा, सिद्धि तथा कल्प ये आठ स्थान हैं और उनके अन्तर्गत अध्यायों काक्रम निम्नांकित हैं?:—

- १. सन्नस्थान ३० अध्याय
- २. निदानस्थान ८ अध्याय
- ३. विमानस्थान ८ अध्याय
- ४. शारीरस्थान ८ अध्याय
- ५. इन्द्रियस्थान १२ अध्याय
- ६. चिकित्सास्थान ३० अध्याय
- ७. सिद्धिस्थान २२ अध्याय
- ८. कल्पस्थान १२ अध्याय

१२० अध्याय

**बि**लस्थान

८० अध्याय

बिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्रं सबिल्युच्यते ॥'-संहिताकरपाध्यायः

स्पष्टतः यह योजना चरकसंहिता की अनुगामिनी है।

चरकसंहिता का बाह्य स्वरूप में अनुकरण करने पर भी विषयवस्तु के स्वरूप की दृष्टि से यह संहिता बिळकुळ भिन्न है। इस अन्तर का कारण काल के अन्तराल के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? उदाहरणार्थ, यहाँ कल्पस्थान में विभिन्न औषधियों के कल्प हैं जबिक चरकसंहिता में इसमें केवल संशोधन कल्पों का ही विस्तार से वर्णन है। प्राचीनकाल का अन्त होते होते 'कल्प' शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थ में होने लगा जैसे शतावरीकल्प, लशुनकल्प आदि। ऐसे कल्पों के अनेक संग्रह-ग्रन्थ भी लिखे गये। वर्तमान संहिता में 'कल्प' शब्द का ऐसा प्रयोग उसे अन्य प्राचीन संहिताओं से काफी दूर ले जाता है।

यह वृद्धजीवकीय तन्त्र कौमारभृत्य का एकमात्र उपलब्ध संहिताग्रन्थ है। यह यदि पूर्ण अविकल रूप में समझ होता तो अध्ययन अधिक सुकर एवं यथार्थ होता तथापि इसका एक संदिष्ठ अन्तरंग अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। इस संहिता का रेवतीकरूपाध्याय तस्कालीन सांस्कृतिक अध्ययन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण सामग्री है।

#### धार्मिक स्थिति

देव, गो, ब्राह्मण, गुरु, बृद्ध और आचार्य की पूजा का विधान है ( शा० )। 'देवगृह' शब्द से देवमन्दिरों का बोध होता है। देवताओं में त्रिदेव ( ब्रह्मा, विष्णु और शिव ) का उल्लेख महत्वपूर्ण है ( शा० खिल० )। उवर और राजयच्मा की चिकित्सा में रुद्र की पूजा का विधान है। भूतेश्वर, नीलकण्ड, वृषध्वज ( खिल० १ ) तथा शिव शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रेवतीकरूपाध्याय में एकादश रुद्र का निर्देश है। विष्णु के लिए 'नारायण' शब्द भी आया है ( शा० १ )। शिव के बाद शक्ति का भी भद्रकाली, उमा ( लग्जनकर्प ), मातंगी, चण्डिका ( रेवती० ) आदि शब्दों से अभिधान है। धूपकरूपाध्याय में कन्याओं के द्वारा धूप कुटाने का उपदेश है, यह भी शाक्त विधान है। स्कन्द को देवताओं का राजा और अधिपति कहा गया है।' अतः अनेक प्रसंगों में स्कन्द की पूजा विहित है। सूर्य की पूजा का भी विधान है ( अर्चेदादित्यमुग्जन्तं-शा० )। सूतिकागार में कुमार, षष्टी और विशास्त्र की प्रतिकृति बनाने का विधान है। षष्टीपूजा का भी उपदेश है।' मातङ्गी एवं रुद्मातङ्गी विद्या का भी उपलेख है। अनेक स्थलों में 'रहस्य' का उल्लेख है तथा तान्त्रिक मंत्रों का विधान है। भिषक का लक्षण बतलाते हुये कहा है कि वैद्य सिद्धयोगों का ज्ञाता

तस्मात् सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु ल्रन्दःसु सर्वासु देवतासु स्कन्दो राजाऽिषपति-रिख्यच्यते । तस्यै नमो नमः इःयुक्तवा सर्वार्थानारभते, सिध्यन्ति, च एवं वेद ।
—नेवती० ६

२. तुळना के लिए देखें हर्षचरित का सूतिकागारवर्णन ।

हो तथा स्वयं सिद्धिमान् हो और देव, द्विज, गुरु एवं सिद्धों का पूजक हो (सू० २६) ज्वर में सिद्ध मन्त्रों का प्रयोग विहित है ( खिल० १ )। इन सबसे तान्त्रिक संप्रदाय को प्रवलता द्योतित होती है। पञ्चमी में नागपूजा का भी विधान है।

ब्राह्मण के साथ साथ गौ का महत्व प्रतिपादित किया गया है (गावः प्रतिष्ठाः सचराचरस्य-भोजनकल्प)। जिस राजा की दुर्बल्ता से प्रजा का विशेषतः गौ और ब्राह्मणों का नाश होता है उसे जातहारिणी नष्ट कर देती है। जो गायों की हत्या करते या करवाते हैं तथा जो मांस का प्रयोग करते हैं उन्हें भी जातहारिणी कष्ट देती है (रेवती)।

इन सब तथ्यों के साथ-साथ उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी आदि शब्दों का प्रयोग जैनधर्म की ओर संकेत करता है। वृद्धजीवक के लिए 'स्थविर' संबोधन अनेक बार हुआ है यह शब्द वौद्धसंप्रदाय के विशेष रूप से प्रचलित है।

इस प्रकार इस प्रनथ में शैव, शाक्त तथा तान्त्रिक संप्रदायों की प्रमुखता है तथा जैन धर्म का अस्तित्व सूचित होता है। वौद्ध धर्म के तथ्य अत्यल्प हैं, ब्राह्मणधर्म की प्रमुखता है।

### सामाजिक स्थिति

वर्णाश्रम—धर्म का स्पष्टतः संकेत मिलता है। ब्राह्मण, चित्रय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों का स्पष्ट उल्लेख है। इन चारों वर्णों को आयुर्वेद के अध्ययन का अधिकार दिया है (वि० ११९०)। ऋतुकाल के प्रकरण में विभिन्न वर्णों की खियों के लिए विभिन्न विचार है। जातहारिणी-प्रकरण में भी चारों वर्णों का उल्लेख है। धूपकल्पाध्याय में आग्नेय धूप केवल ब्राह्मणों के लिए है जब कि ब्राह्म धूप त्रिवर्ण के लिए है। खियों और शुद्धों को हीन समझा जाता था। नागवला-रसायन के प्रसंग में कहा है कि वह स्त्री और शुद्ध का वर्जन करे। फक्कचिकित्सा में विहित ब्राह्मीष्टत का शुद्धों के लिए निषेध है।

स्त्रियों का प्रवेश अनेक धार्मिक संप्रदायों में हो गया था। इनके लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग हुआ है यथा लिंगिनी, परिवाजिका, श्रमणका, कण्डनी, निर्ग्रन्थी, चीरवल्कलधारिणी, तापसी, चिरका, जिटनी, मातृमण्डलिनी, देवपरिवारिका, वेचणिका आदि। 'देवपरिवारिका' सम्भवतः देवदासी-प्रथा का आद्य रूप है। स्त्रियों भी मद्यपान करती थीं (खि॰ १०१६२)। शारीरस्थान में एक स्थल पर स्त्री के पर्दा करने का उल्लेख है।

१. देखें—B. B. Mishra: Caste System in The Kasyapa Samhita, Jor. Bib. Res. Soc. Vol. LV. Pats I—IV (1969)

अनेक न्यवसायों का भी उक्लेख हुआ है जिससे तत्कालीन सामाजिक जीवन की झलक मिलती है। इस प्रसंग में निर्दृष्ट शब्द ये हैं:—विणक्, भारजीवी, कितव, रंगजीवी, कर्षक, श्रूर, कृच्छू जीवी (सूत्र २८), कारुक, अयस्कर, तक्ण, कुलाल, पदकर, मालाकार, कुविन्द, सौचिक, रजक, नेजक, गोप, कारुकुण (रेवती०)।

तत्कालीन कला एवं संस्कृति की भी सूचना इस ग्रन्थ से प्राप्त होती है। वीणा, वेणु, गीत, नाट्य, विडम्बित, कथा (खिल० ५) से संगीत, नाट्य तथा कथा-वार्ता का अस्तित्व पता चलता है। बालकों के खिलौनों के प्रसंग में (खिल० १२) दर्जनों पशु-पिच्यों की आकृति के खिलौनों का वर्णन है। इससे इस उद्योग की विकसित स्थिति का बोध होता है। गन्धयुक्ति शास्त्र भी समुन्नत था (खिल० १)।

वस्रों में दुक्ल, चीम, मार्ग, कौशेय, कार्पास, कोवय, अजिन, कम्बल (लशुनकल्प) का उल्लेख है। 'पादुका' शब्द भी उपर्युक्त अध्याय में है।

आहारकरुपों में मण्डक, पूप, पोलिका, कुल्माष, सक्तुपिण्डी, राग, खाडव, पानक विशेष रूप से ज्ञातस्य हैं।

## राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से बालकों के तीन विभाग किये गये हैं ईश्वरपुत्र, मध्यमपुत्र, द्रिद्रपुत्र (सू० २३१२९-३०)। इससे आर्थिक रिथित के तीन स्तरों का पता चलता है। यह लिखा है कि रोग तो सवको समान ही होते हैं किन्तु दृष्तिणा, आहार भेषज का इन तीनों में महान् अन्तर हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि संपन्न व्यक्तियों से वैद्यों को दृष्तिणा अच्छी मिलती थी, उनका आहार भी उच्च कोटि का होता था तथा उनके लिए औषध भी अच्छी दी जाती थी। आर्थिक स्थिति के निम्नवर्गों में क्रमशः इनमें कभी होती जाती थी। उस समय चिकित्सा अर्थप्रधान होने के कारण गरीबों को बहुत कष्ट था। इसका उल्लेख इ्स्मिंग ने अपने यात्रा-विवरण में भी किया है। वैद्यों की दृष्तिणा का उल्लेख अन्य प्रसंगों में भी है। (शा०, रेवती०, जात०) वैद्यों के लिए अर्थ और यश की प्रमुखता थी (भिषजामर्थ-यशसी-खि॰ १) अधिपति, राजा (सू. २८१६), राजमात्र (रेवती०) तथा राजोपम (खि० ५) शब्दों का भी प्रयोग देखने में आता है।

## भौगोलिक स्थिति

विभिन्न प्रसंगों में अनेक भौगोलिक नामों का उक्लेत हुआ है। कनखल का विशेष रूप से उक्लेख हुआ है, संभवतः वहीं इस ग्रन्थ की रचना हुई हो।

<sup>े</sup> १. अविशेषेण बाधन्ते सर्वे सर्वान् नरान् गदाः । विशेषस्तु महान् दृष्टो दिवणाद्दारभेषजे ॥—स्० २३।३१ १० आ०

देशानुसार आहारयोजना के प्रसंग में काश्मीर, चीन, अपरचीन, बाह्लीक, काशी, अंग, वंग, किंग आदि नाम आये हैं। देशसात्म्याध्याय (खि॰ २५) में देश के विभिन्न प्रदेशों के नाम परिगणित हैं। कुरु चेत्र का विशेष रूष से उल्लेख है जिससे इसका महत्त्व सूचित होता है। मध्यदेश से सौ योजन कुरु चेत्र की स्थित बतलाई गई है। मध्यदेश की समृद्धि का भी वर्णन है जिसमें यह कहा गया है कि वहाँ के लोग भोजन के सुखी हैं। संभवतः उउजयिनी मध्यदेश का केन्द्र था। पूर्व और दिखण के प्रदेशों का विस्तार से उल्लेख है। 'मगधासु महाराष्ट्रम्' यह वाक्य महत्त्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि संभवतः उस समय ग्रगध-साम्राज्य महाराष्ट्र तक क्याप्त था।

शक, यवन, पह्नव, तुपार, कम्बोज, हूण आदि विदेशी जातियों का भी उल्लेख है (रेवती॰)। प्रसव के बाद विदेशी म्लेच्झ जातियों में रक्त, मांसरस तथा कन्दमूलफल प्रस्ताओं को देने की परम्परा है (खि॰ १९।३४)। इससे विदेशी म्लेच्झ-जातियों का अस्तिस्व सूचित होता है।

## शास्त्रीय पक्ष

शास्त्रीय विचारविमर्श के क्रम में निम्नांकित आचार्यों का उल्लेख हुआ है :-

| १. भार्गव प्रमति   | ९. माठर             |
|--------------------|---------------------|
| २. वार्योविद       | १०. आत्रेय पुनर्वसु |
| ३. काङ्कायन        | ११. पाराश्चर्य      |
| ४. कृष्ण भारद्वाज  | १२. कौत्स           |
| ५. राजर्षि दारुवाह | १३. बृद्धकाश्यप     |
| ६. हिरण्याच        | १४. वैदेह जनक       |
| ७. वैदेह निमि      | ૧૫. મેਲ             |

८. सार्य

इस सूची में चरकसंहिता में निर्दृष्ट अनेक आचायों के नाम है। राजर्षि दाखाह का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह ध्यान देने की बात है कि प्रायः सभी संहिताओं में एक राजर्षि अवश्य है। सुश्रुतसंहिता में तो दिवोदास स्वयं राजर्षि हैं, चरक-संहिता में काशिपति वामक तथा वायोंविद, भेलसंहिता में नम्नजित् तथा काश्यप-संहिता में दाख्वाह तथा वायोंविद का उल्लेख महस्वपूर्ण है। इन सभी के मत भी उद्शत किये गये हैं जिससे इनके वैदुष्य एवं आचार्यत्व का बोध होता है।

कारयपसंहिता में मुख्यतः चरक और सुश्चत के विचार मिलते हैं। प्रकृतिवर्णन, ३६० अस्थियाँ, मन का लचण, नौ द्रव्य, लोकसम्मित पुरुष, दश प्राणायतन, अञ्जलप्रमाण आदि विषय चरकानुसार हैं। १०७ सम, आठ प्रकृति, आज रसायन आदि प्रकरणों में सुश्चत का अनुसरण किया गया है। भेलसंहिता में १८ कुष्टों में नौ

साध्य और ९ असाध्य कहे गये हैं, यही विचार इस संहिता में भी हैं। कुछ विशिष्ट तथ्य भी मिलते हैं यथा पाँच हृदय और षट्कोश शरीर (शा०)। षट्कोश षट्काय ही है जो बौद्धधर्म में प्रतिपादित है।

इस संहिता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कौमारमृत्य है अतः आयुर्वेद के आठों अंगों में कौमारमृत्य को आद्य अंग कहा गया है। वालकों के शारीर, निदान, चिकित्सा का विस्तार से वर्णन है। दन्तजन्मिक, लेहप्रकरण, फक्कचिकित्सा, जातहारिणी, भूपकल्प आदि विषय विशिष्ट हैं। निम्नांकित तथ्य अवलोकनीय हैं:—

- स्वेद अष्टविध कहा गया है (सू० २३) जब कि चरकसंहिता में त्रयो-दशविध है।
- २. कर्णवेध का उल्लेख है (सु० २१)
- औषध और भेषज में अन्तर बतलाया गया है। पहला युक्तिव्यपाश्रय और दूसरा दैवव्यपाश्रय का नाम दिया गया है।
- ४. भेल के समान प्लीह-हलीमक चिकित्सा स्वतन्त्र अध्याय में वर्णित है।
- प. राजयच्मा में वर्धमान-पिष्पली का विधान है।
   इस रोग में ल्युन का प्रयोग भी विहित है।
- ६. आतुरालय के लिए अरिष्टागार शब्द है ( क॰ १ )।
- ७. करपस्थान में एकल द्रव्यों के कर्षों का वर्णन है यथा लशुनकरूप, कटुतैलकरूप, शतपुष्पा-शतावरीकरूप। नेत्ररोगों में उपयोगी छः द्रव्यों (चचुःया, पुष्पक, हरीतकी, रोचना, रसाजन, कतक) का करूप षट्कर अध्याय में किया गया है। लशुन स्त्रियों के लिए हितकर और लावण्यवर्धन कहा गया है।
  - ८. पञ्चविध कषाय-कल्पना के स्थान पर सप्तविध कल्पना है। इसमें चूर्ण और अभिषव दो कल्पनायें विशेष हैं (खि॰ ३)। मान के सम्बन्ध में उस समय प्रचितत तुलामान को स्वीकृत किया गया है (खि॰ ४)।
  - ९. औषधिवज्ञान के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया गया है। मात्रा तथा आदर्श औषधद्वव्य का भी विधान है। वही द्वव्य उत्तम कहा गया है जो प्रयोग करने पर व्याधिवीर्य को नष्ट कर दे किन्तु रोगी के बल को ज्ञति न

कौमारसृत्यमष्टानां तन्त्राणामाद्यमुच्यते ।
 आयुर्वेदस्य महतो देवानामिव हृव्यपः ॥—वि० १।१०

२. वारभट ने लशुन के साथ पलाण्डु का इस प्रसंग में वर्णन किया है। शकांगनाओं के लिए वह लावण्यवर्धक कहा गया है।

पहुँचावे । औषघों के नाम-रूप, गुणकर्म, मात्रा, बल, विधान तथा प्रयोग की जानकारी अपेवित है तभी कोई भेषजशास्त्रकोविद समझा जा सकता है। सुश्रुत के दृष्यगर्गों का अनुसरण किया गया है।

१०. आहार को महाभैषज्य कहा गया है (खि०४); यूष ७५ प्रकार के वर्णित हैं।

99. सूतिकारोग ६४ प्रकार का कहा गया है जिसकी चिकित्सा में तद्विद्य भी घवड़ा जाते हैं, परतन्त्रशिचितों की बात ही क्या है।

१२. सुश्रुतसंहिता में जिस प्रकार अन्त में रसदोष-प्रविभाग है उसी प्रकार खिळस्थान (अ०६) में यह विषय विस्तार से वर्णित है। रसों और दोषों के अनेक अवान्तर भेद कर उनकी संख्या हजारों हो गई है।

- १३. अम्लिपित (खि० १६) का वर्णन है। इसे 'छुक्तक' भी नाम दिया गया हैं (खि० १६।४२)। यह कहा गया है कि यह रोग अधिकतर आन्ए देश में होता है अतः उस स्थान का परित्याग कर देशान्तरगमन करना चाहिए (खि० १६।४५)। इसी प्रकरण में प्राकृत पाचनकर्म का वर्णन किया गया है<sup>३</sup>।
- १४. नवायस का शोध में प्रयोग है जब कि सुश्रुत ने इसका उल्लेख प्रमेहिपिडका-प्रकरण में किया है।

१५. गूलरोग-चिकित्सा का पृथक् अध्याय ( खि॰ १८ ) है।

१६. त्रिसमा गुटिका का विधान है जिसमें हरीतकी, शुल्ठी और गुढ समभाग होते हैं (खि॰ १७।३८)। गुप्त-उत्तरगुप्त काल में यह औपध बहुत प्रचित्त धी जिसका उन्नेख चीनी यात्री इस्सिंग (६०१-६९५ ई०) ने अपने यात्रा-विवरण में किया है।

- यन्नातुरवलं हन्ति व्याधिवीर्यं निहन्ति च ।
   तदेवास्यावचार्यं स्थादाव्याध्युच्छेददर्शनात् ॥—खि० ३।६३
- २. तद्विदामिप संमोहो भिषजामुपजायते । किं पुनर्येऽल्पमतयः परतन्त्रोपशिचिताः ॥—खि० १९।१५
- अन्यापन्ने त्विष्ठाने जाग्रतः स्वपतोऽिष वा ।
   प्रेर्यमाणः समानेन प्रश्वासोच्छ्वासयोगतः ॥
   धम्यमान उदानेन सम्यक् पचित पात्रकः ।—िख० १६।१२-१३
- 8. A Pill called San-teng (the equal mixture of the three) is also good for Curing several sicknesses and not difficult to obtain.

<sup>-</sup>Itsing: A record of Buddhist Practices, page 134.

१७. नीलस्पन्द, शुकनासा आदि औषधद्रव्यों का उल्लेख है जो चरक के बाद प्रचलित हुई। एरण्डतेल का बहुशः प्रयोग है। गुप्तकाल में यह मृदुिवरेचन में सर्वोत्तम माना जाता था। चरक ने चतुरंगुल को श्रेष्ठ मृदुिवरेचन कहा है। लशुन को काश्यपसंहिता में पञ्चरस तो माना है किन्तु भावप्रकाश की मान्यता से इसमें थोड़ा अन्तर है।

# भाषा एवं शैली

'पञ्जन' शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है (सू० २४ तथा उदावर्त चि०)। 'पञ्जावदान' शब्द भी है (सू० २८।५)। 'अवदान' ग्रन्थ बौद्धधर्म में प्रसिद्ध हैं यथा दिन्यावदान, अवदानशतक आदि।

यधि रेवतीकरपाध्याय का प्रारम्भिक गद्य प्राचीन शैली का मालूम होता है तथापि यह ग्रन्थ की प्राचीनता का प्रमाण नहीं हो सकता । अभिज्ञानशाकुन्तल में भी एक वैदिक छन्द का प्रयोग हुआ है जो गुप्तकालीन रचना मानी जाती है।

'शूदा' और 'महाशूद्धी' दोनों शब्दों का साथ प्रयोग है। प्रथम शब्द सामान्यतः जातिवाचक तथा द्वितीय शब्द वर्गविशेष का बोधक है। ये दोनों शब्द कात्यायनकृत वार्तिक 'शूदा चामहत्पूर्वा जाती' के अनुसार निष्पनन हैं।

# वृद्धजीवक का काल

वृद्धजीवकीय तंत्र (कश्यपसंहिता) के काल पर अब सरलता से विचार किया जा सकता है। कुछ विद्वान संहिताओं की प्राचीनता की पृष्ठभूमि में इसे भी पुनर्वसु आत्रेय आदि की रचनाओं के समकच रखते हैं किन्तु वस्तुतः इसमें ऐसी प्राचीनता की कोई भलक नहीं मिलती। भगवान् बुद्ध के समकालीन इन्हें मानना चाहिए और इस प्रकार मूल कश्यपसंहिता का काल, छठी शती ई० पू० होगा। संभवतः शल्यच्च जीवक से पार्थक्य करने के लिए इसे 'वृद्ध' विशेषण दिया गया। बुद्ध के आविभावकाल में ब्राह्मणधर्म की प्रधानता थी, जैनधर्म का उदय हो चुका था और बुद्ध के उपदेशों का प्रचार हो रहा था। यही स्थिति इस प्रक्थ में मिलती है। नावनीतक में काश्यप तथा जीवक दोनों का उन्नेख होने से तीसरी-चौथी शती से पूर्व यह प्रक्थ अवश्य प्रसिद्ध था।

१. प्रण्डतैलं मृद्विरेचनानाम् —अ० सं०

तुल्ना करें :—रसोऽस्य बीजे कटुको नाले लवणितक्तकौ ।
 पत्राण्यस्य कषायाणि विपाके मधुरं च तत् ॥—लश्चनकल्प
 'कटुकश्चापि मूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः ।
 नाले कषाय उद्दिष्टो नालाग्रे लवणः स्मृतः ॥
 बीजे तु मधुरः ग्रोक्तो रसस्तद्गुणवेदिभिः ।—भावप्रकाशः, हरीतक्यादि, २२०

दूसरे स्तर के तथ्य उत्तरगुप्तकालीन मिलते हैं। हर्षवर्धन सूर्यपूजक था तथा मध्यदेश का निवासी था। इस्मिंग के यात्राविवरण में जो स्थिति अंकित की गई है वही स्थित इसमें मिलती है'। षष्ठीपूजा का प्रचार भी उस समय था। शैव, शाक्त तथा तान्त्रिक सम्प्रदाय भी प्रचलित थे। स्कन्द-पूजा भी प्रचलित थी। मातंगी विद्या का उन्नेख वाम्भट ने भी किया है। वाम्भट और हर्षचरित की स्थिति से इसकी बहुत समानता है। सुश्चत ने बालप्रह नौ माने हैं किन्तु कश्यप और वाम्भट दोनों में प्रहों की संख्या वारह है। कुलक्रमागत ज्ञान का संमान इस काल में था। हर्षचरित में कुलक्रमागत वैद्य है, कश्यपसंहिता में भी लिखा है—'वैद्यो वैद्यकुले जातः (संहिताकल्प), तीर्थागतज्ञानविज्ञान (वि०१।५)।

विदेशियों में शक, हूण का उन्नेख है। शकों का उच्छेद गुप्तों ने किया किन्तु हूण उत्तरगुष्तकाल तक बने रहे। सम्भवतः 'म्लेच्छ' शब्द का प्रयोग हूणों के लिए हुआ है। गुष्तकाल में कुमारभुत्या की विशेष उन्नति हुई थी। कुमारभुत्याकुशल वैद्यों का उन्नेख कालिदास की रचनाओं में मिलता है। 'काश्यप' नाम भी कौमार-भुत्यविशेषज्ञ के लिए प्रसिद्ध हो गया था। 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' में दुष्यन्तपुत्र भरत का भरणपोषण काश्यप के आश्रम में हुआ था जिन्होंने अपराजिता-बन्धन के हारा उसकी रचा का विधान किया था।

संभवतः ऐसे ही वातावरण में बात्स्य ने इस संहिता का प्रतिसंस्कार किया। अतः उसका काळ छठी या ७ वीं शती मानना चाहिए। वह वत्सदेश, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, निवासी प्रतीत होता है। यह इस आख्यान से भी प्रमाणित होता है कि उसने यह छुप्त तन्त्र अनायास यच से प्राप्त किया। यह ज्ञातन्य है कि अनायास यच का (स्थान कौशाम्बी था (कौशाम्ब्यां चाप्यनायासो भदिकायां च भदिक:—पञ्चरचा)।

## जीवक

वृद्धजीवक के प्रसंग में जीवक का भी विचार कर लेना चाहिए। जीवक की एक संज्ञा 'कुमारभच्च' है जिससे यह अम हो जाता है कि यह वही जीवक है जो

<sup>3.</sup> If it be necessary to consult some famous physicion in Loyang, the eastern capital, then the poor and needy are (on the ground of expense) cut off fom the cord of life, when it is a case of gathering the best herbs from the western field the parentless and helpless will lose their way.

<sup>-</sup>Issing: A Record of Buddhist practices, page 134

कौमारशृत्य का विशेषज्ञ था' किन्तु वस्तुतः यह संज्ञा कुमार द्वारा शृत (पालित) होने के कारण पड़ी जो आगे निर्दिष्ट आख्यान से स्पष्ट हो गया। जीवक की लिखी कोई संहिता उपलब्ध नहीं होती किन्तु इसके सम्बन्ध में परम्परागत आख्यानों से इसके अद्भुत व्यक्तित्व, ओषधिज्ञान, चिकित्साकौशल, शल्यद्यत्वता, मेधाविता, उदारता, धर्मप्रवणता आदि गुणों का पता चलता है जिससे यह अनुमान होता है कि तचिशला विश्वविद्यालय का एक योग्यतम स्नातक होकर अपने सतत अध्यवसाय एवं अभ्यास से उसने चिकित्साचेत्र में देशविदेश में ख्याति अर्जित की। जीवक के आख्यान से पता चलता है कि तक्कालीन तचिशला विश्वविद्यालय में आयुर्वेद के सभी अंगों के उत्तम शिचण की व्यवस्था थी जिससे आकृष्ट होकर दूर-दूर से छात्र वहाँ पहुँचते थे। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी ज्ञात होता है कि उस समय उस विश्वविद्यालय में आत्रेय नामक शल्यविशेषज्ञ प्राध्यापक थे जो कपालमेदन आदि शल्यकर्मों का शिचण देते थे।

जीवक के जीवन के सम्बन्ध में महावग्ग नामक बौद्ध प्रन्थ में निम्नांकित विवरण मिलता है :—

राजगृह ( वर्तमान राजगिर-पटना जिला ) में शालावती नाम की किसी वेश्या के द्वारा सद्यः प्रसत बालक को दासी ने शर्ष ( छाज ) में रखकर बाहर फेंक दिया। राजकुमार अभय उसे देखकर महल में ले आया तथा दासी द्वारा इसका पालन-पोषण किया। 'उत्सृष्टोऽपि जीवति' ( छोड़ा हुआ या फेंक दिया जाने पर भी जीवित है।) इस न्युत्पत्ति के अनुसार इसका नाम जीवक हुआ तथा राजकुमार द्वारा पालन-पोषण किया जाने के कारण पाली भाषा के अनुसार इसका नाम कु (को) मारभच्च ( कौमारभृत्य, कुमारभृत ) भी हो गया । उसके बाद कालक्रम से वृद्धि को प्राप्त होकर जीविका की दृष्टि से विद्याध्ययन के लिए राजकुसार के बिना कहे ही उसने तन्नशिला जाकर वहाँ के किसी प्रसिद्ध वैद्य से सात वर्ष तक वैद्यक-विद्या का अभ्यास किया । सात वर्षों तक निरन्तर श्रम करने पर भी जब शास्त्र का कहीं अन्त न मिला तब उसने अपने गुरु से पूछा आचार्य ! कब इस शिल्प का अन्त जान पहेगा ? आचार्य ने कहा-भन्ते ! खनती लेकर तज्ञशिला के योजन-योजन चारों और घूमकर जो अभैषज्य देखो उसे ले आओ। जीवक ने वैसा ही किया और ठौटकर बोला— आचार्य! मैं चारों ओर घूम आया किन्तु कुछ भी अभैषज्य नहीं देखा। (इससे स्पष्ट होता है कि उसने समस्त ओषधियों के नाम-रूप-गुण-कर्म-प्रयोग का ज्ञान प्राप्त कर लिया था 'नानीपिधभूतं जगित किंचिद् वर्त्तते' यह सिद्धान्त हृदयंगम कर लिया

डल्हण ने कौमारभृत्य-विशेषज्ञों में पर्वतक, बन्धक, जीवक आदि का उन्नेख किया है (सु० कु० १।३)। संभव है, जीवक से उसका अभिप्राय वृद्धजीवक से हो।

था )। विद्यासमाप्ति के बाद आचार्य ने पाथेय वाँधकर उसे बिदा किया और वह वहाँ से छौट आया। मार्ग में साकेत ( अयोध्या ) पहुँच कर सात वर्षों से शिरोवेदना से पीड़ित किसी सेठानी के घर पहुँच कर उस तरुण वैद्य ने घृत-नस्य आदि औषधियों से उसको स्वस्थ कर दिया तथा सत्कार में मिले हुए धन, दास तथा रथ आदि लेकर राजगृह पहुँचा । वह अर्जित धन पोषण के प्रत्युपकार रूप में उसने राजकुमार अभय को देना चाहा परन्तु उसने अस्वीकृत करके उसका सम्मान किया तथा राजप्रासाद के अन्दर ही उसका निवासस्थान बनवा दिया। इसके बाद मगध के राजा विभ्विसार का तीव्र भगन्दररोग उसने एक ही छेप में अच्छा कर दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसका ५०० सियों के आभूषणों से सत्कार करके उस तरुण जीवक को अपने अन्तः पुर में रहने वाले प्रमुख बौद्ध भिन्नुओं की भी चिकित्सा की अनुमति प्रदान की। फिर सात वर्षों से शिरोवेदना से पीड़ित एक सेठ को किसी औषधि से संज्ञाहीन करके कपाल का भेदन करके उसमें से दो क्रमियों को निकाल-कर पुनः कपाल को सीकर कुछ दिनों में उसे स्वस्थ करके उससे सत्कार रूप में बहुत-सा धन प्राप्त किया। उसके बाद राजाज्ञा से वाराणसी आकर आन्त्रग्रन्थि रोग से पीड़ित किसी सेठ के लड़के के पेट का भेदन करके उसको स्वस्थ किया। उस सेठ ने भी उसका धन द्वारा बहुत सत्कार किया । उसके बाद राजा की आज्ञा से उज्जयिनी के राजा प्रचोत के पाण्डुरोग को घृत प्रयोग द्वारा शान्त करने के लिए पहुँचा। घृत न पीने की इच्छा वाले राजा को जब उसने कपायरूप से घृत का पान करा दिया तो उसे वमन हो गया। तब राजा के डर से पहले से ही तैयार की हुई हथिनी पर सवार हो भाग कर राजगृह लौट आया । औषधप्रयोग द्वारा वमन होने से स्वस्थ हुए राजा ने जीवक के लिए शिबिदेश (मध्य पंजाब) में होनेवाले मगुचर्म आदि की भेंट भेजी। फिर आनन्द की सूचना से रुग्ण हुए भगवान बुद्ध को जीवक ने विरेचन के प्रयोग से स्वस्थ किया। प्रद्योत और वाराणसी के राजा द्वारा दिये हुए मृगचर्म, कम्बल आदि जीवक ने भिचुओं के लिए भगवान् तथागत को अपित कर दिया।

तिब्बतीय गाथाओं के अनुसार विश्विसार द्वारा भुजिष्या में उत्पन्न हुए पुत्र को माता ने एक टोकरी में रखकर फेंक दिया। उस बालक का राजकुमार अभय ने पालन-पोषण किया इसल्यि उसका नाम कुमारमृत (भृत्य) हो गया। वह भैषज्यविद्या का अभ्यास करके राजकुमार की आज्ञा से कपालभेदन आदि शल्यतन्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए तच्चशिला पहुँचा। वहाँ शल्यतन्त्र के परम विद्वान आत्रेय से शिचा प्रहण करके शल्यतन्त्र में अत्यन्त निपुण हो गया तथा अपने गुरु आत्रेय से भी बद गया। ई० पू० ४५० में लिखित बुद्ध बोष कृत धम्मपद्-व्याख्या में जीवक द्वारा ५०० भिन्नुओं सहित भगवान बुद्ध के भोजन तथा बुद्ध के पादवण की चिकित्सा



चित्र सं०

जीवक का आम्रवन जहाँ सम्भवतः उनका चिकित्सालय भी था।

का निर्देश है। इसके अतिरिक्त सतीगुम्बजातक, संकिच्चजातक तथा चुल्छ हंसजातक आदि में भी जीवक का निर्देश है।

उसने कभी अम्बपाली नामक उद्यान में बिहार बनवाकर १२५० भिन्नुओं के सिहित बुद्ध को निमंत्रित करके उनका सत्कार किया। राजगृह के श्रीगुप्तपरिखा में उसने किसी स्तूप का निर्माण किया था। इस जीवक ने विम्बिसार के पुत्र अजात-शत्रु को बुद्ध के दर्शनों के लिए प्रेरित किया था इत्यादि अन्य भी इस सम्बन्ध की बहुत सी आख्यायिकायें जातक आदि बौद्ध प्रन्थों में मिलती हैं। जीवक ने अपने घर के समीप श्रीगुप्तपरिखा में एक उद्यान तथा बुद्ध का ब्याख्यानचत्वर बनवाया था। गृहचत्वर, बृज्ञ आदि के अवशेष—चिह्न बहाँ आज भी विद्यमान हैं।

उपर्युक्त वर्णन के अनुसार प्रसिद्ध जीवक नामक शल्य-वैद्य बुद्ध तथा विम्विसार के समकालीन ६ठी शती में हुआ सिद्ध होता है।

जीवक ने संभवतः कोई ग्रन्थ नहीं लिखा, अपने अपूर्व चिकित्साकोशल से अगणित मानवों को जीवन ग्रदान कर अपनी अभिधा सार्थक की।' संभव है, कोई ग्रन्थ लिखा भी हो जो आज उपलब्ध न हो और बौद्धधर्म के साथ-साथ पार्श्ववर्ती देशों में पहुँच गया हो। थाइलैंड की वैद्य-परंपरा के प्रवर्तक 'कुमारभच्च' माने जाते हैं। वह जीवक ही हो सकते हैं।

शस्यविद् जीवक ने तरुणावस्था में ही विद्याध्ययन समाप्त कर अपने कार्यकौशल से स्याति प्राप्त कर ली। कौमारशृत्य के विशेषज्ञ जीवक इससे कुछ अधिक वय के होंगे अतः उन्हें बृद्धजीवक कहा गया।

# खरनादसंहिता

खरनाद या खारनादि संहिता के उद्धरण विभिन्न टीकाओं में उपछब्ध होते हैं। चक्रपाणि, विजयरचित, निश्चलकर, वाचरपित, अरुणद्त्त, इन्दु, हेमादि तथा शिवदास सेन ने इस संहिता के वचन उद्धत किये हैं। अष्टांगसंग्रह के व्याख्याकार इन्दु ने छिखा है कि खरनादसंहिता भट्टारहरिचन्द्रकृत सुनी जाती वह चरक की प्रतिविग्वरूप ही है। ' 'सुनी जाती है' इस शब्द पता चलता है कि इन्दु के काल में यह संहिता

१. इस्सिंग के काल ( ७वीं शती ) में भी वह धन्यन्तिर के समान वैद्यविद्या का प्रतीक बना या। इस्सिंग ने अपने यात्रा-विवरण ( पृ० १३३ ) में लिखा है— Each man is himself the king of physicians and any one Can be Jivaka.

२. या च खरनादसंहिता भट्टारहरिचन्द्रकृता श्रूयते, सा च चरकप्रतिबिम्बरूपैव लच्यते ।—इन्दु, अ० सं०, क० ८ ।

भहारहिरचन्द्रकृत जानी जाती थी। केशवकृत सिद्धमन्त्र में खारनादि का मत उद्धत है। वोपदेव ने इस ग्रन्थ की 'प्रकाश' व्याख्या में भी उसके मतों को उद्धत किया है। संभवतः एक ही संहिता महाराष्ट्र में खारनादि और बंगाल में खरनाद के नाम से प्रसिद्ध थी। 'खरनादन्यास' नामक इसकी व्याख्या का गिलगिट में पता चला था। गोडे ने इस संहिता का काल ६५० ई० तथा व्याख्या का काल ८५० ई० निश्चित किया है।' किन्तु दृढबल द्वारा निर्दिष्ट (च. चि. २८।६६) होने से उसके पूर्व का प्रतीत होता है।

# विश्वामित्रसंहिता

इस संहिता के उद्धरण चक्रपाणि की चरक-व्याख्या (सू० २७) और सुश्रुत-व्याख्या (सू० १४) दोनों में मिलते हैं। शिवदास ने चक्रदत्त की टीका (अशोंधिकार) में निम्नांकित रलोक उद्धत किया है जिससे विश्वामित्रसंहिता में द्रव्यगुण-संवन्धी उपयोगी सामग्री का अनुमान होता है:—

> 'श्वेतपुष्पः कृष्णपुष्पो रक्तपुष्पस्तथैव च। पीतोऽन्योऽपि वरस्तेषु कृष्णपुष्पः प्रकीर्त्तितः॥

यह वर्णन मुष्कक का है। हेमादि, निश्चलकर और डल्हण ने भी इस संहिता को उद्धत किया है।

दारुवाह या दारुकसंहिता—जेजाट, चक्रपाणि, अरुणदत्त और निश्चलकर ने इसे उद्धत किया है।

भारद्वाजसंहिता (चक्र०) और अश्विनीकुमारसंहिता (चक्र०, चन्द्रट, निश्चल) के अस्तित्व का भी पता चलता है। अब तक जिन संहिताओं का वर्णन किया गया सुश्चत को छोड़ वे सभी कायचिकित्सा प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त, अंगक्रम से निम्नां- कित संहिताओं का अस्तित्व यत्र-तत्र उपलब्ध उनके उद्धरणों से प्रमाणित होता है:—

#### शल्य

१. औषधेनवतन्त्र

२. औरभ्रतन्त्र

३. पोष्कलावत तन्त्र

४. वैतरजतन्त्र

५. वृद्धभोजतन्त्र

६. कृतवीर्यतन्त्र

७. भोजतन्त्र

८. करवीर्यतन्त्र

९. गोपुररचिततन्त्र

१०. भालुकितन्त्र

११. कपिछतन्त्र

१२. गौतमतन्त्र

R. P. K. Gode: ABOI, xx, Pt I, P. 97-102; Pt IV, P. 49-62.

#### शालाक्य

१. विदेहतन्त्र

२. निमितन्त्र

३. कांकायनतन्त्र

४. गार्ग्यतन्त्र

५. गालवतन्त्र

६. सात्यकितन्त्र

८. शौनकतन्त्र

७. भद्रशौनकतन्त्र

९. करालतन्त्र

१०. चत्रुष्यतन्त्र

११. कृष्णात्रेयतन्त्र १२. कात्यायनतन्त्र

## कौभारभृत्य

१. वृद्धकश्यपसंहिता

२. कश्यपसंहिता ( वृद्धजीवकतन्त्र )

३. पर्वतकतन्त्र

#### ४. बन्धकतन्त्र

५. हिरण्याचतन्त्र

६. कुमारतन्त्र

#### अगदतन्त्र

१. वृद्धकाश्यपसंहिता

२. काश्यपसंहिता

३. सनकसंहिता

४. लाट्यायनसंहिता

५. आलम्बायनसंहिता

६. उशनः संहिता

७. बृहस्पतिसंहिता

८. गरुडसंहिता

### वाजीकरण

१. कुचुमारतन्त्र'

इस स्ची से अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्येक अंग पर अनेक संहितायें निर्मित हुई थी और इस प्रकार एक विस्तृत वाङ्मय का विशाल कोश प्रस्तुत हुआ था। यह प्रक्रिया सौ दो सौ वर्षों की नहीं, लगभग १५०० वर्षों तक चली किन्तु उसके बाद ज्यावहारिक दृष्टि से यह अनुभव किया जाने लगा कि चिकित्सकों के लिए एक ऐसी संहिता बने जिसमें सभी अंगों का सार समाहित हो। गुप्तकाल में निज तथा आतुरालयोय चिकित्सा-ज्यवस्था का विस्तार होने के कारण यह आवश्यक हो गया था। इसी परिस्थिति में आठों अंगों का सार समाहत कर वाग्भट ने युगानुरूप संहिता की रचना की जिसका नाम यथार्थतः 'अष्टांगसंग्रह' रक्खा। उसका भी थोड़ा और संचेप कर वाग्भट द्वितीय ने अष्टांगहृद्य की रचना की। वाग्भट की शैली भविष्य के लिए आदर्श बन गई और हजारों वर्षों से आज तक इसी के समान चिकित्सकोपयोगी संहिताओं का निर्माण होता रहा। इस क्रान्तिकारी पदन्यास के कारण बाग्भट बृहन्नयी में स्थान पा गये और उनकी संहिता अत्यन्त लोकप्रिय हुई। चरक, सुश्चत और

, पं० गणनाथ सेन,

प्रत्यच्चशारीरम्

,, पं० हरिप्रपन्न शर्मा,

रसयोगसागर

देखें :—उपोद्धात पं० हरिशास्त्री पराइकरकृत, अष्टांगहृदय

वाग्भट यही तीन संहितायें प्रचलन में रहीं और शेष संहितायें उपयोग में न आने के कारण क्रमशः कालकविलत हो गई।

#### वाग्भर

भारतीय वाङ्मय में अनेक वाग्मटों का अस्तित्व है किन्तु आयुर्वेद के चेत्र में निग्नांकित चार वाग्भट विदित हैं:—

१. वृद्धवाग्भट

२. मध्यवाग्भट

३. लघुवाग्भट

४. रसव।ग्भट<sup>२</sup>

इनमें मध्यवाग्भट का उल्लेख एक-दो प्रन्थों के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं मिलता यद्यपि इसका अस्तित्व उद्धरणों के आधार पर सिद्ध होता है। निश्चलकर ने चक्रदत्त की रत्नप्रभा व्याख्या में इसके अनेक वचन उद्धत किये हैं। रसवाग्भट अर्थात् रसरत्नसमुच्चय के कर्त्ता वाग्भटनामधारी आचार्य का वर्णन रसशास्त्र-प्रकरण में किया जायगा। अतः इस प्रकरण में वृद्ध वाग्भट तथा लघु वाग्भट इन दो का विचार किया जायगा।

## बृद्ध वाग्भट या वाग्भट प्रथम

अष्टांगसंग्रह के रचियता वृद्ध वाग्भट या वाग्भट प्रथम नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अनेक प्राचीन संहिताओं का आधार लेकर युगानुरूप ग्रन्थ बनाया। ये प्राचीन संहितायें एक-एक अंग का मुख्यतः प्रतिपादन करती थीं जिससे सभी व्याधियों की चिकित्सा का ज्ञान किसी एक संहिता के पढ़ने से साध्य नहीं था और समय को देखते हुये सभी संहिताओं का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव भी नहीं था। इसके अतिरिक्त, विषय भी सम्यक् रूप से व्यवस्थित नहीं होने तथा एक ही बात प्रत्येक संहिता में बार-बार आने से व्यर्थ समय लगता था। तन्त्रकारों में परस्पर वेमत्य के कारण पाठक के मन में आन्ति भी होती थी। अतः इन दोषों का परिहार करते हुए चिकित्सोपयोगी एक ऐसी संहिता की आवश्यकता थी जिससे सभी अंगों का व्यावहारिक ज्ञान अल्पतम समय में सुविधा से प्राप्त हो सके। इस आवश्यकता की पृत्तिं वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह की रचना हारा की।

दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वाग्भट-कृति की यह है कि आर्ष संहिताओं

- चरकः सुश्रुतश्चेव वाग्भदश्च तथापरः ।
   सुख्याश्च संहिता वाच्यास्तिस्न एव युगे युगे ॥
   अत्रिः कृतयुगे वैद्यो द्वापरे सुश्रुतो मतः ।
   कलौ वाग्भदनामा च गरिमात्र प्रदृश्यते ॥—हारीतसंहिता
- २. कुछ लोग इन चारों को एक ही व्यक्ति की कृतियाँ मानते हैं।
- है. तेषामेकैकमन्यापि समस्तव्याधिसाधने ।। प्रतितन्त्राभियोगे तु पुरुषायुषसंचयः । भवत्यध्ययनेनैव यस्मात् प्रोक्तः पुनः पुनः ॥

की तुलना में इसने सामान्य मानवीय कृतियों के महत्व की ओर लोक का ध्यान आकृष्ट किया। इसके पूर्व लोग प्राचीन आर्ष संहिताओं को ही प्रमाण मानते थे और किसी लौकिक समसामयिक विद्वान की श्रेष्ठ कृति को भी अनार्ष कहकर तिरस्कृत कर दिया जाता था। गुप्तकाल में मानवीय मूल्यों का पुनस्त्थान हुआ जिसकी झलक कालिदास के 'पुराणामित्येव न साधु सर्वम्' में मिलती है। वाग्भट भी युगधर्म में पीछे नहीं रहे और मानवीय कृतियों के महत्व का जयधेप किया। लोकपंक्ति (लोक) पर चलनेवाले लोग पुरानी वस्तु का अन्धानुसरण करते हैं जब कि विद्वान

तन्त्रकारैः स एवार्थः क्वचित् कश्चिद् विशेषतः । तेऽर्थप्रत्यायनपराः वचने सर्वतन्त्राण्यतः प्रायः संहत्याष्टाङ्गसंग्रहः । अस्थानविस्तराचेपपुनस्वत्यादिवर्जितः हेत्छिङ्गीषधस्कन्धत्रयमात्रनिबन्धनः विनिगृहार्थतस्वानां प्रदेशानां प्रकाशकः॥ स्वान्यतन्त्रविरोधानां भूयिष्टं विनिवर्त्तकः। युगानुरूपसन्दर्भो विभागेन करिष्यते ॥ नित्योपयोगेऽदुर्बोधं सर्वाङ्गव्यापि भावतः। संगृहीतं विशेषेण यत्र कायचिकित्सतम्(॥ न मात्रामात्रमप्यत्र किञ्चिदागमवर्जितम् । तेऽर्थाः स ग्रंथवन्धश्च संचेपाय कर्मोऽन्यथा ॥—सू० १।१५-२२ पूर्वोक्तमेव बदता किमिवोदितं स्याच्छ्दालुतुष्टिजननं न भवत्यपूर्वम् । संचित्तसंशयितविस्तृतविष्रकीर्णः कृत्स्नोऽर्थराशिरिति साधु स एव दृष्टः ॥ आयुर्वेदोद्धेः पारमपारस्य प्रयाति कः। विश्वत्याध्यौषधिज्ञानसारत्स्त्वेप समुच्चितः ॥ -उत्तर० ५०।१३४-१३५

समृत्वेदमुदितं पूर्वं अरवेदानीं द्वयोः पुनः।
समर्तुः श्रोतुश्च सुतरां अद्धातुं कस्य युज्यते ॥
अथवा श्रुतमप्येतत् समर्तुरेव कमागतम्।
अभिधातृविशेषेण किं तथापि प्रयोजनम् ॥
अर्ध्वमेति मदनं त्रिवृताधो वस्तुमात्रक इति प्रतिपाद्ये।
मद्विधो यदि वदेदथवात्रिः कथ्यतां क इव कर्मणि भेदः॥
साध्वसाध्वितिविवेकवियुक्तो लोकपंक्तिकृतभक्तिविशेषः।
बालिशो भवति नो खलु विद्वान् सुक्त पुव समते मतिरस्य।।

रूढ़ि की आसक्ति से मुक्त होकर विवेक द्वारा सुभाषित का समादर करता है। वाग्भट द्वितीय ने इसी बात का समर्थन किया है।

वाग्भट ने अपना परिचय ग्रन्थ के अन्त में दिया है जिससे पता चलता है कि वह सिन्धु में जन्मे थे; उनके पितामह का नाम भी वाग्भट था और पिता सिंहगुष्त थे। इनके गुरु का नाम अवलोकित था किन्तु इन्होंने आयुर्वेद का विशेष ज्ञान अपने पिता से प्राप्त किया । इनके पितामह भी भिषावर थे इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद उनकी कुलक्रमागत विद्या थी।

वाग्भर को कुछ लोग बौद्धधर्मानुयायी और कुछ विद्वान वैदिकधर्मानुयायी मानते हैं। संभवतः वह ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होने के कारण मूलतः वैदिक धर्मानुयायी हों किन्तु वौद्ध गुरु का शिष्य होने के बाद वह बौद्ध हो गये हों। बौद्धधर्म के साथ-साथ ब्राह्मणधर्म के प्रचलित तथ्यों को अपनी रचना में स्थान दिया। तरकालीन धार्मिक जगत् की सहिष्णुता तथा सहअस्तित्व-भावना प्रसिद्ध है। प्रन्थारम्भ में बुद्ध को नमस्कार, सोने के पूर्व शास्ता को स्मरण करने का विधान तथा बौद्ध तथ्यों की बहुलता से अधिक संभावना है कि वह बौद्ध थे।

#### काल

बारभट के काल के संबन्ध में अनेक मत-मतान्तर हैं उन सबका उल्लेख न कर कालनिर्णय के आधार और निष्कर्ष की चर्चा करेंगे।

### वाह्य साध्य

डल्हण, अरुणद्त्त (१२वीं शती), इन्दु, विजयरित्तत, हेमाद्गि, श्रीकण्ठद्त्त और निश्चलकर (१२वीं शती) ने बृद्ध वाग्मट तथा वाग्मट दोनों का उल्लेख किया है। चक्रपाणि (११वीं शती) तथा जेज्जट (९वीं शती) ने केवल वाग्मट द्वितीय का उल्लेख किया है। वृन्दमाधव (९वीं शती) ने वाग्मट को उद्युत किया है तथा उसके अनेक औषधयोगों का भी उल्लेख किया है। जेज्जट

१. अष्टांगहृद्य, उत्तर० ४०।८५-८७

२. भिषावरो वाग्भट इत्यभून् मे पितामहो नामधरोऽस्मि यस्य । सुतोऽभवत्तस्य च सिंहगुष्तस्तस्याप्यहं सिन्धुपु लब्धजन्मा ॥ समधिगम्य गुरोरवलोकितात् गुरुतराच पितः प्रतिभां मया । सुबहुभेषजशास्त्रविलोचनात् सुविहितोऽङ्गविभागविनिर्णयः ॥

<sup>--</sup>अ० सं० उत्तर० ५०।१३२-१३३

३. वाभर-संबंधो विस्तृत सर्वांगीण विवेचन के लिए लेखक का ग्रंथ 'वाम्भर-विवेचन' देखें।

अ. सद्योभुक्तस्य सञ्जाते ज्वरे सामे विशेषतः ।
 वमनं वमनार्हस्य शस्तिमित्याह वाग्भटः ॥—वृ० मा० ज्वराधिकार, श्लो० २७

संभवतः वाग्भट को उद्धत करनेवाला प्रथम व्यक्ति है। वाग्भट के तिब्बली एवं अरबी अनुवाद आठवीं शती में हो चुके थे। फिर माधवनिदान ने जिसका ८वीं शती में अरबी में अनुवाद हुआ है, अष्टांगहृदय के रलोक ज्यों के त्यों उद्धत किये हैं। चीनी यात्री हित्सग (६७१-६९५ ई०) ने अपने यात्रा-विवरण में स्पष्टतः लिखा है कि हाल ही एक व्यक्ति ने आठों अंगों का संग्रह (Epitome) बनाया है जो समस्त भारत में प्रचलित है। पठन-पाठन में सर्वदा हृदय का ही प्रचार रहा, अतः स्पष्ट है कि इत्सिंग का विवरण अष्टांगहृदय से ही सम्बन्ध रखता है और यह पता चलता है कि उस काल तक यह ग्रंथ सारे भारत में फैल चुका था। । अन्त में वराहिमिहिर (५०५-५८० ई०) आता है जिसने वाग्भट के रसायन-योगों के अतिरिक्त अन्य भी बहुत सी बातें ली है। इसी प्रकार ज्योतिष-सग्वन्धी विचारों के सम्बन्ध में वाग्भट वराहिमिहिर से प्रभावित हैं। ऐसा लगता है कि वराहिमिहिर ने सबके अंत में बृहत्संहिता लिखी और तब तक वह सम्भवतः वाग्भट के सम्पर्क में आ चुका था। इस प्रकार वराहिभिहिर का काल (५०५-५८० ई०) वाग्भट के काल की निग्नतम सीमा मानी जा सकती है।

जहाँ तक उच्चतम सीमा का प्रश्न है, वाग्मट ने चरक और मुश्रुत का उल्लेख किया है और उनके विचारों को उद्धत किया है। यह कहना कठिन है कि वाग्मट के समन्न चरक और मुश्रुत का मूल रूप था या प्रतिसंस्कृत किन्तु सम्भावना है कि चरक का दृढवल द्वारा प्रतिसंस्कार सम्भवतः तब तक नहीं हुआ था क्योंकि यदि होता तो वाग्मट दृढवल का नाम अवश्य लेता किन्तु कहीं भी दृढवल का निर्देश नहीं आया है। ऐसा लगता है कि दृढवल वाग्मट प्रथम का लगभग समकालीन या कुछ ही पूर्व था जिसकी रचना का उपयोग वाग्मट प्रथम ने नहीं, वाग्मट द्वितीय ने किया। सुश्रुत के सम्बन्ध में ऐसा अनुमान है कि उसका प्रतिसंस्कर्ता या तो वाग्मट के समकालीन था या उसके बाद का क्योंकि उसके विचार बहुत परवर्त्ती हैं और अनेक विषय तो वाग्मट की अपेचा भी परिमार्जित हैं। अनुमान यह है कि कम से कम एक प्रतिसंस्कार वाग्मट के बाद अवश्य हुआ है। ऐसा सुना जाता है कि तीसटपुत्र चन्द्र ( १०वीं शती ) ने जेज्जर की टीका के आधार पर सुश्रुत की

श्री भी पुस्तकालयों में अधिकांश हस्तलिखित ग्रन्थ अष्टांगहृदय के ही हैं। मदास राजकीय प्राच्य ग्रन्थागार में १३ पाण्डुलिपियाँ अष्टांगहृदय की हैं और केवल २ अष्टांगसंग्रह की हैं। ऐडियार पुस्तकालय में ६ पाण्डुलिपियाँ केवल अष्टांगहृदय की ही हैं। हृदय की शिलेखा—व्याख्या (इन्दुकृत) वहीं हैं। इसी प्रकार सरस्वतीभवन, वाराणसी में ११ पाण्डुलिपियाँ केवल हृदय की हैं। व्याख्यायें भी हृदय की लगभग ३४ हैं, संग्रह की २-३ मात्र।

पाठशुद्धि की। यह भी एक प्रतिसंस्कार ही था। यदि यह सत्य है तो यह मानना होगा कि सुश्रुत का वर्तमान रूप १०वीं शती में निर्धारित हुआ है। एक प्रतिसंस्कार तो दोनों का पहले ही हो चुका था। डा॰ हानले का मत है कि २री शती में यह काम पूरा हो गया था । वाग्मट के समन्न सम्भवतः संहिताओं का यही प्रतिसंस्कृत रूप था। नावनीतक के अनेक योग वाग्मट में मिलते हैं। नावनीतक का काल २री शती निश्चित किया गया है । किन्तु इसमें चरक का नाम नहीं आता इससे अनुमान होता है कि यह चरक के पूर्व बृद्धसुश्रुत और अग्निवेशतन्त्र पर आधारित प्रन्थ है। जो भी हो, वाग्मट में चरक-सुश्रुत का तो उल्लेख है ही और यदि हार्नले के अनुसार इसका काल २री शती मानें तो यह वाग्मट के काल की उच्चतम सीमा ठहरती है। इस प्रकार बाह्य साच्य के आधार वाग्मट का काल २री शती और ६ठीं शती के बीच में ठहरता है।

### आभ्यन्तर साक्ष्य

- १. भाषा एवं शैली—वाग्भट में अनेक गुप्तकालीन शब्द मिलते हैं। शैली भी गद्य-पद्यमय और हृदय से प्राचीन माल्म पड़ती है। छन्दोवैविध्य भी अधिक है जिसका पूर्ण विकास बराहमिहिर की बृहत्संहिता में मिलता है। कालिदास (४-५वीं शती), विशाखदत्त (५वीं शती), भट्टि (५वीं शती) और शूदक (६ठी शती) का स्पष्ट प्रभाव वाग्भट पर दृष्टिगोचर होता है। शूदक के "लिम्पतीव तमींगानि वर्षतीवांजनं नभः" की स्पष्ट छाया वाग्भट में मिलती है। सुबन्धु (७वीं शती), बाणभट्ट (७वीं शती), दण्डी (७वीं शती) और माघ (७वीं शती), वाग्भट के परवर्ती हैं क्योंकि इनकी शैली अधिक आलंकारिक है। भारवि (६ठी शती) वाग्भट के समकालीन होंगे। अष्टांगहृदय भारवि के बाद की रचना है। इस पर किरातार्जुनीय की आलंकारिक छाया स्पष्ट दिखती है।
- २. भौगोलिक स्थिति—पर्वतों, निद्यों, तीथों, संगमों का जो उल्लेख वाग्भर में हुआ है वह कालिदास के वर्णनों से मिलता-जुलता है। कालमान कौटिल्य के आधार पर दिया है। कौटिल्य के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है, किन्तु ३०० ई० समुचित प्रतीत होता है<sup>8</sup>।
  - ३. राजनैतिक स्थिति—किसी सम्राट्का शासन था। विजिगीपा प्रवल थी।

चिकित्साकालिकाटीकां योगरत्नसमुच्चयम् ।
 सुश्रुते पाठश्रुद्धं च तृतीयां चन्द्रटो व्यथात् ।—चन्द्रट : चिकित्साकलिका-व्याख्या

<sup>2.</sup> Hoernle-osteology, Introduction, page 5.

<sup>3.</sup> Bower Manuscript, Introduction, Ch-VI, LXi.

<sup>8.</sup> Winternitz : A history of Indian literature, Vol-III, Part II. 593.

प्रतिदिन युद्ध में हजारों आदमी मारे जाते थे और दूसरे राज्यों पर अधिकार किया जाता था। राजा पर मंत्री और गुरु का अंकुश रहता था। पुरोहित मंत्री और गुरु नीति और अर्थशास्त्र के वेत्ता तथा गुरु अथर्वविद् होते थे। । तरकालीन स्थिति पर अथर्वपरिशिष्ट तथा कामन्दकीय नीति का गम्भीर प्रभाव था । अथर्वपरिशिष्टोक्त अनेक विधियाँ वाग्भट और वराहमिहिर में मिलती है। मेरा अनुमान है कि अधर्वपरिशिष्ट की रचना उसके कुछ ही पूर्व हुई होगी और वह प्रन्थ उस समय लोकप्रिय होगा। कामन्दकीय नीतिसार के काल के सम्बन्ध में मतभेद है। डॉ॰ जायसवाल का सत है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के प्रधान मन्त्री शिखरस्वामी ने राजनीति पर कोई प्रन्थ लिखा थारे। दसरे लोग इसे ७वीं या ८वीं शती की रचना मानते हैं और कछ लोग वराहमिहिर का समकालीन मानते हैं। कामन्दकीय नीति की खाया बाग्भट पर स्पष्ट रूप से मिलती है अतः कामन्दकीय नीति का काल वराहमिहिर के समकालीन ही मानना चाहिये। शुक्रनीति को पहले लोग गुप्तकालीन रचना मानते थे अब इसे अत्याधुनिक १८-१९वीं शती की रचना मानते हैं। एक विचित्र बात यह हैं कि अष्टांगहृदय के सद्वृत्त-प्रकरण के लगभग ५० श्लोक अविकल रूप में शुक्रनीति में मिलते हैं। यदि उसे १८ वीं शती की रचना मानें नो इसकी ज्याख्या कैसे की जा सकेगी? नीति का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ एक वैद्यक ग्रन्थ से उद्धरण क्यों लेगा और फिर हजार वर्षों के व्यवधान के बाद ? अतः यह स्पष्ट है कि मूल शुक्रनीति की रचना अष्टांगहृद्य के पूर्व हुई है और इसमें शुक्रनीति से वह विषय ज्यों का त्यों लिया है। हेमाद्रि के समकालीन मिथिलेश हरिसिंहदेव के सान्धिविग्रहिक चण्डेश्वर ( १३०४ ई० ) के ग्रन्थ 'राजनीतिरानाकर' में भी शुक्रनीति का उद्धरण है । अतः मूल शुक्रनीति ७वीं शती के बाद का नहीं हो सकता । सम्प्रति जो शुक्रनीति का प्रन्थ मिल रहा है वह अवश्य अत्याधनिक प्रतीत होता है" वाग्भट ने विषकन्या का उल्लेख किया है जिसका आधार कौटिल्य और विशाखदत्त हो सकते हैं।

पुरोहितं प्रकुर्वीत दैवज्ञमुदितोदितम् । दण्डनीत्यां च कुशलमथर्वाङ्गिरसे तथा ॥
 या० समृ० १।३१२

समाहितांगप्रत्यंगं विद्यासारगुणान्त्रितम् । पैष्पलादं गुरुं कुर्यात् श्रीराष्ट्रारोग्यवर्धनम् ॥—अ० प० २।३।५

- R. K. P. Jaisawal: J. B. O. R. S., 1932. Pages 37-39,
- ३. कीथ : संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० ५४८
- 8. K. P, Jaisawal: J. B. O. R. S, 1936
- 4. Lallanji Gopal: Date of Sukraniti, Modern Review, May-June '63.

वाग्मट ने हीन और अनार्थ राजा की सेवा का निषेध किया है। सिंध में उस समय कोई शूद्र राजा राज्य करता था। सम्मवतः यशोधमां की विजय के बाद वाग्मट सिन्धु छोड़कर उज्जयिनी चला आया। यशोधमां ने ५३३ ई० में हुणों को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की और उज्जयिनी में ५३३ ई० से ५८३ ई० तक राज्य किया । वराहमिहिर ओर वाग्मट सम्भवतः इसी विक्रमादित्य के काल में थे। इस प्रकार ज्योतिर्विदाभरण (१६ वीं शती) के अनुसार विक्रमादित्य के नवरत्न में वराहमिहिर आ जाते हैं तो क्या नवरत्न के धन्वन्तरि वाग्मट ही थे । यह विचारणीय है।

सामाजिक परिस्थिति—तस्काळीन समाज की जीवनचर्या पुराणों, धर्मसूत्रों एवं स्मृतियों द्वारा परिचाळित थी और नागरक कामसूत्रोक्त विधानों के अनुसार अपना कार्यक्रम बनाता था। एक ओर धर्मप्राण जनता त्याग और मोच्च की ओर जा रही थी तो दूसरी ओर वैभवसम्पन्न समाज भोगविळास की ओर बद रहा था। एक को स्मृतियाँ पथप्रदर्शन कर रही थीं और दूसरे को कामसूत्र उत्साहित कर रहा था। त्याग और भोग का अपूर्व समन्वय गुप्तकाळ की विशेषता है। काळिदास के काव्य इसी के सन्देशवाहक हैं। वाग्भट पर याज्ञवल्यस्मृति (३०० ई०) और विष्णु-स्मृति (३०० ई०) की पूरी छाप है। कामसूत्र (४०० ई०) अनेक विषय उसमें मिळते हैं।

धार्मिक परिस्थिति—समाज पर श्रौतस्त्रों, धर्मस्त्रों और । गृह्यस्त्रों का प्रभाव था जिनके अनुसार यज्ञ-याग, विधि-विधान, संस्कार आदि होते थे। शिव, विष्णु, शिक्त, सूर्य एवं गणेश इन पाँच देवताओं की पूजा लोक में प्रचलित थी। स्र्यंकी पूजा का बहुत प्रचार था। उज्जयिनी में स्र्यंप्जक वहुत थें। संभवतः विक्रमादित्य ने जब इसे दूसरी राजधानी बनायी होगी तो मगध से बहुसंख्यक स्र्यंप्जक वहाँ जाकर बसे होंगे जिन्होंने इसका प्रचार किया होगा। कार्तिकेय की पूजा का भी प्रचार था। वाग्भट में विशेषता यह है कि वैदिक धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म का अद्भुत समन्वय किया है। यह इंडी शती की विशेषता है जो आगे

<sup>3.</sup> गौरीशंकर चटजीं : हर्पवर्धन ए० ८९ ( हार्नले और राधाकुमुद मुकर्जी के मता-नुसार ) Stein : Kalhan's Raj Tarangini Vol. I, Int : Page 83

धन्वन्तरिच्चपणकामर्रासिहशंकुवेतालभट्टघटकपॅरकालिदासाः ।
 स्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वरस्चिनैव विक्रमस्य ॥
 और देखें—वैद्यकशब्दसिन्धु, विज्ञापन, पृ० ९

३. काणे : धर्मशास्त्र का इतिहास, प्राक्कथन पृ० १४

<sup>8.</sup> Winternitz: A History of Indian Literature Vol. III, 11, 624

प. दिवसेनेव मित्रानुवर्तिना ( उज्जिबिनीवर्णन ) का॰ पू॰ पृ॰ १५९

चलकर वर्धनकुल में प्रतिफलित हुई है। मायूरी, महामायूरी आदि विषाओं का प्रयोग हुआं है जो नावनीतक (२००ई०) में तथा आगे चलकर हर्षचिरित (६५०ई०) में मिलती हैं। अवलोकितेश्वर की मूर्तियाँ गुप्तकाल से अधिकाधिक मिलना प्रारम्भ हो गई थीं। अन्य मूर्तियों का प्रचार भी कालकम से होता गया होगा। असंग (६री शती) से बौद्धतन्त्र का प्रादुर्भाव हुआ और इन्द्रभूति (८वीं शती) तक पूर्ण पल्लवित हुआ। इस बीच में इसकी धारा का क्रमिक विकास होता गया। विभिन्न तान्त्रिक देवी-देवता और उनके मंत्रों का अनुसन्धान हुआ। यह प्रारंभिक स्थित मन्त्रयान की ही थी, वस्तुतः वज्रयान क। प्रारंभ इन्द्रभूति के बाद माना जाता है। वाग्भट में मन्त्रयान का ही रूप मिलता है, वज्रयान का नहीं। मन्त्रों के रूप में प्राचीन धारणियों के पाठ का विधान किया गया है। किन्तु मन्त्र के साथ तन्त्र शब्द का प्रयोग होने से यह स्पष्ट है कि तन्त्र भी विकासमान अवस्था में था। अञ्जन, पादलेप, रस-रसायन आदि आठ बौद्ध सिद्धियाँ मानी गई हैं। इनमें पादलेप, अञ्जन और रस-रसायन का प्रयोग वाग्भट में मिलता है। सर्वार्थसिद्ध अञ्जन का उल्लेख वाग्भट ने ही किया है जिसका निर्देश वाण्भट की रचनाओं में मिलता है।

मूर्तियों की भुजाओं के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि कालक्रम से भुजाओं की संख्या बढ़ती गई है। कार्तिकेय की भी पहले दो हाथ, फिर चार हाथ और फिर बारह हाथों की मूर्तियाँ बनने लगीं। निम्नांकित रलोक भी इस क्रमिक विकासशील अवस्था का द्योतक है—

कमण्डलोदकर्णाभं कुमारं सुकुमारकम् । गण्डकेश्चिकुरैयु वतं मूयरवरवाहनम् ॥ स्थानीये खेटनगरे भुजा द्वादश कल्पयेत् । चतुर्भुजः खर्वटे स्याद् वने ग्रामे द्विवाहकः ॥

पटन। संग्रहालय में दो मूर्तियाँ बारह हाथों की हैं एक सप्तात्तर की और दूसरी किसी देवी की। ये दोनों मूर्तियाँ ८वीं शती की बतलाई जाती हैं किन्तु महाभारत के

भारत-कलाभवन (नं० २००७४) में है।

सूत्रधारमण्डनः देवतामृतिंप्रकरणं रूपमण्डनं च।
 (Calcutta Sanskrit Series XII) ८।३७–३८

२. Patna Museum Catalogue-Antiquities, 1965, No. 6500, 6505 इस सूचना के लिए मैं डा० एच० के० प्रसाद, असिस्टेण्ट क्यूरेटर, पटना ग्यूजियम का आभारी हूँ। षोडशभुज गणेश की एक मूर्ति (९ वीं शती) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के

वर्णन से प्रतीत होता है कि कुछ पहले से ही ऐसी मूर्तियाँ बनना प्रारम्भ हो गया होगा अतः वाग्मट के काल (६ठी शती) में उनका होना असम्भव नहीं है।

काल की द्रष्टि से संस्कारों में दो महत्वपूर्ण हैं एक षष्टी-पूजन और दूसरा कर्णवेध। षष्टी-पूजा का प्रचार गुप्तकाल से ही हुआ है। कर्णवेध संस्कार भी अर्वांचीन स्मृतियों में ही मिलता है। वाग्मट में ये दोनों मिलते हैं जो उसके गुप्तकालीन होने की सूचना देते हैं।

शिक्षापद्धति—शास्त्रचर्चा के चेत्र में गुप्तकाल की दो विशेष प्रवृत्तियाँ देखने में आती हैं—एक आर्ष की तुलना में मानव के महत्व को स्थापित करना और दूसरे विशाल वाङ्मय का संग्रह। ये प्रवृत्तियाँ गुप्तकालीन प्रायः सभी लेखकों में मिलती हैं। वाश्मट में ये भी प्रवृत्तियाँ स्पष्टतः देखी जा सकती हैं।

धातुओं की भस्म तो पहले भी बनती थी किन्तु उसकी संज्ञा चूर्ण थी किन्तु अब उसमें स्पष्ट विकास-परम्परा लचित होती है। रसशास्त्र की भूमिका प्रस्तुत हो रही थी। पारद का प्रयोग होने लगा था, गन्धक भी प्रयोग में आ गया था। बाद में दोनों का संयोग होने पर रसशास्त्र का अवतरण हुआ। यह कार्य वस्तुतः हृद्योत्तर-काल में तान्त्रिक सम्प्रदाय के द्वारा हुआ। पाल राजाओं के संरच्ण में विक्रमिशला विश्वविद्यालय उस काल में तान्त्रिक साधना का सर्वोत्तम केन्द्र था। सम्भवतः रस-शास्त्र का प्रारंभिक और मध्यम विकास वहीं हुआ होगा।

आयुर्वेद की शिक्षा विश्वविद्यालय और परम्परागत दोनों रूप में होती थी। विद्यार्थियों में एक सामान्य शिक्षणक्रम था जिसमें आयुर्वेद एक अनिवार्थ विषय था और दूसरा विशिष्ट पाठ्यक्रम था जिसमें आयुर्वेद की विशिष्ट शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार परम्परागत भी दो प्रकार का था। एक कुल-परम्परा से और दूसरा गुरू-परम्परा से। कुछ लोगों की यह कुल-परम्परागत विद्या थी और कुछ लोग गुरू के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। वाग्मट ने अपना गुरू तो अवलोकित को बनाया था किन्तु अधिकांश शिक्षा अपने पिता से ही प्राप्त की थी। सिहगुप्त एक विद्वान और विख्यात वैद्य थे। उनके नाम से एक योग भी प्रचलित है। बाणमट ने लिखा है कि प्रमाकरवर्धन का वैद्य रसायन नाम का था जो अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञाता था। मेरा अनुमान है कि उस समय अष्टांग का पठन-पाठन संग्रह और हदय के द्वारा प्रारम्भ हो गया था। मेरा तो ऐसा भी विचार है कि वेद्य अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञाता हो यह मान्यता वाग्मट के द्वारा ही प्रचारित हुई। इसी प्रकार समाज पर उयोतिष का प्रभाव भी गुसकाल की ही हेन है।

१. अत्रिदेवः अष्टांगसंग्रह-टीका, उ० १।२६; काश्यपसंहिता- ए० १४५।

२. काणेः धर्मशास्त्र का इतिहास, ए० १७८।

३. नाम्ना स्नदिरवटिका कथितेयं सिंहगुप्तेन-गदनिग्रह, भाग १, पृ० २३२

वाग्भट के द्वारा गुग्गुल का मेदोरोग में प्रयोग तथा उसके क्लैब्य आदि उपद्वर्षी का वर्णन भी गुप्तकालीन स्थिति का द्योतक है जो कि तत्कालीन साहिश्य से प्रमाणित होता है ।

राजभवन, स्तिकागार आदि का वर्णन भी गुप्तकालीन ही है। अप्रवाल का कथन है कि बाणभट ने सम्भवतः सर्वप्रथम चारणों का उल्लेख किया है किन्तु वाग्भट में कथकचारण-संघ का निर्देश उपलब्ध होता है। जैसा कि उपर कहा गया है, बाग्भट वाणभट का पूर्ववर्ती है अतः यदि प्रथम उल्लेख की बात हो तो यह वाग्भट का होना चाहिए।

इस प्रकार आभ्यन्तर साच्य से कामसूत्र (४०० ई०) और वराहमिहिर (६ठीं शती) के बीच वाग्भट का काल ठहरता है।

## सारांश

इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर सांच्यों पर विचार करने से वाग्भट का काल कामसूत्र (४०० ई०) तथा वराहमिहिर (५०५-५८७ ई०) के बीच आता है। चूँकि वाग्भट और वराहमिहिर में परस्पर आदान-प्रदान है, वाग्भट प्रथम का काल ५५० ई० मानना चाहिए।

# अष्टांगसंग्रह का विषय-विभाग

अष्टांगसंग्रह की विषयवस्तु निम्नांकित रूप से छः स्थानी तथा १५० अध्यायीं में व्यवस्थित है<sup>२</sup>:—

| सूत्रस्थान    | _                                                      | 80                                                             | अध्याय                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| शारीरस्थान    |                                                        | 9 2                                                            | अध्याय                                                                    |
| निदानस्थान    |                                                        | 98                                                             | अध्याय                                                                    |
| चिकित्सास्थान |                                                        | 28                                                             | अध्याय                                                                    |
| कल्पस्थान     |                                                        | 6                                                              | अध्याय                                                                    |
| उत्तरस्थान    | -                                                      | 40                                                             | अध्याय                                                                    |
|               | शारीरस्थान<br>निदानस्थान<br>चिकित्सास्थान<br>कल्पस्थान | शारीरस्थान —<br>निदानस्थान —<br>चिकित्सास्थान —<br>कल्पस्थान — | शारीरस्थान — १२<br>निदानस्थान — १६<br>चिकित्सास्थान — २४<br>कल्पस्थान — ८ |

१५० अध्याय

१. चतुर्भाणि (पादताहितक)--पृ० २०८-२०९।

पञ्चाशद्ध्यायशतं षड्भिः स्थानैः समीरितम् । देखें —स्० १।५०–६६

बर्ण्य विषय की दृष्टि से विभिन्न स्थानों में विषयों का क्रम इस प्रकार है :--

| स्त्रस्थान     | अध्याय | विषय              |
|----------------|--------|-------------------|
|                | 3-13   | स्वस्थवृत्त       |
|                | 38-38  | द्रव्यगुण         |
|                | 99-20  | दोषधातुमल-विज्ञान |
|                | 21-22  | रोगविज्ञान        |
|                | 23-80  | चिकित्साविधियाँ   |
|                |        | (पञ्चकर्म आदि)    |
| शारीरस्थान     | 9-6    | शरीरविज्ञान       |
|                | 9-93   | अरिष्टविज्ञान     |
| निदानस्थान     | 9-9 €  | रोगनिदान          |
| चिकित्सितस्थान | 3-58   | कायचिकित्सा       |
| कल्पस्थान      | 3-0    | पञ्चकर्म-क्लप     |
|                | 6      | परिभाषा           |
| उत्तरस्थान     | 9-6    | कौमारभृत्य        |
|                | 9-6    | भूतविद्या         |
|                | 9-90   | मानसरोग           |
|                | 39-26  | <b>शा</b> लाक्य   |
|                | २९-३५  | शल्य              |
|                | ३६-३७  | चुद्ररोग          |
|                | ₹८-३९  | गुह्मरोग          |
|                | 80-86  | अगद्तन्त्र        |
|                | ४९     | रसायन             |
|                | 40     | वाजीकरण           |

इस प्रकार वाग्भट ने विषयों को वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करने की पूरी चेष्टा की है।

### शास्त्रीय विशेषतायें

चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन संहिताओं का अनुसरण करने पर भी अष्टांग-संग्रह में अनेक मौलिक तथ्य हैं। इनमें से कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख यहाँ किया जा रहा है:—

१. घातुओं की वृद्धि के लच्चणों का सामक्षरय दोषलच्चणों के साथ स्थापित किया गया है यथा रसवृद्धि में श्लेष्मविकार, रक्तवृद्धि में पित्तविकार आदि। इसका कारण यह है कि वाग्मट घातुओं में विशिष्ट दोषों की उपस्थिति मानते हैं यथा अस्थि में वायु, रक्त और स्वेद में पित्त तथा क्षेष में रखेष्मा। बाग्मट के मत में दोषों के चय और वृद्धि की उपलब्धि क्रमशः विपरीत गुणों की वृद्धि और चय से होता है और मलों की वृद्धि तथा चय का परिज्ञान उनके अतिसंग और उस्सर्ग से होता है (स्० १९१६; १२-१३)। उसने यह भी विचार प्रस्तुत किया है कि धारविन की मन्दता एवं तीचणता से क्रमशः धातुओं की वृद्धि एवं चय होगा (स्० १९१६-१७)। जिस प्रकार सुश्चत ने पित्त (अग्नि) के पाँच भेदों का नामकरण किया उसी अकार वाग्भट ने कफ के पाँच भेदों के नाम निर्धारित किये।

२. द्रव्य-विज्ञान के प्रकरण में औषध का वर्गीकरण अनेक दृष्टियों से विस्तार-पूर्वक किया गया है (सू० १२।३-१०)। हिंगु बोष्काण देश की श्रेष्ठ मानी गई है (सू० १२।६७)। अग्रयप्रकरण में अनेक नये द्रव्यों को प्रस्तुत किया है यथा—

| वासा              |   | रक्तपित्त में                   |
|-------------------|---|---------------------------------|
| कण्टकारी          | - | कास में                         |
| लाचा              |   | सचःचत में                       |
| नागबला            |   | चयचत में                        |
| हरिद्रा           |   | प्रमेह में                      |
| <b>लशुन</b>       |   | गुल्म तथा वातविकार में          |
| त्रिफला           |   | तिमिर में                       |
| ভাজা              | - | खुर्दि में                      |
| चित्रक और भक्षातक |   | शुष्कार्श में                   |
| कुटज              | - | रकार्श में                      |
| प्रण्डतैल         |   | वर्ध्म, गुरम, वातविकार, शूल में |
| अयोरज(छौहभस्म)    |   | पाण्डुरोग में                   |
| गुग्गुख           | - | मेदोरोग एवं वातविकार में        |

गुग्गुलु रसायन होने पर भी इसके अतिसेवन से क्लैंब्य आदि दोष उत्पन्न होते हैं इसका उक्लेख सर्वप्रथम वाग्भट ने ही किया ( उ० ४९।१७८ )।

गणों के प्रकरण में पञ्चकोल, त्रिजात-चतुर्जात के उल्लेख के अतिरिक्त, सुश्रुतोक्त पाँच पञ्चमूलों में दो (मध्यम और जीवनीय) जोइकर सात पञ्चमूलों का वर्णन किया। वरसकादि गण नया जोड़ा है, प्राचीन कुछ गणों को छोड़ दिया है और कुछ के नाम में परिवर्तन कर दिया है यथा असनादि और पद्मकादि। विरेचन के लिए कम्पिञ्चक की त्वचा का प्रयोग लिखा है (सू० ३९।३)। संभव है यह लिपिदोष के कारण ऐसा हो अन्यथा इसकी वास्तविकता परीचणीय है।

३. काळविभाग में ऋतुसन्धि का उक्लेख किया गया है जिसमें प्रायः राग प्रादुर्भूत होते हैं। ४. इच्चवर्ग में काश, शर और दर्भ के पन्न से उत्पन्न शर्करा का उल्लेख है (स्० ६१८९)। मचवर्ग में द्राचासन का संमवतः प्रथम उल्लेख है। कृतान्नवर्ग में दकलावणिक, घारिका, इण्डरिका आदि नवीन कल्पों का वर्णन है।

५. सिवष अन्न की परीचा के लिए स्वरूप-परीचण, अम्नि-परीचण तथा जान्तव परीचण इन तीनों का विशद वर्णन किया गया है। सर्वार्थिसिद्ध अञ्जन का वर्णन नितान्त मौलिक है (सू० ८।९१) जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने भी हर्षचरित और कादम्बरी में किया है।

६. आहार और औषध के पाचनकाल के संबन्ध में यह लिखा गया है कि सम अग्नि रहने पर भोजन का पाचन चार याम ( १२ घंटे ) में तथा औषध का दो याम में होता है ( सू० १९१६१ )।

७. रोगविज्ञान के प्रकरण में, रोगों का वर्गीकरण विस्तार से किया गया है (स्० २२।३-९)। रोगपरीचा के लिए आहोपदेश, प्रत्यच, प्रश्न और अनुमान ये चार साधन बताये हैं (स्०.२२।९७)।

८. ज्वरप्रकरण में, प्रलेपक, वातबलासक के साथ एक हारिद्रक ज्वर का वर्णन मिलता है जो यकुच्छोथ का परिचायक है। रक्तिपत्त के प्रसंग में 'पित्तं रक्तस्य विकृतेः' तथा 'प्रभवत्यमुकः स्थानात् प्लीहतो यकृतश्च तत्' (नि०३।५-६) यह महत्वपूर्ण उल्लेख है। कामला के संबन्ध में यह उल्लेख कि यह पाण्डुरोग के बिना भी (पाण्डुरोगाद् ऋतेऽपि च—नि० १३।१८) हो सकती है स्वतंत्र पर्यवेद्यण का परिणाम है।

९. कायचिकित्सा के अतिरिक्त, श्राच्यतंत्र में भी अनेक मौलिक विचार मिलते हैं। सुश्चत ने २० शास्त्र गिनाये हैं किन्तु वाग्भट ने २६ शस्त्रों की गणना की है (सू० ३४।२२)।

१०. गुद्धारोगों का स्वतंत्र वर्णन दो अध्यायों ( उत्तर० ३८, ३९ ) में किया है जिनमें पुरुष-स्त्री के यौन विकारों की निदान-चिकित्सा है।

११. नेत्ररोगों की संख्या ९४ है। कर्णसाव की लसीका जहाँ-जहाँ लगती है वहाँ-वहाँ पाक हो जाता है यह प्य की औपसिंगकता के सम्बन्ध में नवीन उच्लेख है। (उत्तर० २१।३)।

१२. वाग्मट ने ऊर्ध्वगुद रोग का वर्णन किया है (उ० २५।६२) जिसके मुख से दुर्गन्ध आती है। दिन्यावदान में लिखा है कि सम्राट् अशोक को यह रोग हुआ था (कुणालावदान-प्रकरण)।

दन्तोत्पाटन का भी वर्णन है ( उ० २६।१८ )।

१२. स्तिकागार, कुमारागार, क्रीडाभूमि आदि का विश्वद वर्णन है। एष्टीपूजा का भी विधान है। बालप्रहों की संख्या १२ है जबकि सुश्चत में ९ ही है। १४. अगदतन्त्र के प्रकरण में अनेक आचार्यों के मतों का उक्लेख मिलता है। कौटिल्य के भी दो योगों का उद्धरण दिया गया है। इस्ताल-विष तथा धत्तूर-विष का वर्णन है।

विषों का चिकिस्सकीय उपयोग वाग्भट ने ही सर्वप्रथम बतलाया है ( उत्तर० ४८ )।

३५. रसायन-प्रकरण में अलभ्य एवं सन्दिग्ध दिन्यौषिधयों को पूर्णतः छोड़कर भन्नातक, पिष्पली, सोमराजी, लशुन, पलाण्डु, गुगाुलु, शिलाजनु, स्वर्णमाधिक आदि ओषिधयों को वर्णन किया गया है। 'शिवा गुटिका' अष्टांगसंग्रह का ही योग है जिसे परवर्ती लेखकों ने उद्धत किया है। एक रसायनयोग में स्वर्णमाधिक आदि के साथ पारद का अन्तः प्रयोग विहित है (उ० ४९।२४५)।

१६. वाजीकरण में अन्य विधानों के अतिरिक्त, पादलेप के योग भी हैं (उ० ५०।६६-६७)।

१७. वारभट ने ३६ तंत्रयुक्तियों का वर्णन किया है ( उ० ५०।९७ )।

इससे स्पष्ट है कि वाग्मट के काल में चिकित्सा में विषों और धातुओं का प्रयोग विशेष होने लगा था फिर भी सरलतम वानस्पतिक दृष्यों का प्रचलन अधिक था। वाग्मट ने ऐसे अनेक मुष्टियोगों का उल्लेख चिकित्सा प्रकरण में किया है।

# अष्टांगसंग्रह में निर्दिष्ट आचार्य

निम्नांकित आचार्यों एवं तन्त्रकारों के नाम अष्टांगसंग्रह में मिलते हैं-

| १. अगस्त्य      | १४. कौटिल्य,    | २७. पुष्कलावत |
|-----------------|-----------------|---------------|
| २. अग्निवेश     | १५. खण्डकाप्य   | २८. बृहस्पति  |
| ३. अत्रि        | १६. गौतम        | २९. भरद्वाज   |
| ४. अवलोकित      | १७. चरक         | ३०. भेल       |
| ५. अश्वनी       | १८. च्यवन       | ३१. भोज       |
| ६. अस्थिक       | १९. विदेहाधिप   | ३२. माण्डब्य  |
| ७. आलम्बायन     | २०. तुम्बुरु    | ३३. विशष्ठ    |
| ८. उज्ञना       | २१. धन्वन्तरि   | ३४. वैतरण     |
| ९. कपिछ         | २२. नग्नजित्    | ३५. शंकर      |
| १०. कराळ        | २३. नारद        | ३६. सिंहगुप्त |
| ११. कश्यप       | २४. निमि        | ३७. सुश्रुत   |
| १२. काश्यप      | २५. पराशर       | ३८. हारीत     |
| १३. कृष्णात्रेय | २६. पनर्तम आनेग |               |

इससे प्रतीत होता है कि इन आचारों की कृतियाँ उस काल में प्रचलित थीं।

# अष्टांगसंग्रह की टीकार्ये और अनुवाद

अष्टांगसंग्रह की इन्दुकृत शशिखेबा-न्याख्या प्रसिद्ध है। इसका प्रकाशन तीन खण्डों में टी० रुद्रपारशव ने त्रिचुर से १९२४-२६ में किया था। इसके पूर्व १८८८ ई० में दो खण्डों में श्रीगणेश तर्ते द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। पण्डित रामचन्द्र शास्त्री किंजवडेकर, पूना द्वारा इसका थोड़ा अंश प्रकाशित हुआ है। इसकी हिन्दी टीका अन्निदेवकृत सम्पूर्ण मिलती है। गोवर्धनशर्मा छांगाणी तथा लालचन्द्र वैद्य द्वारा लिखित केवल सूत्रस्थान की टीकायें भी प्रकाशित हैं।

शशिलेखा-व्याख्या के प्रारंभिक पद्य से प्रतीत होता है कि इन्दु के पूर्व अनेक टीकायें अष्टांगसंग्रह पर वन चुकी थीं ।

#### वाग्भट

वाग्मट को छघु वाग्मट, स्वल्प वाग्मट, वाग्मट द्वितीय भी कहते हैं। इन शब्दों के द्वारा वृद्ध वाग्मट या वाग्मट प्रथम से इसकी भिन्नता प्रदर्शित होती है। अष्टांग-हदय इसकी प्रमुख रचना है। यह प्रन्थ अष्टांगसंग्रह का सारग्राही संचित्त संस्करण है जैसा कि छेखक ने प्रन्थ के अन्त में कहा है कि यह अष्टांगहृदय समुद्ररूपी आयुर्वेद-वाङ्मय के हृद्य के समान है (हृद्यमिव हृद्यमेतत् सर्वायुर्वेदवाङ्मय-पयोधे:—उ० ४०।८९) और इसके अध्ययन से संग्रह का बोध सरछता से हो सकता है। इस प्रन्थ में यह प्रयत्न किया गया है कि कायचिकित्सा तथा शल्य दोनों सम्प्रदायों के उपयोगी तथ्यों का सन्निवेश कर दिया जाय क्योंकि किसी एक का विद्वान होने पर भी वह दूसरे पन्न में शून्य होता है अतः छोक में सन्न प्रकार की व्याधियों का निवारण करने में समर्थ नहीं होता। इससे यह न समझना चाहिए कि यह केवछ अष्टांगसंग्रह का संन्नेपीकरणमात्र है। वस्तुतः अनेक तथ्यों से सार का संकछन कर यह नातिसंन्नेपविस्तर प्रथक ग्रन्थ निर्मित हुआ। व

दुव्यांख्याविषसुप्तस्य वाहटस्यास्मदुक्तयः । सन्तु संवित्तिदायिन्यः सदागमपरिष्कृताः॥

२. विपुलामलविज्ञानमहामुनिमतानुगम् । महासागरगंभीरसंग्रहार्थोपलचणम् ॥ अष्टांगवैद्यकमहोद्धिमन्थनेन योऽष्टाङ्गसंग्रहमहामृतराशिराप्तः । तस्मादनलपफलमलपसमुद्यमानां प्रीत्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम् ॥ एतत् पठन् संग्रहवोधशक्तः स्वम्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः । आकम्पयन्त्यन्यविशालतन्त्रकृताभियोगान् यदि तन्न चित्रम् ॥—उ० ४०।८०-८३

यदि चरकमधीते तद्ध्रुवं सुश्रुतादिप्रणिगदितगदानां नाममात्रेऽिष बाह्यः ।
 अथ चरकविद्दीनः प्रक्रियायामिखन्नः किमिह खलु करोतु न्याधितानां वराकः ॥
 —उ० ४०।८४

तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः ।
 कियतेऽशाङ्गदृद्यं नातिसंचेपविस्तरम् ॥—स्० १।५

अष्टांगहृदय के छेखक का नाम और पिरचय ग्रन्थ में कहीं निर्दिष्ट नहीं है जैसा कि अष्टांगसंग्रह में है। अध्यायों के अन्त में पुष्पिका भी प्रायः नहीं है। दो स्थलों पर (निदानस्थान और उत्तरस्थान के अन्त में ) निम्नांकित पुष्पिका मिलती है—

"इति श्रीसिंहगुप्तस्तुनुवारभटविरचितायामष्टाङ्गहद्यसंहितायां

नृतीयं निदानस्थानम् समाप्तम्।"

इति श्रीसिंहगुप्तम् नुवाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृद्यसंहिताया-

मुत्तरस्थानम् समाप्तम् ।

इससे पता चलता है कि इस ग्रन्थ का लेखक वाग्मट है तथा उसके पिता का नाम सिंहगुप्त था। वाग्मट के नाम से अष्टांगहृदय के उद्धरण परवर्ती ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं उनसे भी इस ग्रन्थ का कर्ता वाग्मट सिद्ध होता है। ऐसा अनुमान होता है कि वृद्धवाग्मट का ही यह वंशाज (सम्भवतः पौत्र) हो। गुप्तकाल में ऐसी परम्परा थी कि पितामह का नाम पौत्र को दिया जाता था। इस प्रकार इनकी वंशावली निम्नांकित रूप में कल्पित की जा सकती है—



वाग्भट द्वितीय के संबन्ध में भी यह विवाद है कि वह बौद्ध थे या वैदिकधर्मा-वलम्बी। प्रन्थ के प्रारंभ में जो मंगलाचरण है उसकी न्याख्या भी दोनों पन्नी द्वारा दो प्रकार से की जाती है। 'शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि' (चि० १९१८) इस पद्य से अनुमान होता है कि वह ब्राह्मणधर्मावलम्बी शैव थे।

### रचनायें

अष्टांगावतार, अष्टांगनिषण्डु आदि प्रन्थ वाग्भटरचित माने जाते हैं। वाहट नाम से भी अनेक प्रन्थ दिल्ला भारत में प्रचलित हैं। इनके संबन्ध में यह निश्चित करना किठन है कि यह इसी वाग्भट द्वारा रचित हैं। यह अवश्य तथ्य है कि दिल्ला भारत में आज भी अष्टांगहृद्य सर्वाधिक प्रचलित एवं लोकप्रिय आयुर्वेदीय संहिता है जो सामान्यतः लोक में 'वाहट' नाम से जानी जाती है। अतः यदि इन प्रन्थों का कर्तृंख किसी से जोदना है तो वह इसी वाग्भट से उचित प्रतीत होता है।

१. देखें—बाग्मट विवेचन, पूर ३०४।

#### काल

वाग्भट द्वितीय के काल-निर्णय में वैसी किंठनाई नहीं है। इसने अष्टांगसंग्रह को अपना आधार बनाया है अतः यह वाग्भट प्रथम (६ठीं शती) के बाद अवश्य होगा। दूसरी ओर माधवकर ( ७वीं शती ) ने अष्टांगहृद्य के श्लोक अविकल उद्धत किये हैं (देखें निदानपद्धक-प्रकरण) अतः उसके पूर्व वाग्भट का काल होगा। ८वीं शती में अष्टांगहृद्य का अनुवाद अरबी में हुआ था किताब-अल-फेहरस्ति (९८८ई०) में जिसका 'अष्टांकर' नाम से निर्देश है। अतः ७वीं शती के उत्तरार्ध में वह अवश्य होगा। अतः वाग्भट प्रथम और माधवकर के बीच में ७वीं शती के प्रथम चरण में वाग्भट द्वितीय को रखना चाहिए।

# अष्टांगहृद्य का विषय-विभाग

इस ग्रन्थ की योजना अष्टांगसंग्रह के ही समान है किन्तु अध्यायों की संख्या कम होने के कारण कलेवर संजिप्त है। इसके अध्यायों की कुल संख्या १२० है जो निम्नांकित कम से व्यवस्थित हैं:—

|                  | अध्याय |
|------------------|--------|
| १. सूत्रस्थान    | ३०     |
| २. शारीरस्थान    | Ę      |
| ३. निदानस्थान    | 9 €    |
| ४. चिकित्सास्थान | २२     |
| ५. कल्पस्थान     | ६      |
| ६. उत्तरस्थान    | 80     |
|                  |        |
|                  |        |

930

इससे स्पष्ट होगा कि संग्रह की अपेचा हृदय में सूत्रस्थान का विषय संचिप्त हो गया है। शारीरस्थान भी आधा रह गया। निदानस्थान का कलेवर उतना ही है। चिकित्सास्थान में चतुर्थांश की वृद्धि हुई है जिससे चिकित्सा के ज्यावहारिक पच का विकास सूचित होता है। उत्तरस्थान भी चीण हो गया है। इस प्रकार चाग्भट हितीन ने अष्टांगसंग्रह के स्वयमेव संचिप्त रूप को और भी काँट-छाँट कर युगानुरूप एवं लोकोपयोगी बना दिया जिससे वह अन्प काल में ही वैद्यसमाज का कण्ठहार हो गया और धीरे-धीरे अष्टांगसंग्रह को लोग प्रायः भूल ही गये।

# अष्टांगसंग्रह और अष्टांगहृदय

अष्टांगसंग्रह का अनुसरण करने पर भी अष्टांगहृद्य में अनेक विशेषतायें हैं

जिनके आधार पर दोनों अन्थों का पारस्परिक अन्तर स्पष्ट होता है'। निज्नांकित बातें ध्यान देने योग्य हैं—

- १. संग्रह के अनेक विवरण हृदय में उपलब्ध नहीं होते ।
- २. हृदय में अनेक तथ्य ऐसे हैं जो संग्रह में नही हैं और सीधे चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन संहिताओं से लिये गये हैं।
  - ३. किन्हीं स्थलों में दोनों में मतभेद भी दृष्टिगोचर होता है।
- भे. बौद्ध धर्म की छाया संग्रह की अपेचा हृदय में कम है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त भिन्नता है।
- ५. विषयवस्तु की दृष्टि से संग्रहकार सुश्रुत की ओर तथा हृद्यकार चरक की ओर अधिक झुके हुए प्रतीत होते हैं।
- ६. अष्टांगसंग्रह में गद्य और पद्य दोनों हैं जब कि अष्टांगहृद्य में केवल पद्य ही हैं।

# अष्टांगहृद्य की शास्त्रीय विशेषतायें

पहले कहा जा चुका है, अष्टांगहृदय आयुर्वेद का सारसमुख्यय है जिसमें चिकित्सोपयोगी सभी तथ्यों का ज्यावहारिक रूप में सिन्नवेश किया गया है। यहाँ निदर्शनार्थ कुछ प्रमुख तथ्यों का उल्लेख किया जा रहा है—

१. द्रन्य-प्रकरण में कुछ नये और विशिष्ट द्रन्यों का उल्लेख किया गया है। हरितकवर्ग में आर्द्रिका का वर्णन है। गुन्जनक का भी उल्लेख है। सुश्रुतोक्त तथा संग्रहोद्धत वल्ली एवं कण्टक पञ्चमूल को हृदय में स्थान नहीं मिला।

अप्रय द्वन्यों का रोगानुसार ग्रम्थ के अन्त में उल्लेख किया है जिनमें अनेक हृदयकार को नवीन देन हैं यथा प्रमेह में आमलकी, प्लीहामय में पिप्पली, वातरक्त में गुहूची, वातकफज विकारों में हरीतकी, बस्तिरोगों में शिलाजतु, छुर्दि में लाजा, ज्वर में मुस्तापर्पटक, स्थौलय में रसाक्षन आदि।

द्रव्यगुण के मौलिक सिद्धान्त के चेत्र में भी अष्टांगहृद्य की मौलिक देन है। विपाक का अद्यावधि प्रचलित लच्चण "जाठरेणाग्निना योगाद् यदुदेति रसान्तरम्। रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः॥" हृदय ने ही सर्वप्रथम दिया।

भेषजकलप (क॰ ६) में ओषध की मात्रा का विधान किया गया है।

- २. दोषधातुमल विज्ञान के प्रकरण में, हृदय (सू० १९) में धातुओं और मलों के एक-एक विशिष्ट कर्म का निर्धारण किया है। संग्रहकार ने रक्त को दोष और दूष्य दोनों माना है किन्तु हृदय में केवल दूष्य माना गया है।
  - ३. हृदयकार ने स्नेहविधि-प्रकरण में सात सद्यास्नेहन द्रव्यों का उक्लेख किया

१. विशेष विवरण के लिए देखें वाग्भट विवेचन, पृ० ७७-८९

है (सू० १६।४१-४२) जो संग्रह में नहीं है। स्वेद चार प्रकार का बतलाया गया है (सू० १७)।

- ४. यन्त्रशस्त्र-प्रकरण में, शल्यनिर्घातिनी नाडी तथा अश्मरीहरण यन्त्र का वर्णन है। शबच्छेद का वर्णन हृदय में नहीं है।
- प. मूढगर्भप्रकरण ( शा० २ ) में दो विष्कंभ नामक मूढगर्भ बतलाये गये हैं जो शस्त्रसाध्य हैं।
- ६. मर्मों के प्रकरण में एक धमनीमर्भ का भी वर्णन किया है, इस प्रकार हृद्य में षड्विध मर्म है ( शा॰ ४ )।
- ७. चिकित्सा-प्रकरण में, अनेक नये योगों का निर्देश किया है यथा अर्श में स्तूरणपुरपाक, अतीसार में दाडिमाष्टक चूर्ण, उदर में अयस्कृति, पाण्डु में मण्डूरवटक आदि।
- ८. नेत्ररोगों के लिए अनेक नये योग हृद्य में मिलते हैं। तिमिर रोग में गन्धकयुक्त अञ्जन (उ० १३।३१-३२) तथा पारदयुक्त अञ्जन (उ० १३।३६) विशिष्ट हैं। इनके अतिरिक्त, पाशुपत योग, ताम्र, तुत्थ, रसांजन, रीतिपुष्प, मनः शिला, समुद्दफेन और पुष्पकाशीश का बहुत प्रयोग है।
- रसायन-प्रकरण में, संप्रहोक्त अनेक द्रव्यों को छोड़कर प्रचिलत वाराहीकन्द, गोच्चर, शुण्टी आदि द्रव्यों का वर्णन किया है। वाजीकरण में उच्चटा का प्रयोग है।

# अष्टांगहृदय में निर्दिष्ट आचार्य

अष्टांगहृदय में निम्नांकित आचार्यों एवं ग्रन्थों का निर्देश मिलता है :--

| 018101634 11 141                            | Man and a 24 of | at at take taken 6 . |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| १. अगस्य                                    | ७. काश्यप       | १३. भेड              |
| २. अग्निवेश                                 | ८. चरक          | १४. वशिष्ठ           |
| ३. अश्वनौ                                   | ९. च्यवन        | १५. विदेहपति         |
| ४. अष्टांगवैद्यक                            | १०. धन्वन्तरि   | १६. वृद्धकाश्यप      |
| ( अष्टांगसंग्रह )<br>५. आत्रेय ( पुनर्वसु ) | ११. निमि        | १७. शौनक             |
| ६. आद्य वैद्यक                              | १२. भार्गव      | १८. सुश्रुत          |
|                                             |                 | १९. हारीत            |

# अष्टांगहृदय की टीकार्ये और अनुवाद

अष्ठांगहृदय की अपूर्व लोकप्रियता के कारण इस पर जितनी टीकायें लिखी गई उतनी शायद ही किसी ग्रन्थ पर लिखी गई हों।

हरिशास्त्री पराडकर ने निम्नांकित टीकाओं का उल्लेख किया है \*:--

१. उपोद्धात, अष्टांगहृदय ।

| १. अरुगद्त्तकृत               | सर्वाङ्गसुन्दरा          |
|-------------------------------|--------------------------|
| २. हेमाद्रिकृत                | आयुर्वेदरसायन            |
| ३. चन्द्रनन्द्रनकृत           | पदार्थचन्द्रिका          |
| ४. इन्दुकृत                   | शशिलेखा या इन्दुमती      |
| ५. आशाधरकृत                   | अष्टाङ्गहृदयोद्चोत       |
| ६. वैद्यतोडरमञ्जकान्हप्रभुकृत | मनोज्ञ या चिन्तामणि      |
| ७. रामनाथकृत                  | अष्टाङ्गहृदयटीका         |
| ८. हाटकाङ्ककृत                | अष्टाङ्गहृदयदीपिका       |
| ९. शंकरकृत                    | <b>छ</b> िता             |
| १०. परमेश्वरकृत               | वाक्यप्रदीपिका           |
| ११. विश्वेश्वरपण्डितकृत       | विज्ञेयार्थप्रकाशिका     |
| १२. दासपण्डितकृत              | हृद्यबोधिका              |
| १३. श्रीकृष्णसेमलिककृत        | वारभटार्थकौमुदी          |
| १४. दामोदरकृत                 | संकेतमञ्जरी              |
| १५. यशोदानन्दनसरकारकृत        | प्रदीपा <del>ख</del> ्या |
| १६. भट्टनरहरिकृत              | वाग्भटखण्डननमण्डन        |
| १७. रामानुजाचार्यकृत          | आन्ध्रटीका               |
| १८. जेज्जटकृत                 | अष्टांगहृद्यटीका         |
| १९. भट्टारहरिचन्द्रकृत        | **                       |
| २०. वाचस्पतिमिश्रकृत          | ***                      |
| २१. मनोदयादित्यभट्टकृत        | मनोदयादित्यभट्टीया       |
| २२. मदृश्रीवर्धमानकृत         | सारोद्धार                |
| २३.                           | बालप्रबोधिका             |
| ₹8.                           | बालबोधिनी                |
| २५.                           | कर्णाटी टीका             |
| २६.                           | द्राविड़ी टीका           |
| २७.                           | सुगतटीका                 |
| <b>२८.</b>                    | केरली टीका               |
| ₹९.                           | पाठ्या                   |
| ₹0.                           | बृहत्पाठ्या              |
| <b>३</b> 9.                   | <b>ब्या</b> ख्यासार      |

१. चन्द्रनन्द्रन ने कोई अष्टांगहृद्यकोष भी बनाया है।

३२.

हया या हसार्था

33.

अष्टाङ्गहृदयन्यास्या

३४. पं० शिवशर्माकृत

शिवदीपिका

## इनके अतिरिक्त कुछ और टीकाओं का उल्लेख मिलता है-

३५. हिमद्त्त या सर्वहितमित्रदत्तकृत

३६. ईश्वरसेनकृत

३७. वासुदेवकृत

अन्वयमाला

36.

३९. नारायणयोगीनद्रशिष्यकृत

बृहत्व्याख्यासार टीका

दीपिका

४०. पुरन्दर (उदयादित्य) कृत ४१. वाग्भटकत

वैद्वर्यक्भाष्य

४२. विट्ठलपण्डितकृत

दीपिका

83.

पञ्जिका

४४. श्रीकण्ठकृत

अल्पबुद्धिप्रबोधन'

हिन्दी में निम्नांकित टीकार्ये प्रचलित हैं-

१. अत्रिदेव गुप्तकृत

२. लालचन्द्र वैद्यकृत

## अरबी अनुवाद

अष्टांगहृदय का अरबी अनुवाद 'अष्टांकर' नाम से ८वीं शती में संभवतः खळीफा हासन-अल-रशीद ( ७७६-८०८ ई० ) के काल में हुआ । इसने भारतीय विद्वानों को बगदाद बुलाकर अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थों का अरबी अनुवाद कराया। अरबी चिकित्सक रेजस (८८२ ई०) ने 'सिन्दचर' नाम से एक आयुर्वेदीय आचार्य का निर्देश किया है। यह संभवतः वाग्भट द्वितीय के लिए है।

## तिब्बती अनुवाद

तिब्बती तंजूर में चरक, सुश्रुत के साथ वाग्भट भी तिब्बती भाषा में है। अष्टांगहृदय का नाम वैद्वर्यकभाष्य तिब्बती में ही उपलब्ध है। तंजूर का काल ८वीं शती का उत्तरार्ध मानते हैं। वैद्वर्यंक भाष्य के अतिरिक्त, पदार्थचिन्द्रका परिभाषा-नाम, अष्टांगहृदयवृत्ति तथा इसकी भेषजनामसूची तिब्बती में अनुदित है।

१. देखें-गुरुपद्हाळदारः वृद्धत्रयी, पृ० २७६-२७७ नारायणशंकर मूसः उपोद्धात, पृ० ५-६, अष्टांगहृद्य, प्रमेश्वरकृत प्रदीपिकासहित, भाग १

जर्मन अनुवाद

अष्टांगहृदय का जर्भन भाषा में अनुवाद १९४१ में प्रकाशित हुआ है। संस्करण

इस प्रन्थ के लगभग दो दर्जन संस्करण प्रकाशित हो जुके हैं। प्राचीनतम संस्करण जीवानन्द विद्यासागर का (१८८२ ई० में प्रकाशित ) माना जाता है।

#### मध्यकाल

वाग्भर प्राचीनकाल का अन्तिम संहिताकार था किन्तु उसने जो मार्ग बनाया उसका अनुसरण निरन्तर होता रहा। ऐसी एक संचिप्त संहिता की आवश्यकता सदा बनी रही जो समस्त आयुर्वेद का सार समाहित किये हो तथा वैद्यों के लिए व्यावहारिक पथप्रदर्शक हो। यह अवश्य है कि युग की आवश्यकता के अनुसार उसके स्वरूप में विभिन्नता आना स्वाभाविक था। ऐसे कुछ ग्रन्थों के नाम में 'संहिता' शब्द जुड़ा है और कुछ में नहीं है तथापि दोनों की प्रवृत्तियाँ समान हैं। अतः उन सबका समावेश इस शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है। सभी ग्रन्थों का विवरण देना कठिन है अतः कुछ प्रमुख ग्रंथों का उक्लेख यहाँ किया जा रहा है।

# कल्याणकारक<sup>र</sup>

इसके लेखक उग्रादित्याचार्य हैं जिनका काल ९वीं शती माना जाता है। इस जैन ग्रन्थकार ने अनेक आचार्यों का नामतः निर्देश किया है जिससे स्पष्ट होता है कि इसके पूर्व अनेक रचनायें विभिन्न अंगों में विद्यमान थीं यथा?—

> प्उयपादकृत — शालाक्यतन्त्र पात्रस्वामिकृत — शल्यतंत्र

सिद्धसेन — विषतंत्र एवं भूतविद्या

दशरथ गुरु — कायचिकित्सा मेघनाद — कौमारश्रत्य

सिंहनाद — रसायन एवं वाजीकरण

विशेषतः इस प्रनथ में समन्तभद्रकृत 'अष्टांग' (संग्रह या संहिता) का अनु-सरण किया गया है। व कहते हैं, समन्तभद्र ने सिद्धान्तरसायनकरूप नामक प्रनथ

प्रकाशक—श्रीसेठ गोविन्दजी रावजी दोशी, सोलापुर, १९४० ई०, वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री कृत भाषानुवाद सहित ।

२. परिच्छेद २०, श्लो० ८५।

३. प० २० रहो० ८६।

अठारह हजार रलोकों में बनाया था। उग्रादित्याचार्य के गुरु श्री निन्द आचार्य थे।

कल्याणकारक के मूल ग्रन्थभाग में बीस परिच्छेद तथा उत्तरतन्त्र में पाँच परिच्छेद हैं। इस प्रकार कुल पचीस परिच्छेदों में यह ग्रन्थ पूर्ण हुआ है। अन्त में दो परिशिष्टाध्याय (रिष्टाध्याय और हिताहितीयाध्याय) भी हैं। आयुर्वेद के आठों अंगों का आधार लेकर इस ग्रन्थ में चिकित्सा का विचरण है। शारीर, स्वस्थवृत्त आदि का भी वर्णन है। कायचिकित्सा-प्रकरण में रोगों का वर्गीकरण वातरोगाधिकार, पित्तरोगाधिकार, रलेप्मरोगाधिकार और महामयाधिकार के अन्तर्गत किया गया है। रोगों का कम माधवनिदान से भिन्न है। माधवनिदान के कमानुसरण की परिपाटी वृन्द ( ९वीं शती ) ने चलाई अतः कल्याणकारक उसके पूर्व की रचना प्रतीत होती है। जैनधर्म की विशेषतायें स्वभावतः इसमें आ गई हैं यथा मधु का प्रयोग जैन-परंपरा में निषिद्ध है अतः मधु के स्थान पर गुड़ या शर्करा का प्रयोग है। चरक की माधुतेंलिक वस्ति इसमें गौडतेलिक वस्ति हा गई है।

कल्याणकारक में चरक, सुश्रुत आदि संहिताओं का पूरा उपयोग किया गया है। उत्तरतंत्र की योजना संभवतः सुश्रुतसंहिता के आधार पर की गई है।

#### योगशतक

योगशतक नागार्जुनकृत कहा जाता है। इिंस्सग नामक चीनी यात्री (७वीं शती) ने जिस अष्टांगसंहिता का उल्लेख किया है उससे कुछ विद्वान योगशतक का प्रहण करते हैं। यदि इसे स्वीकार किया जाय तो योगशतक उस नागार्जुन की रचना माना जायगा जो, ५वीं या ६ठी शती में था और जिसने सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किया था। इसमें एक युक्ति यह दी जाती है कि सुश्रुतसंहिता में जिस प्रकार उत्तर-तंत्र जोड़ा गया उसी प्रकार योगशतक में भी उत्तरतंत्र जोड़ा गया है। शैली की यह एकरूपता कर्तृत्व की एकता सूचित करती है। किन्तु, जैसा पहले कहा जा जुका है, अनेक नागार्जुन हुये हैं। एक नागार्जुन आठवी-नवीं शती में हुये हैं जिसका उल्लेख अलबहनी ने अपने यात्राविवरण में किया है। अधिक संभावना है कि योगशतक इसी की रचना हो। वाग्भट के पद्य इसमें उद्घत हैं अतः यह अष्टांगहृदय के बाद की रचना है। वृन्दमाधव में इसी नागार्जुन द्वारा पाटलिपुत्रस्थ स्तम्भ में उत्कीण योग उद्धत किये गये हैं। कच्चुटतंत्र, वार्त्तामाला, योगमञ्जरी इसीकी हो सकती है।

योगशतक में आयुर्वेद के आठों अंगों के अतिरिक्त एक उत्तरतंत्र भी है। योग-शतक तथा नागार्जुन के पंचसूत्र और भेषजकल्प तिब्बती भाषा में अनृदित हैं।

१. प० २०, श्लो० ८४।

२. इससे ज्ञात होता है कि तब तक सुश्रुतसंहिता का उत्तरतंत्र बन चुका था।

नागार्जुनकृत योगशतक पर निम्नांकित टीकायें प्रमुख हैं :--

१. ध्रुवपादकृत

चन्द्रकला

२. सनातनकृत

वर्लभा

३. महीधरकृत

विश्ववल्लभा

## सिद्धसारसंहिता

दुर्गगुप्तात्मल रिवगुप्त नामक बौद्ध वैद्याचार्य ने इस संहिता की रचना की। चक्रपाणि, अरुणदत्त, विजयरित्तत, निश्चलकर और शिवदाससेन ने इसे उद्धत किया है। चन्द्रट (१० वीं शती) ने इसे उद्धत किया है अतः रिवगुप्त का काल उसके पूर्व ९वीं शती में रखना चाहिए।

यह प्रन्थ अभी अप्रकाशित है। इसकी पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं।

#### वररुचि-संहिता

वररुचिकृत संहिता का उल्लेख मिलता है। सम्मवतः यह वररुचि वही हो सकते हैं जिन्होंने योगशतक की रचना की है। इसका काल १० वीं शती रखना चाहिए।

# नागभर्तृतन्त्र

निश्चलकर ने नागदेव तथा विजयरिक्त ने नागभर्तृतन्त्र को उद्धत किया हैं। माल्स होता है कि नागदेव नामक वैद्याचार्य ने इस संहिता की रचना की। विजय-रिज्ञत और निश्चलकर (दोनों १३वीं शती) द्वारा उद्धत होने के कारण इसका काल १२वीं शती रख सकते हैं।

श. योगशतक भी कई हैं। अमृतप्रभकृत योगशतक भी प्रसिद्ध है। एक योगशतक श्रीकण्ठदासमृत है जिस पर वररुचिकृत अभिधानचिन्तामणि टीका है (देखें आयुर्वेद का बृहत् इतिहास, ए० ३१५)। स्वयं वररुचि द्वारा रचित भी एक योगशतक है जिस पर पूर्णचन्द्र या पूर्णसेन की टीका है (देखें—Descriptive Catalogue of Mss. B. O. R. I., Poona, vol. xvi, Pt J, P. 224-230)। इस पर रूपनयनकृत टीका भी है (सरस्वतीभवन तथा पूना)। समन्तभद्र का भी योगशतक है (सरस्वतीभवन) और एक योगशतक विद्ग्ध वैद्य का है (पूना, जम्मू)। निश्चलकर ने अच्चदेवकृत योगशतक का उल्लेख किया है।

२. GOM, GLN

<sup>3.</sup> Das Gupta: History of Indian Philosophy, Vol. II, P. 432

# कलह (कोलह) संहिता

निश्चलकर ने कलहदास और उसकी संहिता-कलहसंहिता का उल्लेख किया है अतः इसका काल १२ वीं शती होना चाहिए। यह तन्त्रप्रधान संहिता प्रतीत है। संभवतः इसके रचयिता विक्रमशिला विश्वविद्यालयीय चेत्र के निवासी थे। यह भी संभव है कि भागलपुर के निकट वर्त्तमान 'कहलगाँव' (कलहप्राम) नामक स्थान इसी आचार्य के नाम पर प्रतिष्ठित हुआ हो।

# आयुर्वेदप्रकाश

यह पण्डित केशवकृत ग्रन्थ है जिसका निर्देश निश्चलकर तथा हेमाद्रि ने किया है<sup>२</sup>।

# शाङ्गिधरसंहिता

# शार्ङ्गधर और उसका काल

अध्यायान्त पुष्पिका के आधार पर इसके रचयिता दामोदरसूनु शार्क्षधर कहे जाते हैं उग्रिय ग्रन्थकार ने अपना परिचय ग्रन्थ में कहीं पर नहीं दिया है। शार्क्षधरपद्धति के रचयिता भी दामोदरसूनु शार्क्षधर हैं किन्तु उन्होंने अपना विस्तृत परिचय ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिया है। उन्होंने लिखा है कि शार्क्भरीदेश में चौहान-वंशीय हमीरनरेश के गुरु राधवदेव थे, उन्हीं के पुत्र दामोदर तथा पौत्र शार्क्षधर हैं। यह वंशावली इस प्रकार है:—

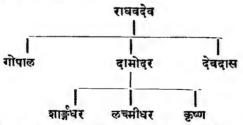

यहां शार्क्षधर ने जो अपना परिचय दिया है उसमें वैद्य होने का कोई उल्लेख नहीं है। कुछ विद्वान शार्क्षधरसंहिता तथा शार्क्षधरपद्धति दोनों ग्रंथों का रचयिता

- १. वृद्धत्रयी, पृ० २५७
- २. उक्तं आयुर्वेदप्रकाशे पण्डितकेशवेन-आयुर्वेदरसायन, अ० ह० सूत्र ६।१०५
- मास्टर खेळाडीळाळ एण्ड सन्स, वनारस, १९३३ संस्करण के पुष्पिकाभाग में 'दामोदरसूनु' नहीं है।
- जयित शाङ्ग धरस्त्रिपुरापदद्वयकुशेशयकोशमध्रवतः ।
   सरसस्किसुभौधकलानिधिः कविकरीन्द्रकदम्बम्गाधिपः ॥

एक ही शार्क्षधर को मानते हैं किन्तु यह संभव नहीं दीखता क्योंकि यदि ऐसा होता तो उपर्युक्त परिचायक पद्य में अवश्य ही आयुर्वेदज्ञता का उल्लेख होता और शार्क्षधरसंहिता में भी इस प्रकार का परिचय मिलता। दोनों ग्रन्थों को विषयवस्तु में भी कहीं कोई समानता नहीं।

उपर्युक्त इतिवृत्त के आधार पर हमीरनरेश से शार्क्रधर का व्यक्तित्व संबद्ध कर दिया गया है। हिन्दी में एक 'हमीररासो' काव्य है जिसका रचियता भी शार्क्रधर कहा जाता है। ऑफ्रोक्ट ने अपनी ग्रन्थसूची में अनेक शार्क्रधरों का उल्लेख किया है यथा चण्डमालकर्त्ता शार्क्रधर, दार्शनिक शेष शार्क्रधर, ज्योतिर्विद शार्क्रधर-मिश्र, नाटककार शार्क्कधर, त्रिशती या वैद्यवल्लभ के रचियता शार्क्रधर और शार्क्रधरपद्वित एवं शार्क्कधरसंहिता के कर्त्ता शार्क्कधर (ऑफ्रोक्ट ने पद्धित एवं संहिता दोनों का कर्त्ता एक ही माना है)।

रणथंभीर के राणा हमीरदेव पर अलाउद्दीन खिलजी ( १२९६-१३१६ ई० ) ने १२९९ ई० में आक्रमण किया और १३०१ ई० में जीतकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। नयचन्द्रस्रिकृत हम्मीरमहाकान्य में इसी हमीर का वर्णन है। शाङ्ग धरपद्धित का रचियता संभवतः इसी हमीरभूपित के गुरु राघवदेव का पौत्र था। इस प्रकार इसका काल १४ वीं शती होगा।

किन्तु शार्क्क धरसंहिता का काल भिन्न प्रतीत होता है क्योंकि बोपदेव (१३-१४वीं शती) ने इस पर टीका लिखी है तथा हेमाद्रि (१३-१४ वीं शती) ने इसे उद्धत किया है अतः इसे १३वीं शती के पूर्वार्ध से आगे ले जाना सम्भव नहीं है। नाड़ीविज्ञान, अफीम, रसौषधियों की प्रमुखता का समावेश भी उसी काल में आयुर्वेदीय प्रन्थों में हुआ। इसके अतिरिक्त प्रन्थशैली सोढल (१२वीं शती) कृत गद्निग्रह पर आधारित है। इस प्रकार शार्क्क धरसंहिता के एचियता शार्क्क धरपद्धित के कर्त्ता से भिन्न हैं और उनका काल १३वीं शतीका पूर्वार्ध है।

१३वां शती में सोढल के पुत्र शार्क देव हुये थे जिन्होंने संगीतररनाकर<sup>3</sup>, अध्या-रमविवेक आदि ग्रंथों की रचना की। वह संगीतज्ञ के साथ-साथ एक उच्च कोटि के कवि तथा आयुर्वेदज्ञ थे। 'अध्यात्मविवेक' में उन्होंने शारीर का विशद वर्णन किया है'। वह देवगिरि के यादववंशीय तस्कालीन शासक सिंघण (१२१०-१२४७ ई०)

Aufrecht's Catalogus Catalogorum, Pt I. P. 643
 Weber's Catalogue of Berlin, 1853.

२. अ० ह० सूत्र० ५।७६ ( शुक्तगुणाः )

३. अडियार लाइब्रेरी, १९४३

४. इति प्रत्यंगसंचेपो विस्तरस्त्विह तस्वतः । अस्मद्विरचतेऽध्यात्मविवेके वीच्यतां बुधैः॥—संगीतरन्नाकर, २।११९

के करणाग्रणी ( महालेखापाल ) भी थे। इसी राज्य के शासक महादेव ( १२६०- १२७१ ई० ) तथा रामचन्द्र ( १२७१-१३०९ ई० ) के प्रधानमन्त्री हेमादि थे। वोपदेव महादेव के राजपण्डित कहे जाते हैं। सर्वप्रथम वोपदेव ने शार्क धरसंहिता की टीका की और हेमादि ने उसे उद्धत किया। अतः यह अनुमान किया जा सकता है कि शार्क देव का ही दूसरा नाम शार्क धर हो और शार्क धरसंहिता का रचयिता शार्क देव ही हो। यह अवश्य है कि शार्क धर का पिता दामोदर कहा गया है और और शार्क देव का सोहल। शार्क देव को कृति होने में एक युक्त यह भी है कि सोढलकृत गदनिग्रह की कल्पानुसारिणी शेली का अनुसरण उसने किया है। पिता का अनुगामी पुत्र हो यह स्वाभाविक ही है। यह संभव है कि शार्क धरसंहिता की एकता के अम के कारण दोनों को 'दामोदरसूनु' वाद की पण्डु-लिपियों में लिखा गया जैसा वाग्मट आदि के प्रसंग में हुआ। ऐसी पुण्पिका सभी अध्यायों के अन्त में एकरूप मिलती भी नहीं। संगीतररनाकर में शार्क देव की वंशा-बली इस प्रकार दी गई है:—



शार्क्स देव की बहुमुखी प्रतिभा एवं चिकिरसाकुशलता का उल्लेख प्रन्थ के प्रारम्भिक श्लोकों में किया गया है।' 'गदार्त्तानां रसायनैः' शब्दों से स्पष्ट होता है कि उस समय चिकिरसा में रसौषघों का बाहुल्य था। शार्क्स धरसंहिता में रसौषघों का बहुशः वर्णन है मी। 'जिज्ञासूनां च विद्याभिः' इससे प्रतीत होता है कि वह अध्यापन भी करते थे। किन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि शार्क्स देव ने अपनी अन्य कृतियों के साथ इस संहिता का उल्लेख नहीं किया है।

यदि इस बात पर आग्रह किया जायगा कि वह दामोदर के ही पुत्र थे तब यह स्वीकार करना होगा कि यह कोई अन्य दामोदर और शाक धर थे जो शाक देव के समकालीन तथा निकटवर्ती थे। यह भी सम्भव है कि देवगिरि के यादववंशीय राज्य से इनका संबन्ध हो जिसके कारण तत्स्थानीय वोपदेव और हेमादि ने इनकी रचना पर सर्वप्रथम ध्यान किया।

धनदानेन विप्राणामार्ति संहत्य शाश्वतीम्।
 जिज्ञासुनां च विद्याभिगेदार्त्तानां रसायनैः॥ १-१३

# शार्क्षधरसंहिता की विषय-वस्तु

शाङ्ग धरसंहिता में ३२ अध्याय और २६०० श्लोक हैं। पुष्पिकाओं में भी इस ग्रन्थ का नाम 'शाङ्ग धर संहिता' दिया है। ग्रन्थान्त के श्लोकों में भी 'संहिता' शब्द का प्रयोग इसके लिए हुआ है। शिव की पूजा का विधान कई स्थलों में है ( पूर्व० १।१; १।५७; ५।६७ ), इससे ग्रन्थकार शैव प्रतीत होते हैं।

ग्रन्थ तीन खण्डों में विभक्त है— पूर्वखण्ड, मध्यखण्ड, उत्तरखण्ड। उसके वर्ण्य विषयों तथा अध्यायों का विवरण इस प्रकार है :—

#### पूर्वस्रण्ड

अध्याय १—परिभाषा अध्याय ५—कलादिकाख्यान ,, २—भेषड्याख्यानक ,, ६—आहारादिगति ,, ३—नाडीपरीचादि-विधि ,, ७-रोगगणना ,, ४—दीपनपाचन

#### मध्यम खण्ड

| अध्याय १—स्वरस   | अध्याय ७—गुटिका |
|------------------|-----------------|
| ,, २—काथ         | ,, ८—लेह        |
| ,, ३—फाण्ट       | ,, ९—स्नेह      |
| " ४—हिम          | ,, १०—सन्धान    |
| ,, <b>৬—ক</b> ইক | " ११—धातुशोधन   |
| ,, ६—चूर्ण       | ,, १२—रस        |
|                  |                 |

#### उत्तरखण्ड

अध्याय १—स्नेहपान अध्याय ८—नस्यविधि

,, २—स्वेदविधि ,, ९—धूमपान

,, ३—वमन ,, १०—गण्डषदिविधि

,, ४—विरेचन ,, ११—लेपादिविधि

,, ५—स्नेहवस्त ,, १२—शोणितविख्रुति

,, ६— निरूहण ,, १३—नेत्रकर्म

., ७ उत्तरवस्ति

इस प्रकार कुल ३२ अध्यायों में वर्ण्य विषय का प्रतिपादन किया गया है।

- द्वात्रिशत् संमिताध्यायैर्युक्तेयं संहिता स्मृता।
   षड्विशतिशतान्यत्र श्लोकानां गणितानि च ॥ पूर्व० १।१३
- २. आयुर्वेदसमुद्रस्य गृ्हार्थमणिसञ्जयम् । ज्ञाःवा कैश्चिद्बुधैस्तैस्तु कृता विविधसंहिताः ॥

# शार्ङ्गधरसंहिता का महत्त्व एवं विशेषतायें

यह संहिता मध्यकाल की एकमात्र संहिता है जो तत्कालीन प्रवृत्तियों एवं विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। उस युग में एक ओर राजपूतों की छत्रछाया में प्राचीन विज्ञान अपने स्परूप की रक्षा में तत्पर था तो दूसरी ओर मुस्लिम राजाओं के अनेक शतीव्यापी संपर्क एवं प्रभाव के कारण अनेक नये विचार समाज में घुल-मिल कर एकात्मता ग्रहण कर रहे थे तान्त्रिकों एवं सिद्धों का संप्रदाय भी फल-फूल रहा था जिसके कारण रसकाख का चरम विकास हुआ। मुसलमानों के साथ अनेक नये औषधद्रव्य, नवीन औषधकल्पनायें, चिकित्साक्रम यहाँ आये जो आयुर्वेदजगत् द्वारा अपना लिये गये। शल्यतंत्र का उपयोग केवल रक्तावसेक तथा फोड़ा-फ़न्सी तक ही सीमित हो गया जो जर्राह लोग करते थे। उसके कारण शारीर ज्ञान की भी विशेष आवश्यकता न रही। कायचिकित्सा का स्थान सर्वप्रमुख या यों कहा जाय कि अकेला रह गया। रसायन वाजीकरण के आगे गौण पड़ गया। रसीषघों का भी तब तक प्रचलन काफी वढ़ गया था। चिकित्सा में सैद्धान्तिक पत्त दुर्बल हो गया तथा कर्पों की प्रमुखता हो गई। इसी कारण इस संहिता की रूपरेखा प्राचीन संहिताओं के समान न होकर नये क्रम से नियोजित की गई है तथा कल्पानुसार ही चिकित्सा का निरूपण किया गया है। इस प्रकार मध्यकालीन प्रवृत्तियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने के कारण शार्क धरसंहिता का महत्त्व स्वयंसिद्ध है। अपने महत्त्व के कारण यह स्वरूप काल में ही लोकप्रिय हो गई जिससे एक ओर वोपदेव और हेमादि जैसे विद्वान इसकी ओर आकृष्ट हुये और दूसरी ओर चिकित्सक-समाज के लिए यह दैनंदिन पथप्रदर्शक हो गया। मध्यकालीन लघुत्रयी में भी इसे सादर स्थान प्राप्त हुआ।

जहाँ तक वर्ण्य विषय की विशेषताओं का प्रश्न है, निम्नांकित तच्य अवलो-कनीय हैं:—

- १. राशिभेद से ऋतुओं का विभाजन किया गया है यथा मेष-वृष ग्रीष्म आदि।
- २. नाडीपरीषा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रन्थ में उपलब्ध होता है। यह कहाँ से आया इसका विचार आगे किया जायगा।
- ३. दीपन-पाचन आदि कर्मों की स्पष्ट परिभाषा सोदाहरण दी गई है। कुछ नये कर्मों का समावेश किया गया है यथा शुक्रस्तरभक। कुछ नये द्रव्यों का भी

किंचिदर्थं ततो नीत्वा कृतेयं संहिता मया। कृपाकटाचिनचेपमस्यां कुर्वन्तु साधवः।। विविधगदार्तिदृतिद्वनाशनं या हरिरमणीव करोति योगरत्नैः। विलसतु शार्क्वधरस्य संहिता सा कविहृदयेषु सरोजनिर्मलेषु॥ उत्तर० १३।२५-२७

१. ये परिभाषायें वंगसेन में भी इसी रूप में मिलती हैं।

समावेश किया गया है यथा अहिफेन, आकारकरम । अहिफेन का प्रयोग स्तम्भन और वातनाशन के लिए है । इसके अतिरिक्त, जयपाल, जातीफल का प्रयोग भी बढ़ा है । भंगा का औषधीय प्रयोग प्रारंभ हुआ । जातीफलादिचूर्ण ( ग्रहणी ) में आधा भाँग ही है । भेवजमात्रा तथा परिभाषा का विस्तृत विचार किया गया है । इन्यगुण का विचार नहीं होने से प्रतीत होता है कि उस समय चिकिरसा कल्पानुसार होती थी, द्रव्यों का वैज्ञानिक विचार दुर्बल एक गया था ।

४. शारीर के कुछ तथ्यों का विश्वदीकरण हुआ है। दोष, धातु, मल की निरुक्ति दी गई है ( पूर्व ५।२३ )। दोषों के प्रसार में वात की कारणता बतलाई गई है। उदान वायु के आधाररूप में फुफुस का परिचय दिया गया है। वायु के संयोग से धातुओं का पोषण होता है तथा किस प्रकार श्वसनिक्रया द्वारा विष्णुपदामृत ( ऑक्सिजन ) शरीर के भीतर जाकर समस्त देह को आप्यायित करता तथा अग्नि को प्रज्वित करता है इसका स्पष्ट चित्रण यहीं मिलता है। पाचन-प्रक्रिया तथा सूत्रनिर्माण-प्रक्रिया का भी स्पष्ट वर्णन है।

रक्त को दोष मानने की ओर भी झुकाव था क्योंकि वातज, पित्तज, कफज रोगों के बाद रक्तज रोगों की भी गणना की गई है।

- ५. २० वर्ष की आयु से ही मैथुन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। इससे प्रतीत होता है कि बाळविवाह की प्रथा प्रारंभ हो गई थी।
- ६. क्रिमियों में २० के अतिरिक्त एक स्नायुक क्रिमि का भी वर्णन किया गया है। विद्वानों का विचार है कि यह रोग इस देश में मुसलमानों के साथ आया।
- ७. रोगों का वर्गीकरण विस्तार से किया गया यथा आमवात चार प्रकार का, वातरक्त आठ प्रकार का, दृष्टिरोग आठ प्रकार के, गर्भदोष आठ, स्त्रीदोष तीन। सोम-रोग का भी बर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त उपद्रवरूप तथा विषाक्त छन्नण के रूप में उत्पन्न विकारों का भी निर्देश किया गया है यथा शीतोपद्रव, शल्योपद्रव, चारोपद्रव, भक्छातकजन्य शोथ, किपकच्छूजन्य कण्डू, पूग-भंगा आदि जन्य मद। संभवतः भांग का प्रयोग नशे के छिए भी उस काछ में होने छगा था।
- ८. चिकित्सा में विषों का प्रयोग बढ़ा था। वत्सनाभ, विषसुष्टि तथा कृष्णसर्प-विष के योग वर्णित हैं। जयपाल के अञ्जन का भी विधान है।
- धातुओं का शोधन-मारण तथा अनेक रसौषधों का निर्माण एवं प्रयोग वर्णित
   है। इससे प्रतीत होता है कि उस समय चिकित्सा में रसौषधों का विशेष प्रयोग होता था।
- १०. चिकित्साविधियों में पञ्चकर्म, धारास्वेद, शिरोबस्ति, मूर्धतेळ का विशेष उल्लेख है। शोणितस्राविधि के अन्तर्गत 'पद' का प्रयोग है, यह संभवतः मुसल-मानी जर्राहों का 'फरत खोळना' है। अग्निकर्म में अन्तर्गत अण्डकोष के सिरादाह,

विपूची में पाष्णिदाह तथा यकृत्-प्लीहादि में तत्स्थानीय दाह का विधान है। स्चिका-भरण रस में शिर में चत वनाकर औषध रगड़ने का विधान है जिससे रक्त में औषध शीघ्र प्रविष्ट हो जाय।

- 39. चिकित्सा में प्रयुक्त अनेक अनुभवसिद्ध एकल दृष्यों तथा योगों का वर्णन किया है। इनमें हुच्छूल में श्रंगभस्म, गण्डमाला में काञ्चनार-वरुण; मेदोदोष में वृ॰ पंचमृल, श्लीपद में शाखोटक, वण में निम्बदल-करक, गृध्रसी में शेफाली तथा-महानिम्ब, परिणामग्रूल में विष्णुकान्ता, रक्तार्श में अपामार्ग, प्रदर में तण्डुलीय आदि अवलोकनीय हैं।
- १२. सेक्स की प्रमुखता के कारण उस युग में वाजीकरण, स्तम्भक आदि अनेक प्रकार की औषधियों की माँग वड़ी जिसका संकेत शार्ज धर में मिलता है। स्तम्भक (आकारकरभादिचूर्ण), वाजीकरण (माषादिमोदक), भगसंकोचकर, लिंग-वृद्धिकर, योनिद्रावक, वशीकरण आदि योग इस प्रन्थ में दिये गये हैं। इसके अति-रिक्त, रोमाभावकर, पलितनाशन तथा केशवर्धन लेप भी हैं।

शाङ्गिधर ने अपने पूर्ववर्ती आचायों विशेषतः चक्रदत्त और सोढळ का उपयोगः किया है। रसशास्त्रीय सामग्री रसशास्त्र के ग्रन्थों से ली गई है।

# शार्क्षधरसंहिता की टीकायें और अनुवाद

लोकप्रिय मन्थ होने के कारण इसकी अनेक टीकायें लिखी गई। ऑफ्रोक्ट ने निम्नांकित टीकाओं का उल्लेख किया है :—

- 9. शाङ्ग<sup>६</sup>धरशारीर टीका
- २. दीपिका-आढमरूळकृत
- ३. गूढार्थदीपिका काशीरामकृत
- ४. आयुर्वेददीपिका-रुद्रभट्टकृत
- ५. बोपदेवकृत

इनमें दीपिका प्राचीनतम मानी जाती है। हिन्दी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भाषाओं में भी इसके अनुवाद हुये हैं। दीपिका और गृहार्थदीपिका टीकाओं के साथ पं० परशुराम शास्त्री द्वारा संपादित संस्करण निर्णयसागर, बम्बई द्वारा प्रकाशित है (प्रथम संस्करण १९२०)। इसकी हिन्दी टीका चौखम्बा वाराणसी तथा श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा प्रकाशित हुआ है। बहुत पहले लखनऊ से एक संस्करण हिन्दी अनुवाद के साथ निकला था। बैजनाथ सारस्वतकृत हिन्दी अनुवाद तथा वार्तिक के साथ 'शाङ्ग धरसुधाकर' नामक व्याख्या मिर्जापुर से सं० १९०० के लगभग प्रकाशित हुई थी।

१. देखें — प्रियव्रत शर्माः आयुर्वेद की कुछ प्राचीन पुस्तकें, ए० १९-२२ इस प्रन्थ में निर्दिष्ट सभी पुस्तकें स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में संगृहीत हैं।

इसका बंगला संस्करण १८९२ ई० में कविराज प्रियमोहनसेन गुप्त द्वारा प्रकाशित हुआ था।

#### परहितसंहिता

श्रीनाथ पण्डित आन्ध्र प्रदेश के निवासी थे; उनके द्वारा रचित यह संहिता संपूर्ण आयुर्वेद को उपस्थित करती है। इस प्रन्थ के अष्टांगकाण्ड का चौथा (शालावय) और पाँचवाँ (शल्य) प्रकरण डी॰ वी॰ सुन्न्ना रेड्डी द्वारा संपादित होकर श्रीवेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति से प्रकाशित हुआ है (१९७२ ई॰)। इसका कुछ अंश १९५२ में वी॰ रामस्वामी शास्त्रुल, मद्रास ने छपवाया था जिसमें यह सूचना दी गई थी कि उनकी पाण्डुलिपि में तीन काण्ड हैं: -१. साधारण काण्ड २. अष्टांगकांड ३. रसकाण्ड। यह पाण्डुलिपि मद्रास राजकीय प्राच्य हस्तलिश्रित प्रन्थकार में स्थित पाण्डुलिपि से भिन्न है।

श्रीनाथ पंहित का काल १५वीं शती का उत्तरार्ध या १६वीं शती का पूर्वार्ध निर्धारित किया गया है। वाग्भट और सुश्रुत का विशेष उपयोग किया गया है। फिरंग रोग का वर्णन इसमें नहीं मिलता।

### आधुनिक काल

#### भावप्रकाश

भावप्रकाश भाविमिश्र की प्रसिद्ध रचना है। भाविमिश्र आयुर्वेदीय इतिहास में मध्यकाल तथा आधुनिक काल की देहली पर स्थित हैं ठीक उसी प्रकार जैसे वाग्भट प्राचीन तथा मध्यकाल की सीमारेखा पर अवस्थित हैं। इन्होंने प्राचीन संहिताओं का अनुसरण करते हुए भी अनेक मौलिक विचारों एवं नवीन द्रन्यों का समावेश अपने प्रन्थ में किया है। भावप्रकाश लघुत्रयी का अन्तिम तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो शताब्दियों से वैद्यसमुदाय में लोकप्रिय रहा है।

लेखक ने प्रारम्भिक पद्यों में अपने परिचय के सम्बन्द में संकेत किया है। उसने लिखा है कि प्राचीन मुनियों के निबन्धों से संगृहीत सुक्तिमणियों के द्वारा चिकित्सा-शास्त्र में व्याप्त जाड्यान्धकार को दूर करने के लिए भावमिश्र इस प्रकाश की संरचना कर रहा है। अध्यायान्त पुष्पिकाओं, इति श्रीलटकनतनयश्रीमम्मिश्रभावविरिचिते

२. 'भावप्रकाश' का अर्थ भावों-शास्त्रीय तथ्यों एवं द्रव्यों पर प्रकाश या भाविमश्र के द्वारा प्रस्तुत प्रकाश दोनों हो सकता है।

<sup>3.</sup> Book review, Srinath Pandit: Parahita Samhita, by P. V. Sharma, Bulletin of the Institute of History of Medicine (Hyderabad), vol. III, No. 3, July, 1973, PP. 162-163.

भावप्रकाशे' से पता चलता है कि उनके पिता का नाम लटकन (मिश्र) था। 'मिश्र' उपाधि तथा 'विप्र' 'भूमिदेव' आदि शब्दों के विशेष प्रयोग से उनका ब्राह्मण होना सिद्ध होता है। उन्होंने अपने जन्मस्थान या निवासस्थान का कोई उल्लेख नहीं किया है। कुछ विद्वान उन्हें वाराणसी या कान्यकुब्ज का मानते हैं' किन्तु इसकी पृष्टि में उन्होंने कोई युक्ति नहीं दी है। भावमिश्र ने एक पद्य में विष्णुपद का उल्लेख किया है जिससे विष्णुपदतीर्थ से उनका निकट सम्बन्ध प्रतीत होता है। विष्णुपद का मन्दिर गया में है। 'संयाव' पक्षान्नविशेष के लिए उन्होंने 'पेरिकया इति लोके' लिखा है। यह शब्द मगध में ही प्रचलित है, उत्तरप्रदेश में इसके बदले 'गुझिया' शब्द व्यवहत होता है। इससे अनुमान होता है कि वह गया या उसके निकटवर्ती स्थान के निवासी थे।

भाविमश्र शैव थे जिसका उन्होंने अनेक स्थलों पर संकेत किया है। उपरिम्भक पद्यों में गणेश की वन्दना की गई है तथा विष्णु का उल्लेख 'श्रीपति' और 'मधु-सूदन' शब्दों से हुआ है । त्रिदेव (ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) और हनूमान् का भी उल्लेख है ।

#### काल

काल-निर्णय करने के पूर्व यह देखना चाहिए कि भाविमश्र ने किन-किन ग्रन्थ-कारों को उद्धत किया है। निम्नांकित ग्रन्थ एवं ग्रन्थकार के उद्धरण भाविष्ठकाश में मिलते हैं:---

| १. चरक               | ८. चकद्त्त           | १५. शाङ्ग धर          |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| २. सुश्रुत           | ९. हारीत             | १६. रसेन्द्रमंगल      |
| ३. अष्टांगसंग्रह     | १०. जेउजट            | १७. रसरत्नाकर         |
| ४. अष्टांगहृद्य      | ११. रत्नमाला         | १८. रसेन्द्रचिन्तासणि |
| ५. रुग्विनिश्चय      | १२. अमरकोश           | १९. रसेन्द्रसारसंग्रह |
| ६. वृन्दकृत सिद्धयोग | १३. धन्वन्तरिनिघण्डु | २०. रसरत्नसमुच्चय     |
| ७. चिकिःसाकलिका      | १४. मदनपालनिघन्दु    | २१. रसरत्नप्रदीप      |
|                      |                      |                       |

उपोद्घात, प्रत्यच्यारीरम् , पृ० ५१ जॉली : मेडिसिन, पृ० २

२. राहराप्प

<sup>3. 918194</sup> 

४. शापाइप

<sup>4. 1141131</sup> 

६. १।५।१३२

| २२. त्रिशती      | ३२. रसहद्यतन्त्र | ४२. वंगसेन             |
|------------------|------------------|------------------------|
| २३. चन्द्रमौिल   | ३३. रसामृत       | ४३. वृन्दरीका          |
| २४. वराहमिहिर    | ३४. तन्त्रान्तर  | ४४. गदाधर              |
| २५. राजनिघण्ड    | ३५. जत्कर्ण      | ४५. दहबल               |
| २६. वृद्धसुश्रुत | ३६. पराशर        | ४६. रसप्रदीप           |
| २७. आत्रेय       | ३७. ज्ञारपाणि    | ४७. द्रन्यगुण (प्रन्थ) |
| २८. धन्वन्तरि    | ३८. दिवोदास      | ४८. कश्यप              |
| २९. खरनाद        | ३९. बृद्धवाग्भट  | ४९. गुणरत्नमाला        |
| ३०. भेड          | ४०. वाग्भट       | ५०. काशीखण्ड           |
| ३१. अग्निवेश     | ४१. वैदेह        | ५१. विष्णुधर्मोत्तर    |

उसने शाङ्ग धरसंहिता ( १३वीं शती ) का विशेष रूप से अनुसरण किया है। इसी प्रकार निघण्डुभाग में मदनपालनिघण्डु का पूरा उपयोग किया गया है। अहिफेन, भंगा, पारसीकयवानी आदि मध्यकालीन औषधद्रव्य संभवतः वहीं से लिये गये हैं। मदनपालनिघण्डु की रचना १३४७ ई० में पूरी हुई थी। दूसरी ओर १७वीं शती के प्रन्थ योगरत्नाकर, योगतरंगिणी तथा लोलिम्बराज ने भावप्रकाश को उद्धत किया है। हर्षकीर्त्ति ( १७वीं शती) ने अपने प्रन्थ योगचिन्तामणि में रितवल्लभ-प्रापाक, कामेश्वरमोदक आदि योग भावप्रकाश से लिये हैं। फिरंगज ब्रण (चिन्द्रका) की चिकित्सा भी इस ग्रन्थ में वर्णित है।

आभ्यन्तर साच्य में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य फिरंगरोग में रसकर्पूर, चोबचीनी आदि द्वारा इसकी चिकित्सा का वर्णन है। फिरंगरोग का प्रसार भारत में फिरंगियों (पुर्त्तगाली तथा अन्य युरोपीय) के द्वारा लगभग १५वीं क्षती में हुआ। यद्यपि रसकर्पूर का उल्लेख रसप्रकाशसुधाकर तथा रसेन्द्रसारसंग्रह में है तथाि उपदंश से पृथक् फिरंगरोग का वर्णन तथा रसकर्पूर द्वारा इसकी चिकित्सा का निर्देश सर्वप्रथम भाविमिश्र ने किया। इस रोग में चोबचीनी (द्वीपान्तर वचा) का भी प्रयोग किया गया है।

भाविमिश्र ने पश्चाद्देश, पश्चिम देश, परद्वीप शब्द का प्रयोग किया है। मुगर्लों के लिए 'मुद्गल' शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे उसकी स्थिति मुगर्लों के काल में सूचित होती है 'म्हेच्छ' और 'यवन' शब्द भी संभवतः मुसलमानों के लिए हैं।

जौली की सूचना के अनुसार दुविञ्जन में १५५८ ई० की भावप्रकाश की एक पाण्डुलिपि है किन्तु वहाँ से प्राप्त फोटो प्रतिलिपि की जाँच करने पर इसमें कोई

१. देखें :--

P. V. SHARMA: Bhavamisra—A Landmark in History of Indian Medicine, J. R. I. M., Vol VII, No. I, 1972

तथ्य नहीं दोखता। यदि इसे १५५८ मान लिया जाय तव भी संभव नहीं दीखता क्योंिक ग्रन्थ-रचना के बाद उसकी पाण्डुलिपि के प्रसार में कुछ समय अपेन्तित होता है। दूसरे प्रौढ रचना के काल तक ग्रन्थकार प्रौढ वय को पारकर चुका होता है। ऐसी स्थिति में भावमिश्र को १५वीं शती में ले जाना होगा जो फिरक्सरोग-वर्णन आदि के परिशेषय में असमञ्जस होगा।

भावप्रकाश की प्राचीनतम पाण्डुलिपि जम्मू पुस्तकालय में सं० १७२२ (१६६५ ई॰) की है।

इन सब तथ्यों को देखते हुए भाविमश्र का काल १५वीं और १७वीं शती के बीच अर्थात् १६वीं शती में सिद्ध होता है। आयुर्वेद में इनका स्थान वही है जो व्याकरण में भट्टोजि दीन्नित और साहित्य में पण्डितराज जगन्नाथ का है जो काल की दृष्टि से इनके पार्श्ववर्ती थे।

इनकी एक अन्य रचना गुणरत्नमाला है जिस पर संभवतः भावप्रकाश का निघण्डुभाग आधारित है।

### भावप्रकाश का विषय-विभाग

ग्रन्थ तीन खण्डों में विभक्त है पूर्वखण्ड, मध्यम खण्ड और उत्तरखण्ड। पूर्व खण्ड के प्रथम भाग में आयुर्वेदावतरण से प्रारम्भ कर सृष्टिप्रकरण. गर्भप्रकरण, बालप्रकरण, दिनर्त्तुचर्याप्रकरण तथा मिश्रप्रकरण का वर्णन किया है। द्वितीय भाग में मानपरिभाषा, भेषजविधान, धात्वादि-शोधनमारण विधि, स्नेहपानविधि, पंचकर्मविधि, धूमपानादि-विधि और रोगपरीचा प्रकरण हैं। मध्यम खण्ड में चार भाग हैं। प्रथम भाग में उवर से संग्रहणी तक, द्वितीय भाग में अर्श से बातरक्त तक; तृतीय भाग में शूल से भग्न तक और चतुर्थ भाग में नाडीव्रण से बालरोग तक का वर्णन है। इस प्रकार इस खण्ड में ७१ अध्यायों में चिकित्सा का निरूपण किया गया है। उत्तरखण्ड में केवल वाजीकरण और रसायन का विवरण है।

## भाविमश्र का शास्त्रीय अवदान

भाविमिश्र ने आयुर्वेद के विविध चेत्रों में महत्त्वपूर्ण अवदान दिये। उन्होंने परम्परागत ज्ञान को तत्कालीन ज्ञान तथा अपने पाण्डित्य एवं चिकित्सकीय अनुभवों से परिष्कृत एवं विकसित किया।

मौर्लक सिद्धान्त

प्राचीन संहिताओं में प्रतिपादित सिद्धान्तों को संचिप्त एवं विशद रूप दिया यथा—

१. आयुर्वेद की परिभाषा प्राचीन के साध-साथ व्यावहारिक दी गई।

<sup>9. 91913-8</sup> 

टुिबरुजन ( पश्चिम जर्मनी ) पुस्तकालय में संगृहीत भावप्रकाश की पाण्डुिलिपि का अन्तिम पृष्ठ जिसके आधार पर इसका काल (१५५०ई०) निर्धारित किया गया है। ( श्रीमती भक्ति दत्त, दुविञ्जन के सीजन्य से )

- २. सभी पञ्चमहाभूतों के नाम 'व' अन्तर से दिये गये जिससे सरलता से स्मरण रहे।
- ३. सुश्रुत में 'प्रकृति विकृति' का कोई वर्ग पृथक् न रख 'अष्टी प्रकृतयः' में ही उनका अन्तर्भाव कर लिया गया है किन्तु यहाँ उसका वर्ग पृथक् रक्ला गया है।
- ४. शारीर का वर्णन सुश्रुतातुरूप है फिर भी यकृत् का वर्णन बहुत स्पष्ट किया गया है (२।३३।९)। रससंवहन में केदारीकुल्यान्याय स्वीकृत किया है (१।३।१७६)। ओज अष्टबिन्द्वास्मक तथा अग्नीपोमीय कहा गया है (१।३'१८३)। जोवन की स्थित संपूर्ण शरीर में मानी गई है विशेषतः शुक्र, रक्त और पुरीप में (१।३।१९८)।
- ५. सूतिकागृह के सम्बन्ध में कहा गया है कि आठ हाथ लम्बा और चार हाथ चौड़ा होना चाहिए तथा उसका द्वार उत्तर या पूरव की ओर हो ।
  - ६ आठ मांगलिक द्रव्यों का भी उल्लेख है ।

#### द्रव्यगुण

भाविमिश्र के पूर्व ही मदनपाल ने. मुसलमानों के संपर्क से व्यवहृत दृत्यों का समावेश अपने निघण्ड भूमें कर लिया था। इन द्रव्यों में पारसीकयवानी, अहिफेन, भंगा, जयपाल, खरबूज, पिण्डखर्जूर, सुलेमानी, अमृतफल प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त भावप्रकाश में निम्नांकित दृत्यों का सन्निवेश किया गया:—

| १. पारसीकवचा                                    | ६. दारुसिता    |
|-------------------------------------------------|----------------|
| २. द्वीपान्तरवचा                                | ७. मार्कण्डिका |
| ३. आकारकरभ—इसका प्रयोग शाङ्ग <sup>°</sup> घर से | ८. कलम्बक      |
| ही प्रारम्भ हो गया था।                          |                |

४. पुदीना ५. छोहा**दा** 

इनके अतिरिक्त निन्नांकित द्रव्य भी अवलोकनीय हैं :-

| १. चन्द्रशूर         | ७. गन्धकोकिला   | १३. कुमुद्बीज |
|----------------------|-----------------|---------------|
| २. कुलञ्जन           | ८. गन्धमालती    | १४. चीनाक     |
| ३. आम्रगन्धि हरिद्रा | ९. चिरुलक       | १५. चिचिण्डा  |
| ४. अरण्यहरिद्रा      | १०. चर्मकारालुक | १६. गर्जर     |
| ५. चुक               | ११. आम्रावर्त   | १७. आलुक      |
| ६. लताकस्तूरी        | १२. मखान्न      | १८. खसतेल्    |
|                      |                 | १९. सर्जरसतैल |

९. सीवीर

तन्मात्रेभ्यो वियद्वायुर्वह्विवारिवसुन्धराः।
 एतानि पञ्च जायन्ते महाभूतानि तस्क्रमात्॥ १।२।२१

<sup>2. 3131389</sup> 

३. १।५।१६

कुछ दृज्यों के वर्णन भी विशिष्ट रूप में मिलते हैं यथा-

- १. पु॰करमूल कुष्ठ का एक भेद कहा गया है।
- २. स्वर्णचीरी का मूल चोक कहा गया है।
- ३. कर्पूर दो प्रकार का कहा गया है पक और अपक ।
- ४. कस्तूरी तीन प्रकार की कही गई है—कामरूपी (आसामी), नैपाली तथा काश्मीरी। कामरूप की कस्तूरी सर्वोत्तम कही गई है।
- ५. कुङ्कम भी तीन द्रकार का कहा गया है—काश्मीरी, बाह्वीक और पारसीक । इनमें काश्मीर सर्वोत्तम माना गया है ।
  - ६. तगर दो प्रकार का है तगर और पिण्डतगर।
  - ७. अश्मन्तक काञ्चनार का पर्याय कहा गया है।
  - ८. करञ्ज तीन प्रकार का कहा गया है--नक्तमाल, पृतिकरंज और करञ्जी।
  - ९. मदनपाल का कुक्करङ् ककुन्दर कहा गया है।
  - ५०. चिवका के फल को गजिपष्पली कहा है।
- ११. मदनपाल ने वृद्धकारक दो प्रकार का बतलाया है महाश्यामा और छुगलान्त्री किन्तु भावप्रकाश ने यह भेद न कर छुगलान्त्री को ही वृद्धदारक माना है।
- 1२, अष्टवर्ग का विस्तृत विवरण आकृति, प्राप्तिस्थान आदि के साथ दिया गया है किन्तु अन्त में यह लिखा कि यह राजाओं के लिए भी दुर्लम है अतः इसका प्रतिनिधि लेना चाहिए। चतुर्वीज बीजों का एक नया गण है। इसी प्रकार धान्य-वर्ग में धान्यपञ्चक वर्ग है।
- १३. खिनजों में, स्वर्ण पाँच प्रकार का तथा रजत तीन प्रकार का कहा गया है। धातुओं में, 'यशद' शब्द प्रयुक्त हुआ है और उसका वर्णन भी किया है। मुक्ता के अनेक स्रोतों का उल्लेख है।
- १४. कदली के माणिक्य, चम्पक आदि भेद वर्णित हैं। ये सब हाजीपुर ( मुज-फरुपुर, बिहार ) में पाये जाते हैं।
- १५. द्रव्यों की प्राप्ति में किटनाई को देखते हुए तत्सम प्रतिनिधि द्रव्यों की एक लंबी सूची प्रस्तुत की गई है किन्तु इसके साथ यह सतर्क कर दिया गया है कि प्रमुख द्रव्य का प्रतिनिधि नहीं हो सकता।<sup>3</sup>
- १६. द्रव्यों के परीचण की विधि बतलाई गई है (१।६।१११-१२०)। सुश्रुत में भूमि पञ्चभूतों के अनुसार पाँच प्रकार की कही गयी है किन्तु भावप्रकाश में वर्णानुसार चार प्रकार की वर्णित है-ब्राह्मण, (श्वेत), चत्रिय (रक्त), वैश्य

१. निघण्ट, हरीतक्यादि १४३

२. योगे यदप्रधानं स्यात्तस्य प्रतिनिधिर्मतः। यतु प्रधानं तस्यापि सदृशं नैव गृह्यते॥—१।६।१६७

(पीत) और शूद़ (कृष्ण)। यह भी कहा गया है कि इन भूमियों में उत्पन्न द्वन्यों का न्यवहार तत्तद् वर्णों के लिए करना चाहिए। औद्धिद द्वन्यों के पाँच विभाग किये गये हैं—वनस्पति, चानस्पत्य, चुप, वन्नी और ओषधि। यह संभवतः राजनिचण्द्र के अनुसार है।

- १७. दुव्यों के प्रयोज्य अंगों का सोदाहरण उल्लेख किया गया है।3
- १८. द्रव्यगुण के मौलिक सात पदार्थों को बड़ी सुन्दर रीति से एक पद्य में निबद्ध कर दिया गया है।
- १९. दीपन, पाचन आदि की परिभाषा शार्क्षधर के अनुसार दी गई है (११६।२१३-२३७)।

#### चिकित्सा

सामान्यतः इस चेत्र में भाविमिश्र ने शार्क्षघर का विशेष रूप से अनुसरण किया है। रोगिपरी हा—प्रकरण में त्रिविध परी हा (दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न) है किन्तु, अष्टस्थान परी हा में नेत्र, मूत्र, नाड़ी, जिह्ना इन चार का ही वर्णन है। इससे पता चलता है कि चिकित्सकों में अन्य चार का प्रचार नहीं था। निदान-पञ्चक तो माधवनिदान के अनुसार है किन्तु कम कुछ भिन्न है। संप्राप्ति का स्थान सबसे अन्त में है संभवतः इसका विचार उतना नहीं किया जाता था। सुश्रुतोक्त लच्चण के साथ-साथ भाविमिश्र ने तन्त्रान्तर से स्वस्थ पुरुष के चौदह लच्चण दिये हैं। चिकित्सा के चार पादों में द्रव्य से धन का ग्रहण किया गया है जिससे चिकित्सा के व्यावसायिक रूप का पता चलता है।

रोग-वर्णन के प्रसंग में निम्नांकित तथ्य ध्यान देने योग्य हैं :-

- रसेन्द्रसारसंग्रह के अनुसार वातन्याधि की तरह पित्तन्याधि और श्लेष्म-न्याधि का भी वर्णन स्वतंत्र अध्यायों में किया गया है।
- २. शार्क्क घर के अनुसार वातिपत्त शूलप्रकरण में कहा गया है। अम्लिपत्त के साथ रलेष्मिपत्त का वर्णन पृथक् अध्याय में है।
- ३. उद्ररोगों के अतिरिक्त, प्लीहयकृत् रोगों का वर्णन रसेन्द्रसारसंग्रह के समान पृथक् अध्याय में है।
  - ४. मेदोरोग के बाद कार्र्यरोग एक पृथक् अध्याय में वर्णित है।
  - ५. वृद्धिप्रकरण में ब्रध्न रोग का वर्णन है।

<sup>9. 9141994</sup> 

२. १।५।१२२

३. ११६११०१-१०२

प्रत्यो रसो गुणो वीर्य विपाकः शक्तिरेव च।
 पदार्थाः पञ्ज तिष्ठन्ति स्वं स्वं कुर्वन्ति कर्म च॥—१।६।१९६
 १३ आ०

- ह. उपदंश के अतिरिक्त, फिरंगरोग का वर्णन चिकित्सा के साथ पृथक् अध्याय में किया गया है।
- ७. मस्रिका-प्रकरण में शीतला का वर्णन तथा काशीखण्ड से उद्घत शीतला-स्तोत्र का विधान है।
- ८. एक पृथक् अध्याय में सोमरोग, मूत्रातीसार और शय्यामूत्र का वर्णन किया गया है।
- अनेक गर्भनिरोधक योग दिये गये हैं तथा स्तिकारोग की चिकित्सा विस्तार से वर्णित है।
- १०. वाजीकरण-प्रकरण में कहा गया है कि इसका विधान धनी, कामी, बहुपरनी, कामुक वृद्ध, क्लीब तथा चीणशुक्र व्यक्तियों के लिए किया गया है। मुगलकालीन सुरा-सुन्दरी के वातावरण के लिए यह स्वाभाविक ही था।

इस अध्याय में अनेक मोदक और पाक का वर्णन है जिनमें कामेश्वरमोदक, आकारकरभादि चूर्ण, मृतसंजीवनी सुरा, श्रीगोपाछतैछ आदि प्रमुख हैं। रसरक्नाकर से भी कुछ योग उद्धत हैं।

39. चिकित्साविधियों के क्रम में, संशोधन चिकित्सा का प्रचार नहीं होने के कारण संशमन चिकित्सा का ही विधान अधिकांश किया गया है। दूसरे, रसीपधों का प्रयोग बहुलता से देखा जाता है। कर्प्रासव, अहिफेनासव आदि नवीन योग मी लोकप्रिय थे।

### भावप्रकाश की टीकायें

भावप्रकाश पर ऐसी संस्कृत टीकायं नहीं लिखी गई जैसी शार्क घर पर । क्रमीर के महाराज रणवीरसिंह के आदेश से जयकृष्ण के पुत्र जयदेव ने इस पर एक टीका लिखी जो अपूर्ण है। इसकी पाण्डुलिपि जम्मू पुस्तकालय में है। इस टीका क। पूरा नाम 'श्रीरणवीरसिंहदेवावलोकनसद्वैद्य सिद्धान्तरस्नाकर' है। इसी पुस्तकालय में उपलब्ध इसकी राधाकृष्णकृत सर्वनिष्य दुस्वस्वटीका भी है और भी हिन्दी टीकायें लिखी गई। दत्तराम चौबे ने भी एक टीका लिखी है। लालचन्द्र वैद्य की टीका अच्छी है।

इसका प्राचीनतम संस्करण १८७५ में कलकत्ता से जीवानन्द द्वारा प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त निर्णयसागर बम्बई से दत्तराम चौबे की हिन्दी टीका के साथ १८५५ ई० में और वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से शालिग्रामवैश्यकृत हिन्दी टीका के साथ १९०६ में प्रकाशित हुआ। लखनऊ से भी हिन्दीटीकासहित संस्करण प्रकाशित हुये। बंगला में रिसकलालगुप्त तथा कैलाशचन्द्र विद्यारन्त ने प्रकाशित किये। गुजराती अनुवाद के साथ सस्तुं साहित्यवर्षक कार्यालय, वम्बई द्वारा दो खाडों में

<sup>9.</sup> २५९११-३; 90

१९६३-१९६६ में प्रकाशित हुआ है। आजकल मोतीलाल बनारसीदास तथा चौसम्बा के संस्करण चल रहे हैं।

कैवल निघण्डुभाग का भी 'भाबप्रकाश-निघण्डु' नाम से काफी प्रचार हुआ और प्रायः सभी भाषाओं में इसके अनुवाद हुये। अधिकांश लोग निघण्डु भाग के द्वारा भावप्रकाश को जानते हैं। इस पर हिन्दी में विश्वनाथ द्विवेदी तथा कृष्णचन्द्र चुनेकर की टीकायें हैं। वेंकटेश्वर प्रेस, बश्बई से पं० शिवशर्मा की 'शिवप्रकाशिका' टीका भी छुपी है।

## योगतरंगिणी

त्रिमञ्जभद्द की यह प्रसिद्ध रचना है। इसे स्वयं उन्होंने 'संहिता' कहा है' जिसमें आयुर्वेद के सभी अंगों का वर्णन है। प्रन्थकार ने अपनी वंशावली का परिचय निम्नांकित रूप में दिया है—



यह परिवार तैळंगीय कोडपल्ळी प्राम का मूळनिवासी, आपस्तम्बशाखानुवायी, आरवेल्ळोपनामा तथा सम्प्रति काशीवासी था।

त्रिमल्लभट्टकृत प्रनथ के दो संस्करण उपलब्ध होते हैं एक योगतरंगिणी और दूसरा बृहद् योगतरंगिणी । योगतरंगिणी अपेदाकृत संनिप्त है। पूरा प्रनथ ४९ तरंगों में पूर्ण हुआ है। प्रनथ के अन्त में प्रनथकार ने लिखा है कि प्रसिद्ध ५-६ प्रनथों को देखकर इसकी रचना की गयी है। इसमें मूलतः चिकित्सा का वर्णन है।

बृहद्योगतरंगिणी में १४८ तरंग है। यह दो खंडों में आनन्दाश्रम, पूना से श्रकाशित (१९१२-१४ ई०) है। इसमें शारीर, द्रव्यगुण, रसशास्त्र, स्वस्थवृत्त, अरिष्टलचण, रोगिपरीचा के अतिरिक्त आयुर्वेद के आठों अङ्गों का वर्णन है। इसमें भी प्रारंभ में प्रनथकार ने अपना संचिप्त परिचय दिया है । प्रनथ की समाप्ति भी

१. योगतरंगिणी १।७

२. लचमीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई सं० २०१३

तैलंगस्त्रिपुरान्तकस्य नगरे योगैस्त्रिमल्लो द्वितः।
 नाम्ना योगतरंगिर्गी प्रथयित ग्रन्थं ज्वराद्याश्रयम्॥ १।४

'न्निमरूलभट्टस्य कृतिः कृतार्था तदा भवेद् योगतरंगिणीयम्' से हुई है । ग्रन्थोक्त विषयों का भी निरूपण उपसंहार में किया गया है।

बृहद्योगतरंगिणी की विषयवस्तु निम्नांकित रूप में व्यवस्थित है-कुतान्नर्ग तरंग १६ प्रन्थावतारिका तरंग १ तरंग १७-१८ दिनचर्या-रात्रिचर्या तरंग २ जारीर द्रव्यगुण तरंग १९-४० कान-परिभाषा तरंग ३ तरंग ४१-४३ रसशास्त्र तरंग ४ युक्तायुक्तकथन तरंग ४४-५० अरिष्टज्ञान स्नेहविधि तरंग ५ रोगिपरीचा स्वेदविधि तरंग ५१-५४ तरंग ६ भैषज्यप्रहणकाल पञ्चकर्म तरंग ५५ तरंग ७-१० दोषधातुमल निरूपण तरंग ५६ धूमपान तरंग ११ तरंग ५७-१४७ चिकित्सा (काय, शल्य रक्तमोच्चण तरंग १२ आदि सभी )

तरंग १३-१४ महानसादिविचार तरंग १४८

सर्वगेगचिकित्सा

ऋतुचर्या तरंग १५

इस प्रकार कुल १४८ तरंगों में आयुर्वेद के सभी विषयों का प्रतिपादन हुआ है। उपदंश-प्रकरण में अनेक योग फिरंगरोग में उपयोगी कहे गये हैं। आलुकी ( अरवी ), गर्जर ( गाजर ) आदि दृष्यों का भी वर्णन है । शाङ्ग धर और मदनपाल-निघण्डु से बहुशः उद्धरण है। त्रिमक्लभट्ट भाविमश्र और लोलिम्बराज के कुछ बाद इये हैं क्योंकि उनके उद्धरण इसमें मिलते हैं। दूसरी ओर योगररनाकर ने त्रिमस्ल को उद्धत किया है। अतः इनका काल लोलिम्बराज (१७ वीं शती का प्रारंभ) और योगरत्नाकर (१७वी शती का अन्त ) के बीच (१७वीं शतीका मध्य ) रखना चाहिए।

टोडरानन्द

टोडरानन्द या आयुर्वेदसौस्य अकबर के सभ्य टोडरमल की कृति कहा जाता है। अधिक सम्भावना है कि टोडरमल की स्मृति में उसके किसी आश्रित पंडित ने

- १. शारीराम्बुरुहा निदाननिनदा सम्यक्चिकित्सोदका, द्रव्याख्यानस्रगा सुयोगलहरी नाड्यादिबोधाटवी। सत्सतादिविघानमीननिवहा धातुक्रियाशैवला, नाम्ना योगतरंगिणी भुवि चिरं जीयादियं संहिता ॥
- P. V. SHARMA: Trimalla Bhatta: His date and work with special reference to his Materia Medica in one hundred Verses. 1. J. H. S. Vol. 6, No 1, 1971.

यह ग्रंथ लिखा हो। यह ग्रन्थ क्षमी तक अप्रकाशित है। इसकी पाण्डुलिपियाँ यत्र-तत्र उपलब्ध होती हैं।

इसमें आयुर्वेद के सभी विषयों का वर्णन है। निषण्टु-प्रकरण में माधवकृत द्रव्यगुण पूरा का पूरा उद्धत है'। इस प्रन्थ में अनेक आचार्यों के मत उद्धत हैं अतः इसका ऐतिहासिक महत्व है।

टोडरमल अकबर के समकालीन थे अतः इनका काल १६ वीं शती है।

## आयुर्वेद-विज्ञान

भावप्रकाश के बाद उसका तथा अन्य प्राचीन-नवीन ग्रन्थों का आधार लेकर आयुर्वेदिवज्ञान की रचना हुई। इसका प्रणयन १९वीं शती के अन्त में किवराज विनोदलाल सेनगुप्त ने किया। इस प्रन्थ का द्वितीय खण्ड १८८७ ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व इसका प्रकाशन बंगानुवाद के साथ हुआ था। ग्रन्थकार ने अपनी रचना को निवन्थ या प्रबन्ध कहा है वस्पेकि भावप्रकाश से इन

- 9. ASC. GLN, MJK, CSC.
- 2. P. V. SHARMA: Madhava's Dravyaguna, Introduction. Pag 12
- ३. तदिमं चरमं ग्रन्थं ( भावप्रवाशं ) प्रधानमवलम्बनम् । क्रत्वा मध्नी प्रणेतारं कोटिकृत्वः प्रणस्य चरकात सश्रताचापि ग्रन्थेभ्योऽन्येभ्य एव च। विशेषेण योगरनानि समाहत्य यथाबुद्धि यथाज्ञानमस्माभिः तन्त्रोक्तव्यतिरिक्तानि निबन्धेऽत्र बहन्यपि ॥ सततं परिद्रश्यानि रुजां रूपाणि यानि भेषजानि निबद्धानि तथा दृष्टफलानि "इहायुर्वेदविज्ञाने प्रबन्धेऽस्मत्कृते दोषांस्त्यक्त्वा गुणान् धीरा गृहन्तु करुणापराः॥

"परन्तु अधुनातनैः सुसभ्यैविद्यामिहमिविद्मिभूपाळकत्वमापन्नैः इंराजराजपुरुषैर्महोद्येर्मस्यरूपिणा मगवता नारायणेन वेदस्येव शास्त्रस्यास्य समुद्धारार्थं महानायासः क्रियते । यानि सन्ति आयुर्वेदतन्त्राणि, दुर्बोधस्वाचिन्त्यमानावि तानि विमळविपुळबुद्धेरिष बुद्धिमाकुळीकुर्युः किं पुनरह्मपबुद्धेः । अपरञ्च प्रायक्षः सर्वेषेव तन्त्रेषु
बहुत्र समान एवार्थः प्रतिपादितः, बहुदश्चार्थाः न हि वर्त्तमानकाळीनानां मानवानासुपयोगिनः । इत्याकारे हेंतु संवेरसमाभिश्चरव सुश्चतवाः भटहारीतभावप्रकाश-वंगसेन
चक्रदत्तरसेन्द्रचिन्तामणिरसर्ग्नाकरप्रमृतिभ्यो विविधायुर्वेदग्रन्थेभ्यः सारं सारं
समाकृत्य तथा अनुक्तचराणामस्माकमेव पुरुषपरभ्परया व्यवहृतानां सहस्रशो हष्टफळानामस्माभिराविष्कृतानाञ्च भेषजादीनां प्रयोगादिकं वर्णयित्वा आयुर्वेदविज्ञानाख्यः
सुविस्तीर्णः संग्रहोऽयं निबद्धः ।"

अन्थों का नाम संहितापरक नहीं रहा । इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि १९वीं शती तक एलोपैथिक चिकित्सापद्धति ने जो ज्ञान इस देश में फैलाया उसका भी उपयोग इसमें अच्छी तरह किया गया है। भाविमश्र के समय यूरोपीय चिकित्सकों का यहाँ पदार्पण ही हुआ था अतः उन्हें फिरंगरोग का ही प्रसाद प्राप्त हुआ, उसकी चिकित्सा भी पूरी नहीं मिली किन्तु आयुर्वेदविज्ञान के काल तक उनका जाल पूरा बिछ चुका था अतः उससे किसी का बचना संभव नहीं था विशेषतः कलकत्ता जैसे नगर के वासी विद्वान का। यह स्मरणीय है कि १८३५ई० ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी। शाङ्ग धर ने मध्यकालीन सुसलमानी संस्कारों को आत्मसात् किया और आयुर्वेदविज्ञान ने अर्वाचीन यूरोपीय ज्ञान को समाहित किया। भावमिश्र इन दोनों के बीच की शृंखला हैं जहाँ मध्यकालीन तथा अर्वाचीन प्रवृत्तियों का संगमिबन्दु है। जिस प्रकार वाग्मट प्राचीन और मध्यकाल की सन्धिरेला पर स्थित हैं वैसे ही भावनिश्र मध्यकाल और आधुनिक काल के केन्द्रविन्द पर समासीन हैं।

य्रन्थकार ने ग्रंथान्त में अपना परिचय देते हुए लिखा है कि उनके पितामह नित्यानन्द तथा पिता राजिकशोर थे और वह कलकत्ता के निवासी थे । इन्होंने भैषज्यरःनावली, द्रव्याभिधान, आर्यगृहचिकित्सा प्रभृति ग्रंथों की रचना की।

### विषय-विभाग

आयुर्वेदविज्ञान का विषय चार स्थानों में विभाजित है-सूत्रस्थान, शरीरस्थान, द्रव्यस्थान और निदान-चिकित्सित स्थान । सूत्रस्थान में आयुर्वेदावतरण, परिभाषा, पञ्चकर्म, चारपाक, रक्तस्नाव, रोगिपरीचा, यन्त्रशस्त्रादिवर्णन, धातुशोधन, मारण आदि विषय हैं। शारीरस्थान में शरीररचना तथा शरीरिक्रया का वर्णन है। द्रव्यस्थान में द्रव्यगुण का विषय है और निदान-चिकित्सितस्थान में रोगों के निदान एवं चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया है।

पूरे ग्रंथ में अध्यायों की संस्या निम्नांकित है :--

१. सूत्रस्थान

७८ अध्याय

२. जारीरस्थान

४१ अध्याय तथा परिशिष्ट

३. द्रव्यस्थान ४. निदान-चिकित्सितस्थान

२१६ अध्याय

ध्यारवाखिलेष्टप्रदम्, १. श्रीगोविन्दपदारविन्द्युगलं ख्यातस्य पौत्रो धिया। नित्यानन्दभिषावरस्य भुवने पुत्रोऽभ्विकावासवान् , श्रीमद्राजिकशोरनामसुधियः संजग्राह विनोदनामकभिषक ग्रन्थं यथाज्ञानतः॥

इस प्रकार अध्यायों की कुछ संख्या २१६ है तथा इनके अतिरिक्त द्रव्यस्थान के अन्त में एक परिशिष्ट है।

आयुर्वेद विज्ञान की विशेषतायें

आयुर्वेद्विज्ञान में प्राचीन तथ्यों का संग्रह होने के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार उस काल में प्रचलित नवीन तथ्यों का भी समावेश किया गया है। इस प्रकार आयुर्वेद के भीतर उन्हें आत्मसात कर आयुर्वेदीय रूप देने का प्रयत्न किया गया है। इसे संपुष्ट करने तथा भावी पीढ़ी को विश्वास दिलाने के लिए प्राचीन शैली पर गुरुशिष्यसंवाद भी प्रस्तुत किया गया है। एक स्थल पर आत्रेय और उरभ्र का संवाद है। उरभ्र का उपयोग और भी किया गया है। अनेक रोगों के आधुनिक नामों को संस्कृत में अनूदित कर उनका वर्णन किया गया है किन्तु चिकित्सा अधिकांश आयुर्वेदीय ही दी गई है। नई पीढ़ी के लिए इस संहिता का सन्देश है कि आधुनिक विद्यान की ज्ञातच्य बातें शारीर, द्रव्यगुण आदि की ली जाँय। निदान में भी अधुनिक विधियों का सहारा लिया जाय किन्तु रोग को आयुर्वेदिक नाम देकर उनकी चिकित्सा आयुर्वेदीय औषधों से की जाय। यदि अन्यतन्त्रोक्त कोई उपयोगी औषध हो तो उसे अपने शास्त्र में समाविष्ट कर लिया जाय। इस प्रकार बीसवीं शती के लिए यह प्रस्थ पध्यदर्शक बना जिसके आधार पर गणनाथसेन आदि ने अपनी रचनायें प्रस्तुत की।

कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण यहाँ उपस्थित किया जा रहा है-

- 9. सूत्रस्थान ( ४४ अ. ) योग्यासूत्रीय प्रकरण में दो प्रकार का ज्ञान बतलाया है—आनुमानिक और ऐन्द्रिय । शास्त्राध्ययन, गुरूपदेश आदि से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह आनुमानिक तथा जो स्वयं इन्द्रियों से प्रत्यच्च ज्ञान किया जाता है वह ऐन्द्रिय कहलाता है । वैद्यों को दोनों प्रकार का ज्ञान अर्जित करना चाहिये । केवल आनुमानिक ज्ञान से कर्म में कौशल प्राप्त नहीं होता, विशेषतः शारीरविज्ञान, शस्त्रादिकर्म में तो ऐन्द्रियज्ञान नितान्त आवश्यक है इसके बिना कभी भी तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता । शारीरज्ञान के लिए शवच्छेद तथा शस्त्रादिकर्म के लिए प्रत्यच्चाम्यास अवश्य करना चाहिए ।
- २. नाडीपरीचा के प्रकरण (स् ४५) में हृदय से धमनी द्वारा पूरा रक्तसंवहम आधुनिक सिद्धान्त से वर्णित है। नाडीस्पन्दन की संस्था भी बतलाई गयी है। नेत्रपरीचा में भी आधुनिक तथ्यों का समावेश किया गया है। मूत्रपिण्डविकृति के कारण नेत्रवर्मशाथ, अहिफेनसेवन से तारकासंकोच, धत्तूरभच्चण से तारकाविस्फार आदि वातें कही गई हैं।

हृद्य और फुकुस के प्रीचण (सू० ४९ अ०) में अभिघातप्रीचाविधि (Percussion), हृद्युद्ध (Heart Sound), श्रवणप्रीचा (Auscultation) आदि

का वर्णन किया गया है। श्रव गपरी हा में श्रवणयंत्र का उपयोग न कर वस पर सीधे कान लगाकर सुनने का विधान है। इसी प्रकार उदरयंत्रों की परी चाविध कही गयी है। बाह्याकृतिपरी हा में भी आधुनिक तथ्यों का समावेश है।

- ३. यन्त्रों ( सू. ५० ) तथा शस्त्रों ( सू. ५१ ) का सचित्र वर्णन है।
- ४. भौषधनिर्माण के लिए यन्त्रों का भी सचित्र वर्णन है (सू. ६१)। इसके अतिरिक्त धातुओं का शोधन-मारण (सू. ६२), उपधातुओं का शोधन-मारण (सू. ६३), पारदसंस्कार (सू. ६४), उपरस (सू. ६५), रतन (सू. ६६) तथा विषोपविष (सू. ६७) का वर्णन विस्तार से किया गया है। कुछ जान्तव और वानस्पतिक द्रन्यों के शोधन की विधि भी बतलाई गयी है।
- प. अस्थियों की संस्था ( शा. १ ) २४६ बतलाकर उरस्र का मत उद्धत किया है। घमनी की शाखा-प्रशाखा का आधुनिक दृष्टि से वर्णन है ( शा. ७ )। 'नाही' घमनी का पर्याय कहा है। सम्भवतः 'नाडी' शब्द केशिका के लिए भी प्रयुक्त है।' 'स्नोत' शब्द से लसीकावाहिनियों ( Lymphatics ) का ग्रहण कर इस प्रकरण ( शा. ९ ) में उन्हीं का वर्णन किया गया है। 'स्नायु' से 'नवं' का ग्रहण किया है ( शा. १० )। हृद्य' और पुष्फुस' आदि की रचना का विस्तृत वर्णन ( शा. ११ ) किया गया है। अन्निष्पाकिक्रया ( शा. १२ ) भी आधुनिक रीति से वर्णित है। शा. १३ अ. में मूत्रयन्त्र तथा प्रजननयंत्र का विस्तृत वर्णन है। 'वृक्क' शब्द से 'किडनी' का वर्णन किया गया है। शा० १५ अ० में गर्भोरपत्ति- कम का विस्तृत वर्णन है।

तादयः सूद्माः नयन्त्यसं धमनीभ्यः सिराः सदा ।
 सिराभिंद्दयं याति ततस्तद्धमनीः पुनः ॥
 प्वं पुनः पुनरेंहं भ्रमेदस्रं निरन्तरम् । ( शा० ८ )

उरोमध्यगतः कोष्ठो छवछीफछवर्षु छः ।
 रक्षाधारश्रदुर्गर्भ आवरण्या समावृतः ॥
 तिर्यक्स्थो धमनीभूमिः फुफुसद्वयशीर्षकः ।
 स्फीस्याकुञ्चनशीळोऽसौ हस्कोष्ठ इति कीर्त्तितः ॥

फुफ्फुसस्तु द्विधा भिन्नो वामद्विणभेदतः।
 पेश्यां वृद्धःस्थलस्थायां समासन्नोऽणुशीर्षकः॥
 अधोविशालो बहुभिः कोषैरिव मधुक्रमः।
 दुष्टशोणितसंशुद्धिकोषोऽयं परिकीर्त्तितः॥

श्व. शिम्बीबीजिनभौ वृक्कौ यकृतप्लीह्वोरघः स्थितौ ।
 पश्चादुद्रवेष्टन्याः कटिदेशगतौ मतौ ।।

६. द्रव्यस्थान में द्रव्यों का वर्गीकरण कर्मानुसार किया है यथा वृष्यवर्ग, वातव्नवर्ग आदि। सम्भवतः इसमें भी आधुनिक भेषजविज्ञान के कर्मानुसार वर्गीकरण से लेखक को प्रेरणा मिली होगी। इस प्रकरण में अनेक नवीन द्रव्यों का समावेश किया गया है यथा—

विशल्यकरणी (अयापान) शीतबीज (इसबगोल) संविदामञ्जरी (गाञ्जा) अन्तमल ( अन्तमूल ) सुधामूळी ( सालममिश्री ) स्वर्णपत्री (सनाय) धूनराज ( रूमी मस्तकी ) श्यामबीज (काला दाना) अमरवल्ली (सालसा) पीतमूली (रेवन्दचीनी) कटुवीरा ( लालिमर्चा ) मज्जफल ( माजूफल ) महातिका (मिष्मी तीता) सुरप्रिय ( शीतलचीनी ) श्यामपर्णी ( चाय ) शार्दूलकन्द् ( बनपलाण्डु ) मधुकर्कटिका ( चकोतरा ) श्रीवाससार (गंधाविरोजा) पीतकृष्माण्ड (कोहड़ा) पिच्छिला ( तुस्मे बालुंगा ? ) आलुक ( आलू) सहासार ( मुसन्वर ) आलुकी (अरवी) पीवरी ( उलटकम्बल ) स्नाविका (अर्गट)

कृताचों में 'चिपिटक' शब्द 'चूदा' के लिए है। तैलबर्ग में (३७ अ.) अनेक आधुनिक उदनशील तैलों का वर्णन है यथा रालतेल, यचदुमतेल, लवंगतेल, जाती-फलतेल, दीप्यकतेल, त्वाचतेल आदि। निकुम्भतेल (जयपालतेल), खसबीजतेल (पोश्तादानातेल) तथा वातादतेल (बादामतेल) का भी वर्णन है।

७. निदानचिकिस्सा-प्रकरण में भी नवीन विचारों का आयुर्वेदीकरण कर विषय को बिस्तृत बनाया गया है। यथा ज्वरचिकित्सा समाप्त कर पुनः 'विविधतन्त्रोक्तज्वर चिकित्सा' शीर्षक देकर कुछ आधुनिक प्रयोग बतलाये गये। इसी प्रकार विष्युची की बिसेष चिकित्सा में अहिफेन, मृतसंजीवनी आदि का प्रयोग विहित किया गया। अहिफेन अतीसार के लिए अन्तिम औषध थी'। इसके अतिरिक्त, वेदनाशमन, मृत्रसंप्रहणीय, शुक्रस्तम्भक आदि के रूप में भी अहिफेन का प्रयोग था। उन्मादरोग में पिकमांस खिलाने का विधान है। आधुनिक इद्रोगों का आवरणिक, पृथुक आदि नाम से वर्णन है किन्तु चिकित्सा में हत्यत्री (डिजिटेलिस) का प्रयोग नहीं है। 'औपसर्गिकोपदंश' और 'औपसर्गिकमेह' से क्रमशः फिरंग और पूयमेह का वर्णन है। नेत्ररोगों में छुँछ, भेद्य आदि के लिए शस्त्रकर्म का विधान है। स्नायुशूल,

अहिफेनातियोगेन नातिसारो निवर्तते ।
 किन्त्वस्य बहुभियोंगैः मा मृतो मृत एव सः ॥ (नि. चि. १६)

स्खालित्य, आगन्तुज पत्ताघात आदि अनेक नये रोगों का वर्णन किया गया है। स्त्रीरोगों में बाधक तथा योषापस्मार विशेषतः उल्लेखनीय हैं। विषश्करण में होमियो-पैथी चिकित्सा के सिद्धान्त को अपनाया है।

मसूरिकाधिकार (६१ अ.) में चेचक का वर्णन है। मसूरिका की उत्पादन-विधि में 'धेनुस्तन्यमसूरिका' शाक्तेयग्रन्थ का खोक उद्धन है।

इस प्रकार यथासम्भव अर्वाचीन तथ्यों का ग्रहण कर उसे आयुर्वेदीय रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास ग्रन्थकार ने किया है।

#### अन्य संहितात्मक ग्रन्थ

इस काल में और भी प्रन्थ निर्मित हुये जहाँ यह प्रयस्न किया गया कि एक ही प्रन्थ में सारा आयुर्वेद समाहित हो जाय।

विष्णु वासुद्वेव गोडियोले द्वारा निर्मित निघण्डररनाकर (निर्णयसागर, बस्बई १८६७ ई०) भी ऐसा ही प्रन्थ है। इसका हिन्दी अनुवाद रविदत्तवैद्यकृत नवल-किशोर प्रेस, लखनऊ से छपा था (द्वितीय संस्करण, १८९२ ई०)। मुंशी नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ से अमृतसागर अगस्त १८९९ में नकाशित हुआ। बस्बई से एक प्रन्थ 'नूतनामृतसागर' निकला जो ४४ तरंगों में समाप्त हुआ है। इसकी रचना सं० १९४७ में पूर्ण हुई। यह मुख्यतः भावप्रकाश का आधार लेकर चला है।

दत्तरामचौबेकृत वृहद्निधण्दुरत्नाकर ६ भागों में बम्बई से प्रकाशित हुआ है। ७-८वाँ भाग शालिग्रामनिघण्टु के नाम से प्रसिद्ध है। इसका प्रथम भाग १९२४ ई० में निक्ला।

हिन्दी में मथुरा के हरिदास वैद्य का चिकित्साचन्द्रोदय सात भागों में प्रकाशित हुआ जिसमें आयुर्वेद के सभी विषयों का विवरण है। इसके प्रथम भाग का ८ वां संस्करण, चतुर्थ भाग का ११ वां संस्करण तथा सप्तम भाग का ६ठां संस्करण क्रमशः १९५५, १९५२ और १९५० में निकला जिससे इस प्रन्थ की लोकप्रियता सूचित होती है।

बंगला में इसी प्रकार का प्रन्थ 'आयुर्वेदसंग्रह' (देवेन्द्रनाथसेन गुप्त एवं उपेन्द्रनाथसेन गुप्तकृत ) है जो बंगाली कविराजों में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ।

फिर भी सभी दृष्टियों से विचार करने पर 'आयुर्वेदविज्ञानम्' अर्वाचीन काल की अन्तिम संहिता मानी जानी चाहिए।

स्वयमुत्पचते देहे विषं व्याधिप्रभावतः । तल्ळज्ञणस्य जनकं विषं तद् विनिवारयेत् ॥

प्राचीनकाल में जो आर्ष तन्त्र लिखे गये वे संचित्र सुत्रशैली में थे जिनका कुछ विश्वदीकरण प्रतिसंस्कार के प्रसंग में हुआ जब उन्हें संहिता का रूप उपलब्ध हुआ। फिर भी सिद्धान्तों एवं व्यवहारों के और विशदीकरण की अपेचा थी अतः विद्वानों ने उनपर व्याख्या लिखना प्रारम्भ किया । दूसरी बात यह थी कि परवर्त्ती विद्वान स्वयं कोई स्वतंत्र प्रन्थ लिखकर पिष्टपेषण करना उचित नहीं समझते थे अतः जो कुछ उनका मन्तव्य था वह तत्तद् विषयों की व्याख्या में व्यक्त कर देते थे। इस प्रकार ये व्याख्यायें केवल टीकामात्र न होकर वस्तुतः एक स्वतंत्र ग्रन्थ के समान हैं जिनमें व्याख्याकारों के विचार निबद्ध हैं। ऐसे व्याख्याकार निबन्धकार भी कहलाते हैं। प्रसिद्ध टीकाकार डल्हण ने अपनी ज्याख्या का नाम ही 'निवन्धसंग्रह' रक्खा। इसके अतिरिक्त उन-उन विषयों पर सभी उपलब्ध संहिताओं एवं न्यास्याओं का तुलनात्मक अध्ययन कर व्याख्याकार अपना निष्कर्ष देता है जो परवर्ती विद्वानों के लिए प्रामाणिक पथप्रदर्शक बन जाता है। स्पष्ट है कि ऐसे कठिन कार्य के लिए विलचण वैदुष्य एवं प्रौढ़ पाण्डिश्य की आवश्यकता होती है। आयुर्वेद के अतिरिक्त, दर्शन, ज्याकरण, साहित्य आदि अन्य शास्त्रों का भी उत्तम ज्ञान चाहिए। संस्कृत भाषा पर तो असाधारण अधिकार होना ही चाहिए। इन कारणों से अपने वैदुष्य को ज्याख्या के माध्यम से शास्त्रनिकष पर कस कर लोक में आलोकित करने के लिए बिद्धाजन इस कार्य में प्रवृत्त होते थे। सत्य सदा आवृत रहता है, इसके आवरण को हटाकर उसे दृष्टिपथ में लाना एक पुण्य कार्य माना जाता है। सुधीसमाज इसमें अपने जीवन की सार्थकता मानता है; इस कार्य की पूरा कर जैसे वह किसी ऋण से मुक्त हो जाता है। संहिताओं के अतिरिक्त अन्य प्रन्थों पर भी टीकायें लिखी गयीं जिनमें सैद्धान्तिक पन्न के स्पष्टीकरण के अतिरिक्त व्यावहारिक पन्न पर अपने अनुभव दिये गये। इस प्रकार कालकम से संहिताओं तथा अन्य ग्रन्थों के समानान्तर ज्याख्या का एक विशाल वाङ्मय प्रस्तुत हो गया

जिसका स्वतंत्र रूप से आकलन आवश्यक है। इसका विवरण कालक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

#### प्राचीन काल

प्राचीन काल मूलतः सर्जनात्मक प्रवृत्ति का था अतः उसमें मूलतन्त्र और संहि-तायें लिखी गयी। उनके प्रतिसंस्कार भी हुये। फिर भी ब्याख्या का प्रारम्भ प्राचीन-काल में ही हो गया था। यद्यपि इन ब्याख्याओं की संख्या अधिक नहीं है। इस काल के प्रमुख ब्याख्याकार निम्नांकित हैं—

१. भट्टारहरिचन्द्र—चरकसंहिता की 'चरकन्यास' व्याख्या के रचयिता हैं। यह व्याख्या केवल सूत्रस्थान के तीसरे अध्याय तक मिलती है। इसे लाहौर के पं० मस्तराम शास्त्री ने लुपवाया था। विश्वप्रकाशकोश के रचयिता महेश्वर ने इन्हें अपना वंशज बतलाया है और वह साहसांक राजा के वैद्य थे ऐसी सूचना दी है। इस सूचना के आधार पर यह विक्रमादित्य के राजवैद्य सिद्ध होते हैं। आचार्य यादव जो इस आधार पर इन्हें चन्द्रगुप्त द्वितीय का राजवैद्य बतलाते हैं किन्तु सहसांक से यशोधर्मन् का ग्रहण कर छुठी शताब्दी में इन्हें रखना अधिक उ ग्रुक्त है। इस प्रकार यह वाम्भट प्रथम के समकालीन होंगे। सम्भवतः दृदबल का प्रतिसंस्कार तव तक हो चुका होगा और चरक संहितारूप में प्रसिद्ध भी हो चुकी होगी। पहले यह बतलाया गया है कि चरक की संहितारूप में प्रसिद्ध ग्रुप्तकाल में हुई। जेउजट, चक्रपाणि, विजयरचित आदि टीकाकारों ने उनके उद्धरण बहुशः दिये हैं।

भट्टारहरिचन्द्र का गद्यकवि के रूप में बाणभट्ट<sup>र</sup> तथा वाक्पतिराज<sup>3</sup> ने स्मरण किया है। वल्लभदेव (१५वीं शती) और श्रीघरदास (१३वीं शती) ने क्रमशः सुभाषितावली और सदुक्तिकर्णामृत में इनके पद्य उद्धत किये हैं। पादताहितक में ईशानचन्द्र के पुत्र कांकायनगोत्रीय बाह्मीकनिवासी हरिचन्द्र का वैद्य के रूप में

श्रीसाहसाङ्कनुपतेरनवद्यवैद्यविद्यातरंगपद्मद्वयमेव विश्वत् ।
 यश्चन्द्रचारुचरितो हरिचन्द्रनामा स्वव्याख्यया चरकतन्त्रमलंचकार ।
 और ऐस्रें—
 प्रियमतशर्माः भट्टारहरिचन्द्र और उनकी चरक-व्याख्या, सचित्र आयुर्वेद, अप्रैल-मई, १९६७

२. पद्वन्धोऽज्वलो हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः। भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते॥ (हर्षचरित १।१२)

भासे ज्वलनिमत्रे कुन्तीदेवे च यस्य रघुकारे ।
 सौवन्धवे च बन्धे हारिचन्द्रे च आनन्दः ॥ (गौडवध ८००)

उल्लेख है जो पाटिलपुत्र एक वेश्या की चिकित्सा के सिल्सिले में आये थे। वरक-संहिता में भी हम कांकायन बाह्णीकभिषक को अनेक परिषदों में भाग लेते देखते हैं। यह संभव है कि चरककाल में कांकायनगोत्रीय बाह्णीक वैद्यों का जो संपर्क इस देश से हुआ था वह स्थायी हो गया हो और उस परम्परा के वैद्य यहाँ बस गये हों और उन्हीं में से भट्टाहरिचन्द्र हो। संभवतः वह उज्जयिनी के निवासी हों क्योंकि उस काल में उज्जयिनी राजसत्ता का केन्द्र बन रही थी। अपनी व्याख्या के प्रारंभ में उन्होंने सूर्य की वन्दना की है जिससे प्रतीत होता है कि वह सूर्य पूजक थे। उज्जयिनी में सूर्य पूजा तथा सूर्य मन्दिरों का बाहुक्य बाणभट्ट की रचनाओं से भी सूचित होता है। अपटारहरिचन्द्रकृत मंगलाचरण का प्रथम रलोक निम्नांकित है:—

स्वयंभुवे प्राणसृतान्तरात्मने जगत्प्रदीपाय जगिद्धतेषिणे।

विवश्वते दीससहस्ररश्मये सुरोत्तमायामिततेजसे नमः॥

इसके बाद चरक की वन्दना में कई रहोक हैं जो अधिकांश त्रुटित हैं। उनमें निम्नांकित रहोक अवहोकनीय हैं। (कोष्ठक में मेरे द्वारा पूर्ति की गई है)—

(सर्व) परीच्य खलु येन तदेव शास्त्रं संज्ञां च (कार सकलां) न च शेषितोऽर्थः । लोकोपकारि ( मुनये ) कविसत्तमाय भक्त्या प्रणम्य महते चरकाय तस्मै ॥ अन्त में लिखा है—

'नमो ब्रह्मपाजापत्याश्विशक्रभरद्वाजात्रेयाग्निवेशेभ्यः'

व्याख्या के प्रारंभ में तन्त्रयुक्ति, व्याख्याप्रकार, कल्पना तथा तन्त्रदोषों की विवेचना की गई है। तन्त्रयुक्तियाँ ४० मानी गई हैं जब कि दृढबल ने ३६ ही मानी हैं। चक्रपाणि ने इस पर विस्तृत विचार किया है और अन्त में लिखा है कि—'तदुत्तरतन्त्रे प्रतिपादितत्वान्नेह विलिखिता आचार्येण' इससे संकेत मिलता है कि दृढबल ने सुश्रुत का आधार लेकर तन्त्रयुक्तियों का वर्णन किया।

भट्टारहरिचन्द्र ने खरनादसंहिता का भी प्रतिसंस्कार किया था ऐसा अष्टांगसंग्रह के टीकाकार इन्दु के लेख से पता चलता है।" यह प्रतिसंस्कार चरकसंहिता के आधार पर ही हुआ। था। अरुणदत्त तथा हेमाद्रि की ब्याख्याओं में भी खरनादसंहिता के अनेक उद्धरण मिलते हैं। इनकी लिखी भट्टारसंहिता का भी निर्देश मिलता है।

पुष हि बाह्विकः कांकायनो भिषगैशानचिन्दः हरिश्चन्दः—पादताडितकम्
 ( चतुर्भाणी पृ० १७८ ); भूमिका पृ० ९—१० भी देखें ।

२. च० सू० २५१२२, २६१५, सा० ५११८

३. देखें राजशेखरकत काव्यमीमांसा

थ. देखे कादम्बरी का उउजयिनीवर्णन

५. या च खरनादसंहिता भट्टारहरिचन्द्रकृता श्रूयते सा चरकप्रतिबिग्बरूपैव लच्यते इन्द्रकृत शिक्षेखान्यास्या । ( अष्टांगसंग्रह, कल्प० )

काताब्दियों तक भट्टार की व्याख्या की विद्वत्समाज पर धाक जमी रही। उसके बाद ही जेजट का स्थान था—

'व्याख्याति हिरिचन्द्रे श्रीजेजटनाम्नि सित सुधीरे च । अन्यस्यायुर्वेदे व्याख्या धाष्ट्रयं समावहित ॥' (चन्द्रट-चिकित्साकळिकाव्याख्या) चरकीय मान्यताओं के अववोध के ळिए भट्टार की व्याख्या का अवलम्ब अनि-वार्य माना जाता था।'

२. स्वामिकुमार या स्वामिदास—इन्होंने चरकसंहिता की चरकपित्तका नामक व्याख्या की रचना की। यह व्याख्या भट्टारहरिचन्द्रकृत चरकन्यास की अनुगामिनी है। इससे प्रतीत होता है कि स्वामिकुमार भट्टार के समकालीन थे या कुछ परवर्ती हों। श्रङ्गारहाट के एक प्रकरण में उल्लेख है—'आवन्तिकः स्कन्द्स्वामी' यहाँ स्कन्द्स्वामी सम्भवतः कुमारस्वामी या स्वामिकुमार के लिए है, इस प्रकार यह अवन्ति या उज्जियनी के निवासी प्रतीत होते है। गुप्तकाल में इस प्रकार के नाम प्रचलित थे। चन्द्रगुप्त द्वितीय का प्रधानमंत्री शिखरस्वामी था। स्वामिकुमार का काल ७वीं शती है। जेजड ने इन्हें उद्धत किया है।

स्वामिकुमार ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में शिव की वन्दना की है इससे प्रतीत होता है कि वह शैव थे। इसके बाद चरक की वन्दना निम्नांकित रूप में है। (कोष्ठक में मेरे द्वारा पूर्ति की गई है)—

> 'यश्चित्ते निभृतं निचाय्य बहिरण्यानन्द्रमुक्तोद्यतं भक्तानामपि दर्श ( यन्तमुरगप्राप्ता ) प्रहारं हरम् । वाचां व्याकरणेन शुद्धि (म) करोद् योगेन चित्तस्य य-स्तं वन्दे चरकं हिताय ( वपुष्ते ) व्याख्यातवैद्यागमम् ॥'

इसमें चरक को भी इन्होंने शैव बतलाया है तथा पतंजिल से इनकी एकता दिखलायी है।

इसके बाद ब्रह्मा, प्रजापति, अश्वि, इन्द्र, भरद्वाज, आत्रेय, अग्विवेश प्रभृति को नमस्कार किया है।

हरिश्चन्द्रकृतां व्याख्यां विना चरकसंमतम् । यस्तनोत्यकृतप्रज्ञः पातुमिच्छ्रति सोऽम्बुधिम् ॥

२. इसकी पाण्डुलिपि राजकीय प्राच्य हस्तिलिलितप्रन्थागार मदास में है। (नं० डी० १३०९१)

मुनि हिरश्चन्द्रमृषि विपश्चितां प्रकाशितार्थं कथनं चकार यः ।
 तस्याद्भुतार्थां श्रुतिमप्रमादतः परीचय कुर्मश्चरकस्य पञ्जिकाम् ॥

अ. चतुर्भाणी, पृ० १५९

#### मध्यकाल

अधिकांश टीकाकार इसी काल में हुये अतः अनेक विद्वान मध्यकाल को संग्रह-काल या टीकाकाल कहना पसन्द करते हैं। मध्यकाल ८वीं शती से प्रारम्भ होता है। जेजर (९वीं शती) ने जिन टीकाकारों को उद्धत किया है स्पष्टतः वे उसके पूर्व कम से कम ८वीं शती में होंगे।

### ८वीं शती

१. आषाढवर्मा — इन्हें जेजट, चक्रपाणि और निश्चलकर ने उद्घत किया है। इन्होंने चरकसंहिता पर 'पिरहारवात्तिक' नामक टीका लिखी।

२. हिमदत्त ( सर्वहितमित्रदत्त )—इन्होंने चरकसंहिता तथा अष्टांगहृदय पर टोका लिखी। इनका निर्देश केवल जेज्जट ने किया है। लगता है, इनकी टीकायें क्षीघ्र ही लुस्न हो गयीं।

३. श्रीरस्वामिदत्त-इन्हें जेउजट और चक्रपाणि ने उद्घत किया है। यह

'वात्तिककार' के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने चरकवार्त्तिक की रचना की।

४. पतञ्जिलि — पतञ्जिल-प्रणीत 'चरकवार्त्तिक' का निर्देश मिलता है। सिद्धान्त-सारावली भी इनकी रचना है। भाष्यकार पतञ्जिल से यह भिन्न हैं। आषाढवर्मा ने अपने परिहारवार्त्तिक में पतञ्जिलकृत वार्तिक के दोष दिसाये हैं' अतः यह आषाद-वर्मा से किंचित् पूर्ववर्ती होंगे।

४. शिवसैन्धव-इसका उल्लेख जेजट और चक्रपाणि ने किया है। यह चरक

के टीकाकार थे।

६. वैटणत्र—इनका निर्देश जेउजट ने 'वैष्णवाः' शब्द से किया है । इन्होंने चरकसंहिता पर टीका लिखी।

७. चेल्लदेव-इसका निर्देश केवल जेजर ने किया है। इन्होंने चरकसंहिता धर टीका लिखी।

## ९वीं शती

9. जेज्ञट — जेज्ञट ने वृहत्त्रयी की सभी संहिताओं पर व्याख्या लिखी। चरक-संहिता पर उसकी निरन्तरपद्व्याख्य। हरिदत्तशास्त्री द्वारा सम्पादित तथा लाहौर से १९४० में प्रकाशित हुई है। यह अपूर्ण है। सुश्चतसंहिता पर भी इसकी टीका थी जिसके आधार पर चन्द्रट ने सुश्चतसंहिता की पाठशुद्धि की थी। डल्हण, विजयरित्तत तथा हेमाद्दि ने भी इस टीका का उपयोग किया है। अष्टांगहृद्य पर भी इसकी टीका थी। यह भी किंवदन्ती प्रचलित है कि इन्दु और 'जेज्जट वाग्भट के शिष्य थे किन्तु यह निरावार हैं क्योंकि जेज्जट ने वाग्भट द्वितीय को उद्ध्त किया है इससे हे

१. बृहत्त्रयी, पृ० १७,२१

प्रतीत होता है कि अष्टांगहृदय की रचना के बहुत बाद जेउजट हुये'। भट्टारहरिचन्द्र का भी उसने निर्देश किया है इससे यह भट्टार के भी परवर्त्ती हैं।

जेउजट की टीकायें लोकप्रिय थीं अतः परवर्ती टीकाकारों ने इसका पर्याप्त उपयोग किया है। गयदास, चक्रपाणि, डल्हण, विजयरचित, निश्चलकर, हेमाद्रि, शिवदाससेन प्रभृति टीकाकारों ने जेउजट को उद्धत किया है। चन्द्रट ने भट्टार-हरिचन्द्र के साथ-साथ जेउजट और सुधीर की विद्वत्तापूर्ण व्याख्याओं का उल्लेख किया है।

वृन्द ( ९वीं शती ) ने सिद्धयोग ( ३९।३३ ) में जेज्जट का उल्लेख किया है अतः इसका काल ९वीं शती के प्रारंभ में है।

- २. सुधीर—चन्द्रट (१०वीं शती) ने इसका उल्लेख किया है अतः यह उसके पूर्व ९वीं शती में होगा। दल्हण ने इसे बहुशः उद्धत किया है। विजयरचित ने भी इसका उल्लेख किया है। इसने सुश्रुत और सम्भवतः चरक पर भी टीका लिखी है।
- ३. माधव—माधव (सम्भवतः पर्यायरःनमालाकार) ने प्रश्नसहस्रविधान या सुश्रुतरलोकवात्तिक की रचना की। यह प्रन्थ रलोकबद्ध था जिसमें एक सहस्र प्रश्नों पर विचार किया गया है। निश्चलकर ने इसका उल्लेख किया है। श्रीमाधव ने सुश्रुतटिप्पण भी लिखा जिसका उल्लेख दल्हण ने किया है। दासगुप्त का मत है कि ये दोनों रचनायें एक ही हैं। सम्भवतः माधव की कोई टीका चरक पर भी हो। विजयरित ने पूर्ववर्ती टीकाकारों में माधव का उल्लेख किया है।
- ४. अमितप्रभ—निश्चलकर ने इसे चक्रपाणि का पूर्ववर्ती बतलाया है। चन्द्रट ने भी इसे उद्घत किया है। अमितप्रभ ने चरकसंहिता पर 'न्यास' लिखा है।
- ४. भद्रवर्मा—चन्द्रट और चक्रपाणि ने इसे उद्धत किया है। इसने चरक पर टीका लिखी है।

## १०वीं सती

१. चन्द्रनन्द्न — अष्टांगहृदय पर इसकी 'पदार्थचिन्द्रका' नामक टीका है। इत्हृण ने इसे उद्घत किया है। गणिनघण्ड भी इसकी रचना है। यह कश्मीर का निवासी था और इसके पिता रविनन्दन थे। पूरी पदार्थचिन्द्रका ब्याख्या का अनुवाद तिब्वती भाषा में १०३३-१०५५ ई० के बीच हुआ है। चन्द्रनन्दन ने रविगुप्तकृत

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन के लिए 'वाग्भट-विवेचन' देखें।
 और भी—

P. V. Sharma and G. P. Sharma: Jejjata and his informations about Indian drugs. I. J. H. S., Vol. 7, No 2, 1972.

सिद्धसार (९वीं शती) को उद्धत किया है तथा स्वयं श्रीरस्वामी (१९वीँ शती) द्वारा उद्धत है। अतः इसका काल १०वीं शती मानना चाहिये।

२. चन्द्रट—यह तीसटाचार्य का पुत्र था। इसने अपने पिता की रचना 'चिकित्साकिलका' पर विवृति लिखी, योगरत्नसमुच्चय नामक चिकित्साम्रभ्थ लिखा तथा सुश्रुत की प.टशुद्धि की ऐसा विवृति के उपसंहार-पद्य से पता चलता है।' चन्द्रट ने योगमुष्टि, चन्द्रटसोराद्धार तथा वैद्यककोप (द्रव्यावली) भी लिखा। इसने प्रारम्भ में जेज्जट (९वीं शती) का नाम्ना निर्देश किया है तथा इसीकी टीका के आधार पर सुश्रुत की पाट शुद्धि की अधार पर सुश्रुत की पाट शुद्धि की अधार पर सुश्रुत की पाट शुद्धि की स्वतः इसका काल १०वीं शती रखना चाहिए।

३. भासदत्त—इसने चरकसंहिता पर न्याख्या हिखी है। चक्रपाणि ने इसे

उद्धत कियाहै ।

४. ब्रह्मदेव—चरकसंहिता और सुश्चतसंहिता दोनों पर इसने न्याख्या लिखी जिसका उद्धरण चक्रपाणि, डल्हण, श्रीकण्ठदत्त, हेमाद्रि और शिवदाससेन ने किया है। सुश्चत पर इसकी न्याख्या 'टिप्पण' के रूप में प्रसिद्ध थी। हॉर्नले विश्वप्रकाश-कर्ता महेश्वर के पिता श्रीब्रह्म को ही ब्रह्मदेव मानते हैं।

४. भीमदत्त - यह चरक का ब्याख्याकार था। केवल चक्रपाणि ने इसे उद्धृत किया है।

६. अङ्गिरि—चरकसंहिता पर इसकी व्याख्या थी जिसे चक्रपाणि ने उद्धृत किया है।

७. ईर्व्सिन—यह सिखेश्वरसेन के पुत्र कहे जाते हैं। चरकसंहिता पर इन्होंने टीका लिखी थी। सम्भवतः अष्टांगहृद्य पर भी इनकी कोई टीका थी। चक्रपाणि, विजयरिंदत और श्रीकण्ठदत्त ने इन्हें उद्धृत किया है।

## ११वीं शती

- १. गयदास—यह गौडाधिपति महीपाल प्रथम (९८८-१०३८ ई०) के अन्तरङ्ग (राजवैध) थे । सुश्रुतसंहिता पर इनकी न्यायचन्द्रिका टीका प्रसिद्ध है
- चिकित्साकिलकाव्याख्यां योगरत्नसमुच्चयम् । सुश्रते पाठशुद्धिं च तृतीयां चन्द्रटो व्यघात् ॥ और देखें—
  - P. V. Sharma: Son's Commentary on Father's work II, J. R. I.
    M., Voi. VII, No 3, 1972
- .२. सौश्रते चन्द्रटेनेह भिषक् तीसटस्तुना। पाठश्रुद्धिः कृता तन्त्रे टीकामाळोक्य जैंडजटीम् ॥

-- उपोद्घात, भानुमतीन्यास्या सुश्रुत, ए॰ ८

a. R. C. Majumdar: History of Bengal, Vol. I, P. 136

जो दल्हणव्यास्या के साथ निर्णयसागर, वश्वई से सुद्धित है। यह टीका 'बृहत्-पिलिका' भी कही जाती है। गयदास ने जेज्जट (९वीं शती) को उद्धत किया है तथा स्वयं दल्हण (१२वीं शती) द्वारा उद्धत है। न चक्रपाणि ने गयदास को उद्धत किया है और न गयदास ने चक्रपाणि को। अतः गयदास चक्रपाणि के समकालीन (११ वीं शती के) हैं। विजयरिंचत, निश्चलकर तथा शिवदाससेन ने भी इन्हें उद्धृत किया है। चरकसंहिता पर भी इनकी 'चरक-चिन्द्रका' व्याख्या है। सुश्चत और चरक दोनों पर 'चिन्द्रका' व्याख्या लिखने के कारण यह चिन्द्रका-कार के रूप में प्रसिद्ध हैं।

२. भास्कर या भास्कर भट्ट--इन्होंने सुश्रुतपन्जिका की रचना की थी। कवीन्द्रप्रन्थसूची (१७वीं शती) में इसका उल्लेख है। गयदासकृत पन्जिका की तुलना में यह लघुपिक्षका कही जाती थी जिसका उद्धरण डल्हण ने किया है। भोजराज ने इन्हें 'विधापित' की उपाधि से सम्मानित किया था।

३. नरद्त्त--यह चक्रपाणिदत्त के गुरु थे। इनकी रचना 'बृहत्तन्त्रप्रदीप' चरकसंहिता की व्याख्या के रूप में है।

श. चक्रपाणिद्त्त—चक्रपाणिद्त्त ने चरकसंहिता पर आयुर्वेददीपिका व्याख्या लिखी जो पूर्णरूप में उपलब्ध है अतः इसीका प्रचार अधिक है। इन्होंने सुश्रुतसंहिता पर भानुमती व्याख्या भी लिखी जो केवल स्त्रस्थान तक जयपुर से छ्पी है। इसके पूर्व कलकत्ता से गंगाप्रसाद सेन ने छपाया था। कॉर्डियर ने काशी में इसकी संपूर्ण चाण्डुलिपि की सूचना दी है। इसके अतिरिक्त इनके ग्रंथ चक्रद्त्त (चिकित्सासंग्रह) और द्रव्यगुणसंग्रह भी सर्वविदित है। शब्दचिन्द्रका (वैद्यककोष), व्याकरणतत्वचिन्द्रका व्याप्रदिद्रशुभंकर तथा सर्वसारसंग्रह भी इनकी कृतियाँ कही जाती हैं। चक्रद्त्त वृन्दकृत सिद्धयोग के आधार पर लिखा गया है। चरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता पर विद्वत्तापूर्ण व्याख्या लिखने के कारण यह 'चरकचतुरानन' एवं 'सुश्रुतसहस्रनयन' विद्व से विभूषित किये गये थे। विश्वनाथसेन ने इनके सर्वसारसंग्रह ग्रन्थ पर टीका लिखी है।

आयुर्वेददीपिका तथा चक्रदत्त के अन्त में चक्रपाणि ने अपना परिचय दिवा है। है सके अनुसार यह बंगाल (वीरभूम जिला ?) के छोध्रवलीकुल में उत्पन्न हुये थे। इनके पिता नारायणदत्त गौडाधिपति (नयपाल रे) के महानसाध्यत्त एवं मन्त्री तथा

१. गौडाघिनाथरसवस्यघिकारिपात्रनारायणस्य तनयः सुनयोऽतरंगात्।

आनोरनु प्रयितलोधवलीकुलीनः श्रीचक्रपाणिरिह कर्नृपदाधिकारी॥

२. शिवदास सेन : चकदत्तव्याख्या, सुस्थाधिकार, १६

इनके अग्रज भानुदत्त अन्तरंगपदवीप्राप्त राजवैद्य थे। नरदत्त हनके गुरु थे। नयपाल का काल १०३८-१०५५ ई० है'। अतः चक्रपाणि का काल लगभग १०७५ ई० मानना चाहिए।

- ४. सुवीर—इन्होंने सुश्रुतसंहिता पर व्याख्या लिखी है। इसे डल्हण और निश्चलकर ने उद्धत किया है। निश्चलकर की उक्ति (तन्न सुविस्तरं सुवीरजेज्जरौ जिल्पतवन्तः, तदसारमिति गयदासः) से प्रतीत होता है कि वह गयदास के पूर्ववर्त्ती थे।
- · ६. सुकीर—सुश्रतसंहिता पर इसने टीका लिखी है। विजयरिवत ने अन्य पूर्ववर्त्ती आचार्यों के साथ इसका उल्लेख किया है।
- ७. वंगद्त्त—इन्होंने सुश्चतसंहिता पर कोई व्याख्या लिखी है जिसे केवल डल्हण ने उद्धत किया है।
- प्त. नन्दी—नन्दी ने सुश्रुत की ज्याख्या लिखी है। निद्गुरु का लिखा योगसार-संग्रह भी है जिस पर पूर्णानन्द ने टीका की है। क्र्याणकारक के रचियता उग्रा-दित्याचार्य के गुरु भी श्रीनिन्द हैं। कहना किठन है कि डव्हण का अभिप्राय किससे है।
- ध. वराह—यह भी सुश्रुत के व्याख्याकार हैं । डल्हण ने सुवीर, नन्दी, वराह आदि को 'पूर्वव्याख्याता' करके उद्धृत किया है (सु० नि० १३।३)।
- १०. कार्त्तिककुण्ड—इन्होंने सुश्रुतसंहिता पर टीका लिखी है। 'कार्त्तिकाचार्य' के नाम से यह प्रसिद्ध थे। चक्रपाणि, डल्हण, विजयरचित और श्रीकण्ठदत्त ने इसे उद्धृत किया है।
- ११. वृन्दकुण्ड शिवदास ने इसे उद्धृत किया है। सम्भवतः चरक पर इसकी टीका वृन्दटीका या वृन्दटिष्पण के नाम से विदित थी। सिद्धयोग के कर्ता से यह भिन्न तथा बहुत बाद हुआ है क्योंकि निश्चलकर (१३वीं शती) के पूर्व किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया। आढमल्ल ने भी शाङ्ग धरदीपिका में 'वृन्दटिष्पण' का उल्लेख किया है (मध्य० ८।१४)। सम्भव है, यह कार्त्तिककुण्ड का ही वंशज हो। यह कार्त्तिककुण्ड का परवर्त्ती है जो श्रीकण्टदत्त की मधुकोपन्यास्य से प्रमाणित होता है।
- १२. श्रीकृष्ण वैद्य-इन्होंने चरकभाष्य की रचना की। यह विश्वप्रकाशकर्ता महेश्वर के पिता या पितामह कहे जाते हैं। व महेश्वर ने अपनी वंशावली इस प्रकार दी है—

<sup>9.</sup> Majumdar: Op. Cit., P. 144

<sup>2.</sup> Das Gupta: History of Indian Philosoph, Vol II

३. वृद्धत्रयी, पृ० ५७

हरिश्च=द्र→श्रीकृष्ण→दामोदर→ मल्हण→केशव→ब्रह्म ( भातृज )→महेश्वर ।

१३. गयीसेन—'तन्नेच्छति गयी' करके डल्हण ने गयी का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है। कुछ लोग इसे 'गयदास' का ही सचिप्त रूप मानते हैं किन्तु कुछ लोग इसे अन्य व्यक्ति कहते हैं। इन्होंने भी सुश्रुतव्याख्या लिखी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस नाम के अनेक व्यक्ति उस समय थे (एकः पुनर्गयीसेनो भेदेनैव चतुर्विधः)।

१४. लच्मणटिप्पणक— यह टिप्पण सुश्रुतसंहिता पर लिखा गया था। डल्हण ने इसे उद्धृत किया है। सम्भवतः लच्मण नामक किसी विद्वान ने इसकी रचना की।

१४. गृहपद्भंगटिष्पणी—इस सुश्रुतिष्पणी के रचियता का पता नहीं चलता। डहहण ने इसे उद्धृत किया है।

### १२वीं शती

१. डल्हण — सुश्रुतसंहिता पर डल्हण की निवन्धसंग्रह व्याख्या प्रसिद्ध है। अन्य विषयों के अतिरिक्त औषधद्रव्यों का जो विवरण इसमें उपस्थित किया है वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अनेक प्रदेशों के स्थानीय नाम भी दिये हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने पूरे देश में घूम-घूम कर इनका प्रत्यक्त अनुभव और ज्ञान श्रप्त किया था।

व्याख्या के प्रारम्भ में उन्होंने जो परिचय दिया है उसके अनुसार वह भादानक देश में मधुरा के समीप अंकोला नामक स्थान के निवासी थे जहाँ सौरवंशज ब्राह्मण चिकित्साकौशल के द्वारा राजसम्मान प्राप्त कर रहते थे। उसी वंश में गोविन्द के पुत्र जयपाल, उसके पुत्र भरतपाल और भरतपाल के पुत्र श्रीडल्हण हुये। यह सहजपाल देव राजा के कृपापात्र थे।

प्रारम्भिक मङ्गल।चरण के पद्य में उन्होंने सूर्य, गणेश, गुरु, सरस्वती, माता और पिता की वन्दना की है। सौर बाह्मण होने के कारण आदि में सूर्य की वन्दना करना स्वाभाविक ही है।

इन्होंने तस्कालीन बहुविध ग्रन्थों एवं टीकाओं का उपयोग किया है जिससे उस काल के वाङ्मय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। दल्हण ने चक्रपाणि (११वीं शती) को उद्धत किया है और वह स्वयं हेमादि (१३वीं शती) ह्यारा उद्धृत हैं अतः उनका काल १२वीं शती का अन्तिम भाग (लगभग १२०० ई०) रख सकते हैं।

इल्हण की अन्य किसी रचना का पता नहीं चलता।

२. गदाधर-सुश्रुतसंहिता इसकी टीका है। विजयरचित और शिवदाससेन

भरतमिलककृत वैद्यकुलतस्य (देखें वृद्धत्रयी, पृ० २००)

ने इसे उद्धृत किया है। श्रीधरदासकृत सदुक्तिकर्णामृत (१२०५ ई०) में भी इसके उद्धरण हैं।

- ४. वाष्पचन्द्र (वाष्यचन्द्र)—इन्होंने चरकटीका और सम्भवतः सुश्रुतटीका के अतिरिक्त एक तन्त्र (वाष्पचन्द्रतन्त्र) की भी रचना की थी जिसका उल्लेख १७वीं शती की कवीन्द्रग्रन्थसूची में है। इन्हें विजयरिक्त, श्रीकृष्णद्त्त, निश्चलकर, हेमाद्रि और शिवदाससेन ने उद्धृत किया है।
- 4. ईशानदेव यह त्रिपुराधिपति देशवदेव के पुत्र कहे जाते हैं। इनकी चरकटीका प्रसिद्ध थी जिसका उपयोग विजयरचित, श्रीकण्ठदत्त, वाचस्पति और निश्चलकर ने किया है। यह स्वयं भी पिता के बाद त्रिपुराधिपति थे ऐसा कहा जाता है।
- ६. गुणाकर—वैद्य गुणाकर ने चरक पर कोई वृत्ति लिखी है। निश्चलकर ने इसे उद्धत किया है। योगरत्नमाला-विवृति ग्रन्थ का रचयिता गुणाकर (१२४० ई०) भिन्न है जो जैन तथा हेमचन्द्र सूरि का प्रशिष्य कहा जाता है।
- प्रविपाद यह योगशतक की चन्द्रकला व्याख्या का कर्त्ता है। निश्चलकर ने इसे उद्धत किया है।
- म् जिनदास—यह जैनी विद्वान थे। इन्होंने चरक-व्याख्या लिखी है। इसके अतिरिक्त, जाम्बस्वामिचरित, करूपभाष्यचूर्णि, कर्मदण्डी आदि इनकी रचनायें हैं। यह प्रद्युम्नचम के शिष्य कहे जाते हैं।
- ध्र गोवर्धन (दत्त)—निश्चलकर ने इनकी अनेक रचनाओं का उल्लेख किया है। चक्रपाणि के गुरु नरदत्तकृत 'बृहत्तन्त्रप्रदीप' की टीका गोवर्धनद्त्त ने की। इसके अतिरिक्त रत्नमाला, न्याससारावली, परिभाषावली, चिकित्सालेश आदि के भी वह रचियता हैं।
- १०. मैत्रेय—विजयरिंकत ने इनका उक्लेख किया है। सम्भवतः इन्होंने चरक पर टीका लिखी है।
- ११. रामदेव सुश्रुतसंहिता पर इनकी टीका थी जिसका निर्देश निश्चलकर ने किया है।
- १२. नागदेव—इन्होंने चरक पर टीका लिखी थी जिसे निश्चलकर ने उद्धत किया है।
- १३. भव्यद्त्त इन्होंने चरक पर टीका लिखी जिसे शिवदाससेन ने उद्ध्त किया है। निश्चलकर ने इनकी अन्य रचनाओं, वैद्यप्रदीप और योगरानाकर, का निर्देश किया है और इन्हें 'विद्यामहावत' कहा है।
- १५. बकुलकर यह निश्चलकर तथा शिवदाससेन द्वारा उद्धत हैं। इन्होंने चरक और सुश्चत की न्यास्या लिखी है। ये निश्चलकर के ज्येष्ठ तात थे ऐसा दिनेश-

चन्द्र भट्टाचार्य का अनुमान है जो निराधार है। सारोचय नामक ग्रन्थ भी इन्हीं का रचित है। निश्चलकर ने इन्हें 'अनवद्यवैद्यविद्याविनोदित्वविधविद्वद्वन्दारकमहो-पाष्यायश्रीवकुलकरः' कहा है।

१४. सनातन-योगशतक पर इनकी वल्लभटीका है।

१६. विजयरक्षित—माधवकृत रुग्विनिश्चय की मधुकोषव्याख्या के रचियता के रूप में आप अमर हैं। आपने जेज्जट, गदाधर आदि कृत पूर्ववर्ती टांकाओं का उपयोग कर इस व्याख्या में अपने स्वतंत्र विचार दिये हैं यह इनके निम्नलिखित प्रारम्भिक पद्य से पता चलता है—

'भट्टारजेऽजटगदाधरवाष्यचन्द्रश्रीचक्रपाणिबकुलेश्वरसेनभोजैः । ईशानकार्त्तिकसुवीरसुधीरवैद्यैमैंत्रेयमाधवसुखैलिखितं विचिन्त्य ॥ तन्त्रान्तराण्यपि विलोक्य ममैष यरनः"—

आपकी किसी अन्य रचना का पता नहीं चलता। श्रीकण्ठदत्त आपके योग्य शिष्य हुये। १२वीं शती के बकुलकर आदि को उद्धत करने के कारण इनका काल १२०० ई० रखना चाहिए।

१७. श्रीकण्ठद्त्त—यह विजयरित्त के शिष्य थे। विजयरित्त ने माधविनदान की व्याख्या अश्मरीनिदानपर्यन्त की उसके बाद उसे श्रीकण्ठद्त्त ने पूरा किया। इसके अतिरिक्त, वृन्दमाधव पर इनकी व्याख्या कुसुमावली प्रसिद्ध है जिसे नारायण नामक किसी विद्वान् ने १४वीं शती में उपवृंहित किया। निश्चलकर ने अमृतवल्ली के कर्त्ता जिस श्रीकण्ठ का निर्देश किया है वह भिन्न व्यक्ति प्रतीत होते हैं।

# १३वीं शती

१. अरुणद्त्त—यह मृगाङ्कद्त्त का पुत्र था जिसका उल्लेख इसने स्वयं प्रारम्भिक पद्यं तथा अध्यायान्त पुष्पिकाओं में किया है। इसने अष्टांगहृद्य पर सर्वाङ्गसुन्दरा टीका की रचना की जो 'यथा नाम तथा गुणः' है। आफ्रोबट के अनुसार सुश्रुत पर भी इसकी कोई व्याख्या थी। ऑफ्रोबट ने निम्नांकित तीन अरुणद्त्तों का उल्लेख अपनी प्रन्थस्ची में किया है:—

श्रीमन्म्रगाङ्कतनयष्टीकामष्टाङ्गहृदयस्य ।
 श्रीमानरुणः कुरुते सम्यग्द्रष्टुः पदार्थबोधाय ॥
 'पदार्थबोधाय' पद से ध्वनित होता है कि यह टीका चन्द्रनन्दनकृत पदार्थ-चन्द्रिका-व्याख्या से प्रभावित है ।

- अरुगदत्त —कोशकार एवं वैयाकरण—उज्जवलद्त्त, रायमुकुट<sup>२</sup> द्वारा उद्धत ।
- २. अरुणद्त्त-मनुष्यालयचन्द्रिका के कर्ता।
- ३. अरुणदत्त-अष्टाङ्गहृदय तथा सुश्रुतसंहिता के व्याख्याता।

कोशकार अरुणदत्त को चीरस्वामी (११वीं शती) ने उद्धत नहीं किया है किन्तु सर्वानन्दकृत व्याख्या (११५९ ई०) और गणरत्नमहोद्धि (११४० ई०) में यह उद्धृत है अतः इसका काळ १२वीं शती का प्रारंभ या ११वीं शती मानते हैं।

कुछ विद्वान् कोशकार अरुणद्त्त तथा आयुर्वेद-ज्याख्याकार अरुणद्त्त को एक मानते हैं और कुछ भिन्न। इस कारण इसके काल के संबन्ध में भी मतभेद हैं। मेरे विचार से दोनों भिन्न ज्यक्ति दो कालों में हुये हैं। वैद्य अरुणद्त्त सर्वप्रथम हेमादि (१३वीं शती उत्तरार्ध) द्वारा उद्धत हुआ है, चक्रपाणि (११वीं शती) और डल्हण (१२वीं शती) ने इसका उल्लेख नहीं किया है। अतः इसका काल डल्हण के बाद और हेमादि के कुछ पूर्व (१२२५ ई०) रखना चाहिए। डॉ० हार्नल ने इसका काल (१२४० ई०) निर्धारित किया है। ऐतिहासिकों में अधिकांश अम कोशकार अरुण तथा वैद्य अरुणद्त्त को एक मान लेने के कारण हुआ है। इल्हण द्वारा जो 'संग्रहारुणो' का उल्लेख किया गया है वहाँ भी अरुण कोशकार का ही अभिप्राय प्रतीत होता है। दिनेशचन्द्र मद्वाचार्य के अनुसार यदि यह पाठ 'संग्रहारुणः' मान लिया जाय तब भी युक्तिसंगत नहीं मालूम होता क्योंकि अष्टांगसंग्रह पर अरुणद्त्त की किसी व्याख्या का संकेत नहीं मिलता और न अष्टांगह्दय के संबद्ध प्रकरण पर निबद्ध विचार से सामक्षस्य ही होता है। अतः यह युक्ति इदयग्राही नहीं है। अरुण कोशकार का उल्लेख अन्य कोशों में बहुशः हुआ है।

अरुगद्त्तकृत सुश्रुतटीका का भी उल्लेख मिलता है।

२. इन्दु —अष्टागसंग्रह पर इन्दु की शशिलेखा व्याख्या प्रसिद्ध है। यह व्याख्या श्री टी. रुद्रपारशव द्वारा संपादित होकर त्रिचुर से १९१३ ई० में प्रकाशित हुई थी। कुछ अंश पूना से भी निकला है। इन्दु ने अष्टांगहृदय पर भी टीका लिखी है जिसकी पाण्डुलिपि (सं० 39 B 19 दे 657) अडियार पुस्तकालय (मदास) में है।

चीरस्वामी ( ११वीं शती उत्तरार्ध ) ने अपनी अमरकोप-व्याख्या में इन्दुनिघण्ड को बहुशः उद्धत किया है।अतः स्पष्टतः इस निघण्डुकार का काल अधिक से अधिक

१. पाणिनिकृत उणादिसूत्रों पर उज्ज्वलदत्त ( १२५० ई० ) कृत वृत्ति है।

२. रायमुकुटकृत अमरकोषटीका (१४३१ ई०)

अचिवैराग्यं रूपग्रहणेऽळसत्विमिति गयी, विगतरागे अचिणी भवतः इति संग्रहारूणौ-डल्हण (सु० क० १।३३)

थ. देखें दुर्गसिंहकृत नामिंछगानुशासन, पृ० ४६, ३८, ५४-५६

9 श्वीं सती का प्रारंभ होगा। डा० पी० के० गोडे ने इन्दु के काल पर विस्तार से विचार किया है। वह इस इन्दु का काल १०५० ई० मानते हैं। किन्तु एक स्थल (सू० २१९७) पर मेदिनीकोष (१२वीं शती) का उद्धरण (आमिषं भोग्यवस्तुनि इति कोषः) इन्दु की व्याख्या में किया गया है। अतः स्पष्टतः यह व्याख्याकार इन्दु इन्दुनिषण्ड के कर्ता से भिन्न है और १२वीं शती के बाद (१३वीं शती में) स्थित है। हेमादि ने सर्वप्रथम इसे उद्धत किया है और अरुणदत्त के वाद इसे स्थान दिया है । अतः यदि अरुणदत्त को १२२५ ई० के लगभग रक्षों तो इन्दु का काल १२५० ई० रख सकते हैं। महेश्वरकृत विश्व प्रकाश (१२वीं शती) और इन्दुकृत शिरालेखा-व्याख्या के उपक्रम-पद्य मिलते-जुलते हैं अतः ऐसी संभावना है कि महेश्वर का अनुसरण इन्दु ने किया अतः इन्दु को महेश्वर के बाद ही रख सकते हैं।

दिनेशचन्द्र महाचार्य ने अपने लेख में यह दिखलाया है कि निश्चलकर ने इन्दु को उद्धत किया है और चूँकि निश्चलकर का काल ११५० ई० है अतः उसके द्वारा उद्धत कृतियों का काल ११०० ई० के पूर्व ही होगा। यह ध्यान देने की बात है कि निश्चलकर ने न तो 'इन्दु' शब्द का प्रयोग किया है और न 'शशिलेखा' का बिलक केवल 'इंदुमती' शब्द का प्रयोग किया है। जो उद्धरण दिये गये हैं वे भी शब्दशः इन्दुधिका से मेल नहीं खाते। अतः सन्देह होता है कि इन्दुमती वस्तुतः इन्दुकृत शशिकला-च्याख्या का ही वाचक है। माधवद्वच्यगुण के टीकारकार रविनाभसुत मेघदेव ने भी इन्दुमती का उच्लेख किया है। शशिलेखा के प्रारंभिक पद्य

P. K. Gode: Chronological limits for the Commentary of Indu
on the Astangasamgraha of Vagbhata I, A. B. O. R. I Vol XXV
(1944), PP. 117-130

२. मेरेयो धान्यासव इति चन्द्रनन्द्रनः, खर्जूरासव इत्यरूणद्त्तः इन्दुश्च ।
—हेमाद्रि ( अ० ह० सू० ६।४० )

३. यः साहसांकचिरतादिमहाप्रवन्धिनर्माणनैपुणगुणागतगौरवश्रीः । यो वैद्यकत्रयसरोजसरोजवन्धुर्वन्धुः सतां सुकविकैरवकाननेन्दुः ॥ — विश्वप्रकाश सरित सुविपुलायुर्वेदरूपे कृतास्थं मुनिवरवचनौवे दीर्घनाले निबद्धम् । रचितमलमिवांगैः संग्रहास्यं सरोजं विकसितशशिलेखान्यास्ययेन्दोर्थयावत् ॥

<sup>---</sup>शशिलेखा

New light on Vaidyaka literature, I. H. q., Vol. XXXIII., No 1 (March, 1947)

भावस्वभाववादस्य प्रकाशं मेघनिर्मितम् । छिलेखेन्दुमती नृनं भिषजां बोधहेतवे ॥
 —P. Cordier's Collections No 1313, Bibliotheque Nationale,
 Paris.

से पता चलता है कि इसके अतिरिक्त अष्टांगसंग्रह पर अनेक टीकाओं का प्रणयन हो चुका था'। संभव है, इन्दुमती ऐसी ही टीकाओं में से कोई हो।

त्रिचुर द्वारा प्रकाशित संस्करण के उपोद्धात में संपादक ने एक रहाक उद्धत किया है जिसमें इन्दु और जेज्जट को वाग्मट का शिष्य कहा गया है। यह रहाक केरल में प्रचलित एक दन्तकथा पर आधारित है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाग्मट तथा इन्दु के काल में अत्यधिक अन्तराल होने के कारण इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

काश्मीर के चेत्रीय नामों का उल्लेख होने के कारण इन्दु काश्मीरवासी प्रतीत होता है।

3. निश्चलकर—चक्रदत्त पर इसने विस्तृत व्याख्या 'रत्नप्रभा' नामक लिखी है जो अद्यावधि अप्रकाशित है। इसकी दो पाण्डुलिपियाँ भण्डारकर संस्थान, पूना में हैं। इस टीका में अनेक ग्रन्थों और टीकाओं के उद्धरण किये गये हैं जिससे पूर्ववर्त्ती वाङ्मय की जानकारी होती है।

दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने इन पाष्डुलिपियों के आधार एक विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है जिसमें निश्चलकर विजयरचित के शिष्य तथा श्रीकण्ठद्भ के सहा-ध्यायी कहे गये हैं। निश्चलकर का काल रामपाल देव का राज्यकाल (१०७८-११२० ई०) आधार मानकर १११०-५० ई० माना गया है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसमें निम्नांकित युक्तियाँ हैं—

- 3. निश्चलकर ने वंगसेन को उद्धत किया है। वंगसेन चक्कद्त्त पर आधारित है तथा रसशास्त्रीय विषय चक्कद्त्त की अपेन्ना अधिक विकसित है अतः इसे १२०० ई० के पूर्व नहीं रक्ता जा सकता। हेमाद्रि के पूर्व इसे किसी ने उद्धत भी नहीं किया है। इस प्रकार निश्चलकर १३वीं शती के पूर्व नहीं हो सकते।
- २. विजयरचित के काल में वृन्दकृत सिद्धयोग का प्रचार था अतः उसके शिष्य श्रीकण्ठदत्त ने उस पर व्याख्या लिखी किन्तु निश्चलकर ने चक्रदत्त को उपजीव्य ग्रन्थ बनाया जिससे स्पष्ट होता है कि उसके काल में वृन्द को दबाकर चक्रदत्त आगे आ चुका था। इसमें पर्याप्त समय लगा होगा। अतः निश्चलकर विजयरचित के काफी बाद हुये होंगे, उनके गुरु-शिष्य संबन्ध का तो ऐसी स्थिति में कोई प्रश्न ही नहीं उठता।
  - ३. निश्चलकर ने श्रीकण्ठदत्त की तरह ऐसा नहीं कहा कि विजयरचित उसके
- दुर्व्याख्याविषसुप्तस्य वाहटस्यास्मदुक्तयः।
   सन्तु संवित्तिदायिन्यः सदागमपरिष्कृताः॥
- २. विस्तृत विवेचन के लिए देखें-मेरा 'वाम्भट-विवेचन' पृ० ३४४-३४८
- 3. New light on Vaidyaka libratur, I. H. Q., Vol XXXIII, No 1 (Marech, 1947)

गुरु थे । उसने 'आयुर्वेदगुरु' शब्द का प्रयोग किया है' जिसका अर्थ 'आयुर्वेदजगत् के लिए गुरुवत् आदरणीय' हो सकता है ।

४. निश्चलकर को आढमल्ल (१४वीं शती) के पूर्व किसी ने उद्घत नहीं किया है।

इन कारणों से निश्चलकर का काल १२७५ ई० के लगभग रख सकते हैं।

- ४. हेमाद्रि—यह कामदेव के पुत्र और देविगरि के राजा महादेव ( १२६०-१२९१ ) तथा रामचन्द्र ( १२७१-१३०९ ) के श्रीकरणाधिप और प्रधानामान्य थे। अतः इनका काल १३वीं शती का उत्तरार्ध और १४वीं शती का श्रारंभ है। अष्टांगरसायन' व्याख्या प्रसिद्ध है। वोपदेवकृत 'मुक्ताफल' तथा 'हरिलीला' पर भी इनकी हृदयपर इनकी 'आयुर्वेदरीका है। चतुर्वर्गचिन्तामणि इनका मौलिक ग्रन्थ है। इनके अतिरिक्त धर्मशास्त्र पर भी इनके अनेक ग्रन्थ हैं।
- ५. वोपदेव—हेमादि के अन्तरंग मित्रों में थे और महादेव के राजपण्डित थे। इनके विता केशव वैद्याचार्य थे। वोपदेव ने शार्क्ष धरसंहिता पर तथा अपने पिता केशव के 'सिद्धमन्त्र' पर प्रकाशन्याख्या और स्वरचित शतरलोकी पर चन्द्रकलान्याख्या लिखी। वोपदेव की रचनाओं (मुकाफल, हरिलीला) पर हेमादि ने टीका लिखी है इससे वोपदेव के वैदुष्य का प्रभाव लिखत होता है। इसके अतिरिक्त, हरिलीला के उपसंहार-पद्य में इन्होंने स्वयं अपनी कृतियों का विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार न्याकरण में १०, आयुर्वेद में ९, ज्योतिष में १, साहित्य में ३ तथा भागवत पर ३ प्रनथ लिखे। हदयदीपक नामक निघण्ड्यम्थ इनका लिखा है जो प्रस्तुत लेखक द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित हुआ है।

यह बरदा नदी के तट पर स्थित वेदपुर नामक स्थान के निवासी थे जो सिंहराज नामक राजा की राजधानी थी। इनके गुरु धनेश्वर थे।

६. आशाधर—इसने अष्टाङ्गहृदय पर 'अष्टांगहृदयोद्योत' नामक टीका लिखी है। यह जैन आचार्यथा।

## १४वीं शती

१. आहमल्ल—इसने शार्क घर पर दीपिका टीका लिखी है। यह हम्मीरपुर का निवासी था और इसके पितामह चक्रपाणि तथा पिता भावसिंह दोनों विद्वान वैद्य थे। उस समय चम्बल नदी के तीर पर स्थित हस्तीकान्तपुरी में जैन्नसिंह राजा थे।

आयुर्वेदगुरी स्वर्ग गते विजयरिवते । चक्रसंग्रहरत्नस्य कुवोधमिलनित्वषः ॥

२. देखें—प्रियव्रतशर्माः वैद्यविद्या के कण्ठहार श्रीकण्ठदत्त, साप्ताहिक आज ( वारा-णसी ), १६ जुलाई, १९७२

३. विशेष विवरण के लिए देखें-

P. V. Sharma: The Hrdayadipaka of Bopadeva, J. R. I. M., Vol. 3, No 2, (1969)

प्रनथ के अन्त में एक खण्डित रहोक' के आधार पर निर्णयसागर संस्करण के संपादक परशुराम शास्त्री ने इसका काल १२वीं शती निश्चित किया है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पाण्डुलिपि में 'शकानाम्' न होकर 'श्लोकानाम्' है जो उपयुक्त प्रतीत होता है। इसका अर्थ वस्तुतः यह होगा कि आढमल्ल ने कोई पिल्लका भी बनाई थी जिसमें स्थारह हजार कुछ श्लोक थे अन्यथा 'पिल्लकायां विनिर्ममें' इसका कोई संबद्ध अर्थ नहीं होता।

आडमल्ल ने रसरत्नसमुच्चय को बहुशः उद्धत किया है<sup>२</sup> तथा १३वीं शती के रत्नप्रभाकार निश्चलकर को भी उद्धत किया है। इसने 'जसद' शब्द का प्रयोग किया है ( म० १९११ ) जो १४वीं शती के पूर्व नहीं मिलता। अतः आढमल्ल का काल १४वीं शती मानना चाहिए।

२. वाचस्पित — यह माधविनदान पर आतंकदर्पण व्याख्या का रचियता है। प्रारंभिक पद्यों में इसने जो पिरचय दिया है उसके अनुसार इसके पिता प्रमोद हम्मीरनरेश के राजवैद्य थे तथा इसके बढ़े भाई रायशर्मा मुहम्मद के सभासद् थे। वाचस्पित स्वयं चरक, सुश्रुत, सांख्य, वेदान्त और वैशेषिक इन पाँच शास्त्रों का विद्वान था और मधुकोष व्याख्या को देखकर इसने अपनी व्याख्या की रचना की।

डा॰ हार्नले ने हम्भीर और मुहम्मद को एक साथ लेकर हम्भीर मुहम्मद से मुहम्मद गोरी (११९३-१२०५ ई०) का प्रहण किया है और इस प्रकार वाचरपित का काल १२६० ई० निर्धारित किया है किन्तु यह सही नहीं है। उपर्युक्त पर्थों में प्रमोद का सम्बन्ध हम्भीरनरेश तथा रायशर्मा का संबन्ध मुहम्मद से पृथक्-पृथक् कहा गया है। अतः मेरे विचार से हम्भीरनरेश रणधंभीर का प्रसिद्ध राजा था जिसका जीवनचरित नयचन्द्रस्रि ने हम्भीरमहाकान्य के रूप में लिखा है तथा जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने १२९० ई० में आक्रमण किया था। अतः मुहम्मद से उसके कुछ बाद राज्यासीन मुहम्मद तुगलक (१३२५-१३५१ ई०) का प्रहण करना चाहिए। संभवतः हम्भीर की पराजय के बाद प्रमोद के पुत्र रायशर्मा ने मुहम्मद तुगलक का दरबार पकदा हो। अतः उसके अनुज वाचस्पित का काल १३४० ई० के आसपास होना चाहिए। संभवतः दरहण को उद्धत करनेवाला यह प्रथम निबन्धकार है।

# १५वीं शती

१. शिवदास सेन — यह चरकसंहिता की तत्त्वप्रदीपिका व्याख्या के रचिथता हैं। इस व्याख्या के अतिरिक्त उनकी निम्नांकित रचनायें हैं:—

१--चक्रदत्त की तत्त्वचिन्द्रका व्याख्या।

एकादश सहस्राणि तथा ....... । शकानामाडमल्लो हि पञ्जिकायां विनिर्ममे ॥

२. शाक्ष्वर मध्य० ११।२८-३५; १२।१८-२० इत्यादि ।

३. वही, उत्तर० ८।१४-१५

२-चक्रपाणिकृत द्रव्यगुणसंग्रह की व्याख्या।

३-अष्टांगहृद्य की तत्त्ववोध-व्याख्या ( केवल उत्तरतन्त्र उपलब्ध है )।

४--भन्यदत्तकृत योगरत्नाकर की टीका।

शिवदाससेन ने अपना परिचय चक्रदत्त की व्याख्या के अन्त में दिया है। उसके अनुसार उनके पूर्वज साहिसेन शिखरेश्वर की राजसभा में थे तथा उनकी वंशावली निम्नांकित है:—

साहिसेन | काकुरस्थ सेन | उद्मीधर सेन | उद्धरण सेन | अनम्त सेन | शिवदास सेन

द्रव्यगुण की व्याख्या में एक श्लोक अधिक मिलता है। उसके अनुसार उनके पिता को गौडाधिपति बार्बक शाह द्वारा 'अन्तरंग' पदवी प्राप्त हुई थी। विद्याकुल-संपन्न वैद्य को अन्तरंग की पदवी दी जाती थी। बार्बक शाह का काल १४५७ १३७४ ई० है। अतः उनके पिता का वही काल होगा तब शिवदास सेन का काल १५वीं शती के अन्त में होना चाहिए।

# १७वीं शती

१. काशीराम वैद्य-इसने शार्क्षंबर संहिता पर गूहार्थदीपिका व्याख्या लिखी है। कहीं-कहीं पुष्पिका में काशीराम मिश्र नाम भी मिलता है। इसने मदनविनोदे (१४वीं शती), पश्यापश्यनिघंदु (१५वीं शती) तथा भावप्रकाश (१६वीं शती) को उद्धत किया है। अतः इसका काल १७वीं शती रखना चाहिए।

व्याख्या के अन्त में 'श्रीमत् शाहसलेमस्य राज्ये कन्यागते रवी' के शाहसलेम

देखें—G. P. Sharma & P. V. Sharma: Sivadasa Sen—a Scholar Commentator of Indian Medicine of Later medieval period, I. J. H. S., Vol. 6, No 2, 1971

२. शार्क्ष्मर, मध्य० २।१५९-१६०; ११।४०-४३

३. वही, ११।४०-४३

४. वही ११।२४

से शेरशाह के पुत्र (१५५० ई०) का ग्रहण कर इसका काल यही स्थिर किया है किन्तु भावप्रकाश के उपर्युक्त उद्धरण को देखकर यह उपयुक्त नहीं जँचता क्योंकि इसे १६वीं शती से पूर्व नहीं रख सकते । अतः शाहसलीम से जहाँगीर (१६०५-१६२७ ई० ) का ग्रहण करना चाहिए नयोंकि उसका भी प्रसिद्ध नाम सलीम था।

- २. नर्सिंह कविराज—यह नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र तथा रामकृष्ण भटट के शिष्य थे। इन्होंने मधुकोप के आधार पर माधवनिदान की एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्या रोग-विनिश्चथवित्ररणसिद्धान्तचिन्तामणि नाम से लिखी'। चरक पर भी इनकी टोका चरकतस्वप्रकाशकौरतुभ है। मधुमती नामक एक अन्य चिकित्साग्रन्थ या निबन्ध की रचना भी इन्होंने की ।
- ३. रुद्रभट्ट-यह कोनेरिभट्ट के पुत्र थे और अब्दुल रहीम खानखाना के राज-वैद्य थे। इन्होंने शाङ्ग धरसंहिता पर आयुर्वेददीपिका या गूढान्तदीपिका टीका तथा लोलिम्बराजकृत वैद्यजीवन पर दीपिका टीका लिखी। चिकित्सा पर और भी कोई बृहत् ग्रन्य लिखा था। कोनेरिभट्ट के प्रिपतामह कृष्णभट्ट ने चरकसंहिता पर कोई टीका लिखी थी 1<sup>3</sup>

# १८वीं शती

१. रामसेन-यह मीरजाफर के राजवैद्य, 'कवीन्द्रमणि' के रूप में प्रसिद्ध थे। रसेन्द्रसारसंग्रह तथा रसेन्द्रचिन्तामणि पर इन्होंने टीका लिखी।

## १९वीं शती

 गंगाधर राय—चरकसंहितापर इनकी जल्पकल्पतर ्व्यास्या विद्वतापूर्ण है विशेषतः इसमें दार्शनिक विषयों की गंभीर मीमांसा की गई है। चक्रपाणि-टीका के साथ इसका एक संस्करण कलकत्ता से १९२७ ई॰ में प्रकाशित हुआ था।

कविराज गंगाधर राय का जन्म १७९९ ई० तथा देहावसान १८५५ ई० में हुआ । इनका कार्यचेत्र मुर्शिदाबाद रहा । उपर्युक्त व्याख्या के अतिरिक्त आयुर्वेद के सम्बन्ध में इनकी निम्नांकित रचनायें हैं-

१. परिभाषा

२. भेषज्यरामायण

३. आग्नेयायुर्वेद्व्याख्या

४. नाडीपरीचा

५. राजवल्लभीय द्रव्यगुणवित्रति १०. आयुर्वेदसंग्रह

६. भास्करोदय

७. मृत्युक्षयसंहिता

८. आरोग्यस्तोत्र

९. प्रयोगचन्द्रोदय

आयुर्वेद के अतिरिक्त, तंत्र, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, उपनिषद्, धर्मशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों पर भी इनके प्रन्थ हैं। इनकी कृतियों की कुल संख्या ७६ बतलायी जाती है।

इस टीका की एक पाण्डुलिपि काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में है जिसका छिपिकाल १७७० ई॰ है। इसे जयचन्द्रदास नामक व्यक्ति ने लिखा है जो टीकाकार का शिष्य या प्रशिष्य प्रतीत होता है।

<sup>2.</sup> Das Gupta: Histoy of Ind. Ph. Vol. II, P. 534

<sup>3.</sup> V. Raghavan : New Catalogus Catalogorum.

इनकी शिष्य-प्रशिष्य परम्परा बदी लम्बी है जो सारे भारत में फैली है। वह इस्रुप्रकार है—

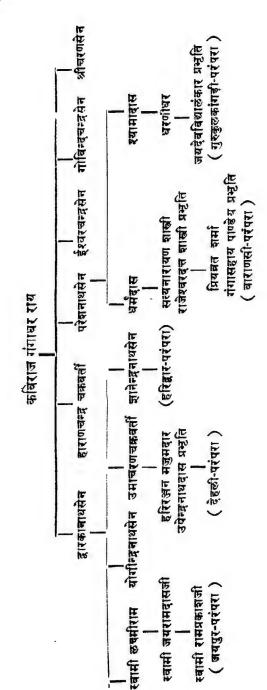

## २०वीं श्रती

- १. हाराणचन्द्र चक्रवर्ती—यह कविराज गंगाधर के प्रमुख शिष्यों में थे। इन्होंने सौश्रुतपद्धित से शल्यकर्म का अभ्यास किया था और उसका प्रयोग भी करते थे। इन्होंने सुश्रुतसंहिता पर सुश्रुतार्थसंदीपन भाष्य लिखा जो १९०८ में कलकत्ता से छुपा था। इनका देहावसान १९३५ ई० में हुआ।
- २. शोगीन्द्रनाथ सेन--यह कविराज गंगाधर राय के शिष्य महामहोपाध्याय किवराज द्वारकानाथ सेन के पुत्र थे। इनका जन्म कलकत्ता में १८७१ ई० में और देहावसान १९१८ ई० में हुआ। चरकसंहिता पर इन्होंने 'चरकोपस्कार' नामक सुबोध ब्याख्या लिखी। यह ब्याख्या १९२० ई० में अपूर्ण प्रकाशित हुई थी। अब इसका पुनः प्रकाशन स्वामी लक्षीराम ट्रस्ट जयपुर से हो रहा है।
- 3. ज्योतिषचन्द्र सरस्वती-—यह वंगवासी थे। इन्होंने चरकप्रदीपिका नाम से चरक की टीका लिखी जो केवल सूत्रस्थान तक प्रकाशित हुई थी। यह गणनाथ सेन के अध्याधुनिक विचारों से सहमत नहीं रहते थे अतः अवसर मिलने पर उनका खण्डन करते थे।
- 8. दत्तराम चौबे—वंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित होने वाले अनेक प्रन्थों का अनुवाद मथुरानिवासी दत्तराम चौबे ने किया। निघण्टुरत्नाकर जैसे बृहत् ग्रंथ की भी रचना आपने की। बेरीनिवासी रिवदत्त वैद्य ने निघण्टुरत्नाकर की भाषा की है।
- ४. जयदेव विद्यालंकार—-चरकसंहिता पर इनकी लिखी हिन्दी टीका बहुत लोकप्रिय हुई। वर्षों तक उसका एकछुत्र साम्राज्य रहा। इसका ८वां संस्करण १९७० में प्रकाशित हुआ। चिकिःसाकलिका तथा भैषज्यरःनावली की भी हिन्दी टीका आपने की।
- ६. अतिदेव विद्यालंकार—अतिदेव विद्यालंकार ने चरक, सुश्रुत और वाग्भट सभी पर हिन्दी टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त, इनकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित है। आयुर्वेद के चेत्र में इतनी संख्या में पुस्तकें लिखनेवाला शायद ही और कोई स्यक्ति हो। संपूर्ण अष्टांगसंग्रह पर एकमात्र हिन्दी टीका होने के कारण उसी का प्रचार विशेष है।
- ७. रामप्रसाद शर्मी--आप पटियाला के राजवैद्य थे। आपका जन्म सं० १९३९ में हुआ था। आपने चरकसंहिता, अष्टांगहृदय आदि ग्रंथों पर हिन्दी टीका लिखी है। पं० शिवशर्मा आपके सुपुत्र हैं।
- ८. भास्करगोविन्द घाणेकर—आपने एम० बी० बी० एस० करने के बाद आयुर्वेदाचार्य किया। काजी हिन्दूविश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। सुश्रुतसंहिता पर

आपकी टीका महत्वपूर्ण मानी जाती है यद्यपि यह केवल स्त्रस्थान और शारीरस्थान पर है। इसके अतिरिक्त औपसर्गिक रोग, स्वास्थ्यविज्ञान आदि अनेक ग्रंथों की रचना आपने की है।

E. दत्तात्रय अनन्त कुलकर्णी—इन्होंने रसायनशास्त्र में एम० एससी० करने के बाद आयुर्वेद का अध्ययन कर आयुर्वेदाचार्य परीचा उत्तीर्ण की। उभयज्ञता तथा रसायनशास्त्र में विशेषता के कारण रसरत्नसमुचय पर लिखी आपकी हिन्दी टीका प्रामाणिक मानी जाती है। आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालयीय आयुर्वेदिक कॉलेज में रसायनशास्त्र के अध्यापक थे और बाद में अनेक वर्षों तक उत्तरप्रदेश सरकार में स्वास्थ्यसेवा (आयुर्वेद) के उपसंचालक रहे। आपने आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों पर भी विचार किया है और आचार्य यादवजी द्वारा आयोजित शास्त्रचर्चा परिषदों में आप प्रमुख भाग लेते रहे।

१०. लालचन्द्र वैद्य-यह काशीस्थ अर्जुन आयुर्वेदविद्यालय में प्रधानाचार्य थे तथा अर्जुन मिश्र के प्रधान शिष्यों में थे। इन्होंने अष्टांगहृद्य, भावप्रकाश तथा अष्टांगसंग्रह पर विवेचनात्मक व्याख्या हिन्दी में लिखी। यद्यपि आयुर्वेद अष्टांग है तथापि उसका आद्य रूप त्रिस्त्र या त्रिस्कन्ध है'।
हेतु, लिंग और औषध यही आयुर्वेद का मुख्य रूप्त्यम्त प्रतिपाद्य विषय है, इसी का
पर्वात रूप अष्टांग है। इस प्रकार निदान और विकित्सा यही, मुख्य हो जाता है
और इसीलिए कायचिकित्सा की सभी अंगों में प्रधानता है। निदान और चिकित्सा
ये दो पन्न कायचिकित्सा के हैं। यद्यपि प्रारम्भ में ऐसा कोई विभाजन नहीं था किन्तु
आगे चलकर दोनों का विभाजन स्पष्ट हो गया और फल्स्वरूप दोनों पर स्वतंत्र
बाङ्मय का स्वजन होने लगा। अतः दोनों का पृथक् पृथक् विचार करना उपयुक्त
होगा।

### निदान

'निदान' शब्द मूलतः कारणवाचक है किन्तु क्रमशः वह रोगविनिश्चय का बोधक बना। अतएव निदानपञ्चक को 'रोगविज्ञान' कहा गया है'। हेतु, पूर्वरूप, रूप, संप्राप्ति तथा उपशय का ज्ञान किये बिना रोग का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता और उसके बिना चिकित्सा कैसे हो सकती है? आचार्यों ने इस पर निरन्तर बल दिया है कि रोग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही चिकित्साकर्म में प्रवृत्त होना चाहिए अन्यथा सफलता संदिग्ध ही रहेगी। समष्टि रूप से रोग के स्वरूप का ज्ञान होना तो अभीष्ट है हो, कारण का ज्ञान विशेष रूप से ज्ञातन्य है। इसका आधार यह है कि कारण जब तक रहेगा तब तक कार्य (रोग) बना रहेगा। अतः इस पर दो दिशाओं से प्रहार किया जाता है—एक तो हेतु के विपरीत औषध एवं आहार-विहार के प्रयोग से और दूसरा उस हेतु का परित्याग करने से। इसी कारण चिकित्सा का प्रथम सूत्र है निदानपरिवर्जन। चरकोक्त स्वभावोपरमवाद के सिद्धान्त से निदान

<sup>1.</sup> हेतुर्लिगौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम् । त्रिस्त्रं शाश्वतं पुण्यं बुबुधे यं पितामहः ॥
—व॰ स्० १।२४

२. मा० नि० १।४

दे. च० सू० १६।२७

का परिस्याग करने पण्दोष स्वयं धीरे-धीरे शान्त हो जाते हैं और इसके बाद स्वस्थ धातु-परंपरा प्रारम्भ होती है जिससे रोगी स्वास्थ्यलाभ करता है। इसीलिए आचार्यों ने निदान के इन दोनों स्वरूपों का उल्लेख 'उत्पादक' तथा 'ज्ञापक' इन दो शब्दों से किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वैद्य को चिकित्सा में सफलता के लिए इन दोनों का सम्यक् ज्ञान होना अत्यावश्यक है। बिना जड़ को उखादे जिस प्रकार पौधे को नष्ट करना कठिन है वैसे ही रोगों के मूल कारण पर प्रहार किये विना उनका निवारण कठिन है।

अत्यन्त प्राचीनकाल से मनुष्य रोगों के निदान की खोज करता रहा है जिससे वह प्रत्येक रोग के स्वरूप का निर्धारण तथा उसके उपचार की व्यवस्था सफलता-पूर्वक कर सके। आयुर्वेद की दृष्टि से शारीर दोषधातुमलात्मक है। इनकी साम्या-वस्था स्वास्थ्य तथा वैषम्य विकार का द्योतक है। दोष-धातु-मर्लो के शरीरगत कर्मों को देखकर उनके साम्य या वैषम्य का अनुमान किया जाता है। ये शरीरगत परिवर्तन इसी कारण लिंग या लच्चण कहलाते हैं क्योंकि इनसे तद्गत विकृति का ज्ञान होता है ( लिंग्यते ज्ञायते व्याधिरेनेति लिंगम् )। जिस प्रकार धुआँ ( लिंग ) देखकर उसके द्वारा अग्नि ( लिंगी ) का अनुमान से ज्ञान होता है उसी प्रकार लक्षणों से विकृति का अनुमानजन्य ज्ञान होता है किन्तु अनुमानजन्य ज्ञान के लिए प्रश्यक्त की आवश्यकता होती है । अनुमान सदैव प्रत्यक्तपूर्वक होता है । ( प्रत्यक्तपूर्व त्रिविधं त्रिकालं चानुमीयते च॰ सु॰ ११।२१)। जिस प्रकार अग्नि के आनुमानिक ज्ञान के लिए धूम का प्रत्यचीकरण आवश्यक है उसी प्रकार विकृति के अनुमानजन्य ज्ञान के लिए पहले लच्चणों का प्रत्यचीकरण आवश्यक है। इस प्रकार प्रस्थच और अनुमान इन दो प्रमाणों (ज्ञानसाधनों ) पर विकृतिज्ञान आधारित है—द्विविधा परीचा ज्ञानवतां ( च० वि० ४।८ ) । 'ज्ञान' शब्द से यहाँ आसोपदेश का ग्रहण किया गया है।

रोगिपरीषा का विषय मुख्यतः प्रत्यच के अन्तर्गत आता है। रोगी जब सम्मुख खड़ा होता है तब प्रत्यच का पूरा उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा जो तथ्य संकिलत होते हैं उनके आधार पर अनुमान से विकृति का निर्धारण किया जाता है। प्रत्यच यों पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से होता है किन्तु इनमें चच्च सर्वप्रधान है। 'प्रत्यच' में 'अच' शब्द इसीका द्योतक है। अतः यह स्पष्ट है कि रोगिपरीचा में सर्वप्रथम दर्शन-परीचा का ही उपयोग हुआ होगा। रोगी की आकृति, वर्ण, नेत्र आदि के देखने से जो वैकृत परिवर्तन दृष्टिगोचर होते थे उनके आधार पर व्याधि का निश्चय किया जाता था। आकृति के अतिरिक्त, रक्तस्नाव, पुरीष, मूत्र आदि धातुओं और मलों का भी प्रत्यच किया जाता था। शरीर में कहीं पर कोई वृद्धि (गलगंड,

पञ्चविधमप्येतद्व्याध्युत्पित्तज्ञिप्तिहेतुभृतं निदानशब्देनोच्यते — मधुकोश (११४)

गंडमाला आदि ) हो जाय, वर्णविकार हो ( कुछ, रिवन्न, कामला आदि ), कृशता हो जाय ( चय, शोष आदि ), शोथ हो तथा अन्य ऐसे चाचुष प्रत्यच्चगम्य विकृतियों का दर्शन से ज्ञान हो जाता था। ज्वर में भी विशेषतः विषम-ज्वर में जब ठंढ से रोगी कॉॅंपने लगता है तो उसकी ओर स्वभावतः ध्यान जायगा। पुरीप में भी नाना प्रकार के क्रिमियों का स्थुल दर्शन से पता चलता था। अथर्ववेद में इन सब रोगों का इसी कारण विशेष रूप से उल्लेख है। इसके अतिरिक्त, रोगी स्वयं अपना कष्ट बतलाता था यथा मलत्याग में कष्ट, अनेक बार मुत्रत्याग, मूत्रप्रवृत्ति में कष्ट, भूख में कमी, विभिन्न अंगों में पीड़ा आदि । ये सब बातें फिर रोगी के न कहने पर भी वैद्य प्रश्न के द्वारा इनकी जानकारी प्राप्त करते थे। ज्वर आने पर अत्यधिक संताप के कारण जब सारा शरीर जलने लगता है तब उसका स्पर्शन के द्वारा परिज्ञान किया गया। इस प्रकार कमशः दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न इस त्रिविध परीचा का प्रचलन हुआ। ७वीं शती में चीनी यात्री इत्सिंग ने अपनी भारतयात्रा के विवरण में लिखा है कि भारत के वैद्य आकृति के द्वारा ही रोग का निदान करते हैं नाडी नहीं देखते। कालकम से आकृति के अतिरिक्त, जिह्ना-नेत्र आदि अवयवीं, मल-मूत्र आदि मलों, रक्त-शुक्र आदि धातुओं की भी दर्शनपरी हा की जाने लगी। स्पर्शन में भी आगे चल कर उदररोगों के विनिश्चय के लिए आकोठन-परीचा<sup>3</sup> का विकास हुआ। इन सब परीचाओं का निर्देश चरकसंहिता में मिलता है। सुश्रुत ने त्रिविध परीचा को विकसित कर पडविध परीचा वनाया और आगे चल कर अष्टस्थान परोज्ञा विकसित हुई किन्तु फिर भी श्रवण, ब्राण तथा रसना इन तीन इन्द्रियों का उपयोग रोगिपरीचा में अत्यन्त सीमित रहा । यद्यपि चरक ने दशविध परीचा तथा

१. च० चि० २५।२२, अ० ह० १।२२ (दर्शनस्पर्शनप्रश्नैः परीचेताथ रोगिणम्)

R. I Tsing: A Record of Buddhist Practices in India, Ch. XXVII, P. 127; Ch. XXVIII, P. 133.

३. च० चि० १३।४८

अातुरमिभारयेत् स्पृशेत् पृच्छेच । त्रिभिरेतैर्विज्ञानोपायै रोगाः प्रायशो वेदितच्या इत्येके । तत्तु न सम्यक् । षड्विघो हि रोगाणां विज्ञानोपायः । तद्यथा श्रोत्रादिभिः प्रश्नेन चेति' । —सु० सू० १७।३

प्रीमाक्रान्तश्ररिस्य स्थानान्यष्टौ प्रीचयेत्।
 नाडी मूत्रं मछं जिह्नां शब्द स्पर्शं दगाकृती ॥ —योगरःनाकर, पृ० २

६. च० वि० ८।८५-१३०

इस प्रकरण में चरक ने विस्तार से दश्तविध परीच्य भावों का वर्णन किया है। ये परीच्य भाव हैं—कारण (भिषक्), करण (भेषज), कार्ययोनि (धातुवैषम्य), कार्य (धातुसाम्य), कार्यफळ (सुस्नावाप्त), अनुबन्ध

दोष-दृष्य, अधिष्ठान एवं हेतुविशेष इन तीनों की परीचा कर चिकित्साकर्म में प्रवत्त होने का उपदेश किया है तथापि अधिष्ठानगत दोषों के उन्नणों पर ही विचार किया गया अधिष्ठानों की विशिष्ट परीचा का विकास नहीं किया गया। इसका सबसे प्रमुख कारण तो विभिन्न अंगों के विशव शारीरज्ञान का अभाव रहा और दूसरा कारण सहयोगी वैज्ञानिक शाखाओं की अविकस्मित स्थित रही। हृदय के चतःप्रकोष्ट का वर्णन प्राचीन आचार्यों ने नहीं किया है. संभवतः उत्पर से हृदय की पण्डरीका-क्रिति तो स्थलतः देखी किन्त उसे काट कर आभ्यन्तर रचना का अवलोकन नहीं किया: संभवतः तत्कालीन परिस्थितियों में उसकी कोई उपयोगिता नहीं समझी गई। यही स्थिति फुफ्फस, मस्तिष्क, वक्क जैसे अवयवों के संबन्ध में रही। रसायन-शास्त्र एवं सुद्मदर्शक अंत्र का विकास न होने के कारण उपर्युक्त परीचणों में इनका उपयोग न हो सका अतः ये परीचण स्थूल भौतिक स्तर तक सीमिन रहे, रासायनिक प्रीचण तथा अण्वीचण-प्रीचा का अभाव रहा। मधुमेह के रोगियों में देह की मधुगन्धिता का घाण से तथा मुत्रगत माधुर्य का परिज्ञान पिपीलिकाओं के रसनेन्द्रिय द्वारा अनुमान से करते थे। इस निदानपद्धति का प्रभाव चिकित्सा पर पहना स्वाभाविक था। मधुमेह में यद्यपि शरीर के माधुर्य (माधुर्याच तनोरतः) का परिज्ञान था परन्तु रक्तगत शर्करा मापने का कोई साधन न था अतः औषघों के प्रभाव की कसौटी मूत्रगत शर्करा का निवारण मात्र था न कि रक्तगत शर्करा का । यह कार्य कट्-तिक्त-कषाय द्रव्यों से हो जाता था । अनेक आयुर्वेदीय औषध द्रव्य जो प्रमेह में कार्मक कहे जाते हैं वे मूत्रगत शर्करा को तो कम कर देते हैं किन्तु रक्तगत शर्करा को कम नहीं करते । इसी कारण प्रमेहिपड्काओं की उत्पत्ति अधिक होती थी और उनका विस्तार से वर्णन भी है।

मध्यकाल में यूनानी हकीमों के संपर्क से तथा तान्त्रिकों द्वारा विकसित नाइीज्ञान और विस्तृत मृत्रपरीचा का प्रवेश आयुर्वेद में हुआ। नाडीपरीचा का उल्लेख प्राचीन आयुर्वेदीय संहिताओं में नहीं है; सर्वप्रथम इसका वर्णन मध्यकालीन ग्रन्थ शार्क्ष धर-संहिता (१३वीं शती) में मिलता है। चीन में नाडीपरीचा प्राचीनकाल से चली आ रही है जिसका संकेत इत्सिंग ने अपने भाषा विवरण में किया है। ऐतिहासिकों का कथन है कि यह परीचापद्धति चीन से अरब गई और वहाँ होती भारत में प्रविष्ट हुई। हकीम लोगों में कारूरा (मूत्र) देखकर रोग का निदान करने की परंपरा थी। उसके आधार पर मृत्रपरीचा का किंचित विकास मध्यकालीन ग्रन्थों में मिलता है किन्तु विकृति

<sup>(</sup>आयु), देश (भूमि, आतुर), काल (संवरसर, आतुरावरथा), प्रवृत्ति (चतुष्पाद-योजना), उपाय (भिपगादि का सीष्ठव और सम्यक् विधान)। आतुर-परीचा में प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, प्रमाण सात्म्य, सत्त्व, आहारशक्ति, व्यायामशक्ति और वय को विचारणीय कहा गया है।

विज्ञान में इन पद्धतियों से कोई विशेष विकास नहीं हुआ यद्यपि यह ब्यावसायिक चमस्कार का साधन मानी जाने लगी। बिना रोगी की पूर्ण परीचा किये और कुछ पूछे नाड़ी देख कर रोग बतला देने की स्पर्धा वैद्य समाज में चल पड़ी।

आधुनिक काल में रसायनशास्त्र के विकास तथा अणुवीचण यंत्र के आविष्कार के कारण रोगनिदान-पद्धित में भी परिष्कार आया। भारत में मेडिकल कालेजों की स्थापना होने के बाद पाश्चास्य चिकित्साविज्ञान का प्रसार चतुर्दिक् तीव्र गति से हुआ जिससे आयुर्वेद भी अलूता न रहा। एक ओर आयुर्वेद-महाविद्यालयों के पाट्य-क्रम में आधुनिक प्रयोगशालीय परीचणों का समावेश हुआ तथा दूसरी ओर वैद्य समाज भी इन परीचणों का आधार अपने चिकित्साव्यवसाय में लेने लगे। इस आधुनिक झंझावात में प्राचीन एवं मध्यकालीन नैदानिक विधियाँ उखड़ती गई, परिणामस्वरूप आज नाड़ीपरीचा द्वारा रोग निर्णय करने वाला वैद्य विरला ही दिश्योचर होता है।

प्राचीन रोगिवज्ञान की वैज्ञानिक पद्धित कालक्रम से अष्टस्थान-परीचा और विशेषतः नाडी में सिमट कर रह गई थी। किन्तु १९५३ ई० में जामनगर में केन्द्रीय आबुर्वेदानुसंघान-संस्था तथा १९५६ में स्नातकोत्तर शिचणकेन्द्र स्थापित होने के बाद दंष-दूष्य, अग्नि, स्रोत आदि का विचार रोगिनदान में पुनः होने लगा और इससे प्राचीन आयुर्वेदीय रोगिवज्ञान नवीन परिप्रेच्य में पुनर्जाप्रत हुआ। इसका श्रेय स्नातकोत्तर शिचणकेन्द्र के अध्यच वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोसले को दिया जाता है।

#### रोगों की कारणता

आयुर्वेद में रोगों का कारण दोष (वात, पित्त, कफ) माने गये हैं। दोष और दूप्य (धातु और मल) का संयोग होने पर विकार उत्पन्न होता है। निज रोगों की उत्पत्ति में यही प्रक्रिया होती है, आगन्तु रोगों में भी बाद में दोषप्रकोप हो जाता है अतः रोग दोषों की विकृति के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। किन्तु इन दोषों को प्रकुपित करने वाले निमित्त कारण भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। इसमें सामान्यतः आहार-विहार का समावेश होता है जिनके मिथ्या होने से दोपवेषम्य उत्पन्न होता है। इनके अतिरिक्त निमित्तकारण के रूप में क्रिमियों का भी महत्व है।

जीवाणुविज्ञान आधुनिक युग की देन है। विविध जीवाणु विभिन्न रोगों के कारणभूत माने गये हैं। इन जीवाणुओं का प्रत्यचीकरण तथा अन्य परीचण कर रोगों का निदान किया जाता है। ऐसे रोगों का निदान, चिकित्सा तथा चिकित्सा का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, टायफायह, न्यूमोनिया, राजयचमा आदि में यही पद्धति अपनायी जाती है। वैद्यसमाज में ऐसी धारणा वैध

गई है कि आयुर्वेदीय चिकित्सा दोषपरक है न कि जीवाणुपरक अतः जीवाणुओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं । मेरे विचार से यह भ्रान्त धारणा है । वेदों में तो क्रिमियों का वर्णन विस्तार से है ही, आयुर्वेद में भी अदृश्य सूचम क्रिमियों का वर्णन है जो रक्तवाहिनियों में स्थित होकर विकार उत्पन्न करते हैं। सामान्यतः विकारों की चिकित्सा में जो यह निर्देश है कि यदि समय अधिक लग रहा हो तो रक्तशोधक औषध देनी चाहिए इसका भी रहस्य सम्भवतः यही है। अनेक रक्त-शोधक औषधद्रव्य तिक्तरस एवं जन्तुवन हैं। इसके अतिरिक्त, सिद्धान्त का भी ब्याघात नहीं होता । दोष रोगों के समवायीकारण हैं और क्रिमि निमित्तकारण । सामान्यतः कार्य की उत्पत्ति में निमित्तकारण साधनभूत होता है किन्तु कार्य उत्पनन हो जाने पर उससे कोई संबन्ध नहीं रहता। यथा दण्ड, चक्र आदि निमित्तकारण घट की उत्पत्ति में तो कारणभूत हैं किन्तु घट बन जाने पर यदि दण्ड-चक्र नष्ट भी हो जाय तो घट की सत्ता पर कोई आँच नहीं आती। किन्तु जीवन के चेत्र में कुछ विशेषता होती है। वहाँ जब तक निमित्तकारण रहता है तभी तक कार्य रहेगा, निमित्तकारण के नष्ट होने पर कार्य नष्ट हो जायगा; इसे 'यावन्निमत्तकारणस्थाय-कार्य' की संज्ञा दी गई है। रोगों के चेत्र में भी जब तक कारणभूत जीवाण बने रहेंगे. रोग भी बना रहेगा: इस सिद्धान्त के अनुसार आदर्श चिकित्सा वह होगी जो व्याधि के समवाधिकारण ( दोष-दृष्य ) के साथ साथ निमित्तकारण (जीवाणु आदि का भी निराकरण करे। इसके लिए तदनुकूल निदानपद्धति भी अपनानी होगी। इससे सभी जीवाणओं के लिए विशिष्ट औषधद्वव्यों का आविष्कार हुगा और आयुर्वेद का इससे अभूतपूर्व विकास होगा। संप्रति जो औषधद्वव्य प्रयुक्त हो रहे हैं उनमें भी जन्तुम्न किया अवश्य होगी जिससे लाभ होता है केवल दृष्टिकोण का अन्तर है। ऐया लगता है कि वैदिक काल में क्रिमियों का विशेष महत्व था किन्त बाद में जब त्रिदोपसिद्ध नत पूर्ण व्यवस्थित एवं विकसित हो गया तब किमियों का स्थान रोगोत्पत्ति की दृष्टि से गौण हो गया।

रोग—वैदिक वाङ्मय में अनेक रोगों का उल्लेख मिलता है। इनमें कुछ के नाम तो मूल रूप में अद्यावधि प्रचलित हैं यथा किलास, अपची आदि और कुछ की संज्ञा परिवक्तित हो जाने के कारण उनका स्वरूप संदिग्ध हो गया है। म्हम्वेद (१०।१६३।१-६) और अथर्ववेद (१।३३।१-७; ९।८।१।२२) में विभिन्न अवयवों की विकृतियों का विस्तार से उल्लेख है। इनके अतिरिक्त, कुछ विशिष्ट रोगों का वर्णन किया गया है जिनका परिचय प्राप्त करना प्रामंगिक होगा।

तक्मा—यह विषमज्वर (मलेरिया) की वैदिक संज्ञा है। सामान्य ज्वर के लिए 'आदृहि' (सन्ताप) शब्द आया है (त्रयो दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदृहिः—अथर्व० ४।९।८)। इसके शीताभिप्राय-उप्णाभिप्राय; अन्येश् क-नृतीयक-

चतुर्थक; ग्रैष्म-वार्षिक-शारद आदि विभिन्न प्रकारों का स्पष्ट वर्णन है। गंधार, महावृष, बाह्लीक, मुझवान्, अंग और मगध प्रदेशों में यह अधिक होता था। द इससे हरिमा (पाण्डु-कामला) रोग उत्पन्न होता था तथा कास, चय और शोष इसके उपद्रवरूप में होते थे। 3

जायान्य—कुछ विद्वानों ने इसे राजयक्ता माना है किन्तु यह स्त्रियों से फैरुता है (यज्जायाभ्योऽविन्दत्—तै० सं० २।३।५।२ ) इस आधार पर इससे यौन रोग (उपदंश) का ग्रहण करना अधिक उपयुक्त है। अज्ञत (अल्पव्रण) और 'सुन्नत' (अधिकव्रण) विशेषण भी इसका समर्थन करते हैं।

चेत्रिय—पाणिनि ने 'चेत्रियच् परचेत्रे चि करस्यः' (पारापर) सूत्र में दूसरे शरीर (जन्मान्तर) में चिकित्स्य अर्थात् असाध्य महाच्याधियों का ग्रहण किया है। कुछ आचार्य इससे कुछज व्याधियों का ग्रहण करते हैं तो कुछ लोग इससे यीन व्याधियों का ग्रहण करते हैं। किन्तु इसके वैदिक वर्णन का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि यह शूछप्रधान (विष्चीन) रोग है जो कभी-कभी सोम के अभिषव-कर्म में (अधिक परिश्रम करने से) होता था । मृङ्गश्रङ्ग, अर्जुन आदि ओपधियाँ जो अद्याविध हदोग में प्रयुक्त होती है, इसी की ओर संकेत करती हैं। तीव हच्छूल के बाद हदयावरोध होने पर मृत्यु स्वाभाविक है अत एव इसे कष्टदायक

१. नमः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषे कृणोमि । विशेष अर्थवं ११२५।४ यो अन्येद्यु रुभयद्युरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ॥ अथर्व ११२५।४ तृतीयकं वितृतीयं सद्दिसुत शारदम् । तक्मानं शीतं रूरं प्रैष्मं नाशय वार्षिकम् ॥ — वही, ५१२२।१३

२. ओको अस्य मूजवन्त ओको अस्य महावृषाः । यावज्जातस्तवमंस्तावानिस बह्लिकेषु न्योचरः ॥ —वही पा२२।पः,८ गंधारिभ्यो मूजवद्भ्योऽङ्गेभ्यो मगधेभ्यः । प्रैष्यन् जनिमव शेवधि तक्मानं परि दद्मसि ॥—वही, १४

हुदुर्नामासि हरितस्य देव—अथर्व० १।२५।२ अयं यो विश्वान् हरितान् कृणोषि-वही, ५।२२।२ तक्मन् आत्रा बलासेन स्वसा कासिकया सह । पाष्मा भातृन्येण सह गच्छामुमरणं जनम् ॥ वही, १२

पत्ती जायान्यः पतित स आ विशति पूरुषम् ।
 तद्चतस्य भेषजमुभयोः सुन्नतस्य च ॥—अथर्व० ७।७६।४

५. स चेत्रियं विषाणया विषुचीनमनीनशत्—अथर्व० ३।७।१

६. अथर्व० ३।७।६

और असाध्य-सा माना गया है यद्यपि इसकी ओषघियाँ भी कही गयी है। कास्मिका-बळास-पाप्मा

बलास तक्सा का भाई, कासिका उसकी बहन और पाप्मा उसका भतीजा कहा गया है । इससे स्पष्ट है कि ये तीनों रोग तक्सा (विषमज्वर) के उपद्रव रूप में उत्पन्न होते हैं। कासिका तो 'कास' (खाँसी) स्पष्ट ही है। बलास चयरोग है (बलमस्यित चिपति—दीर्बल्य उत्पन्न करने वाला)। पाप्मा शोष है जो चय के अनन्तर होता है । बाद में इसे 'राजयचमा' संज्ञा दी गई क्योंकि यह अति कष्टकर होता है ।

किलास—किलास और पिलत शिवन्न के ही दो रूप हैं। इसमें त्वचा का विरक्षन हो जाता है अतः इसके लिए श्यामवर्ण, सरूपंकरणी तथा रक्षनकर्मकर ओषधियों का विधान किया गया है<sup>8</sup>।

मूत्राघात — इसका विस्तृत वर्णन अथर्ववेद (१।१।१-४; १।३।१-९) में है। इसकी चिकित्सा में शरादि (तृणपञ्चमूल) का प्रयोग विहित है जो आज भी प्रचलित है। शलाकाप्रवेश का भी विधान है।

हिरमा—पाण्डु-कामला के लिए 'हिरमा' शब्द का प्रयोग हुआ है। यह विशेषतः विषमज्वर (तक्मा) के बाद देखा जाता था। इसकी चिकित्सा में सूर्य-रिमर्यो का सेवन कराया जाता था। उपद्रवस्वरूप इसमें हृद्दोग भी पाया जाता था

- १. अथर्व० राटा१-५, ३।७।१; ४।१८।७
- २. देखें तक्मा-प्रकरण।
- ३. बलास शब्द अथर्ववेद में दो अथों में प्रयुक्त हुआ है एक त्त्रयरोग के लिए और दूसरा कफ और आमदोष के लिए। आयुर्वेद में भी त्त्रय का हेतु कफप्रधान दोषों से स्रोतों का अवरोध होना माना है।
- अायुर्वेद में भी यही क्रम है—'प्रतिश्यायादथो कासः कासात् संजायते चयः।
   चयो रोगस्य हेतुरवे शोषस्याप्यपजायते॥
- पं. तं सर्वरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयस्माणमाचत्तते भिषजः—च० नि॰ ६।१३
- कक्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असिविन च । इदं रजिन रजय किलासं पिलतं च यत्॥

   अथर्व० १।२३।१

   स्यामा सरूपंकरणी पृथिन्या अध्युद्भृता। इदमू पुप्रसाधय पुना रूपाणि कल्पय॥

--- अथर्व० १।२४।४

अथर्ब० १।२२।१-४; ऋ० १।५०।११-१२। वाग्भट (अ० सं०िन० १३।१८-१९)
 ने 'पाण्डुरोगाद् ऋतेऽपि च' लिखकर कामला को पाण्डुरोग से स्वतंत्र कर
 दिया ।

अपिचत् — यह गण्डमाला की सामान्य संज्ञा है। अपनव ग्रंथियों को 'कृष्णा' और पनव को 'लोहिनो' कहा है। पकने पर किसी वनस्पति के तीचण मूल से उसका वेधन करते थे।' कुछ अपने आप भी बहती रहती थी। इनका स्थान ग्रीवा, कज्ञा और बंज्ञण में कहा गया है ।

विष्ची—मूलतः यह (स्चीवेधनवत्) तीव उदरश्ल का बोधक था । बाद में इसका अर्थ बदल गया; अंगों में अजीर्णज वातजन्य स्चीवेधनवत् पीड़ा का अर्थ लिया गथा। इसके साथ वमन, अतिसार, श्ल, पिपासा, उद्वेष्टन आदि ल्डण भी कहे गये । यह आधुनिक हैजा (Cholera) का ही रूप था या सामान्य आमाशयान्त्रज्ञोभजन्य विकार था यह कहना कठिन है।

हृद्रोग—हदयरोगों का स्पष्ट वर्णन ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में है। हृदय अष्टाचक, नवद्वार तथा पुण्डरीकाकार है और इसका रोग दुर्विज्ञेय कहा गया है। हिदय-वलास हृदयस्थ रलेप्मा या मन्दता का बोधक है (अथर्व० ९।८।८)। हृद्यगत किमियों का भी उल्लेख है (वही, ९।८।१४)। हृद्योग (ऋ० १।५०।११); हृद्या-मय (अथर्व० ६।१४।१) तथा हृद्योत (वही, १।२२।१) आदि शब्द इस प्रसंग में प्रयुक्त हुये हैं।

उन्माद्—ऋग्वेद (१०।१६२।६) में इसका संकेत मिलता है और अथवंवेद (६।१११।१-४) में इसका स्पष्ट वर्णन है। मन को विकृत करने वाले (मनोहन) पिशाचों का भी उल्लेख है (अथवं० पारपा१०)। आयुर्वेदीय संहिताओं में उन्माद और अपस्मार का विस्तृत वर्णन है। शाङ्ग धर ने छः उन्माद और २० भूतोन्माद साने हैं।

यहाँ ऐतिहासिक महत्त्व के कुछ रोगों का उल्लेख भी अप्रासंगिक न होगा।
कुछ—यह अत्यन्त प्राचीन रोग है। सबसे अधिक अफ्रीका में पाया जाता है।

अविचतां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम ।
 मुनेदेंवस्य मूलेन सर्वा विष्यामि ता अहम् ॥—अथर्व० ७।७४।१
 और देखें—अथर्व० ६।२५।१-३; ६।८३।१-३

२. अथर्व० ७।७६।१-२

३. वही, ७।४२।१

४. चरक० विमान० २।१२; सुश्रुत० उत्तर० ५६।२-४

अ. 'अष्टाचका नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ! तस्या हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥' — अथर्व० १०।२।३१ 'पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतम् । तस्मिन् यद् यसममातन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ — वही, १०।८।४३

उसके बाद अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया, प्रशान्त द्वीपपुञ्ज, दिखण-पूर्वी यूरोप विशेषतः पुर्तगाल, स्पेन, ग्रीस और मिस्र में भी बहुलता से देखा जाता है। अथवंवेद में कुछ लोग 'किलास' शब्द से कुछ और 'पिलत' शब्द से रिवन्न का ग्रहण करते हैं। चरक और सुश्रुत की प्राचीन संहिताओं में भी इसकी निदान-चिकित्सा का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होने से यह स्पष्ट है कि उसके भी पूर्व से यह रोग प्रचलित थां। कुछरोग के कारण जो विकृति एवं अंग-भंग होता है उसका स्पष्ट उल्लेख अथवंवेद के एक मंत्र में मिलता है?।

उध्वर्गुद् — वाग्भद ने अष्टांगसंग्रह में इसका वर्णन किया है । इसमें मलावरोध के कारण मुख से दुर्गन्ध आने लगती है। आन्त्र में अत्यधिक अवरोध होने पर पुरीष भी आने लगता है। सम्राट् अशोक को यह रोग हुआ था जिसका विशद वर्णन दिन्यावदान में किया गया है।

शीतला-मसुरिका का वर्णन चुद्रोगों के अन्तर्गत चरकसंहिता (चि॰ १२।९१) तथा सुश्रुतसंहिता ( नि॰ १३।३३ ) में मिलता है। इसके अनुसार मसुरिका में मसूर के सहश ताम्रवर्ण या पीतवर्ण पिण्डकार्ये (या स्फोट) समस्त शरीर में निकलती हैं और साथ में दाह, पीडा और ज्वर होते हैं। माधवनिदान में इसका स्वतंत्र अध्याय में विस्तृत वर्णन है। मसुरिका में देवीपूजन का विधान चक्रदत्त ( ११वीं शती ) में ही मिलता है किन्तु 'शीतला' शब्द ११वीं शती के राजमार्त्तण्ड और १२वीं शती के सोढल और डल्हण की रचनाओं में उपलब्ध होता है। सोढल ने गदनिग्रह में मसुरिका के साथ-साथ 'शीतला' शब्द का प्रयोग किया है। डल्हण ने औपसर्गिक रोगों में भीतिलका आदि का उल्लेख किया है । आगे चलकर भाव-प्रकाश में इसका पूरा स्पष्ट विवरण तथा स्कन्दपुराणोक्त शीतलास्तोत्र के पाठ का विधान है। कुछ ग्रन्थकारों ने इसे 'वसन्त' भी कहा है जो नाम आज भी बंगाल में प्रचित है। इससे स्पष्ट है कि प्रारम्भिक मसुरिका से शीतला भिन्न है। मसुरिका संभवतः छोटी माता है और शीतला चेचक (Small pox) है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमानों के साथ यह रोग इस देश में फैला। अरबी चिकित्सक अव्वकर-राजी-रहोजी (८६५-९२५ ई०) ने सर्वप्रथम इसके स्वरूप का स्पष्ट वर्णन किया।

सुश्रुत ने कुष्ठ का दो पृथक् अध्यायों (चि०९,५०) में किया है तुवरक (चालमोगरा) का कुष्ठ-चिकित्सा में प्रयोग सर्वप्रथम यहीं मिलता है।

२. अथर्व० ७।६५।३

अधः प्रतिहतो वायुरशोंगुल्मकफादिभिः।
 यात्युध्वं वक्त्रद्रौर्गन्ध्यं कुर्वन्नुध्वंगुद्स्सु सः॥—अ० सं० उ० २५।६२

४. औपसर्गिकरोगाः शीतलिकादयः — डल्हण, सु० नि० ५।३४

स्नायुक—इसं 'तन्तुक' और 'गंडज' भी कहते हैं। लोकभाषा में 'नहरुवा' या 'नार' के नाम से विदित है। विशेषतः राजस्थान में होता है जहाँ संचित जल से अनेक व्यक्ति सभी प्रकार के कार्य करते हैं। भारत में यह अरबवासी मुसलमानों के साथ लगभग ८वीं शती में आया।' इसका सर्वप्रथम वर्णन वृन्दमाधव (९वीं शती) में मिलता है। यही वर्णन प्रायः अपरिवर्तित रूप में चक्रदत्त, वङ्गसेन, शार्ङ्गधरसंहिता, भावप्रकाश और योगरत्नाकर में है। रसग्रन्थों में रसरत्नसमुखय रसरताकर और रसेन्द्रचिन्तामणि में इसका विवरण है। पूर्ववर्त्ती आचार्थों ने विसर्प-विस्कोट के अन्तर्गत इसका वर्णन किया है जबिक शार्ङ्गधर ने क्रिमि के अन्तर्गत किया है और इसे कफरक्तज माना है।

फिरंगरोग—इसका सर्वप्रथम वर्णन भाविमश्र (१६वीं क्षती) ने किया। उनका कथन है कि यह फिरंग नामक देश में बहुछता से होता है अतः इसकी संज्ञा फिरंग है। यह गन्धरोग भी कहा जाना है। यह आगन्त रोग है जो फिरंगियों के संपर्क तथा फिरंगिणियों के साथ संभोग करने से उत्पन्न होता है । तुर्क छोग इसे फ्रेंकरोग ( Frank disease ) तथा अंगरेज फ्रेंच्च पोवस ( French poks ) कहते थे , उसी आधार पर इसकी संज्ञा 'फिरंग' निष्यन्न हुई प्रतीत होती है। सर्वप्रथम यह रोग फ्रान्स के सम्राट् चार्ल्स अष्टम की सेना में १४९४-९५ में देखा गया। भारत में यह पुर्तगाछी आगन्तुकों के द्वारा १५०० ई० के छगभग प्रविष्ट हुआ। इसकी चिकत्सा के छिए विशिष्ट औषध चोपचोनी का आयात चीनी व्यापारियों के माध्यम से छगभग १५३५ ई॰ में गोवा में हुआ जिसका वर्णन भावप्रकाश में मिछता है । इस रोग की 'सिफिछिस' संज्ञा १५३० ई० में हिरोनिमस फ्रेंकेस्टोरियस द्वारा रचित 'सिफिछिस' नामक कविता के आधार पर हुई। प्राचीन आयुर्वेदीय प्रन्थों में उपदंश रोग का वर्णन है जो सम्भवतः आधुनिक सेंकरायड ( Chancroid ) है।

Claus Vogel: on the Guineaworm disease in indian Medicine, the Adyar Library Bulletin, Vol. XXV, Parts 1-4 क्लास बोगल ने इसका प्रथम उल्लेख शाक्ष धरसंहिता में देखा, संभवतः वृन्द-माधव पर उनकी दृष्टि नहीं गई।

२. फिरंगसंज्ञ के देशे बाहुल्येनैव यद् भवेत्।
 तस्मात् फिरंग इत्युक्तो क्याधिक्याधिविशारदैः ॥
 गन्धरोगः फिरंगोऽयं जायते देहिनां ध्रुवम् ।
 फिरंगिणोऽङ्गसंसर्गात् फिरंगिण्याः प्रसंगतः ॥
 व्याधिरागन्तुजो होषः — भावप्रकाश, फिरंगाधिकार १-३

<sup>3.</sup> G. N. Mukhopadhyaya: History of Indian Medicine, Vol I

v. U. C. Dutt. Hindu Materia Medica.

रलेग—इसका वर्णन आयुर्वेद में नहीं है। कुछ छोग 'अग्निरोहिणी' (सु० नि० १३।१५-१६) से तथा कुछ छोग 'वाताछिका' (भेठ० सू० १३।१६-१९) से प्लेग का ग्रहण करते हैं किन्तु आधुनिक काल में यह चीन और जापान होते हाँगकाँग से १८९६ ई० में बम्बई पहुँचा और वहाँ से सारे देश में फैल गया। यहाँ से फिर मोरिशस, अफ्रिका, यूनान, मिस्न, आस्ट्रेलिया, लंका और जावा में इसका प्रसार हुआ'। १३४५ ई० में एशिया और युरोप में भयंकर प्लेग चीन से फैला (राहुल-सांकृत्यायन, मध्य एशिया का इतिहास, भाग २, पृ० ३५)। भारत में भी १४वीं शती से इसका अस्तित्व भिलता है। सम्भवतः मध्यएशिया से ग्रुसलमानों के साथ आया (देखें इकवालनामा पृ० ८८, इब्नदत्ता का भारतयात्रा विवरण पृ० ७२७ और तुजुक-ए-जहाँगीरी पृ० ३३०)।

व्रध्न और वर्ध्म-चरकसंहिता में स्वयशुचिकित्सित प्रकरण (चि॰ १२) में जो ब्रध्न का वर्णन किया है उससे वह आन्त्रवृद्धि प्रतीत होती है किन्तु साधव-निदान में ब्रध्न का उल्लेख न कर बुद्धिप्रकरण में आन्त्रवृद्धि का विशद वर्णन मिलता है। वर्ध्म का वर्णन सर्वप्रथम वन्दमाधव ( ९वीं शती ) ने दिया है<sup>3</sup> जिसे विजय-रिचत ने वृद्धिप्रकरण की मधुकोषच्याख्या में 'तन्त्रान्तरे' करके बध्न के रूप में उद्देशत किया है। उन्द्रमाधवोक्त वर्णन को ही प्रवर्ती ग्रन्थकार अपने ग्रन्थों में उद्धत करते गये हैं। उन्नों के देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ध्म रोग बर्ध्न से भिन्न है यद्यपि बाद में लेखकों ने दोनों को एक कर दिया। वर्ध्म सम्भवतः लिम्फो-ग्रेनुलोमा वेनिरियम (Lymphogranuloma Venreum) नामक यौन रोग है जिसे लोकभाषा में 'बाधी' या 'बाघी' कहते हैं। 'वाद्ढोसी' इसका वंगीय नाम प्रतीत होता है। इसके कारणों में वृन्दमाधव ने 'दृषित स्त्रीप्रसंग' नहीं दिया है क्योंकि स्त्रीप्रसंग के द्वारा शिश्नोत्थ वण के रोपित हो जाने (७-३० दिन ) के बाद वंज्ञणसंधियों की प्रनिथयाँ फूल जाती हैं। ऐसे व्यवधान के कारण संभवतः पूर्ववर्त्ती आचार्यों का ध्यान इसकी यौनकारणता की ओर नहीं गया। इसके यौन स्परूप का ज्ञान वस्तुनः बहुत बाद १९२७ ई० में हुआ। सम्भवतः यह मुसल्मानों के साथ इस देश में लगभग ८वीं शती में प्रविष्ट हो चुका था किन्तु इसके यौन स्वरूप का ज्ञान बाद में हुआ।

— ब्यास्याकुसुमावली

<sup>3.</sup> Manson's Tropical diseases P. 222

२. बध्नोऽनिलाद्येर्बुषणे स्वलिंगैरन्त्रं निरेति प्रविशेन् मुहुश्र—च० चि० १२।९३

अत्यभिष्यिन्दगुर्वामसेवनान्निचयं गताः ।
 करोति व्रन्थिवच्छोफं दोषो वङ्चणसिन्धषु ॥
 ज्वरश्र्लाङ्गसादाळां तं वर्ध्ममिति निर्दिशेत् ।—वृन्दमाधव, वृद्धयिकार, २०
 रुग्विनिश्चयेऽनुक्तत्वाल्ळचणं ळिखितवान् वृन्दः । वर्ध्म वाढ्ढोसीतिळोके ।

औपसर्गिक रोग-सुश्रुत ने कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिष्यन्द के साथ औपसर्गिक रोगों का उल्लेख किया है जो एक पुरुष से दूसरे पुरुष में संक्रान्त होते हैं। इनके संक्रमण की विधियों—प्रसंग, गान्नसंस्पर्श, निःश्वास, सहमोजन, सहश्रच्या, सहासन, वस्त्र, माल्य, अनुलेपन का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि इस प्रसंग में औपसर्गिक रोग संक्रामक रोगों के बोधक हैं। दूसरे प्रकरण में किसी व्याधि के उपद्वस्प उत्पन्न रोग को 'औपसर्गिक' कहा हैं। यह संभव है कि संक्रामक रोगों का अनेक उपद्वस्पक्त गंभीर स्वरूप होने के कारण 'औपसर्गिक' शब्द में उपर्युक्त दोनों अर्थ मिलकर एकाकार हो गये।

वायु, जल, भूमि आदि के दूषित होने पर बड़े पैमाने पर जब कोई औपसिंगिक रोग फैलता है तब उसे जनपदोद्ध्वंस, मरक या जनमार (Epidemic) कहते है। यद्यपि जीवाणुविज्ञान का विकास न होने के कारण विकारोत्पत्ति की प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञान नहीं था तथापि वात, जल आदि जिन माध्यमों से जीवाणुओं का संक्रमण और प्रसार होता है उसका उल्लेख किया गया है। अनेक प्रकरणों में रच्चस्, पिशाच आदि शब्द भी आधुनिक जीवाणु के वाचक हैं। 'खीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रचांसि नाशय' (अथर्व० ८।६।१३) में स्पष्टतः खियों के श्रोणिप्रदेश में विकृति उत्पन्न करनेवाले रचस् (जीवाणुओं) का निर्देश है।

#### नानात्मज विकार

वात, पित्त और कफ से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट विकार नानात्मज कहलाते हैं यथा ८० वातविकार, ४० पित्तविकार और २० कफविकार। शार्क्ष घर ने १० रक्तज विकारों की भी गणना की है। वात का महत्व और ज्यापकता देखते हुए चरक-संहिता में वातव्याधि-चिकित्सा का एक स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया गया है किन्तु पित्तज्याधि और रलेप्मज्याधि के लिए कोई ऐसी ज्यवस्था नहीं है। यह

- प्रसंगाद्गात्रसंस्पर्शान्तिः श्वासाद् सहभोजनात् ।
  सहशय्यासनाच्चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥
  कुष्ठं ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च ।
  औपसर्गिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्तरम् ॥ सु० नि० ५।२९-३०
  श्यावदता कुनिखना वण्डेन यत् सहासिम ।
  अपामार्ग त्वया वयं सर्वे तद्य मृडमहे—अथर्व० ९।६५।३
- २. तत्रौपर्गिको यः पूर्वोत्पन्नं न्याधि जघन्यकालजातो न्याधिरुपस्जति स तन्मूरू एवोपूद्वसंज्ञकः—सु० सू० ३५।१५
- ३. च० वि० ३
- ४. सु० सु० ६।१६
- ५. भेरू० सू० १३।९-१०

ब्यवस्था आगे चल कर भावमिश्र के द्वारा हुई जिसने इन दोनों का दो स्वतंत्र अध्यायों में वर्णन किया।

## रोगविज्ञान-वाङ्मय

जैसे-जैसे रोगविज्ञान का महत्त्व बदा, उसका वाङ्मय भी स्वतन्त्र रूप से प्रकाश में आने लगा। इस विषय पर प्राचीनतम एवं सर्वप्रथम ग्रन्थ माधवकर-प्रणीत रोगविनिश्चय है। इसके अतिरिक्त भिषक्चक्रचित्तोत्सव या हंसराजवैद्यकशास्त्र (हंसराजनिदान), अञ्जननिदान, सिद्धान्तिनदान निदानसंबन्धी उल्लेखनीय ग्रन्थ

#### रोगविनिश्चय ( माधवनिदान )

यह ग्रन्थ माधवकर द्वारा विरचित है जैसा कि अध्ययान्त पुष्पिकाओं से प्रकट होता है। लेखक ने इस ग्रन्थ की रचना पूर्ववर्ती अनेक मुनियों के वचनों का संकलन कर की है। ऑफ नेट ने अपनी ग्रन्थसूची में माधवनामधारी अनेक ﴿ लगभग ८० ) आचार्यों का विवरण दिया है जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं:—

- १. माधववैद्य आनन्द्रहरीकर्ता
- २. माधवभट्ट कवीन्द्रचन्द्रोद्य में निर्दिष्ट
- ३. माधवकवि पद्यावलीकर्ता
- ४. माधव एकाचरीकोशकर्ता
- ५. माधव --- द्रव्यगुणरत्नमालाकर्ता
- ६. माधवकविराज मुग्धबोध, ज्वरादिरोगचिकित्साकर्ता
- ७. माधव रत्नमालाकर्त्ता (रायमुकुट द्वारा उद्धत)
- ८. माधव या माधवकर, इन्दुकर पुत्र-निम्नांकित रचनाओं के कर्ता :-

आयुर्वेदप्रकाश आयुर्वेद रसशास्त्र क्टमुद्गर पर्यायरःनमाला रसकौमुदी रुग्विनिश्चय

- ९. माधव माधवकोशकर्ता (मेदिनीकोश द्वारा उद्धत)
- १०. माधव माधविचिकित्साकर्ता, संभवतः रुग्विनिश्चयकर्त्ता भी।

(भाग १, पृ० ४४८-५०)

११. माधव — श्रीकण्ठदत्त प्रपौत्र, चक्रदत्त पुत्र, पुरुषोत्त मिपता, द्रव्यगुण कर्ता (भाग २, ए० १०३)

इति माधवकरिवरिचिते माधविनदाने ज्वरिनदानं समाप्तम् ।

२. नानामुनीनां वचनैरिदानीं समासतः सद्भिषजां नियोगात् । सोपद्रवारिष्टनिदानिंठगो निवध्यते रोगविनिश्चयोऽयम् ॥

उस काल में यह स्वाभाविक था कि अन्तरंग अध्ययन के बिना रचनाओं के कर्तृत्व के संबन्ध में अम उत्पन्न हो जिससे ऑफ्रोक्ट महोदय भी मुक्त न रह सके।

उसके बाद इस चेत्र में कुछ और कार्य हुये तथा कुछ और रचनायें प्रकाश में आई जिनके आधार पर वैद्य माधव की निस्नांकित रचनाओं की सूची बनाई जा सकती है:—

- १. रोगविनिश्चय
- २. माधवचिकित्सित
- ३. पर्यायरम्नमाला
- अ सुश्रुतश्लोकवात्तिक या प्रश्नसहस्रविधान (विजयरचित तथा निश्चलकर द्वारा उद्धृत)
- अ. योगन्यास्या ( श्रीकण्ठदत्तकृत न्यास्याकुसुमावली में उद्धत )
- ६. सुश्रुतिटप्पण ( डल्हण द्वारा निर्दिष्ट )
- ७. द्रव्यगुण (भावस्वभाववाद)
- ८. आयुर्वेदप्रकाश
- ९. रससिद्धिप्रकाश
- १०. रसकौ मुदी
- ११. कूटमुद्गर

यह निर्णय करना अत्यन्त कठिन है कि इनमें रोगविनिश्चयकार माधव की अन्य कौन-कौन रचनायें हैं क्योंकि यह तो निश्चित है कि इन सभी के कर्ता एक माधव नहीं हैं। आयुर्वेद्प्रकाश के रचयिता माधव उपाध्याय हैं जो मूलतः सौराष्ट्रनिवासी होते हुए भी काशीवासी थे। १७वीं शती के ग्रन्थ त्रिमक्लभटकृत योगतरंगिणी को उद्घत करने के कारण बह १८वीं शती के पूर्व के नहीं हैं। रससिद्धिप्रकाश माधव भट्ट की रचना है'। जो स्पष्टतः माधव उपाध्याय से भिन्न है। रसकौमुदी-कार माधव का काल ११६-१७वीं शती मानते हैं। अतः यह भी रोगविनिश्चयकार से भिन्न एवं परवर्ती हैं।

कूटमुद्गर एक प्रहेलिकामय रचना है जो भिषक् माधव द्वारा विरचित है। यह जटिलता तान्त्रिक काल की देन है अतः यह रचना उसके बाद सम्भवतः आधुनिक

के० आ० प०, पा० सं० ६६४ माधवकृत रसचिन्द्रका भी है जिसकी पा॰ डु-लिपियाँ (सं० ४४९९६, ८१३५३) सरस्वती भवन, वाराणसी में हैं) रस-कौ मुदी के लिए देखें — के० आ० प० ६१५

<sup>2.</sup> P. Ray: History of Chemisrty, P. 229

काल की प्रतीत होती है। ग्रन्थ के अन्तिम परिचायक पद्य में न तो 'कर' उपाधि है और न पिता का नाम 'इन्दुकर' ही है।' यह लघुकाय ग्रन्थ स्त्रेमराज श्रीकृष्ण-दास, बम्बई से सं० १९६६ में हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित हुआ है।

माधव द्वारा विरचित द्रव्यगुण अभी हाल में प्रकाशित हुआ है जिसके आधार पर यह सिद्ध है कि इसका लेखक माधवकर से भिन्न; श्रीकण्ठद्त्त का पौत्र, चक्रपाणि का पुत्र और पुरुषोत्तम का पिता है।

हरहण द्वारा निदिष्ट श्रीमाधव भी भिन्न प्रतीत होता है क्योंकि उसके साथ भी 'कर' उपाधि नहीं है।

योगन्याख्याकार माधव के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है वर्योकि श्रीकण्ठदक्त तथा निश्चलकर द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अतिरिक्त और कोई जानकारी उसके विषय में नहीं मिलती।

अविशष्ट रचनाओं वर विचार करने से ऐसा प्रतीत होता है कि माधविचिकित्सित और पर्यायरत्नमाला के रचयिता भिन्न थे। इसके निम्नांकित आधार हैं:—

- माधवचिकित्सित का रचियता चन्द्रकरात्मज है जब कि पर्यायरत्नमाला का कर्ता इन्द्रकरस्तु है । इसमें यद्यपि सन्देह नहीं कि दोनों माधवकर हैं।
- २. माधविचिकित्सित के कर्ता ने अपना कोई निवासस्थान नहीं बतलाया जब कि पर्यायरत्नमालाकार ने अपना स्थान शिलाहद कहा है। शिलाहद से कुछ लोग 'सिलहट' और कुछ लोग पथरहट्टी (विक्रमशिला विश्वविद्यालय का मूल स्थान) लेते हैं। सम्भव है, इनका सम्बन्ध इस विश्वविद्यालय से हो जिसकी स्थापना पालवंश के राज्यकाल में ८वीं शती में हुई थी।

विषय का भेद तो है ही। पर्यायरत्नमाला एक वैद्यकप्रधान कोशग्रन्थ है और माधविचिकित्सित चिकित्सा का ग्रन्थ है। ऐसी प्रवल सम्भावना की जाती है कि निदान और चिकित्सा का रचियता एक व्यक्ति होगा। निदानकार ने अपना कोई परिचय ग्रन्थ में नहीं दिया है, पुष्पिका में भी इतना ही मिलता है कि उसका नाम माधवकर था, उसके पिता के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती। यदि

भिषजा माधवेनेदं किञ्चानेनालपद्शिना।
 यत् किंचिदुक्तमञ्चानात् तत् चमध्वं मनीषणः ॥

२. व्रियवतशर्मा द्वारा संपादित तथा चौस्तम्बा विद्याभवन, वाराणसी द्वारा प्रकाशित (१९७३)

३. 'इति चन्द्रकरात्मजवैद्यराजमाधवविरचिते "माधवचिकित्सितं समाप्तम्'— —Des. Cat. mss., B. O. R. I., Vol. XVI, Pat I, No. 143

भिषजा माधवेनेषा शिलाहदनिवासिना । यत्नेन रचिता रत्नमालेन्द्रकरसूनुना ॥
 —पर्यारत्नमाला, प्र० ७२

माधवनिदान और माधविचिकित्सित का रचयिता एक है, जिसकी अधिक संभावना है, तब यह स्वीकार करना होगा कि इस माधवकर का पिता चन्द्रकर था, इन्दुकर या इन्द्रकर नहीं। इस प्रकार यह मान लिया जाय कि चन्द्रकरात्मज माधवकर की रचनायें रोगविनिश्रय और माधविचिकित्सित हैं।

इन्द्रकरात्मज पर्यायरत्नमालाकार माधव इससे भिन्न है। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त आभ्यन्तर साच भी इसमें सहायक हैं। इस ग्रन्थ में पारद, हिंगुल आदि रसौषधियों तथा बत्सनाभ, धक्तूर आदि विषाक्त द्रन्यों का वर्णन है अतः यह मध्यकाल का ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त माधविनदान में बध्न रोग का उल्लेख नहीं है किन्तु पर्यायरत्नमाला में है, यदि दोनों ग्रन्थकार एक होते तो माधविनदान में भी इसका अवश्य उल्लेख होता। यह अवश्य है कि अहिफेन का उल्लेख नहीं होने से यह ११वीं शती के बाद का नहीं हो सकता क्योंकि १२वीं शती (सोढल) से अहिफेन का वर्णन मिलने लगता है फिर भी रोगविनिश्चयकार के बाद ही इसका काल हो सकता है। यदि माधविनदान का काल ७वीं शती है तो पर्यायरत्नमाला का काल ७वीं और ११वीं शती के बीच में अर्थात ९वीं शती में रख सकते हैं। इससे ८वीं शती में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ९वीं शती में उससे इनका संबन्ध भी संभव हो जाता है।

सुश्रुतरहोकवार्तिक या प्रश्नसहस्रविधान के कत्तृ त्व का निर्णय कठिन है किन्तु अधिक संभावना है कि यह रचना पर्यायरत्नमाहाकार की है। निदान-चिकित्सा के रचयिता माधव ने चरक-सुश्रुत पर कोई अन्य व्याख्या हिस्सी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

#### माधव का काल

डा॰ हार्नले वाग्भट प्रथम के बाद क्रमशः माधव, दृदवल और वाग्भट द्वितीय को रखते हैं। वाग्भट प्रथम का काल वह ७वीं शती मानते हैं और तद्नुसार शेष तीनों का काल ७वीं और ११वीं शती के बीच रखते हैं। इसमें वह दो युक्तियाँ देते हैं एक नेत्ररोगों की संख्या का और दूसरा चरक के कश्मीरपाट का।

9. सुश्रुत ने नेत्ररोगों की संख्या ७६ बतलाई है और वाग्मट ने ९४ रोगों का वर्णन किया है। चरक ( दृढ़बलप्रतिसंस्कृत अंश ) में ९६ नेत्ररोगों का उदलेख है और माधवनिदान में ७८ नेत्ररोगों का वर्णन है। इस आधार पर डा० हार्नले का मत है कि माधवकर ने सुश्रुतोक्त संख्या में दो और जोड़कर ७८ किया और दृढ़बल ने वाग्मट के ९४ और माधव के दो लेकर ९६ नेत्ररोगों का वर्णन किया अतः वह काल की दृष्टि से वाग्मट, माधव, दृढ़बल यह क्रम रखते हैं। किन्तु सूचमता से विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि यह आधार अत्यन्त दुर्बल है। तथ्य यह है कि उस समय शालाक्यतंत्र के भी निमि, कराल, सास्यिक, मद्दशौनक आदि के अनेक

संप्रदाय प्रचिति थे और इन रोगों की संख्या परवर्ती लेखक इनमें से किसी एक का आधार लेकर निर्धारित करते थे जैंसा कि सुश्रुत ने निमिसम्प्रदाय के अनुसार ७६ संख्या रखी जबिक दृढवल ने करालसंप्रदाय के अनुसार ९६ रखी । वाग्मट ने संभवतः कराल-संप्रदाय का आधार तो लिया किन्तु उनमें दो का अन्य रोगों में अन्तर्भाव कर उनकी संख्या ९४ निर्धारित की। माधवकर ने संभवतः सुश्रुत का आधार लिया किन्तु दो और नेत्ररोग (कुंचन तथा पचमशात) संभवतः कराल-सम्प्रदाय का जोड़ कर नेत्ररोगों की संख्या ७८ कर दी। इस पर श्रीकण्ठदत्त की व्याख्या अवलोकनीय है । वाग्मट ने संख्या की दृष्ट से कराल-संप्रदाय का आधार लेते हुए भी वर्णन-क्रम में निमि का दि अन्य आचार्यों के मतों का भी उपयोग किया।

२. हार्नले का कथन है कि माधव ने अपने निदान में मूल चरक का ही आधार लिया है, दहबलप्रतिसंस्कृत का नहीं। जहाँ कहीं दृदबल-प्रतिसंस्कृत अंश से विरोध या अन्तर पदता है वहाँ टीकाकारों ने कश्मीरपाठः देकर समाधान किया है। यह कश्मीरपाठ वस्तुतः दृदबल-प्रतिसंस्कृत चरक का पाठ ही है।

किन्तु यह कहना कठिन है कि कश्मीरपाठ दृदबल-प्रतिसंस्कार के लिए ही आया है। कहीं-कहीं दोनों का निर्देश साथ-साथ हुआ है अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि कश्मीरपाठ दृदबलपाठ नहीं है। दृदबल ने माधव से कुछ लिया हो इसका भी कोई प्रमाण नहीं है।

माधव का काल-निर्णय करने के लिए निम्नांकित मुख्य आधार हैं:-

- माधव ने अष्टांगहृदय के अनेक अंशों को उद्धत किया है अतः वह वाग्मट
   द्वितीय (६०० ई०) के बाद ही होंगे।
- २. वृन्द ने सिद्धियोग संग्रह ( वृन्दमाधव ) में माधवकृत रुग्विनिश्चय के क्रम का अनुसरण किया है। अतः वृन्द (९वीं शती) के पूर्व माधव होंगे।
- निमित्रणीताः षट्सप्ततिर्नेत्ररोगाः न करालभद्दशौनकादिप्रणीताः ।

डल्हण ( सु० उ० १/५ )

२. नेत्रामयेषु आचायांणां विप्रतिपत्तिः; नेत्ररोगाणां षट्सप्ततिः विदेहः प्राह्, करालस्तु षण्णवितम्; अशीतिं सात्यिकः प्राह् । तेषु करालमतेनैवैतद्भिधानम् ।'

चक्र० (च० चि० २६/१३०)

- कुञ्चनं च कस्यापि तन्त्रस्य माधवकरेण लिखितं न सौश्रुतं, तेन सुश्रुतोक्तषट्-सप्ततिसंख्या न हीयते, एवं वच्यमाणेऽपि पच्मशाते बोद्धव्यम् ।
  - मधुकोश, नेत्ररोगनिदान श्लो० ९६;
- Dasgupta A History of Indian Philosophy, Vol. II. 433-434.
   Mukhopadhyaya: History of Indian Medicine, Vol. III, 630-633.

३ अरव के खलीफा हारून-अल-रशीद (७६८-८०९ ई०) के राज्यकाल में अनेक आयुर्वेदीय प्रन्थों का अनुवाद अरबी में हुआ जिनमें माधवनिदान भी था। अरब में ८५० ई० में इस प्रन्थ के प्रचार का प्रमाण मिलता है। अतः ८वीं शती के पूर्व माधवनिदान का अस्तित्व अवस्य होगा।

इस प्रकार माधवनिदान का काल वाग्भट द्वितीय (६०० ई०) और इसके अरबी अनुवाद (८०० ई०) के बीच में अर्थात् ७०० ई० रखना चाहिए।

#### माधव के अवदान

माधवकर ने केवल प्राचीन तथ्यों का संकलन नहीं किया अपितु उसका विश्वदीकरण भी किया। अनेक विकार जो संहिताओं में सूचम रूप से संकेतित थे उन्हें स्वतन्त्र रूप देकर विस्तार से स्पष्ट किया गया है और कही अतिविस्तृत शिषय को संचिप्त रूप दिया है। सबका उद्देश्य रोगविनिश्चय के लिए एक व्यावहारिक ग्रन्थ चिकित्सकों के हाथों में देना था। उदाहरणार्थ, कुछ विचारों का उल्लेख यहाँ किया जायगा।

१. वातव्याधि संहिताओं में वातव्याधि का बड़ा बिस्तार है। सुश्रुतसंहिता में वातव्याधि ओर महावातव्याधि करके दो स्वतंत्र अध्यायों में इसका वर्णन है। चरक ने आवरण इत्यादि का विचार कर बड़ी गंभीरता और विस्तार से इसका विचार किया है किन्तु माधव ने आवरण को छोड़ कर शेष विकारों का वर्णन किया है। वातव्याधि के अतिरिक्त, ऊरुस्तम्भ और वातरक्त का दो स्वतंत्र अध्यायों में वर्णन है। प्राचीन संहिताओं में ऊरुस्तम्भ का कोई पृथक् अध्याय न देकर वातव्याधि के अन्तर्गत आद्यवात के नाम से वर्णन है। सुश्रुत ने लिखा है कि इसी को कुछ लोग ऊरुस्तम्भ कहते हैं। माधव ने सुश्रुत को ही उद्घत कर इसे टोस रूप दिया है।

आमवात का यद्यपि संकेत संहिताओं में मिलता है तथापि इसका स्वतन्त्र स्वरूप खड़ा करने का श्रेय माधव को ही है।

- २. ज्रूल—संहिताओं में गुरमाधिकार तथा त्रिममींय प्रकरण में शूल का संचेप में वर्णन है किन्तु गुरम से पृथक् इसका स्वतंत्र विस्तृत वर्णन माधवनिदान में ही सर्वप्रथम मिलता है। शूल के अतिरिक्त, परिणामशूल तथा अन्नद्रवशूल का भी वर्णन किया गया है। सोढल और शाईधर ने एक और 'जरिएत्तशूल' का उर्लेख किया है।
- २. अम्लिपित्त संहिताओं में इसका स्वतंत्र वर्णन नहीं मिलता। विद्याजीर्ण में सधूमाम्ल उद्गार के साथ अम, तृषा, मूर्स्का तथा अन्य पैत्तिक विकारों का निर्देश

<sup>9.</sup> G. J. Meulenbeld: The Madhava Nidana and its Chief Commeentary, (Leiden, 1974), Introduction, P. 20-21.

है। दृदबल ने सम्भवतः खरनाद से अम्लक का लक्षण दिया है। (सकोष्ठदाह-हृच्लूलमम्लोद्गिरणमम्लकः—च० चि० २८।७८)। माधवकर ने अम्लिपत्त का स्वतंत्र वर्णन किया है। यह गतिभेद से दो प्रकार का ऊर्ध्वंग और अधोग तथा दोषभेद से वातानुबन्ध, कफानुबन्ध और वातकफानुबन्ध तीन प्रकार का होता है।

8. मेदोरोग—अतिस्थूल के प्रसंग में मेदोरोग का संकेत प्राचीन संहिताओं में मिलता है। मेदोहर द्रव्यों का भी उल्लेख लंघन-प्रकरण में किया गया है किन्तु मेदोरोग का स्वतंत्र वर्णन माधवकर ने ही किया है। यह उल्लेखनीय है कि गुप्तकालीन समृद्धि में मेदोरोग सर्वाधिक दृष्टिपथ में आया और माधव ने इसी चित्र का अंकन अपनी रचना में किया।

४. रत्तीपट् —चरक ने स्वयथुचिकित्सा के अन्तर्गत तथा सुश्चत ने वृद्धि और उपदंश के साथ इसका वर्णन किया है। माधवकर ने इसका वर्णन स्वतंत्र अध्याय में किया है।

६. शीतिपित्तोदर्दकोठ — इसका भी एक स्वतंत्र अध्याय में वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्फोट और मसूरिका का भी पृथक् अध्यायों में वर्णन है।

७. स्त्रीरोग—संहिताओं में योनिव्यापत् के प्रसंग में स्त्रीरोगों का उल्लेख मिलता है किन्तु माधवकर ने स्त्रीरोगों का वर्णन अस्प्रदर, योनिव्यापत् , योनिकन्द, सूतिकारोग, स्तनरोग तथा स्तन्यदृष्टि इन झः अध्यायों में किया है।

कायचिकित्सा के अतिरिक्त. शहय, शालाक्य, बालरोग, प्रस्ति-स्त्रीरोग, विषरोग आदि का भी इसमें समावेश किया गया है जिससे यह चिकित्सकों के लिए क्यावहारिक आधारभूत ग्रन्थ वन सका।

#### माधवनिदान की टीकायें

हॉ॰ म्युलेनबेल्ड ने खोजपूर्ण अध्ययन कर अपने नवप्रकाशित प्रन्थ (प्राक्कथन, पृ॰ २१-२२) में इन टीकाओं की निग्नांकित सूची प्रस्तुत की है—

१. मधुकोष—मधुकोष-व्याख्या सर्वोत्तम एवं सर्वप्रचलित है। विजयरिचत ने अश्मरीप्रकरण तक इस व्याख्या की रचना की। उसके बाद उनके शिष्य श्रीकण्ठदत्त ने इसे पूरा किया।

२. आतंकदर्पण—यह टीका प्रमोदवैद्य के पुत्र वाचस्पित द्वारा विरचित है। मधुकोष-व्याख्या का आधार लेकर यह लिखी गई जसा कि टीकाकार ने स्वयं प्रारंभिक पद्य में कहा है।

 मधुकोष तथा आतंकदर्पण दोनों व्याख्याओं के साथ निर्णयसागर प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित (१९२० प्रथम संस्करण) संभवतः माधवनिदान का मधुकोषव्याख्यासहित प्राचीनतम संस्करण जीवानन्द

- २. रोगविनिश्चय-विवरण-सिद्धान्तचिन्तामणि—संत्रेष में यह सिद्धान्त चिन्तामणि या सिद्धान्तचिन्द्रका कही जाती है। इसके कर्त्ता नरसिंह कविराज हैं।
  - ४. सुबोधिनी- वासुदेवकृत
  - ५. माधवनिदानटिप्पणी—भावमिश्रकृत
  - ६ रुग्विनिर्णयटोका भवानीसहायकृत
  - ७. टीका रामनाथवैद्य इत
  - ८. वैद्यमनोरमा-रामकृष्णकृत
  - ९. टीका-रायशर्मकृत
  - १०. टीका-गणेशभिषक्
  - ११. रुग्विनिश्चयपरिशिष्ट-विशारदसुत हारधनकृत ( जम्मू , ३३७३ )

डा० जॉली ने इनमें अधिकांश टीकाओं का उल्लेख किया है। इनमें रायशर्मा सम्भवतः आतंबद्र्यणप्रणेता वाचस्पति के अग्रज हैं। गणेशभिषक् की दो अन्य रचनायें चिकित्सा पर मिलती हैं—िचिकित्सामृतसंग्रह (सरस्वतीभवन, ४४९०६) और साररत्नावली (वही, ४५१३८)।

आधुनिक टीकाओं में निम्नांकित उल्लेखनीय हैं -

- १. शारदाव्याख्या शारदाचरणसेनकृत<sup>२</sup>
- २. विकासिनीव्याख्या (हिन्दी)—दीनानाथ शर्मा शास्त्री
- ३. विद्यं तिनीन्यास्या (हिन्दी) सुदर्शनशास्त्री

## विदेशी भाषाओं में अनुवाद

- १. अरबी अनुवाद ८वीं शती में हुआ, इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।
- २. प्रथम पाँच अध्यायों का इटालियन भाषा में अनुवाद मैरिओवेल्लॉरी ( Mario Vallauri ) ने १९१३-१४ ई० में किया जो फ्लोरेन्स से प्रकाशित हुआ।
- ३. निदानपञ्चक से राजयचम-चत्रचीणनिदान तक दस अध्यायों का मूल एवं मधुकोष तथा आतंकदर्पण व्याख्याओं के सहित अंगरेजी अनुवाद हाल ही में डा॰ मथुलेनबेल्ड ने किया हैं । अनुवाद के अतिरिक्त, अनेक महत्वपूर्ण परिशिष्ट एवं

विद्यासागर, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित (१८७६ ई०) है। इसके बाद खेमराज श्रीकृष्णदास बग्वई द्वारा १८८४ ई० में प्रकाशित हुआ।

- १. काशीहिन्दूविश्वविद्यालय, पा० सं० ३७०२, ४९१७-४९१९ ।
- २. प्रकाशक—कविराज पी० के० सेन, बनारस ( १९३२ )
- ३. दो खण्डों में दिल्ली से प्रकाशित ( १९५० द्वि० सं० )
- थ. दो खण्डों में चौलम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस द्वारा प्रकाशित ( १९५३ )
- ч. प्रकाशक—E. J. Brill, Leiden (1974)

टिप्पणियों के साथ माधवनिदान का सुन्दर विवेचनात्मक अध्ययन इसमें प्रस्तुत किया गया है ।

## भिषक्चक्रचित्तोत्सव ( हंसराजनिदान )

इसका रचियता वैद्य हंसराज है। लेखक ने प्रारंभिक पद्य में इस प्रन्थ का नाम भिषक्चकचित्तोत्सव दिया है किन्तु यह भी सूचित किया है कि उसका नाम भी इससे संबद्ध है। इस प्रकार इस प्रन्थ का पूरा नाम 'हंसराजीय भिषक्चकचित्तोत्सव' होना चाहिए। किन्तु अध्यायान्त पुष्पिकाओं में 'इति श्रीभिषक्चकचित्तोत्सवे हंसराजकृते वैद्यकशास्त्रे ..... ऐसा वाक्य आता है। केवल उवरनिदान के अन्त में 'इति श्रीभिषक्चकचित्तोत्सवे हंसराजकृते हंसराजनिदाने वैद्यशास्त्रे उवरलचणं प्रथमम्' दिया है। इस प्रकार 'हंसराजीय वैद्यकशास्त्र' या 'हंसराजनिदान' भी इसका नाम हो सकता है। जो भी हो, हंसराजनिदान के नाम से यह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं।

इसमें संचेप से सुलित पद्यों में रोगों का निदान वर्णित है जिससे यह सुख-स्मरणीय और रोचक है। इसी कारण आधुनिक चिकित्सकों में यह पर्याप्त लोकप्रिय रहा है। समधीत विद्वद्वर्ग में माधवनिदान तथा इतर चिकित्सकों में हंसराजनिदान का प्रचार रहा है।

लेखक ने ग्रन्थ में अपना कोई पिरचय नहीं दिया है किन्तु पूर्ववर्त्ता आचार्यों में वाग्मट, माधव आदि के साथ सुषेण और दामोदर का उल्लेख किया है। दामोदर से शार्क्ष घर के पिता या भीमविनोद के कर्ता दामोदर का ग्रहण किया जा सकता है। प्रथम विकल्प में लेखक का काल १४वीं शती के बाद तथा द्वितीय विकल्प में १७वीं शती या उसके बाद ठहरता है क्योंकि भीमविनोद में भावप्रकाशोक्त फिरंगरोग तथा उसकी चिकित्सा का वर्णन हैं। अधिक सम्भावना द्वितीय विकल्प की ही है क्योंकि इस दामोदर ने सुषेणकृत आयुर्वेदमह दिघ पर आरोग्यचिन्तामणि व्याख्या लिखी है अतः सुषेण के साहचर्य से इसी का बोध होना चाहिए। यह विदर्भनिवासी तथा विष्णुभट का पुत्र था। विष्णुभट का पुत्र कोनेरिभट था जो अबदुररहीम खानखाना (१५५७-१६३० ई०) का राजवेश था। दीपचन्द्रवाचककृत लंघनपथ्यनिर्णय (१८वीं शती) में इसे उद्धत किया है अतः इसका काल १७वीं शती रखना चाहिए।

#### अञ्जननिदान

अग्निवेशकृत अञ्जननिदान की अनेक पाण्डुलिपियाँ मिलती है। यह निर्णयसागर

खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई द्वारा दत्तरामकृत भाषाटीका के साथ प्रकाशित (सं० १९७९)

२. पाण्डुलिपि सं० सी २५७१, काशीहिन्दूविश्वविद्यालय, काशी।

और खेलाड़ीलाल (वनारस) से प्रकाशित भी हुआ है। इसमें कुल २३५ रलोक हैं। प्रम्थ का प्रारंभ आधुनिक शौली पर है, तोटक आदि नवीन छुन्दों का बाहुल्य है जो प्राचीन संहिताओं में नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त, इसमें वर्ध्म नामक रोग का वर्णन है जो न तो संहिताओं में मिलता है और न माधवनिदान में ही। इसका प्रथम उल्लेख वृन्दमाधव (९वीं शती) ने किया है। अतः यह अग्निवेशसंहिता के रचियता की कृति न होकर किसी अन्य व्यक्ति की रचना है। इस ग्रंथ में उन्माद का विभाग उन्माद और भूतोन्माद इन दो वर्गों में किया गया है जैसा शाक्ष घर-संहिता में है। अतः यह सम्भवतः शाक्ष घर के बाद की ही रचना है। इस पर जयकृष्णमिश्र की टीका है।

#### सिद्धान्तनिदान

यह महामहोपाध्याय किवराज गणनाथसेन (२०वीं शती) की रचना है । इसमें न्यूमोनिया, टायफायड, काला आजार आदि आधुनिक रोगों को संस्कृत में छुन्दोबन्द कर दिया गया है। लेखककृत 'तत्त्वदर्शिनी' व्याख्या भी साथ में है।

गणनाथसेन का जन्म काशी में १८७७ ई० में हुआ। इनके पिता कविराज विश्वनाथसेन आयुर्वेद के चिकित्सक एवं अध्यापक थे। गणनाथसेन मेहिकल कालेज के स्नातक बने और संस्कृत से एम० ए० भी किया। प्राचीन और नवीन का अद्भुत समन्वय आपके व्यक्तित्व में था जिससे आपने तत्कालीन आयुर्वेदीय धारा को पूर्णतः प्रभावित किया। आयुर्वेद की मिश्रप्रणाली के प्रवर्तकों में आप प्रमुख थे। विद्वान के साथ-साथ आप एक यशस्वी चिकित्सक भी थे। 'प्रत्यच्चशारीरम्' भी आपकी प्रसिद्ध रचना है। कविराज विनोदलालसेन ने 'आयुर्वेदविज्ञान' में जो नव्य पथ प्रहण किया उसे गणनाथसेन ने और प्रशस्त एवं परिमार्जित किया।

#### अन्य ग्रन्थ

इन प्रन्थों के अतिरिक्त निम्नांकित प्रन्थों के अस्तिरव का संकेत मिलता है :-

- १. रोगपरीच्चण<sup>3</sup>
- २. गद्दनिर्णयः
- ३. निदानमञ्जरी
- १. कविराज बिरजाचरणः बनौषधिद्र्ण
- २. इसका प्रथम संस्करण १९२६ में कल्पतरुप्रासाद भवन, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ।
- ३. सरस्वतीभवन, पा० सं० ४४९५६
- ४. वही, ,, ४५३९६; एन० सी० सी० (कवीनद्राचार्य, १०४८)
- ५. पा० आनन्दाश्रम, पूना

- ४. रोगपरीचा
- ५. रोगसंख्यानिदान
- ६. रोगनिर्णय
- ७. रोगनिश्चय
- ८. निदानप्रन्थ
- ९. नृसिंहनिदान ( नृसिंहकृत )
- १०. निदानमुक्तावली ( पूज्यपादकृत )
- ११. निदानप्रदीप ( कृष्णभट्टारमज नागनाथ कृत )
- १२. निदानप्रदीप ( शंकरकृत )
- 13. रामनिदान (महोपाध्याय धर्मशील के शिष्य रामलाल द्वारा रचित, जोधपुर, पा० सं० ५५६७)

इनमें नागनाथकुउ निदानप्रदीप अपेचाकृत अधिक प्रचलित रहा है । नागनाथ या नागभट कृष्णभट्ट ( संभवत: कोनेरिभट्ट का प्रपितामह ) का ज्येष्ठ पुत्र था।

आधुनिक काल के ग्रन्थों में कविराज गंगाधरराय का भास्करोद्य तथा आचार्य यादवजी त्रिकमजी का आयुर्वेदीय ब्याधिविज्ञान उल्लेखनीय हैं।

सर्वरोगों के सामान्य निदान के अतिरिक्त, विशिष्ट रोगों के निदान पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये। विशेषकर उचर और सन्निपात पर अपेचाकृत अधिक लिखा गया। इस संबन्ध में निम्नांकित ग्रन्थ अवलोकनीय हैं:—

- १. उबरनिदान
- २. ज्वरनिर्णय सटीक ( कृष्णपण्डितात्मज नारायणपण्डितकृत )
- ३. सन्निपातादिरोगनिदानम्
- ४. अतिसारलक्णम्
- ५. अशोंरोगनिदानम्<sup>3</sup>

### नाडीविज्ञान

रोगपरीचा के अतिरिक्त रोगिपरीचा पर भी प्रन्थ लिखे गये। इनमें नाइविज्ञान पर अनेक प्रन्थ मिलते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, नाइविज्ञान का प्रादुर्भाव मध्यकाल में हुआ है। मुसलमानी नब्बाजों के साहचर्य से हिन्दू वैद्यों ने नाइी-परीचा का अभ्यास किया या तत्कालीन तान्त्रिक संप्रदाय ने इसके विकास में योग दिया। यह विशेष रूप से एक अभ्यासजन्य अनुभवगम्य विषय था, इसका सैद्धान्तिक पच अपेचाकृत दुर्बल रहा है।

यह और इसके बाद के प्रन्थ के लिए देखें के० अ० प०, पा० सं० ७०२, ७०५, ७००; ७०१, ५०२, ५२३, ५०३, ५०४, ५०५,

२. श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन छिल, १९५४

३. के० अ० प० पा० सं० क्रमशः ३४६, ३४७, ७२६, ७७, ३२

### नाडीविज्ञान पर निग्नांकित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं :-

| १. नाडीविज्ञान                    |   | महर्षिकणाद प्रणीत           |  |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| २. नाड़ीपरीचा                     |   | रावणकृत १                   |  |
| ३. नाडीप्रकाश                     |   | शंकरसेन <sup>3</sup>        |  |
| ४. नाडीविज्ञान                    |   | गोविन्द्रायसेन <sup>४</sup> |  |
| ५. नाड़ीज्ञानदुर्पण               |   | भूधरभदृकृत हिन्दीटीकासहित   |  |
| ६. नाडीपरीचा                      |   | अग्निवेशकृत <sup>्</sup>    |  |
| ७. नाडीप्रबोधक <sup>8</sup>       |   |                             |  |
| ८ नाडीसमुचय                       |   |                             |  |
| ९. नाडीप्रकाश                     | _ | दत्तराम <sup>८</sup>        |  |
| १०. नाडीप्रकाश                    | - | गोविन्द्                    |  |
| ११. नाडीपरीचा                     |   | ***                         |  |
| १२. नाडीपरीचा                     |   | योगीश्वर े *                |  |
| १३. नाडीज्ञान                     | _ | आत्रेय <sup>19</sup>        |  |
| १४. नाडीज्ञानदीपिका <sup>५२</sup> |   | ( शाक सं० १७२९ )            |  |
| ( अन्तरयोगः )                     |   |                             |  |
| १५. नाडीजीवन 🖥                    |   |                             |  |
|                                   |   |                             |  |

वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित (हिन्दीटीका सहित)। गंगाधर वैद्य की टीका के साथ कलकत्ता से प्रकाशित (१९०२ ई०)

- २. बम्बई से १९१२ में प्रकाशित।
- ३. पाण्डुलिपि ( ४५०२० ), सरस्वतीभवन, वाराणसी।
- ४. पाण्डुलिपि (सं० ४५०१८), सरस्वतीभवन वाराणसी।
- ५. पाण्डुलिपि (सं० १२३२३), बहौदा।
- ६. पा० ( सं० जी० ८४१९ ), एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता ।
- ७. पा० (सं० जी० ७२७९), ,, ,, ,, जोधपुर ७६५२
- ८. पा॰ आयुर्वेद (सं॰ १३)
  - ९ एन० सी० सी०
- १०. पा० आनन्दाश्रम, पूना
- ११. रा० ला० मि०, I २०२
- १२. वही, ४१२
- ५३. यह और इसके वाद के ग्रन्थ के० अ० प० पा० सं० ४५९, ४६०, ४६२, ४६३, ४६४, ४७४, ४७५ ।

| १६ नाडीलच्चण                         |                 |                                      |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| १७. नाडीनिदान( सटीक )                |                 | अश्विनौ                              |
| १८. नाडीनिर्णय ( सटीक )              |                 |                                      |
| <b>१९. नाडीनिरूप</b> ण               |                 |                                      |
| २०. नाडीशास्त्र                      |                 |                                      |
| २१. नाडीशास्त्रसंग्रह                |                 |                                      |
| २२. नाडीपरीचा                        |                 | रामचन्द्र सोमयाजी ( १३४८ ई० )        |
| २३. नाडीदर्पण                        |                 | दत्तराम                              |
| २४. नाडीज्ञानतरंगिणी                 |                 | रघुनाथप्रसाद                         |
| २५. नाडीविज्ञान                      |                 | द्वारकानाथ भट्टाचार्य                |
| कालज्ञान नामक ग्रन्थ का              | चतुर्थ सम्      | दुद्देश नाडीप्रकरण है।               |
| आधुनिक ग्रन्थों में निम्नां          |                 |                                      |
| १. नाडीतस्व <b>दर्शन</b> -           | — सत्यव         | देव वाशिष्ठ (द्वितीय संस्करण, १९६८)  |
| २. नाडीदर्शन -                       | — ताराः         | शंकर वैद्य ( ;, ,, , १९७०,           |
|                                      |                 | मोतीलाल बनारसीदास )                  |
| ३. नाडीविज्ञान -                     | — सर्वदे        | व उपाध्याय (पी० एच० डी०              |
|                                      |                 | शोधप्रबंध, काशीहिन्दू विश्वविद्यालय) |
| v. The pulse in occi                 | dent and        | l orient-by R. B. Amber et al,       |
|                                      |                 | New york, 1966                       |
| मूत्रादिपरीचा पर भी कुछ              | ग्रन्थ हैं :    | _                                    |
| १. मूत्रादिपरीचा                     |                 |                                      |
| २. मूत्रपरीचा <sup>२</sup>           |                 |                                      |
| ३. मूत्रतैलपरीचा <sup>३</sup>        |                 |                                      |
| ४. नाड्यादिपरीज्ञा <sup>४</sup> ( रा | मकृता)          |                                      |
| ५. सर्वपरीचण <sup>५</sup>            |                 |                                      |
| ( नाडोजिह्वादिपरीचा                  | )               |                                      |
| ६. गुदवदनविदरपरीचापं                 | चक <sup>8</sup> | — लच्मीनारायणकृत                     |
| ५. गुदवदनावदरपराचाप                  | चक-             | — ७६मानारायणकृत                      |

मूत्रपरीचा के लिए देखें :-सरस्वतीभवन, पा० सं० ४६११४, जम्मू० पा० सं० ११८०, जोधपुर पा० सं० २४०२

- ४. सरस्वतीभवन, पा० सं० ४५३०४
- ५. वही, पा० सं० ४५३२६
- ६. एन० सी० सी०

१-३. पा० ४५३-४५५ के० अ० प०

#### ७. अष्टांगपरीचा<sup>९</sup>

आधुनिक काल में भी रोगिपतिचा पर अनेक पुस्तकें लिखी गई। कुछ तो पाश्चारय ग्रन्थों के अनुवादमात्र हैं। मेरे द्वारा रचित रोगिपरीचाविधि में समन्वयात्मक रीति से विषयों का विवेचन किया गया है। रमानाधद्विवेदीकृत रोगि-रोगिविमर्का (चौखम्बा, वाराणसी) विनयकुमारशाखीकृत रोगिवज्ञान (पिटयाला, १९७१) उत्तम ग्रन्थ हैं। वैद्य रणजितराय देसाईरचित निदानचिकित्सा-हस्तामलक (श्रीवेद्यनाथ आयुवेंद भवन) में विषय का सैद्धान्तिक विवेचन विशद रूप से किया गया है। जामनगर से प्रकाशित (१९५०) आतुरपरीचाविधान में आतुरपरीचा के लिए शास्त्रीय आधार पर एक विस्तृत प्रत्न निर्धारित किया गया है। मूत्रपरीचा पर लक्ष्मणस्वरूप भटनागर द्वारा प्रस्तुत स्नातकोत्तर शोधप्रवन्ध भी जामनगर से प्रकाशित (१९६०-६१) हुआ है।

# अरिष्टविज्ञान

रोगविज्ञान में रोगों की साध्यासाध्यता का विचार महत्त्वपूर्ण है। रोग साध्य रहने पर ही चिकित्सा का विधान है। प्रत्येक राग के ऐसे छच्चणों तथा मुमूर्षु रोगी के शारीर-मानस परिवर्तनों (अरिष्टछच्चणों) का सूचमता से निरीच्चण कर इन्हें क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित किया गया है। निदान-चिकित्सा के अतिरिक्त, संहिताओं के इन्द्रियस्थान में अरिष्टछच्चणों का विस्तार से वर्णन है। मध्यकाछ में छायापुरुष, मूत्र इत्यादि से संबद्ध अरिष्टछच्चण भी निर्धारित किये गये। इस संबन्ध में प्राचीन ग्रन्थस्चियों से दो प्राचीन ग्रंथों का पता चळता है:—

- अरिष्टनवनीत<sup>7</sup>— नवनीतनर्त्तन किवकृत, ग्रन्थसंख्या १००१, ने सं० ८००.
- २. अरिष्टनिदानम्

आधुनिक काल में भी कुछ ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं जिनमें रमानाथद्विवेदीकृत अरिष्टविज्ञान ( चौलम्बा, वाराणसी, १९७३ ) उत्लेखनीय है।

शंभुनाथकृत कालज्ञान भी इसी विषय का ग्रंथ है।

१. का० हि० वि०, सी १९८१

२. चौलम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५७

३. देखें हारीत संहिता और वंगसेन

४. नेपाल पुस्तकालय सं० प्र० १३०६

५. जोधपुर, सं० ५४९०

ह. माथुरदत्तराम कृत हिन्दी टीका के साथ प्रकाशित (गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बई, १९७०) बनारस से हिन्दी टीका सहित १८८२ ई० में प्रकाशित।

# चिकित्सा

आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य रोग का निवारण है। 'कित रोगापनयने' घातु से निष्पन्न 'चिकित्सा' शब्द इसी अर्थ का द्योतक है। सभी अवस्थाओं में रोग का निवारण सम्भव नहीं है (असाध्यावस्था में रोग दूर नहीं होते); फिर भी रोग-निवारण के लिए भिषक की सोद्देश्य प्रवृत्ति का ही महत्व है 'प्रवृत्तिघांतुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते'। सम्भवतः इसी कारण इच्छार्थक 'सन्' प्रत्यय का विधान इसमें हुआ है। धातुओं का वैषम्य ही विकार है अतः चिकित्साकर्म का लच्य दोषों को साम्यावस्था में लाना है। इसके लिए प्राचीन काल से मानव ने निरन्तर अन्वेषण कर अनेक उपाय निकाले हैं। इन उपायों की सैद्धान्तिक भिन्नता से ही विविध चिकित्सापद्धतियों का जन्म होता है। महर्षि चरक ने ऐसे अनेक भिषक्शास्त्रों का उल्लेख किया है जो उस काल में प्रचलित थें।

### चिकित्सा का स्वरूप एवं उसकी विशेषतायें

वैदिक काल से ही विभिन्न चिकित्साविधियों का संकेत मिलता है जिनसे परवर्त्ती दैवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय तथा सत्वावजय इस त्रिविध चिकित्सा का रूप चरककाल में व्यवस्थित हुआ । इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिककालीन चिकित्सा अत्यन्त सरल एवं प्राकृतिक थी। रोगनिवारण के लिए प्राकृतिक देवों-वरुण, रुद्ध, इन्द्र, सूर्य आदि की प्रार्थना की जाती थी। इसके अतिरिक्त. सूर्यरिम, जल, वायु का उपयोग भी रोगनिवारण में होता था (देखें पृ० १८)। ऋग्वेदकाल में चिकित्सा प्रार्थना-परक अधिक और ओषधि-परक कम थी किन्तु क्रमशः ओषधियों का ज्ञान बढ़ने पर उनका प्रयोग अधिक होने लगा जो अथर्ववेद में दृष्टिगोचर होता है। इसके बाद दैवव्यपाश्रय चिकित्सा का स्थान गौण होता गया और युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा प्रमुख होती गई जैसा कि चरक आदि महर्षियों की रचनाओं में दृष्टिगोचर होता है किन्तु चरक की चिकित्सा भी प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर थी। इसका आधार स्वभावोपरमवाद या और उद्देश था पुरुष की प्राकृतिक रोगचमता को सहायता प्रदान करना । वनस्पतियों का प्रयोग अधिक था, खनिज द्वयों का नहीं के बराबर होता था। वायु, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक था, खनिज द्वयों का नहीं के बराबर होता था। वायु, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक था, खनिज द्वयों का नहीं के बराबर होता था। वायु, जल, मिट्टी आदि प्राकृतिक

याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः।
 सा चिकिःसा विकाराणां कर्म तद् भिषजां मतम् ॥'

२. देखें पूर्व १७-१८; ३३

३. च. सू १६।२७

यथा हि पतितं पुरुषं समर्थमुत्थानायोत्थापयन् पुरुषो बलमस्योपाद्ध्यात्, स
 चित्रतरमपरिक्लिष्ट एवोत्तिष्ठेत् , तद्वत् संपूर्णभेषजोपालंभादातुराः ।— च.सू.१०।५

पदार्थों का उपयोग भी चिकित्सा में होता था। अत एव ऐसी मान्यता थी कि प्रकृति में ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो औषधरूप में प्रयुक्त न हो सके। यह सार्वद्रव्यीय दृष्टिकोण आयुर्वेद की सबसे बड़ी विशेषता रही है।

आयुर्वेदीय चिकित्सा की दूसरी विशेषता रही है 'देहमानस' दृष्टिकोण'। प्राचीन आचारों ने मन के सूचम भावों के शरीर पर तथा शारीरिक भावों के मन पर प्रभाव का सूचमता से निरीचण कर इस विचार को अपने ग्रन्थों में निवद्ध किया तथा निदान और चिकित्सा में उसका उपयोग किया। किस प्रकार वात के द्वारा उत्साह—चेष्टा, पित्त के द्वारा प्रसाद एवं मेघा तथा कफ के द्वारा चमा, धेर्य और अलोभ इन मानस गुणों की प्राप्ति होती है 3, इसके विपरीत, काम, क्रोध और लोभ के कारण क्रमशः वात, पित्त और कफ की बृद्धि होती है इसका स्पष्ट ज्ञान उन्हें था। एक ओर शोकातिसार , ईर्षादिजन्य अजीर्ण आदि का वर्णन रोगनिदान में मिलता है तो दूसरी ओर 'सौमनस्यं गर्भधारणानाम्' के द्वारा मानसिक भावों का महत्व रोगप्रतिवन्धकता में भी उपलब्ध होता है।

विभिन्न व्यक्तियों की प्रकृति का विचार कर औषध का प्रयोग करना यह आयुर्वेदीय चिकित्सा की तीसरी विशेषता है। एक ही औषध विभिन्न प्रकृति के पुरुषों में भिन्न-भिन्न रूप से प्रभाव दिखलाती है। अत एव प्रत्येक पुरुष की प्रकृति का निरीचण कर औषध-प्रयोग करने का विधान है।

आयुर्वेद में बिकारोत्पत्ति में मलों का महत्वपूर्ण स्थान है। अत एव चिकित्सा में संशोधन का विशिष्ट स्थान है। ऐसी मान्यता है कि शमन चिकित्सा से रोग दब तो जाते हैं किन्तु पुनः अनुकूल परिस्थितियों में कभी उभड़ जाते हैं किन्तु संशोधन के द्वारा मलों का निर्हरण होने के बाद जो चिकित्सा होती है उससे रोग समूल नष्ट हो जाता है अतः उसके पुनः उत्पन्न होने का भय नहीं रहता । लोक में जो यह धारणा वद्धमूल है कि आयुर्वेद से रोगों का समूल विनाश हो जाता है इसका आधार यही है।

१. नानीपधभूतं जगित किंचिद्दन्यमुपलम्यते — च. सू. २६।११

२. ज्वरप्रत्यात्मकं लिंगं सन्तापो देहमानसः—च. चि. ३।३१

३. च. सू. १८।५२-५४

४. कामशोकभयाद् वायुः क्रोधात् पित्तम्-मा नि.

५. सु. उ. ४०।११-१२

६. सु. सू. ४६ आहारविधि, ५६

७. च. सू. २५।३८

८. वही, १।१२४

९. च० सू० १६।२०

स्वभावोपरमवाद के अनुसार दोषों की परम्परा से विकार बना रहता है यदि यह परम्परा विच्छिन कर दी जाय तो विकार स्वतः शान्त हो जाते हैं। इसके छिए निदान-परिवर्जन के साथ-साथ हितकर आहार-विहार की क्लपना भी आवश्यक होती है जिससे स्वस्थ धातुओं की परम्परा प्रारंभ हो। इसी कारण आयुवंदीय चिकि:सा में पथ्यापथ्य का विशिष्ट महत्व है। बिना इसे जाने काई वैद्य चिकित्सा में सफळ नहीं हो सकता।

आयुर्वेदीय चिकित्सा की सबसे बड़ी विशेषता है पुरुष का समिष्टिगत दृष्टिकीण ।
पुरुष पूर्णरूप से स्वस्थ हो जाय यही चिकित्सा का उद्देश्य होता है। यदि एक
रोग तो दब जाय और दूसरा उत्पन्न हो जाय तो यह आदर्श चिकित्सा नहीं हो
सकती। आयुर्वेद की यह मान्यता है कि जो चिकित्सा एक विकार को शान्त कर
दूसरे को कुपित कर दे वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध चिकित्सा वहीं है जो एक विकार
का शमन करे और दूसरे दोषों को भी कुपित न होने दे जिससे पुरुष पूर्ण स्वस्थ
हो जाय । पुरुष की व्यष्टि में समिष्ट का यह दृष्टिकोण आयुर्वेद की ऐतिहासिक
देन है।

### चिकित्सा का क्रमिक विकास

आदिकाल से मनुष्य रोगों की समस्या पर विचार करता रहा है और उनके निवारण के लिए अचूक उपायों की खोज में लगा रहा है। यह कहना असत्य होगा कि उसे इस प्रयत्न में शत-प्रतिशत सफलता मिली थी या अभी भी मिल गई। समस्यायें पहले भी थीं, आज भी हैं। कुछ चेत्रों में सफलता मिलती थी और कुछ समस्याभूत बने थे। वैदिक काल का आदि भिषक् रचोहा और अमीवचातन दोनों था"; युक्तिन्यपाश्रय तथा दैवन्यपाश्रय दानों उपायों से रोग के निवारण में संलग्न था। मानसिक उपचार भी करता था और रोगी को आश्वस्त कर उसका सत्वबल भी बढ़ाता था। चिकित्सा में मुख्यतः चनस्पतियों का प्रयोग होता था। (वानस्पतिक) मूलों का प्रयोग करने के कारण ऐसे वैद्य 'मौलिकभिषक' भी कहे जाते थे।

चरकसंहिता में वनस्पति के साथ-साथ जान्तव पदार्थों का भी प्रयोग बहुलता से होने लगा। फिर भी खनिज पदार्थों का प्रयोग सीमित ही रहा। विकृति को समझने

१. वहीं, १६।३६-३७

पथ्ये सित गदार्त्तस्य किमौषधिनषेवणैः ।
 पथ्येऽसित गदार्त्तस्य किमौषधिनषेवणैः ॥—वैद्यजीवन

प्रयोगः शमयेद् व्याधि योऽन्यमन्यमुदीरयेत्।
 नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेद् यो न कोपयेत्।।—च० नि० ८।२५

४. विप्रः स उच्यते भिषक् रचोहाऽमीवचातनः—ऋ० १०।९७।६

के क्रम में वैज्ञानिक पृष्ठभूमि अधिक विकसित हुई, दोषों की अंशांशकरणना के अनुसार ६३ मेद किये गये। चिकित्सा में भी रोग की विकृति के अनुसार ओषधों का निर्धारण किया गया। सुश्रुत के काल में खनिज द्रव्यों का प्रयोग चिकित्सा में कुछ बढ़ा। रोगों की संप्राप्ति का भी विशदीकरण ६ क्रियाकालों (संचय, प्रकोष, प्रसार, स्थानसंश्रय, व्यक्ति और भेद) के निर्धारण द्वारा किया गया। तथापि मधुमेह, कुछ, वातव्याधि, सन्निपात, उवर, राजयच्मा आदि रोग समस्याभूत ही थे यद्यपि तुवरक आदि नवीन औषधों का प्रयोग इस काल में होने लगा। जनपदोद्ध्वंस, मरक, जनमार इत्यादि का निर्देश होने से पता चलता है कि विविध औपसिंगिक रोगों का प्रसार समय-समय पर होता था जिससे गाँव के गाँव साफ हो जाते थे। यह वैज्ञानिक इतिहास की दृष्टि से रोचक एवं विस्मयजनक है कि अग्निवेश या चरक ने इतने रोगों पर असंख्य औषधों का परीचण किस प्रकार और कहीं किया और इतने विशाल कार्य के परिणाम को किस प्रकार एकत्र कर क्रमबद्ध किया। इसके लिए विशाल आतुरालयों के अस्तित्व का अनुमान होता है जिसका संकेत चरकसंहिता के उपकल्पनीय अध्याय (सू० १५) में किया गया है।

वाग्भट ने पूववर्ती संहिताओं को संकल्प्ति एवं परिष्कृत कर युगानुरूप रूप दिया। ज्वरों में हारिद्रक, पूर्वरात्रिक तथा रात्रिक ज्वर का वर्णन किया गया है (अं० सं० नि० २।८७-९१)। अतिस्थौल्य का वर्णन विस्तार से किया गया (अ० सं० २४।२५-२६) जो आगे चलकर मेदोरोग हुआ। संप्राप्ति के जेत्र में भी कुछ नवीन विचार उपस्थित किये गये। रक्तिपत्त-प्रकरण में वाग्भट का यह कथन कि पित्त रक्त की विकृति है और यह रक्त के स्थान प्लीहा और यकृत् से उत्पन्न होता है (अ० सं० नि० ३।५-६) अतीव महत्त्वपूर्ण तथ्य है जो आधुनिक विज्ञान से भी संमत है। पहले पाष्ट्र से ही आगे कामला की उत्पत्ति कही जाती थी किन्तु वाग्भट ने सर्वप्रथम यह कहा कि 'पाण्डुरोगाद् ऋतेऽपि च' अर्थात् पाण्डुरोग के बिना भी यह होती है (अं० सं० नि० १३।१८-१९)। सरल एवं सफल चिकित्सा का प्रचार भी वाग्भट ने किया यथा पित्तज्वर में पर्यट या गुडूची; पित्तरलेप्सज्वर में वासापुष्प एवं पत्र; रक्तिपत्त में वासास्वरस; चत्रज कास में नागवला, मधुयष्टी और मण्डुकपणीं, प्रमेह में हरिद्रास्वरस; गुल्म में एरण्डतैल दुग्ध के साथ या किम्पञ्चक मधु के साथ; कुछ में लौह, तुवरक, भन्नातक, बाकुची, चित्रक और गुग्गुलु; आवृतवात में लक्षन आदि।

मौर्यकाल में अशोक ने आतुरालयों की जो श्वंखला सारे देश में स्थापित की वह गुप्तकाल में और सुदद एवं विकसित हुई। अतः चिकित्सकों के लिए अब विषया-नुसार प्रन्थों की आवश्यकता होने लगी। आकरग्रन्थ के स्थान पर करग्रन्थ

१. देखें वाग्भट विवेचन, पृ० ४४-४९

( Handbook ) की माँग होने लगी। ऐसे ही समय में माधवकर ने अल्पमेधस् (?) चिकित्सकों के लिए 'रोगविनिश्चय' नामक प्रन्थ की रचना की। यह इस विषय का सर्वप्रथम स्वतंत्र प्रन्थ है। इसमें पूर्ववर्ती मुनियों के वचनों का संकलन-मात्र नहीं है अपितु आमवात, शूल, अम्लिपत्त आदि अनेक रोगों के स्वरूप का निर्धारण भी किया गया है। भावी लेखकों के लिए यह ग्रंथ आदर्शभूत रहा; चिकित्साप्रन्थों के रचियताओं ने इसी क्रम को आधार बनाया। माधव ने न केवल निदान अपितु चिकित्सा का भी एक प्रन्थ लिखा। नावनीतक को यदि छोड़ दें तो माधवचिकित्सित सर्वप्रथम चिकित्साग्रन्थ है।

इस काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई भारत पर अरववासियों का आक्रमण। ७१२ ई० में मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अधिकार कर लिया। परिणामतः अरब से सम्पर्क बढ़ा और मध्यकालीन प्रन्थों में अनेक नवीन द्रव्यों एवं विधियों का समावेश हुआ। आगे चलकर सम्भवतः इसी माध्यम से अहिफेन, विजया, धत्तूर आदि मादक द्रव्यों का औषधीय प्रयोग प्रारम्भ हुआ। निदान के चेत्र में नाडीपरीचा का भी समावेश इसी काल में हुआ। रसशास्त्र के विकास से चिकित्सा के चेत्र में अद्भुत क्रान्सि आई। नये-नये रोग आते गये तथा उनकी चिकित्सा की भी व्यवस्था होती गई।

वृन्दमाधव ( १वीं शती ) में स्नायुक रोग तथा पारसीक यवानी का क्रिमिरोग में सर्वप्रथम उक्लेख मिछता है। इसमें रसीषधों का प्रयोग नहीं है। माधवनिदान के रोगक्रम का अनुसरण करने के कारण संभवतः वृन्दकृत सियोग वृन्दमाधव के नाम से प्रचलित हुआं। चक्रदत्त ( ११वीं शती ) में रसीषधों का पर्याप्त प्रयोग मिछता हैं। परंपरागत क्रम के साथ नवीन प्रयोगों का सामक्षस्य करने के कारण चक्रदत्त ने वृन्दमाधव को पीछे छोड़ दिया और शताब्दियों तक चिकित्सकों का छोकप्रिय ग्रंथ बना रहा। वंगसेन ( १२वीं शती ) में सोमरोग का वर्णन किया गया जो पिछले ग्रन्थों में नहीं मिछता। शार्क धरसंहिता ( १३वीं शती ) में अन्तर्णत के अनेक भेद तथा २० रक्तज रोगों का पृथक् उल्लेख मिछता है। नाडी-परी हा का वर्णन भी सर्वप्रथम इसी ग्रन्थ में मिछता है। इसने स्नायुक को क्रिमि के अन्तर्गत रक्खा जब कि पूर्ववर्ती ग्रन्थों में वह विस्फोट या चुदरोग के अन्तर्गत

१. वृन्दमाधव में सिचपातज्वर की गम्भीरता का उल्लेख है (ज्वराधिकार, श्लो० १९३, १९४) जिससे प्रतीत होता है कि इससे बहुधा लोगों की मृत्यु होती थी। इसी प्रकार शोष (राजयचमा) के प्रसंग में लिखा है कि यदि रोगी युवा हो और चिकित्सा की सुन्यवस्था हो तब भी १००० दिन (तीन वर्ष) से अधिक नहीं बचता:—परं दिनसहस्तं तु यदि जीवित मानवः। सुभिषिभिरुप-क्रान्तस्तरुणः शोषपीदितः॥ इससे इसकी असाध्यता का बोध होता है।

रक्ला गया है। यह स्मरणीय है कि इस समय तक भारत में मुसलमानों का पूर्ण आधिपत्य हो गया था और हिन्दू चिकित्सक मुसलमान हकीमों के संपर्क से पर्याप्त प्रभावित हो चुके थे। इसी काल में अफीम, अकरकरा आदि औषधों का प्रवेश आयुर्वेद में हुआ। विजया का अस्तित्व यद्यपि प्राचीन काल से था तथापि उसका औषधीय प्रयोग इसी समय प्रारंभ हुआ। इन सब औषधों का सर्वप्रथम उल्लेख १२वीं शती में सोदलकृत गदनिग्रह में मिलता है।

१५वीं शती के अन्त तक भारत में पुर्तगाछी, फ्रेंब, डच तथा ब्रिटिश छोगों का प्रवेश हो चुका था। इनके सम्पर्क से अनेक द्रच्य तथा कुछ रोग भारत में प्रविष्ट हुये जिनका वर्णन तस्काछीन प्रन्थकारों ने किया। पुर्तगाछियों के सम्पर्क से उत्पन्न फिरंगरोग का वर्णन सर्वप्रथम भावप्रकाश (१६वीं शती) में मिछता है और रसकपूर तथा चोबचीनी के द्वारा उसकी चिकित्सा भी। त्रिमल्छमट्ट (१७वीं शती) ने बृहद्योगतरंगिणी (भाग २, तरंग २७) में शंखिया का प्रयोग फिरंग में सर्वप्रथम किया। योगरत्नाकर (१७वीं शती) में बाछकों के एक नवीन रोग उत्फुल्लिका का वर्णन किया है। १८वीं शती के भेषज्यस्त्नावछी में शीर्षाम्ब आदि रोगों का वर्णन किया गया है। ये सम्भवतः आंग्छ चिकित्सापद्धति के प्रभाव से आये हैं। इसके बाद आयुर्वेदविज्ञान (१९वीं शती) तथा सिद्धान्तनिदान (२०वीं) में यह प्रभाव अधिक परिछचित होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेदीय चिकित्सा निरन्तर नवीन रोगों तथा उनकी चिकित्सा के विषय में अन्वेषणशील रही और इस प्रकार पुरानी परम्परा से ही बँधी न रह कर निरन्तर प्रगति करती रही।

# चिकित्साविधियाँ

पञ्चकर्म

संशोधन चिकित्सा इस नाम से प्रसिद्ध है। यह देखा जाता है कि अहितकर आहार करने पर स्वतः वमन या अतिसार या दोनों होने लगता है। शरीरस्थ विषों तथा हानिकर पदार्थों को निकालने का प्रकृति की ओर से यह प्रयत्न होता है। इसी प्रकार उग्र गन्ध या जुकाम आदि के कारण छोंकों आने लगती हैं, यह भी विषिनहर्रण का एक प्राकृतिक प्रयत्न है। इस प्रकार वमन, विरेचन और नस्य के ह्यारा मलों को बाहर निकालने का उपक्रम किया गया होगा जो प्रकृति के कार्य में ही सहायक होता है। अनेक पत्ती लंबी चोंच के द्वारा अपनी गुदा में जल प्रविष्ट कर मल की सफाई कर लेते हैं। इस प्रकार बस्तिकर्म का प्रारंभ हुआ होगा। बस्ति में पुनः निरूह और अनुवासन दो भेद कर इन संशोधन कर्मों की संख्या पाँच हो गई। वमन, विरेचन, नस्य, निरूह और अनुवासन'। वस्तुतः संशोधन में निरूह

किन्हीं के मत में वमन, विरेचन, नस्य, बस्ति और रक्तमोच्चण ये पद्मकर्म होते हैं। अ० सं० स्० २४।७

तक चार कर्म ही आते हैं', अनुवासन वस्ति अधिकांश स्नेह से वातसंशमन का कर्म ही करता है।

चरककालीन चिकित्सा में संशोधन का अत्यधिक महत्त्व था। प्रत्येक रोग की चिकित्सा में प्रथम संशोधन उसके बाद संशमन यही वैज्ञानिक पद्धति थी। स्नेहन और स्वेदन ये पूर्वकर्म थे तथा संशोधन के बाद संसर्जनक्रम पर भी ध्यान दिया जाता था। चरक के दृद्वलकृत अंश में कल्पस्थान और सिद्धिस्थान में इसी विषय का विवरण है। सुश्रुत में भी अनेक अध्यायों में इसका वर्णन है। किन्तु वाग्भट में अपेनाकृत संनेप है। मध्यकाल में क्रमशः चिकित्सा औषधप्रधान हो गई, पञ्चकमें की उपेना होने लगी। रसशास्त्र में दोषों का कोई महत्व नहीं है अतः उसके वर्धमान प्रभाव के कारण भी इस विधि का हास हुआ। 'यद्यपि बाद के प्रन्थों में इसका वर्णन औपचारिकता-निर्वाह के लिए पिष्टपेषणवत् किया जाता रहा किन्तु च्यावहारिकता का पट न होने के कारण उससे वैद्यों का आकर्षण जाता रहा। पञ्चकर्म के प्रसंग में रोगी में अनेक उपद्रव भी होते थे, कभी-कभी मृत्यु तक की स्थिति भी आ जाती थी। यद्यनि चरक ने विस्तार से इन व्यापदों के साधन का वर्णन किया है तथापि सामान्य चिकित्सक इससे घवडाने लगा। एक कारण यह भी हो सकता है कि पहले आतुरालयों की जैसी सुचार व्यवस्था भी वैसी में न रही हो और ऐसे रोगियों का घर पर रख कर चिकित्सा करना कठिन ही होता। शार्क्षधर ने पञ्चकर्मव्याधियों का उल्लेख किया है? इससे भी यही संकेत मिलता है। विरेचन के कुछ प्रचलित योग तथा कुछ नस्य तो चलते रहे किन्त वमन और वस्ति का क्रम अपेचाकृत कम हो गया। इस प्रकार आयुर्वेद की वर्तमान चिकित्सा वस्तुतः अपनी वैज्ञानिक शिला से विचलित हो गई है और शताब्दियों के झंझावात में अपना रूप बहुत कुछ बदल चुकी है। सम्प्रति दिचण भारत के एक-आध केन्द्रों में इसका प्रयोग हो रहा है। दिचण भारत में वहप्रचलित अभ्यंग-विधि को ही कुछ लोग पञ्चकर्म कहते हैं जो अयथार्थ है।

षट्कर्म

संशमन चिकित्सा के लिए ऐसे तो अनेक कर्म हैं किन्तु प्रमुख कर्म हैं — रूचण-स्नेहन, लंघन-बृंहण और स्वेदन-स्तम्भन । आयुर्वेदीय दृष्टि से वीस गुर्वादि गुणों में आठ कार्मुक माने गये हैं, जिनकी संज्ञा वीर्य है। इनमें मृदु और तीचण को अन्य में समाविष्ट कर रूच-स्निग्ध, लघु-गुरु, उष्ण-शीत के कर्म क्रमशः उपर्युक्त होते हैं। इन्हीं में सारी चिकिरसा समाहित है। यदि दोषों की साम्यावस्था का विचार करें

१. चतुष्प्रकारा संशुद्धिः—च० सू० २२।१८

२. पञ्चकर्ममवा रोगाः-शा॰ पूर्व॰ ७।९४

३. च० सू० २२।४; ४३

तो कहीं दोषों को घटाना ( लंबन ) और कहीं बद्दाना ( बृंहण ) पड़ता है । इस प्रकार लंघन-बृंहण में ही सभी कर्मों का अन्तर्भाव हो जाता है । सिराज्यध

चरक के विधिशोणिताध्याय ( सू० २४ ) में रक्तज रोगों तथा उसकी चिकित्सा में शोणितस्रावण का विधान है। सुश्रुतसंहिता में भी एक पृथक् अध्याय ( शा० ८ ) में इसका वर्णन है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि यह कायचिकित्सा, शल्यतंत्र आदि अंगों में चिकित्सार्थ व्यवहृत था। वाग्मट ने भी सुश्रुत के समान सिराव्यध को शल्यतंत्र की अर्ध या पूर्ण चिकित्सा कहा है (अ० सं० सू० ३६।४-५)। मध्यकाल में यूनानी जर्राहों ने इस विधि को और विकसित किया और इसका अचलन बढ़ा शाई धरसंहिता आदि मध्यकालीन ग्रन्थों में रक्तस्रुति का पृथक् अध्याय में जो स्वतंत्र वर्णन है वह संभवतः इससे प्रभावित है। इसके प्रचलन के कारण कुछ लोगों ने इसे पञ्चकर्म के अन्तर्गत समाविष्ट कर लिया। जो भी हो, इससे स्पष्ट होता है कि मध्यकाल तक यह विधि पूर्ण प्रचलित थी जो आधुनिक काल में क्रमशः लुप्तश्य हो गई।

### चिकित्सा-वाङ्मय

आयुर्वेद का उच्च रोगनिवारण होने से चिकित्सा पर वाड्य का जितना विस्तार हुआ उतना अन्य किसी अंग पर नहीं। यथासंभव चिकित्सा के सभी पत्तों पर अन्थों की रचना हुई। समय-समय पर अन्थकारों ने शास्त्रगत आप्तोपदेश को परंपरा से उपबृहित कर अपने अन्थ में निबद्ध किया। अन्थकार यदि स्वयं चिकित्सक रहा तो उसने अपने निजी अनुभवों का भी सिबवेश उसमें किया। इस प्रकार प्रत्येक अन्थ अपने पूर्ववर्त्ती से आगे रहा और सब में अपनी कुछ मौलिकता है अन्यथा पिष्टपेषणमात्र से अन्थरचना ही निर्धक हो जाती।

चिकित्सा-वाङ्मय चार भागों में विभक्त किया जा सकता है :-

- १. चिकिस्सा-ग्रन्थ
- २. योगसंग्रह
- ३. वैद्यक-काव्य
- ४. अनुपान एवं पश्यापध्य

### चिकित्सा-ग्रन्थ

#### माधविचिकित्सित

यह चन्द्रकरात्मज वैद्यराज माधवकर द्वारा विरचित चिकित्साग्रन्थ है जैसा कि ग्रन्थान्त पुष्पिका 'इति चन्द्रकरात्मजवैद्यराजमाधवविरचितं चिकित्सासूत्र-परिभाषासूत्र-सहितं माधवचिकित्सितं समाप्तमिति' से स्पष्ट होता है। यह ग्रन्थ अद्यावधि अप्रकाशित है। इसकी पाण्डुलिपि यत्र-तत्र पुस्तकालयों में सुरचित है। मेरे दृष्टिपथ

में पूना भण्डारकर संस्थान की पाण्डुलिपि ( संस्या १३२।ए० १८८२-१८८३ ) आया जिसके आधार पर यह अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है ।

जैसा कि माधवनिदान के प्रकरण में कहा गया है, माधवनिदान तथा माधव-चिकिस्सित दोनों के रचियता एक ही माधवकर हैं जिनके पिता चन्द्रकर थे। अम से 'चन्द्रकर' को 'इन्दुकर' कहा जाता रहा है, वस्तुतः इन्द्रकर या इन्दुकर पर्यायर-रनमालाकार शिलाहदनिवासी माधवकर का पिता था। ये दोनों माधव भिन्न हैं। इस प्रकार माधवचिकिस्सित का काल सातवीं शती है। चिकित्साग्रन्थों में इसका स्थान सर्वप्रथम है। निदान-चिकित्सा के चेत्र में ग्रंथप्रणयन की परम्परा के प्रवर्त्तन का श्रेय माधवकर को ही है।

इसमें रोगों का क्रम निम्नांकित रक्खा गया है:-

| •                  |                         |                              |
|--------------------|-------------------------|------------------------------|
| १. उवर             | २१. भूतोन्माद           | ४१. वृद्धि                   |
| २. उवरातीसार       | २२. अपस्मार             | ४२. गलगण्डगण्डमाला-          |
| ३. अतीसार          | २३. वातब्याधि           | ग्रन्थ्यर्बुदाप <b>चीरोग</b> |
| ४. संग्रहणी        | २४. गृध्रसी             | ४३. श्लीपद                   |
| ५. अर्श            | २५. वातरक्त             | ४४. विद्रिध                  |
| ६. अजीर्णविस्चिका  | २६. ऊहस्तम्भ            | ४५. त्रण                     |
| ७. कृमि            | २७. आमवात               | ४६. भानवग                    |
| ८. पाण्डु          | २८. परिणामशूल           | ४७. नाडीव्रग                 |
| ९. रक्तवित्त       | २९. आनाहोदावर्त्त       | ४८. भगन्द्र                  |
| १०. चयराग          | ३०. गुलम                | ४९. उपदंश                    |
| ११. कास            |                         | ५०. श्रूकदोष                 |
| १२. हिक्काश्वास    | ३१. हदोग                | ५१. कुष्ठ                    |
| १३. स्वरभेद        | ३२. मूत्रकृच्छ्         | ५२. शीतिप त्तोदर्दकोठ        |
|                    | ३३. मूत्राघात           | ५३. अम्लपित्त                |
| १४. अरोचक          | ३४. अश्मरी              | ५४. विसर्पविस्फोट            |
| १५. छुर्दि         | ३५. प्रमेह              | ५५. मसूरिका                  |
| १६. तृष्णा         | ३६. मेदोरोग             | ५६. चुद्ररोग                 |
| १७. मूच्छी         | ३७. उद्रशेग             | ५७. मुबरोग                   |
| १८. पानात्यय       | ३८. प्लीह               | ५८. कर्णरोग                  |
| १९. दाह            | ३९. शोफोद्र             | ५९. गलरोग                    |
| २०. उन्माद         | ४०. श्वयथु              | ६०. परिभाषा-प्रकरण           |
| यद्यपि सुखरोग के इ | ाद कल खंडा चरित एतीन को |                              |

यद्यपि मुखरोग के बाद कुछ ग्रंश त्रुटिन प्रतीत होता है तथापि यह स्पष्ट है कि माधव ने रोगविनिश्चय में जो कम अपनाया है वहीं क्रम इसमें दृष्टिगोचर होता है। कहीं-कहीं विशिष्ट चिकित्सा पर बाठ देने के उद्देश्य से कुछ रोगों को पृथक् अध्याय में रक्खा गणा है। उदाहरणार्थ, वातन्याधि के बाद गृश्रसीरोग का एक प्रकरण पृथक है। इसी प्रकार उन्माद से पृथक् भूतोन्माद तथा उद्ररोग के बाद प्रकाह और शोफोदर के अध्याय हैं। सद्योवण और भग्न को एक साथ मिलाकर भग्नवण अध्याय कर दिया गया है।

चिकित्सा के बोग अत्यन्त सरल हैं तथा मुख्यतः वनस्पति-प्रधान हैं। रसीषघों तथा खिनज द्वव्यों का सिबवेश बिलकुल नहीं है। चरक, सुश्चत, वाग्मट, चचुच्येण आदि के वचन विशेषतः उद्धत हैं। ज्वर-प्रकरण के अन्त में लिखा है कि जब मन्त्र और औषध असफल हो जाँय तब नचन्नज पीडा समझनी चाहिए। इससे तत्कालीन ज्योतिषशास्त्र के प्रभाव का भी पता चलता है। कुछ विशेष योगों का यहाँ निर्देश परिचयार्थ किया जा रहा है:—

उवर—कफपित्तज्वर में कुटकी, चातुर्धिक ज्वर में अगस्तिपत्र-स्वरस का नस्य । अतीसार—कुटज-पुटपाक

अर्श--स्रणमोदक, बाहुकालगुड, कांकायनवटक, अभयारिष्ट, तक्कारिष्ट, शुण्ठीघृत, अभिनघृत, जारसूत्र

अजीर्ण-विस्चिका—हिंग्वष्टकचूर्ण,

पाण्डुकामला—फलत्रिकादिकाथ, मण्डुरवटक

रक्तपित्त-वासास्वरस (न वृषेण समं किंचिद् भेषजं रक्तपित्तिनाम्)

चयरोग—तालीशादिचूर्ण, सितोपलादिचूर्ण, एलादिगुटिका, च्यवनप्राश

कास—कण्टकारीषृत, ज्यूषणधृत, अगस्तिहरीतकी

उन्माद-- व ल्याणघृत, महाचैतसघृत, नारायणतैल

वातन्याधि-माषबलादिपाचन, प्रसारिणीतैल,

गृध्यी-एरण्डतैल

वातरक्त—गुड्ची, पद्मकतैल

आमवात-रास्नापञ्चक एवं रास्नासप्तक काथ, भागोत्तरचूर्ण

परिणामशूळ— हिंग्वादिचूर्ण, शतावरीस्वरस, आमळकीस्वरस, शम्बूकभसम

गुल्म-वचाद्य चूर्ण

१. मंत्रभेषजयोर्यत्र साफल्यं नैव दृश्यते । तत्र नचत्रजां पीडां जानीयाद् भिषगुत्तमः ॥

घृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्तं सितास्त्रा मधुना कफं च ।
 वातास्त्रमुप्रं स्वुतैलिभिश्रं शुण्ड्यामवातं शमयेद् गुडूची ॥

३. शतावरीरसं चौद्रयुक्तं प्रातः पिबेन्नरः । दाहशूलोपशान्त्यर्थं सर्वपित्तामयापहम् ॥

शम्बूकजं भस्मरूपं जलेनोध्णेन तत्चणात्।
 ऐतिकं विनिद्दन्त्याशु शूलं विष्णुरिवासुरान्॥

हृद्रोग—अर्जुनस्वक्ष्टत चीर
प्रमेह—मध्वासव
उदररोग—विन्दुध्त
प्लीह—रोहीतकघृत
शोफोदर—पुनर्नवाष्टककाथ
रवयथु—गोमूत्र'
गळगंड—जळकुंभीभसम
गण्डमाळा—काञ्चनार
रळीपद—प्तीकरंजपत्रस्वरस, पुत्रजीवकस्वरस
कुष्ट—पञ्चतिकघृत
पिळत—निम्बतैळनस्य,'
खाळित्य—सङ्गराजतैळ³
मुखरोग—काळकचूर्ण, पीतकचूर्ण,
कर्णराग—दीपिकातैळ

मेदोरोग में गुग्गुल का प्रयोग नहीं है यद्यपि वाग्मट में है। संभव है, इसके क्लैंडय-दोष के कारण क्रमशः इसका प्रयोग मन्द पड़ गया हो। उदररोग में जयपाल का प्रयोग भी नहीं है।

# वृन्दकृत सिद्धयोग ( वृन्दमाधव )

इसका नाम वृन्दसंग्रह भी है। वृन्द ने माधवकर ( ७वीं शती ) द्वारा निर्धारित रोगक्रम का अनुसरण किया किया चक्रपाणिद्त ( ११वीं शती ) ने चक्रदत्त में वृन्द का अनुसरण किया अतः वृन्दमाधव का काल ७वीं और ११वीं शती के बीच अर्थात् ९वीं शती में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त, ९वीं शती उत्तरार्ध के अरबी इतिहासकार याकृवी ने सिद्धयोग का उल्लेख किया है। यदि यह वृन्दकृत ही है तो

गोमूत्रस्य प्रयोगो वा चिप्रं श्वयथुनाशनः।

२. निम्बस्य तैलं प्रकृतिस्थमेव नस्ये निषिक्तं मधुना यथावत् । मासेन तत् चीरभुजो ह्यवस्यं जरायदूनं पिलतं निहन्ति ॥

भृङ्गराजित्रफलोद्भववारि लोहपुरीषसमन्वितकारि ।
 तैलिमिदं पच दारुगहारि कुञ्जितकेशघनस्थिरकारि ॥

भानामतप्रथितदृष्टफलैंः प्रयोगैः प्रस्ताववाक्यसिहतैरिह सिद्धयोगः ।
 वृन्देन मन्दमितनाऽस्महितार्थिनाऽयं संलिख्यते गद्दविनिश्चयजक्रमेग ॥

पः सिद्धयोगिलिखिनाधिकसिद्धयोगानत्रैव निचिपित केवलमुद्धरेद वा ।
 भष्टत्रयत्रिपथवेदिवदा जनेन दत्तः पतेत् सपिद मूर्धनि तस्य शापः ॥

९वीं शती के पूर्वार्ध के बाद के बाद इसे नहीं रख सकते । किन्तु इसने जेज्जट (९वीं शती) का उल्लेख किया है (चरके प्राह जेज्जटः:-शोफ ३३) अतः वृन्द को ९०० ई० के लगभग रहना चाहिए।

वृन्द ने जब माधवकृत रोगविनिश्चय का अनुसरण किया तब यह स्वाभाविक ही था कि वह माधविचिकित्सित से भी सहायता लेता यद्यपि उसने इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। रोगों की गणना में स्नायुकरोग तथा वर्ध्मरोग का लच्चण सर्वप्रथम इसी प्रन्थ में मिलता है तथा उननी चिकित्सामें पारसीकयवानी आदि नये द्रन्य भी। चिकित्साप्रकरण में माधव का अनुसरण करते हुए भी परम्परागत तथा अनुभूत अनेक योगों का निर्देश किया है यथा अतिसाररोग में कुटज-पुटपाक तो माधव चिकित्सित का ही लिया किन्तु उसके अतिरिक्त दीर्घवृन्त (अरल ) के पुटपाक का विधान भी किया। निम्नांकित विशेषतायों अवलोकनीय हैं:—

ज्वर —पर्पटक<sup>२</sup>, ध्यामकहिम (पित्तज्वर), वासास्वरस (कफपित्तज्वर), वालुकास्वेद, सृष्टकुलस्थचूर्ण (अतिस्वेदिनरोधार्थ), रसोन, वर्धमानिपप्ली, जीरक गुड़सहित (विषमज्वर)

अतिसार—कुटजावलेह, कुटजाष्टक, दीर्घवृन्तपुटपाक ।

ग्रहणी-चित्रकगुटिका ।

अर्श-तिलारुकरयोग, स्रणपुटपाक, प्राणदागुटिका, समशर्करचूर्ण, भरुलातकगुड ।

अजीर्णादि-स्वणार्द्रक, अग्निमुखचूर्ण, विष्ची में पार्ष्णिदाह।

कृमि—पारसीकथवानी, पारिभद्गक, पटाशबीज, आखुपर्णी, यूका (बाह्मकृमि) में पारद के साथ धत्त्रपत्र-स्वरस का लेप।

पाण्डु-पुनर्नवामण्डुर ।

रक्तपित्त—वासा<sup>3</sup>, फल्गु<sup>\*</sup> ( अंजीर ), दूर्वाद्यपृत, शतावरीपृत, खण्डलाद्यलौह । राजयच्मा—एलामन्थ, झागलाद्यपृत, बलाद्यपृत, चन्दनाद्यतैल ।

कास-विभीतक", नवांगयूष, व्योषान्तिकागुटिका; हिक्काश्वास-भाङ्गीर्गुड । अरोचक-यवानीषाडव

<sup>3.</sup> Indo-Asian Culture, 5, 1957, P. 279.

२. एकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तज्वरनिबर्हणः । किं पुनर्यदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरैः ॥

वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च ।
 रक्तिपत्ती च्रयी कासी किमर्थमवसीदित ॥

४. समाचिकः फल्गुफलोद्भवो वा पीतो रसः शोषितमाशु हन्ति ।

प. 'बिभीतकमथैकं वा कासश्वासी व्यपोहति; 'सर्वेषु श्वासकासेषु देवलं वा विभीतकम्'।

छुर्दि—एलादिचूर्ण । अम-दुरालभाववाथ । मदात्यय-पूरामदशामक उपचार । दाह-द्रोणी-अवगाहन । अपस्मार-वचाचूर्ण। वातब्याधि — रसोनिपण्ड, त्रयोदशांगगुग्गुलु, अश्वगंधाघृत, बलातेल, मापतेल. कुञ्जप्रसारणी, सप्तशतकीप्रसारणी, एकादशतकीप्रसारणीतैल, गृधसी में एरण्डबीज-पायस, सिराव्यध और अग्निकर्म। वातरक्त—कैशोरगुग्गुलु, योगसारामृत । आमवात—वैश्वानरचूर्ण, योगराज (गुग्गुलु) शुल-आमलकीचूर्ण, मण्डूर + त्रिफला, शंखचूर्ण, रसोन । परिणामशूळ-शतावरीमण्डूर, खण्डामलकी, धात्रीलौह । रक्तगुरुम—तिलक्वाथ । हृद्रोग — पुष्करमूल, नागबला, अर्जुन । मूत्रकृच्छ् — सूचमैलाचूर्ण । मुत्राघात-उप्णवात में चन्द्रन, कुंकुमकल्क । अश्मरी—वरुणस्वक् , गोच्चरबीज । मेदोरोग—मधूदक, नवकगुग्गुलु । उदररोग — नारायणचूर्ण, प्लीहा में अर्कलवण तथा शरपुंखा। शोधोदर- माणकपायस । शोथ — बिल्वपत्ररस, भल्लातकशोथहर उपचार, माणकघृत। वृद्धि - वर्ध्म का निदान-चिकित्सा। गलगण्ड-जलकुम्भीभस्म, हस्तिकर्णपलाश ( गलगण्ड ), वरुण, आरग्वधमूल, निर्गुण्डीमूल, शाखोटकतैल (गण्डमाला), उपोदका ( ग्रन्थि, अर्बुद् )। श्लीपद-पिण्डारक, हरिद्रा, वृद्धदारुकचूर्ण । विद्धि—शिग्रुमूल, वरुण। आगन्तुव्रग-जात्यादिघृत । भग्न —लाचा, अस्थिसंहार, आभागुग्गुलु, लाचागुग्गुलु । नाडीवण—सप्तांगगुग्गु ।

कुष्ठ—चक्रमर्द ( दद् ), गन्धपाषाणलेप ( सिध्म ), गन्धपाषाणचूर्ण का कटुतैल से पान ( त्वक्रोग ), धत्तूरबीजतैल ( विपादिका ), बाकुची ( कुष्ठ ), पञ्चनिम्बचूर्णं,

भगन्दर-जम्बूकमांस ।

महातिक्तकघृत, नवायसरसायन, एकविश्वतिकगुग्गुल, भल्लातक, मरिचाद्यतेल, विषतेल, सिन्द्राधतेल ।

शीतिपत्त-यवानी, निम्बपत्र।

अम्लपित्त-पटोलादिनवाथ, वासागुगगुलु ।

विस्फोट-स्नायुकनिदान', इसकी चिकित्सा में निर्गुण्डीरसपान तथा शोभांजन का लेप।

मसूरिका — ब्राह्मी या हिल्लमोचिकारस, हरिद्रा, निम्बादिक्वाथ, दशांगलेप। चुद्ररोग — कमलपत्र (गुद्रश्रंश), जपापुष्प (पलित), शृंगराजतेल । मुखरोग — बकुलचर्वण (दन्तदार्ह्यकर), दावींरसिक्रया (मुखरोग), जाति-

परुख, खदिरवटिका ।

कर्णरोग-अर्कपत्रस्वरस, चारतेल

नासारोग — चित्रकहरीतकी, ब्याघीतैल,

नेत्ररोग—चन्द्रोदयावर्त्ति, गण्डूपदाञ्जन, महात्रैफलाद्यघृत, नागार्जुनवर्त्ति<sup>3</sup> शिरोरोग—मुचक्रन्दपुष्पलेप (शिरःशूल), शिरोबस्ति, शतधौतघृत, षड्

विन्दुतैल, कुङ्कम, नारिकेलोदक, मयूराद्यघृत

प्रदर-अद्योक, कुशमूल, काष्टोदुम्बरफलरस, बलामूल, पुष्यानुगचूर्ण योनिरोग-अश्वगंधा, फलघृत

स्त्रांरोग-दशमूल ( स्तिकारोग )

बालरोग-अतिविधा

विष - मयूरमांस

रसायन—ऋतुहरीतकी, हस्तिकर्ण, वृद्धदारुक, गुडूच्यादियोग, भन्नातकतेल, नासा से जलपान

- शाखासु कुपितो दोषः शोथं कृत्वा विसर्पवत् ।
   भित्त्वेवं तं चते तत्र सोष्मा मांसं विशोष्य च ॥
   कुर्यात्तन्तुनिभं सूत्रं तिरपण्डैस्तकसक्तुजैः ।
   शनैः शनैः चताद् याति च्छेदात् कोपं समावहेत् ॥
   तत्पाताच्छोफशान्तिः स्यात् पुनः स्थानान्तरे भवेत् ।
   स स्नायुक इति ख्यातः क्रियोक्ता तु विसर्पवत् ॥—श्लो० १५-१७
- २. इसे 'अघगद' या 'पापरोग' कहा है तथा चैत्रकृष्णचतुर्दशी को घर में सेहुण्ड में लाल पताका लगाकर श्वेतकलश पर रखने का विज्ञान है। स्पष्टतः यह देवी के रूप में पूजन का विधान है।
- ३. नागार्जुनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके ।
- भ्यूरं निम्बपत्राभ्यां खादेन् मेषगते रवौ ।
   अब्दमे कं न भीतिः स्याद् विषार्त्तस्य न संशयः ॥

वाजीकरण-नृसिंहचूर्ण, जलशूक ( लिंगवर्धन ) विरेचन-अभयाद्यमोदक

इस प्रकार हम देखते हैं कि बुन्द ने परम्पराप्राप्त अनेक नवीन अनुभूत प्रयोगों का समावेश कर अपने प्रन्थ को युगानुरूप एवं व्यावहारिक बना दिया जिसके कारण यह चिकित्मकों का हृदयहार हो सका। अनेक स्थलों पर 'बृद्धवैद्यो-पदेशेन (१।४९; ५१।१२८) मिलता है जिससे परंपरागत बृद्ध वैद्यों के प्रति उनकी निष्ठा सूचित होती है।

वृन्दमाधव की कुसुमावली-व्याख्या संप्रति उपलब्ध है जो श्रीकण्ठदत्तविरचित है किन्तु उसकी प्रस्तावना से ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ पर उसके पूर्व अन्य टीकायें भी थीं। पक वृन्दिष्पण या वृन्दव्याख्या के भी उद्धरण व्याख्या-कुसुमावली (२२१७०-७१; १९११७) आहमलल आदि टीकाओं में उपलब्ध होते हैं। यह एक तो इस ग्रन्थ पर स्वयं वृन्दकृत टिष्पण का बोधक है और कहीं-कहीं किसी अन्य विद्वान द्वारा रचित वृन्दमाधव पर किस टीका का भीर। संग्रहग्रंथों में प्राचीन आर्ष वचनों को उद्धत कर संग्रहकार उस पर जो अन्त में स्वयं विचार देता है वह टिष्पण नाम से ज्ञात है यथा चक्रटिष्पणी, यही स्वरूप वृन्दटिष्पणी का है। उदाहरणार्थ, फलघृत का पाठ समाप्त होने पर यह उसमें कहा गया कि 'अनुक्तं लच्नणामूलं चिपन्त्यत्र चिकित्सकाः।' व्याख्याकुसुमावली (६९१९७), में इसी को वृन्दटिष्पणी कहा। इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी है (५८१३१; ३०१३९ -३४; ३४१३०, २३१३४; २२१९; १९१९७; ४११६)। दूसरे ग्रन्थ पर की गई टिष्पणी भी कहीं तो ग्रन्थ के नाम से यथा सुश्रुतटिष्पण और कहीं व्याख्याकार के नाम से यथा सोमटिष्पण, लच्नणटिष्पण, आदि कही जाती है। इस अर्थ में आढमल के वचन का उल्लेख हो चुका है। इसके अतिरिक्त, व्याख्याकुसुमावली (२२१६८; १५४)

चित्वा कतिपयटीकाविटिपिम्यो बाङ्मयप्रसूनिमसौ ।
 क्रियते श्रीकण्ठेन ध्याख्याकुसुमावलीगुम्फः ॥
 श्रीकण्ठदत्त का परिचय व्याख्या बाङ्मय प्रकरण में देखें ।

२. अष्टावशेषितिमित्यत्र यद्ग्रहणं तद्वृन्दिष्णिकारमतमालोक्य कृतं, वृन्दे तु "ज्ञाखा गतरसं दृष्यं रसं गृह्णीत गालितम्' इत्यस्य व्याख्यायां अष्टमागावशेषेण दृष्याणां गतरसत्वं स्यादिति (शार्क्ष्यर, मध्यम० ८।१४)। व्याख्याकुसुमावली में चतुर्भागावशेष का ही निर्देश है। इससे यह भी अनुमान किया जा सकता है कि वृन्दिष्पण शार्क्क्ष्यरसंहिता की रचना (१२२५ ई०) के पूर्व अस्तित्व में आ चुका था।

३. अत्तं सौवर्चलमिति वृन्दस्यैव व्याख्याकारः।

भी इसकी ओर संकेत करती है। वृन्दकृत टिप्पणी के प्रति व्याख्याकुसुमावली में अरुचि प्रदक्षित की गई है।'

चक्रपाणि के पूर्ववर्त्ता टीकाकार ब्रह्मदेव ने भी वृन्द पर कोई टीका लिखी थी। विलिभद्रकृत वृन्दसंप्रहरोष भी ऐसी ही कोई टीका है। विकास एक संस्करण आनन्दाश्रम, पेना से प्रकाशित हुआ है (द्वितीयावृत्ति, १९४३) जिसके अन्त में तीन रलोक दिये हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि श्रीकण्ठदत्त की टीका का उपवृंहण भाभहलसुत नारायण नामक किसी नागरवंशीय वैद्य ने डल्हण आदि व्याख्याओं का अवलोकन कर दिया। विवास सुमावली में हेमादि (१३वीं शती) का उल्लेख होने से नारायण का काल १४वीं शती हो सकता है। विवास विजय करना कठिन है कि व्याख्याकुसुमावली में कितना अंश श्रीकण्ठ का है और कितना नारायण का।

वृन्द के काल में एक ओर मध्यकालीन धर्मशास्त्र का जोर था। (८११६९-७०) तो दूसरी ओर वज्रयान का शून्यवाद भी प्रबल था ( शून्यताध्यानमात्रेण शून्यतां याति तद्विषम् ( ६८१६ )।

वृन्दमाधव आनन्दाश्रम, पूना से १८९४ ई० में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से भी छुपा।

वृन्दमाधव के अतिरिक्त, वृन्द ने चरक पर भी व्याख्या की थी ऐसा व्याख्या-

- २. म्युलेनबेल्ड : माधवनिदान ए० ४८७
- ३. के० आ० प०, १०२०
- ४. इति नरदत्त (न्त) व्याख्या-संप्रदायः ५७।७१; यह श्लोक चरक में नहीं है अतः यह वृन्द की ही व्याख्या होगी।
- ५. श्रीकण्ठदत्तभिषजा ग्रन्थविस्तरभीरुणा। टीकायां कुसुमावल्यां व्याख्या मुक्ता कचित् कचित् ॥ रत्नं नागरवंशस्य भिषग्भाभल्ळच्चन्दनः। नारायणो द्विजवरो भिषजां दितकाम्यया॥ भाष्याणि दल्ळणादीनि बहुशो वीद्य यत्नतः। टीकापूर्तिं व्यथात् सम्यक् तेन नन्दन्तु साधवः॥
- ६. डा० पी० के० गोडे का मत है कि यह नारायण कामसमृहकर्त्ता अनन्त ( १४५७ ई० ) का पितामह था। देखें—स्टडीज इन इण्डियन लिटरटी हिस्ट्री, खंड २, ५० १७६-१८१

 <sup>&#</sup>x27;चिचकायाः पुनः स्थाने ग्राह्मा मातंगिषण्यली'— िष्पणिका वृन्दस्य नाति-हृद्यंगमा—३९।६; और देखें—३९।३३

कुतुमावली (५१।२७) में चरकोक पाठ पर उद्घत 'बृन्द' से प्रतीत होता है (चूर्णानि प्रदेहारचेति बृन्दः)।

#### सिद्धसार

यह बौद्ध आचार्य दुर्गगुप्तात्मज रिवगुप्त की रचना है। चन्द्रट (१०वीं शती) ने अपनी रचनाओं-योगरत्नसमुखयं तथा चिकित्साकिलका-व्याख्या में सिद्धसार को उद्घत किया है अतः इसका काल ९वीं शती होना चाहिए। आगे चलकर अरुणदत्त, विजयरिवत, निश्चलकर, आढमल्ल तथा शिवदाससेन ने भी इसे उद्घृत किया है जिससे स्पष्ट है कि १५वीं शती तक इसका प्रचार विद्वत्समाज में था।

यह अद्याविध अप्रकाशित है। इसकी तीन पाण्डुलिपियों (नेपाल राजकीय प्रस्तकालय क्रमांक प्र० ७८७, १११४ तथा १६९७, ख ४) नेपाल में हैं। इससे ज्ञात होता है कि इस प्रन्थ का पूरा नाम 'सिद्धसारसंहिता' है जो १३०० अनुष्टुप् श्लोकों में पूर्ण हुई। अपने अप्रज अवगुप्त के आदेश से धातृनाग को लच्च कर लेखक ने इस प्रन्थ की रचना की। पाण्डुलिपि क्रमांक १६९७ से पता चलता है कि इसमें निधण्डुभाग भी था। मद्रास प्राच्य प्रन्थागार में भी एक पाण्डुलिपि (सं० १३२५२) है।

### चिकित्साकलिका

यह तीसटाचार्यकृत चिकिरसा-प्रन्थ है जिसमें अनेक उपयोगी औषधयोगों का संग्रह किया गया है । पूरा प्रन्थ चार सौ श्लोकों में है । इसमें दोषदूष्यादिभावों

- सिद्धसाराद् विश्वाद्यं घृतम्—घृत प्रकरण
- २. तथा च सिद्धसार:- वित्तेन स्यान् मृदुः कोष्ठः क्रूरो वातकफात्मकः'
- ३. 'सार्वं प्रगम्य सर्वज्ञं दुर्गगुप्तस्य स्तुना । संहिता सिद्धसारेयं रविगुप्तेन लिख्यते ॥' नियोगद्वगुप्तस्य आतुर्ज्येष्ठस्य संहिताम्। धातृनागं समुद्दिश्य रविगुप्तोऽकरोदिमाम्॥
- ४. कविराज नरेन्द्रनाथ मित्र द्वारा संपादित तथा मित्र आयुर्वेदिक औषघालय, लाहौर द्वारा प्रकाशित (सं० १९८३)। एक और संस्करण वयस्कर एन० एस० मूस द्वारा प्रकाशित है (कोष्ट्रयम, १९५०)। जर्मन अनुवाद के साथ लिपजिग (जर्मनी) से जौली द्वारा प्रकाशित हुआ है।
  ऑफ न्ट ने एक द्याशंकरकृत चिकित्साकलिका का उल्लेख किया है।
- ५. सूर्याश्विधन्वन्तिरसुश्चतादीन् भक्त्या नमस्कृत्य पितुश्च पादान् । कृता चिकित्साकलिकेति योगैर्माला सरोजेरिव तीसटैन ॥ ६ ॥ हारीतसुश्चतपराशरभोजभेलभ्ययिनवेशचरकादिचिकित्सकोक्तेः । प्रिगेणैश्च गुणविद्गरतिप्रसिद्धैर्धान्वन्तरीयरचनारुचिरप्रपञ्चेः ॥ २ ॥
- ६. एषा चिकिस्साकलिका सदर्थगन्था भिषक्पट्पद्वृन्दसेव्या ।
   निरूपिता वृत्तशतैश्चतुर्भियोंगैः स्नग्वजैरिव तीसटेन ॥ ४ ॥

का सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। 'न्यापामादपतर्पणात् प्रपतनात्' प्रसृति रहोक इसी ग्रन्थ के हैं जो अब तक होकप्रिय हैं। इसके थाद औषधद्गन्यों के १८ गुणों का वर्णन किया गया है; फिर स्नेहन, स्वेदन और पञ्चकर्म है। अन्त में ग्रन्थ की विषयानुक्रमणिका है। यह सब विषय ९८ रहोकों तक हैं। तदनन्तर विषयों की न्यवस्था इस प्रकार हैं:—

काय चिकित्सा श्लो० ९९-२९७ 296-328 शालाक्यतन्त्र 324-358 शल्यतन्त्र भूतविद्या 364-300 कौमारभृत्य 306-360 369-369 विषतन्त्र 390-398 रसायनतन्त्र ,, ३९५-३९९ वाजीकरणतन्त्र 800-803 उपसंहार इसके कुछ विशिष्ट योग निन्नांकित हैं :-गुड्च्यादियोग, आरोग्यपञ्चककषाय, उवर - विश्वादियोग, लाचादिसैल । अतीसार-देवदारुषट्क, त्रिकार्षिक, चातुर्भद्रक, कलिङ्गषट्क, गंगाधरचूर्ण, तित्तिरिप्रदेपाक । ग्रहणी-भूनिग्बादिचूर्ण, ग्रन्थिकाद्यचूर्ण। विद्धि—त्रिफलागुग्गुलु, त्रिफलाघृत । कुष्ठ-महाखादिरघृत, अयस्कृति । श्वित्र—नीलघृत । पाण्डु-विभीतकलवण, नवायसचूर्ण। श्वासकास-व्याघीहरीतकी। शूल - हिंगुपञ्चक, सप्तविंशकगुग्गुल । शोष-शिवागुटिका। उन्माद—मण्ड्कपणींघृत, सारस्वतघृत, दशांगधूप, विजयधूप।

कायचिकित्सा-प्रकरण के अन्तिम भाग में अग्रवप्रकरण है तथा शस्यतन्त्र-प्रकरण के अन्तर्गत वातरोगचिकित्सा है।

विषतन्त्र—प्राचेतसचूर्ण। रसायन—स्वर्णभस्म।

तीसटाचार्य ने अनेक पूर्ववर्त्ती आचार्यों के प्रन्थों का आलोकन किया था किन्तु

१. तीसटाचार्येण भूरिग्रन्थदर्शनाद् द्वयमपि पठितम्—चन्द्रटन्यास्या, रलो० १८५

घुन्दकृत सिद्धयोग भी उनकी दृष्टि में अवश्य था यद्यपि स्पष्टतः इसका उल्लेख कहीं नहीं है। निन्नांकित योग वृन्दमाधव और चिकिःसाकलिका के समान हैं जो सम्भवतः वृन्दमाधव से ही लिये गये हैं:--

अर्श - कांकायनवटक, सुरणमोदक, प्राणद्मोदक।

श्वपथु - कंसहरीतकी।

उदररोग —नारायणचूर्ण, बिन्दुघृत ।

रसायन - हस्तिकर्णपलाशयोग ।

दुछ पाष्डुलिपियों के अन्त में पुष्पिका ( वाग्भरसूनुना तीसरदेवेन ) के आधार पर कुछ विद्वान तीसटाचार्य को वाग्भट का पुत्र मानते हैं। किन्तु यह युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि एक तो यह पुष्पिका सभी पाण्डुलिपियों में समान रूप से उपलब्ध नहीं होती। दूसरे, अष्टांगहृदयकार वाग्भट और तीसट के काल में बहुत अन्तराल है। वाग्भर प्रथम ५५० ई० के लगभग तथा वाग्भर द्वितीय ६०० ई० के लगभग हये थे। ' जबिक तीसट मध्यकालीन हैं। यदि इसके पिता का नाम वाग्भट स्वीकार भी किया जाय तो वह अष्टांगहृद्य तथा अष्टांगसंग्रह के कर्ता से भिन्न कोई अन्य वाग्भट होगा । यह सन्देह और भी दृढ़ हो जाता है कि तीसट ने यद्यपि स्वयं अपने पिता का स्मरण मंगल-श्लोकों में किया तथापि उसका नाम न तो वहाँ दिया और न पूर्ववर्त्ती आचार्यों में । चन्द्रट ने भी 'नमस्कृश्य पितुश्च पादान्' इस अंश की व्याख्या करते हुए 'आयुर्वेदाब्धिप्रतरणपातपात्राणां पितुः पादानां नमस्क्रति:' इतना ही कहा जिससे केंवल यही ज्ञात होता है कि तीसट के पिता एक विद्वान वैद्य थे, यह कथमपि विदित होता है कि वह वाग्मट थे। यह भी संभव है कि वही तीसर के गुरु भी रहे हों। यह आश्चर्य की बात है कि तीसर या चन्द्रर दोनों में किसी ने भी वाग्भट का नामतः उल्लेख नहीं किया यद्यपि उसके वचनों को बहुशः उद्धत किया है। ऐसी एक परंपरा रही है कि पिता का नाम विशेषतः मांगलिक कार्यों में न लिया जाय किन्तु इस प्रसंग में यह बात खण्डित हो जाती है क्योंकि चन्द्रट ने अपने पिता का नाम निर्देश किया है। व्याख्या के प्रसंग्र में भी अनेक बार 'तीसटाचार्य' का निर्देश किया है। ऐसी स्थित में तीसट को भी अपने विता का नामतः निर्देश करने में बाधा नहीं थी। अतः संगत निष्कर्ष यही निकलता है कि तीसर के पिता वाग्भर नहीं थे और यदि उनके पिता का ऐसा नाम रहा भी हो तो भी वह बृहत्त्रयी के वाग्भट से भिन्न व्यक्ति थे।

१. देखें मेरा वाग्भटविवेचन, पृ० ३५६

तीसटसूनुभक्त्या चन्द्रटनामा भिषङ्मतश्चरणौ।
 नत्वा पितुश्चिकित्साकिलकावृत्ति समाचष्टे॥

३. एतच नीलघृतं चारपाणिप्रोक्तं तीसटाचार्येण लिखितमिति - श्लो० २०८।२११

तीसट नाम के आधार पर अनुमानतः कश्मीरी थे। मांगलिक पद्य में सर्वप्रथम सूर्य का नाम आया है। चन्द्रट ने ज्याख्या में यह सूचित किया है कि सूर्य आरोग्य-देवता होने के अतिरिक्त प्रन्थकार के कुलदेवता भी थे क्योंकि सूर्य से ही उत्पन्न उनका कुल था।

#### काल

तीसटाचार्य को शिवदाससेन (१५वीं शती), विजयरित्तत, निश्चलकर, हेमादि (१६वीं शती) तथा चक्रपाणिदत्त (११वीं शती) ने उद्धत किया है। इसका पुत्र चन्द्रट भट्टारहिरश्चन्द्र (६ठीं शती) सुधीर और जेज्नट (९वीं शती) को उद्धत करता है । चन्द्रट ने सुश्चत की पाठशुद्धि जेज्जट—टीका के आधार पर की । अतः तीसटाचार्य का काल ९वीं और ११वीं शती के बीच अर्थात् १०वीं शती है। डा० दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने तीसट और चन्द्रट का काल क्रमशः ९०० ई० और ९५० ई० सवता चाहिए।

#### चकदत्त

चक्रपाणिकृत हस प्रन्थ का नाम 'चक्रसंग्रह' या 'चिकित्सासंग्रह' भी है। यह वृन्दकृत सिद्धयोग का आधार लेकर लिखा गया जैसा कि ग्रन्थ के अन्तिम रलोक से ज्ञात होता है। इसके पूर्व वृन्दकृत सिद्धयोग या वृन्दमाधव ही वैद्यसमाज में समादत चिकित्साग्रन्थ था किन्तु चक्रदत्त की रचना के बाद वृन्दमाधव का प्रचार द्व गया और उसका स्थान चक्रदत्त ने ग्रहण किया। इसका कारण परम्परा के साथ साथ नवीनता का सामञ्जस्य कर इसे युगानुरूपता प्रदान करना है। हमने देखा कि वृन्दमाधव में रसौपधों का प्रयोग नहीं है यद्यपि वज्रयान का तान्त्रिक संप्रदाय प्रबल्ध हो रहा था इसकी सूचना मिलती है। इसी संप्रदाय में रसशास्त्र का विकास हुआ और रसौपधों का प्रयोग चिकित्सा होने लगा। चक्रदत्त (११वीं काती) ने पहली वार रसौपधों का समावेश अपने ग्रन्थ में किया। यह उस युग की माँग थी जिसकी पूर्त्ति करने के कारण यह ग्रंथ शीघ्र ही चिकित्सकों का करग्रंथ बन गया। यह प्रभाव ऐसा चिरस्थायी हुआ कि आज का वैद्यसमाज वृन्दमाधव को तो भूल गया किन्तु चक्रदत्त को न भूल सका।

१. तथा कुलदेवताऽस्माकं, कुलदेवतात्वं तु तत्तेजःसमुत्पन्नस्वात्।

वयाख्याति हिरचन्द्रे श्रीजेज्जटनाम्नि सित सुधीरे च ।
 अन्यस्यायुर्वेदे व्याख्या धार्ष्ट्यं समावहति ॥

३. पाटश्रुद्धिः कृता तेन टीकामालोक्य जैज्जटीम् ।

थ. चक्रपाणिदत्त का परिचय तृतीय अध्याय में देखें।

ग्रंथ के उपक्रम<sup>े</sup> से ज्ञात होता है कि चक्रपाणि ने इसके पूर्व 'गूढवान्यबोध<sup>र</sup> नामक कोई ग्रन्थ बनाया जिसका समावेश यत्र-तत्र इस ग्रंथ में किया। चक्रदत्त की विशेषतायें

3. पारद के अनेक योगों का वर्णन किया है। ग्रहणीप्रकरण में रसपर्पटी के के विषय में लिखा है कि इसे चक्रपाणि ने निबद्ध किया । इसके अतिरिक्त ग्रहणी में ताम्ररोग, अर्श में रसगुटिका, राजयचमा में रसेन्द्रगुटिका, अम्लपित्त में खुधावती-गुटिका, अग्निमांच में पानीयभक्तवटी, मस्रिका में कडजलीप्रयोग, प्लीहयकृत् में लोकनाथरस का विधान है। इस प्रसंग में रस और गंधक के शोधन की विधि भी विणित है।

२. धातुओं तथा अन्य खिनजों के अनेक औषधयोग दृष्टिगत होते हैं यथा—
अर्श-अग्निमुख छौह, भरुजातकछौह।
पाण्डु-नवायस, योगराज, मण्डूर, पुनर्नवामण्डूर।
राजयस्मा—ताप्यादिछौह, विन्ध्यवाितयोग।
शूळ-छौहभसम।
परिणामशूळ-सप्तामृतछौह, धात्रीछौह, शतावरीमण्डूर, तारामण्डूर प्रभृति।
स्थौरुय-विडंगाद्यछौह, छौहरसायन।
कुष्ट-नवायस रसायन।
नेत्ररोग-सीसकश्चाका।
रसायन-अमृतसारछौह रसायन, अभ्रकभस्म, ताम्रभस्म, शिलाजतु।
गर्भधारण-स्वर्णरजतािदयोग।
वमनार्थ-ताम्रभस्म।
बालरोग-स्वर्णगैरिक।

३. अनेक तान्त्रिक प्रयोग तथा टोटके भी हैं यथा प्रसव में विलम्ब होने पर गर्भच्यावन मंत्र के अतिरिक्त उभयत्रिंशक और उभयपंचदशक यंत्र धारण करने का विधान है। गर्भच्यावन मंत्र से सात बार अभिमंत्रित जल पीवे तथा उपर्युक्त मंत्रों (किसी पत्र या ताम्रपट पर लिखकर) को देखें। इसी प्रकार परनीविद्वेपहर योग भी तांत्रिक प्रयोग ही है। शुक्रस्तम्भन के लिए एक प्रयोग है कि करक्ष के बीज के भीतर पारद रखकर जपर से सोने से मद कर मुख में धारण करे। अपस्मार की

नानायुर्वेदविख्यातसद्योगैश्चकपाणिना । क्रियते संग्रहो गूढवाक्यवोधकवाक्यवान् ॥
 १।२

२. हिन्दी टीका के साथ इसकी एक पाण्डुलिपि सरस्वतीभवन, व राणसी में है (क्रमसं० ४४७६३)। बाद में हेरम्बसेन ने भी गृहवाक्यवोधक लिखा।

३. रसपर्पटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना ।

चिकित्सा में बतलाया है कि जिस रस्सी से फाँसी दी जाती है उसकी भरम बनाकर शीतल जल से लेने से अपरमार निवृत्त होता है। मनुष्य के शिरः कपाल तथा कुक्करजिह्ना का लेप चतरोहणार्थ और प्रासादमन्त्र से अभिमंत्रित विपरीतमञ्जतेल का विधान (चुदरोग) भी तान्त्रिक प्रयोग ही हैं।

४. उपर्युक्त जान्तव दृश्यों के अतिरिक्त भूनाग का प्रयोग बहुलता से हुआ है (देखें गण्डूपदाञ्चन प्रभृति योग)। मृगश्रङ्गभस्म का प्रयोग हृद्रोग तथा कटिपृष्ठश्रुल में विहित है। शंखभस्म का प्रयोग परिणामश्रुल में है। महाराजप्रसारणीतैल तथा महासुगंधितैल में अन्य गन्धद्रव्यों के साथ पृति (खट्टाशी) भी है।

५. कुछ नवीन चिकित्साविधियाँ भी प्रयुक्त हुई हैं यथा ज्वर में काञ्जिकसिक्त वस्त्र का धारण, मूत्राघात में मूत्रमार्ग में कर्पूर का चूर्ण प्रविष्ट करना आदि । सिराज्यध का विस्तार से वर्णन है ।

५. कुछ अन्य विशिष्ट प्रयोग यथा :--

शेफालीपत्रस्वरस उवर अतिसार अंकोठवटक, वटप्ररोह, बब्बू उद्लक्क, तिलक्क नागार्जुनयोग, विजयचुर्ण अर्श योगराज, नवायस पाण्ड कमलबीजचूर्ण, व्याघ्रीहरीतकी कास मयूरपिच्छभस्म हिक्काश्वास अरोचक कलहंस छदिं अश्वत्थन्नारजल धूर्त्तमूलपायस, ऐन्द्रीफलनस्य उन्माद शेफालिकाकाथ, विष्णुतैल (वातन्याधि), लच्मी-ग्रध्रसी विलासतैल सिंहनाद्गुग्गुल, रसोनसुरा आमवात नारिकेलखण्ड, धात्रीलौह श्रुल उदावर्त्त रसोन ग्रहम रसोनचीर, कांकायनगुटिका तण्डुलचुर्णपूप, मूलिकोःपाटन उद्र ऐन्द्रीमूल, रूपिकाम्ल, रुद्रजटामूल वृद्धि

अही योग सोढल तथा रसरःनसमुचय (२३।२३) में मिलता है:— 'उद्बद्धमानवगलन्यतिषक्तमानौ रज्जुं विद्धा निपुणेन कृता मधी या। सा शीतलेन सिल्लेन समं निपीता पुंसामपस्मृतिविनाशकरी प्रसिद्धा॥

२. बृन्दमाधव में शंखचूर्ण है।

गलगण्डादि वनकार्पासी-पूपिका भगन्दर भूनागचूर्णलेप भगन पीतवराटिकाचूर्ण मुखरोग सहकारगुडिका

स्त्रीरोग लोमशातनयोग, कुचकठिनीकरणयोग, कटितन्-

करण, योनिगाढीकरण

बालरोग स्नुहीदल, स्वर्णगैरिक

वाजीकरण वाराहीकन्द, भूनागतैल, वस्त्रधूपन, ध्वजभंगहर योग,

अधोवातहरयोग (बीजपूरत्वक्)

इस प्रकार चकदत्त में पारम्परिक योगों के साथ-साथ अनेक नवीन प्रयोगों का भी उल्लेख है। रसशास्त्रीय औषधों के प्रयोग की दृष्टि से भी चक्रदत्त का ऐतिहासिक महत्त्व है।

### वंगसेन

वैद्य गदाधर के पुत्र वंगसेन द्वारा विरचित 'चिकिश्सासारसंग्रह' नामक प्रन्थ कर्ता के नाम पर 'वंगसेन' के नाम से प्रचित है। वंगसेन कान्तिकाम का निवासी था। यह स्थान वंगप्रदेश में है। ?

वंगसेन का एक संस्करण शालियाम वैश्यरिचत हिन्दी टीका के साथ वस्वई (खेमराज श्रीकृष्णदास) से सं० १९६१ में प्रकाशित हुआ है। १८८४ ई० में कलकत्ता से छुपा था।

त्रिविक्रम ने वंगसेन पर कोई टीका लिखी थी जिसका उल्लेख आढमल्ल ने शार्क्रघर टीका में किया है।<sup>3</sup>

- १. इसका एक संस्करण शिवदाससेन की टीका के साथ कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। दूसरा पं० जगन्नाथशर्मा वाजपेयी, प्रोफेसर, आयुर्वेदिक कालेज, काशी हिन्द्विश्वविद्यालय की सुबोधिनी हिन्दी टीका के साथ खेमराम श्रीकृष्णदास, बम्बई (चतुर्थ आवृत्ति, १९५९) से निकला है। चौखम्बा, वाराणसी से भी एक संस्करण जगदीश्वरप्रसाद त्रिपाठीकृत हिन्दीटीकासहित प्रकाशित हुआ है (तृतीय आवृत्ति, सं० २०१७)।
- २. ध्यात्वा गिरीशमपहाय वचः प्रपञ्चं वृद्धानुपास्य भिषजस्तदुदाहृतीश्च । श्रीवङ्गसेनभिषजा खलु वैद्यवृद्धसिद्धप्रयोगनिवहो बहु लिख्यतेऽस्मिन् ॥ १ ॥ नत्वा शिवं प्रथमतः प्रणिपत्य चण्डीं वाग्देवतां तद्मु तातपदं गुरुं च । संगृद्धाते किमपि यत् सुजैनस्तदत्र चेतो विधातुमुचितं तद्नुग्रहेण ॥ २ ॥ कान्तिकावासनिर्जातश्रीगदाधरस्नुना । क्रियते वंगसेनेन चिकित्सासारसंग्रहः॥३॥ ३. वंगसेनादयस्त्रिविधमाहः—एतद् विवृणोति त्रिविक्रमः—आङ्क्ष्य १९१६०

वंगसेन ने वृन्दमाधव और मुख्यतः चक्रदत्त का अनुसरण किया है किन्तु कालक्रम से प्रचलित कुछ नवीन योगों का भी समावेश किया है। रसीषधों की संख्या
इसमें अधिक है, विजया के योग भी हैं यद्यपि अहिफेन नहीं है। शंखदाव भी है।
नाडीपरीचा नहीं है यद्यपि मूत्रपरीचा है। श्लीपद में शाखोटक का प्रयोग है। खियों
के नये रोग सोमरोग का सर्वप्रथम वर्णन यहीं मिलता है। वशीकरण के तांत्रिक
प्रयोग भी हैं। द्रव्यगुणाधिकार में द्रव्यों के गुणकर्म वर्णित हैं जो संभवतः किसी
पूर्ववर्त्ती निघण्ड से लिये गये हैं। परिभाषा-प्रकरण भी है तथा दीपन-पाचन आदि
की परिभाषायें, जो आगे चलकर शाई धर में दृष्योचर होती हैं, यहाँ उपलब्ध है।

इसके कुछ विशिष्ट योग यहाँ निदर्शनार्थ दिये जा रहे हैं :-

- तालीशादि योग तीन प्रकार के हैं—तालीशादिगुटिका, महातालीशादिचूर्ण, तालीशाद्यचूर्ण।
- २. इसी (राजयच्मा) प्रकरण में जातीफलाद्यचूर्ण है जिसमें भंगा का योग है। भंगा का योग सर्वप्रथम यहीं मिळता है।
- 3. सुगन्धित द्रव्यों में 'लवंगवर्त्ती' का उत्लेख है (वातन्याधि-अधिकार, चतुर्विंशतिका प्रसारिणीतैल)। लवंगलता' वंगाली कविराजों की एक खास चीज है। इसके सुगन्धित फल काकली नाम से बाजार में बिकते हैं जिनका प्रयोग कविराज लोग तैलों को सुगन्धित करने के लिए करते आ रहे हैं। भावप्रकाश में इसी को 'गन्धकोकिला' के नाम से लिखा है।
- ४. शंखद्राव (उद्ररोगाधिकार) किसी रस्त्रास्त्रीय ग्रन्थ से लिया गया भतीत है।
- ५. कुरंड और वर्ध्म में भेद वतलाया है कि कुरंड (अंडवृद्धि) वेदनारहित होता है जब कि वर्ध्म वेदनायुक्त होता है।
- ६. शाखोटक की छाल पीसकर गोमूत्र में मिलाकर पीने से श्लीपद निवृत्त हो जाता है। शाक्ष धर ने यह योग संभवतः यहीं से लिया है।
- ७. विस्फोटक से पृथक् स्नायुक रोग का प्रकरण दिया है। जो आगे चलकर शाई धर में क्रिमिरोग में अन्तर्भूत हुआ। इसका 'तन्तुक' नाम भी दिया है। हिंगुमान, करें ले का रस, निर्मुण्डीस्वरस, मजिष्ठादि प्रलेप इसकी औषधियाँ कही गयी हैं।
  - ८. सोमरोग का निदान और चिकित्सा स्वतन्त्र रूपसे यहाँ मिलता है।
- ९. स्त्रियोंके वशीकरण के उपाय बतलाये गये हैं। प्रभीविद्वेष तीन प्रकार का कहा गया है—देवकृत, अद्वपुरुषोत्पन्न तथा सप्रनीकृत। इसका उपचार तन्त्र-
- छवंगछता (Luvunga Scandens) कॉंटेदार छता है जिसमें हिमान्त में श्वेत सुगन्धित पुष्प आते हैं। फल भी सुगन्धित होते हैं।

मंत्र से विहित है जो नागार्जुनकृत योगसार से उद्धा है। (इति नागार्जुनकृतौ योगसारे स्त्रीदोषचिकित्सापरिच्छेदः)।

- 30. जलदोषादियोगाधिकार में नानादेशोद्भव जल से उत्पन्न होनेवाले विकारों की चिकित्सा के अतिरिक्त, वशीकरणयोग, वन्ध्याकरणयोग, निदाप्रदयोग, शिशन-वर्धकयोग, स्तम्भनयोग, मुलसुगंधिकरण, स्तनवर्धक, क्लैव्यहर तथा विलनाशनयोग विहित हैं।
- ११. रसायनाधिकार प्राचीन शैली से नितान्त भिन्न शैली पर है। प्राचीन 'रसायन' रसशास्त्र के विकास के बाद 'रस-रसायन' हो गया और बाद में 'रसायन' शब्द 'रस' का ही बोधक बन गया। इसी कारण इस प्रन्थ में शिवागुटिका और गुगगुल रसायन के अतिरिक्त, गन्धकरसायन, गन्धकरसापर्पटी, ताम्ररसायन, पञ्चामृत-रस, अभ्रककरूप, महाबलविधानाभ्रक', पानीयभक्तवटी (सात प्रकारकी), सर्वतोभद्र लौह आदि योग निबद्ध किये गये हैं। अन्त में रोगानुसार (नैमिक्तिक) रसायनों का विवरण है। खर्पराख्य रसायन के पाट में खर्पर के स्थान पर 'यशद' छपा है जो अशुद्ध है। इसके बाद शिरोबस्ति का वर्णन, मर्मविवरण तथा नानात्मज रोगों की गणना है। नागार्जनलीह का भी वर्णन है
- १२. द्रव्यगुणाधिकार में द्रव्यों के गुण, प्रतिनिधिद्रव्य, गण तथा संशोधन-संशमन वर्ग कहे गये हैं। द्रव्यों के गुणकर्म सोढलनिघण्ट से मिलता जलता है। ऋनुचर्या के बाद धान्यवर्ग, मांसवर्ग, शाकफलवर्ग, व्यक्षन-मांसव्यक्षन हैं।
- १३. अरिष्टाधिकार में ही नेत्र, जिह्ना, मूत्र आदि की परीचा है। नाड़ीपरीचा नहीं है।
- १४. अन्तिम प्रकरण दीपनपाचनद्रव्यलक्षणाधिकार है जिसमें दीपन, पाचन आदि की परिभाषा कही गई है।

#### वंगसेन का काल

प्रनथ के अन्त में लिखा है कि श्रीकृष्ण ने पृथिवी को नीरोग कर दिया था किन्तु उनकी मृत्यु के बाद पुनः भयंकर रोगों का प्रसार होने लगा। यह देखकर मैंने

चूर्णं हयगन्धायाः सितया सहितञ्ज सर्पिषा लीढम् ।
 विद्धाति नष्टनिद्धे निदामाश्वेव सिद्धमिदम् ॥

२. नागार्जुनोदितरसायन संहितायामालोच्य चात्मनि समस्तरुजाविधाने । राजानमेनमुपयुज्य रसायनानां श्रीविश्वरूपसंस्कृतवान् कृतार्थः॥ —रसायनाधिकार, १६६

नागार्ज्जनो सुनीन्द्रः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम् ।
 तस्यार्थस्य समृतये वयमेतद् विशदास्त्रैरर्वस्थामः ॥

गदाधर के घर में जन्म लिया और रोगों को दूर किया। पृथ्वी पर मेरे अवतरण को वैद्याण कैसे जानेंगे इस विचार से मैंने लोकहित तथा अपने यश के लिए इस संहिता की रचना की। उसके बाद मैंने दिल्लण की ओर प्रयाण किया। मेरे जन्म से पूर्व अगस्तिसंहिता जो प्रसिद्ध थी, गदाधरगृह में जन्म लेकर मैंने इसका प्रतिसंस्कार किया। इसके बाद सर्वसिद्धान्तसार तथा शीव्रफलप्रद ग्रन्थ वंगसेन के नाम से विख्यात हुआ।

चक्रपाणिदत्त का इसने अनुसरण किया है किन्तु इसमें रसीपधों की स्थिति अधिक विकसित है, भंगा का प्रयोग भी मिलता है जो चक्रदत्त में नहीं मिलता अतः इसे उसके बाद रखना होगा। नाइीपरीचा इसमें नहीं है जब कि शाक्ष धर (१३वीं शती) में है। इसके अतिरिक्त, निश्चलकर (१३वीं शती) ने इसे उद्धत किया है। अतः वंगसेन का काल ११वीं और १३वीं शती के वीच अर्थात् १२वीं शती होगा।

महाबलिवधानाश्रक रसायन के प्रसंग में कहा गया है कि इस रसायन का सेवन राजा विश्वरूप को कराया गया। यह विश्वरूप लदमणसेन का उयेष्ठ पुत्र विश्वरूपसेन हो सकता है जो उसकी मृत्यु के बाद १२०६ ई० में गद्दी पर बैठा। अधिक दिनों तक यह भी नहीं रह सका। यह सेन-साम्राज्य की विपन्नावस्था थी। संभव है, इसके बाद वंगसेन बंगाल छोड़कर दिन्ण भारत की ओर चले गये हों। वंगसेनोत्पत्ति-प्रकरण में जो यह लिखा है कि श्रीकृष्ण जब स्वर्गीय हो गये तब वंगसेन ने जन्म लेकर समाज को आरोग्य प्रदान किया, यहाँ श्रीकृष्ण कोई वंगसेन के पूर्वज हो सकते हैं। जो भी हो, उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि वंगसेन १२वीं काती के अन्त में थे और विश्वरूपसेन के कुछ बाद (लगभग १२५० ई० में लिखा गया होगा। व

#### भावप्रकाश

यह लटकनतनय भाविमश्र द्वारा विराचित एक लोकप्रिय वैद्यकग्रन्थ है जिसमें रोगानुसार चिकित्सा का वर्णन है। चिकित्सा के अतिरिक्त अनेक उपयोगी विषयों का समावेश होने के कारण इसका विवरण संहिताग्रन्थों के साथ (द्वितीय अध्याय, पृ० १८७-१९५) में दिया गया है।

भावप्रकाश की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता फिरंगरोग का वर्णन तथा रसकपूर और चोपचीनी का उसकी चिकित्सा में प्रयोग है। इस आधार पर इसका काल १६वीं शती निश्चित किया गया है।

१. बंगसेनोस्पतिः श्लो० १-४

२. इसकी प्राचीनतम पाण्डुलिपि १२७६ ई० की मिलती है (इण्डिया ऑफिस, ९५२)।

### योगतरंगिणी

त्रिमह्लभट्टकृत बृहद्योगतरंगिणी के अतिरिक्त योगतरंगिणी नामक संविध्त संस्करण भी है। पहला ग्रन्थ शैली में संहितावत् है तथा दूसरा मुख्यतः चिकित्सा-ग्रन्थ है। द्रव्यगुणशतश्लोकी भी त्रिमल्लभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। इनके अतिरिक्त, वैद्यचन्द्रोद्य, वृत्तमाणिक्यमाला और अलंकारमञ्जरी भी उनकी रचनायें हैं। इड्ड लोग सुखलताकृत शतश्लोक पर व्याख्या तथा रसदर्पण का रचयिता भी उन्हीं को मानते हैं ।

त्रिमल्लभट्ट का काल १६५० ई० के लगभग है। शंखिया का प्रयोग फिरंगरोग में सर्वप्रथम इन्होंने किया<sup>3</sup>।

योगतरंगिणी वेंकटेश्वर प्रेस, वस्वई से सं० २०१३ में छुपी है। योगरतनाकर

यह मुख्यतः चिकित्सा का प्रन्थ है किन्तु शारीर और शल्य को छोड़ आयुर्वेद के सभी विषय इसमें समाहित हैं। इस एक ही प्रन्थ के रखने से निधण्टु, भेष्ठय-कल्पना, शोधन-मारण, निदान-चिकित्सा सबका ज्ञान हो जाता है; इसी कारण यह अतीव विख्यात एवं छोकप्रिय है। पूर्ववर्ती प्रन्थकारों की रचनाओं से उत्तमोत्तम योग इसमें संकलित किये गये हैं।

इस ग्रन्थ की निम्नांकित विशेषतायें हैं -

- 3. भाविमिश्र के समान योगरानाकर में भी रसकपूर का प्रयोग फिरंग में मिलता है। फिरंग के अतिरिक्त, 'चन्द्रक-व्रण' शब्द भी इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। 'पूर्ति-प्रमेह' शब्द गनोरिया के लिए आया है। चोपचीनी का प्रयोग भी चूर्ण और पाक के रूप में हुआ है।
- २. योगरःनाकर में तमाखु का वर्णन मिलता है जो इसके पूर्व किसी अन्थ में नहीं है। तस्वाकू का प्रचार इस देश में पुर्तगालियों द्वारा १६वीं शती में हुआ।
  - ३. भीमसेनी कपूर का नेत्ररोगों में प्रयोग भी योगरत्नाकर की देन है।
- ४. स्नायुक, शीतला, सोमरोग (भावप्रकाश) तथा स्पर्शवान, शीतवात (रसररनसमुद्वय) का वर्णन भी इसमें मिलता है। टायफायड का मधुर या मन्थर उवर के नाम से वर्णन किया है।
- विशेष विवरण तथा त्रिमल्लभट का परिचय द्वितीय अध्याय, पृ० १९५ १९६ में देखें।
- २. विशेष विवरण के लिये देखें P. V. Sharma Trimaila Bhatta: His date and Works with Special reference to his Materia Medica in one hunderd Verses, I. J. H. S., Vol. 6, No. 1, 1971
- ३. देखें उपदंशान्धसूर्य, बृ० योगतरंगिणी, भाग २, तरंग ११७, रली० ३६-३७

### लेखक और काल

ग्रन्थ में लेखक का कोई संकेत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि नयनशेखर या नारायणशेखर नामक किसी जैनी पंडित ने इसकी रचना की। अस का कारण यह हैं कि इसी नाम की एक पुस्तक हिन्दी चौपाइयों में किसी नयनशेखर की १६८० ई० में लिखी है'।

निम्नांकित प्रन्थ एवं आचार्य योगरःनाकर द्वारा उद्धत हैं-

| निम्नाकित प्रत्थ एव आचाय यागरत्नाकर | द्वारा उद्धत ह—           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| १. बोपदेवशत—२६३ <sup>२</sup>        | २२. रसराजलक्मी—१२६        |
| २. भट्टारहरिश्चन्द्र—२६३            | २३. रसार्णव— १३९          |
| ३. भावप्रकाश —३९, ९४                | २४. रसरत्नप्रदीप- १६६     |
| ४. भेड—१०१                          | २५. रससमुच्चय—२४८         |
| ५. चक्रदत्त— ३२६                    | २६. रसेन्द्रचिन्तामणि—१४१ |
| ६. चन्द्रसेन—३२७                    | २७. संग्रह—२७६            |
| ७. चरक—१३५                          | २८. शाङ्ग धर—१०२          |
| ८ चिकित्साकलिका—१६१                 | २९. सारसंग्रह—१९७         |
| ९. चिकित्सासार—२००                  | ३०. सुश्रुत—२६६           |
| १०. धन्वन्तरीयमत—१४३                | ३१. बंगसेन-१७६            |
| ११. गदनिग्रह—१२५                    | ३२. विदेह—३९७             |
| ३२. हारीत—२ <b>५</b> २              | ३३. वीरसिंहावलोक—२१४      |
| १३. हेमाद्गि—७९                     | ३४. विश्वामित्र—४२९       |
| १४. काश्यप—२६९                      | ३५. वृद्धवाग्भट—९१        |
| १५. लक्मणोत्सव—३४९                  | ३६. योग-२००               |
| १६. लोलिम्बराज-८८, ९७-९८; १८०-१८१   | ३७. योगतत्व - १६८         |
| १७. मन्थानभैरव—१४२                  | ३८. योगरत्नसमुच्चय-१००    |
| १८. माधव—४२७                        | ३९. योगरत्नावली—१८२       |
| ९९. राजनिघण्डु—३०, ४७               | ४०. योगसार—३९             |
| २०. राजमार्त्तण्ड—२८२               | ४१. योगशत—२२६             |
| २१. रसमक्षरी—२१२                    | ४२. योगतरंगिणी—१८२        |
|                                     |                           |

लोलिम्बराज (१७वीं शती प्रारंभ) तथा योगतरंगिणी (१७वीं शती मध्य) को उद्धत करने के कारण योगरत्नाकर १७वीं शती के अन्त का होना चाहिए। आनन्दाश्रम, पूना में इसकी एक हस्तलिखित प्रति है जिसका लिपिकाल १७४६ ई०

१. एक भव्यद्त्तकृत योगरत्नाकर भी है।

२. ये अंक निर्णयसागर बम्बई संस्करण ( चतुर्थ, १९३२ ई० ) की पृष्ठसंख्या है।

है अतः कम से कम ५० वर्ष पूर्व इसे अवश्य रखना चाहिए। योगरःनाकर में कमलाकरकृत निर्णयसिन्धु भी उद्धत है जिसका काल १६१०-१६४० ई० हैं।

१८८९ ई० में यह आनन्दाश्रम, पूना से छपा था। पूना से दीचितकृत मराठी अनुवादके साथ १९१७ ई० में निकला था। बम्बई से नवरे द्वारा १९०७ ई० तथा निर्णयसागर द्वारा भी प्रकाशित हुआ।

### भैषज्यरत्नावली

कविराज विनोदलालसेन गुप्त ने अपने 'आयुर्वेदविज्ञानम्' की सूमिका में लिखा है कि भैपउयरत्नावली की पाण्डुलिपि कहीं उन्हें प्राप्त हुई थी जिसे उन्होंने प्रकाशित कराया। इसकी पाण्डुलिपि केवल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के पुस्तकालय में मिलती है' जो यह सृचित करता है कि यह गोविन्ददास नामक किसी आधुनिक वंगीय विद्वान द्वारा विरचित प्रन्थ है। इसका काल १८वीं शती माना जाता है। लेखक के पिता का नाम चन्द्रच्ड तथा माता का नाम अभ्विका था'। यदि प्रियतमा न स्याद् बुधानां भिष्जामियम्' यह श्लोक नरसिंहकविराजकृत सिद्धान्तचिन्तामणि से लिया गया है। इससे अधिक कोई परिचय नहीं मिलता।

इसमें गदोद्वेग, स्नायुरोग, ताण्डवरोग, खञ्जनिका, उरस्तोय, औपसर्गिकमेह, ओजोमेह, वृक्कामय, क्लोमरोग, शीर्पाम्ब, मस्तिष्करोग, अंशुघात, अपसुमूर्षु आदि आधुनिक रोगों का वर्णन किया गया है।

सम्प्रति वैद्यसमाज में यह प्रचित ग्रन्थ है। मोतीलाल बनारसीदास, लाहीर ने संस्कृत और हिन्दीटीका (जयदेविद्यालंकारकृत) के साथ पृथक्-पृथक् संस्करण किंदराज नरेन्द्रनाथमित्र द्वारा संपादित प्रकाशित किया था । चौखम्बा, वाराणसी से भी पं० राजेश्वरदत्त्तशास्त्री द्वारा संपादित प्रकाशित हुआ है। कलकत्ता से १८९३ ई० में यह छपा था।

# आतंकति**मिरभास्कर**

यह काशीवासी बलराम द्वारा १८वीं शतीके प्रारंभ में लिखा गया। बलराम के पुत्र 'सोहम्जी' उत्तरभारत के एक प्रख्यात वैद्य थे"।

### व्याधिनिप्रह

आचार्य विश्राम द्वारा यह रचित है ( सं० १८३९ )।

- १. काणेः धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १, ए० ९३
- २. पा० सं० III ई० १३६; जी० १५२०
- ३. वन्देऽभिकाचनद्रचृढौ जननीजनकावुभौ।
- १९३२ का द्वितीय संस्करण (हिन्दीटीकासहित ) मेरे पास है।
- ५. सिंह जी, पृ० १२२

### वैद्यसारसंग्रह

रघुनाथशास्त्री दाते एवं ऋष्णशास्त्री भटवडेकरकृत ।

# चिकित्सादर्श

बीसवीं शती में कायचिकित्सा पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये जिनमें कुछ तो केवल सैंद्धान्तिक विवेचन से भरे हैं, कुछ अदृष्ट पर अधिक विश्वास रखते हैं और कुछ में आधुनिकता के भार से आयुर्वेद दब गया है। अतः शास्त्र और व्यवहार तथा प्राचीन और नवीन का सामञ्जस्य देखते हुए दो ही रचनायें इस कोटि में आती हैं एक चिकित्सादर्श तथा दूसरा चिकित्साप्रदीप।

चिकित्सादर्श आयुर्वेदशास्त्राचार्य पं० राजेश्वरदत्त शास्त्री की रचना है। शास्त्रीजी काशी हिन्दूविश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रोफेसर एवं अध्यत्त रहे तथा आयुर्वेदिवमाग के प्रमुख चिकित्सक थे। विद्वान् के साथ-साथ वह यशस्वी चिकित्सक थे। जीवन में चिकित्सा-संबन्धी जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया उसका विवरण इस प्रन्थ में दिया गया है। चिकित्सादर्श वैद्यक की काशी-परम्परा का प्रतिनिधि प्रन्थ है।

अन्थ तीन खण्डों में पूरा हुआ है। नृतीय खण्ड के अन्त में लेखक का परिचय दिया राया है। शास्त्री जी उत्तरप्रदेश में गोण्डा जिला के आटा नामक स्थान के मूल निवासी हैं, पुनः काशी में निर्मित कमलावास में जीवनपर्यन्त रहे। इनके पिता पंडितरामफलमिश्रास्मज पंडितरामनाथिमश्र शाक्द्वीपीय ब्राह्मण थे। शास्त्रीजी का जन्म जून १९०१ ई० (उयेष्ठ शुक्ल दशमी सं० १९५७, गुरुवार ) को हुआ था तथा १२ जनवरी १९६९ ई० को स्वर्गवास हुआ।

इसके अतिरिक्त, स्वस्थवृत्तसमुख्यय भी इनकी रचना है।

### **चिकित्साप्रदीप**

चिकित्सादर्श जिस प्रकार काशी-परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है उसी प्रकार चिकित्साप्रदीप पृना-परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसके रचियता आयुर्विद्या-पारंगत वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले प्राध्यापक, आयुर्वेद महाविद्यालय, प्ना हैं। आप जामनगर में स्नातकोत्तर शिचणकेन्द्र के प्राचार्य भी अनेक वर्षों तक रहे थे जहाँ आपकी परम्परा की छाप गहरी पड़ी और वहाँ से निकले हुए विद्वान अभी भी आपके मौलिक वेंदुष्य एवं अनुभव की गाथा गाते नहीं अघाते। यह ग्रंथ लेखक द्वारा प्रकाशित (द्वितीयावृत्ति, १९६१) हुआ है।

क्रमशः १९५७, १९६१ और १९६४ में लेखक द्वारा प्रकाशित ।
 'खनेत्राकाशयुग्मेऽब्दे जयाख्यदश्वमीतिथी ।
 राजेश्वरकृतो ग्रन्थो रुचिरः पूर्णतामगात्॥

निम्नांकित उल्लेखनीय रचनायें भी प्रकाश में आई-

१. रामरत्त पाठककृत कायचिकित्सा ( प्रथम भाग, १९६२;

द्वितीयभाग, १९६५)

२. रामनाथ द्विवेदीकृत भिषक्कर्मसिद्धि (१९६३)

३. गंगासहाय पाण्डेयकृत कायचिकित्सा ( १९६३ )

तीनों ग्रन्थ चौखम्बा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हैं।

४. महावीरप्रसाद पाण्डेयकृत चिकित्सातत्त्वदीपिका (प्रथम भाग, १९६५

द्वितीयभाग, १९६६)

प्रकाशक-शान्ति प्रकाशन, नई दिल्ली,

चिकित्सातस्वप्रदीप कालेड्रा बोगला (अजमेर)

६. चिकित्सामञ्जरी रघुनाथ मनोहर

७. चिकित्साप्रभाकर ए० पी० ओगले ( मराठी )

८ चिकित्साप्रदीप (गुजराती)

# पश्चकर्म

रसशास्त्र के विकास एवं प्रसार ने जिस प्रकार त्रिदोषवाद को झक्झोरा उसी प्रकार चिकित्सा की आर्प प्रणाली को भी विज्ञत किया। पञ्चकमं इससे विशेष प्रभावित हुआ। इसके कारण इसका विधिवत व्यवहार बन्द ही हो गया। दिच्छण भारत (केरल) के कोट्टकल नामक स्थान में वारियर वंश ने इसे जीवित रक्खा यद्यपि यह पञ्चकमं आर्थ पञ्चकमं से भिन्न है।

आधुनिक काल में आर्ष प्रणाली को पुनर्जीवित करने के जो प्रयास हुये उनमें प्रक्रमें पर भी शास्त्रीय तथा व्यावहारिक दोनों स्तरों पर कार्य हुआ। इसके फल-स्वरूप वैद्य हिरदास श्रीधर कस्त्रे द्वारा विरचित 'आयुर्वेदीय पञ्चकमेविज्ञान' नामक ग्रन्थ (श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन प्रा० लि०, १९७०) प्रकाशित हुआ जो इस चेत्र में महत्त्वपूर्ण देन है।

'केरलीय पञ्चकर्म-चिकिस्साविज्ञानम्' (चौलग्वा, वाराणसी, १९७२) में केरलीय पञ्चकर्म-परम्परा का परिचय दिया गया है।

# योगसंग्रह

### नावनीतक

इस प्रनथ की पाण्डुलिपि १८९० ई० में पूर्वी तुर्किस्तान के कुछार नामक स्थान में कर्नल एच० बावर के हाथ लगी जो भारत सरकार के काम से वहाँ गये थे। यह स्थान चीन जाने वाले महापथ पर स्थित है। इसकी लिपि का अध्ययन कर ए० एफ० रुडॉक्फ हार्नले ने २१ वर्षों तक (१८९१-१९२२ ई०) निरन्तर संलग्न रह कर इस प्रन्थ का संपादन किया। यह तीन बृहत् खण्डों में भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग द्वारा १९१२ ई० में प्रकाशित हुआ। आयुर्वेद जगत् के समस्र यह प्रन्थ कविराज बलवन्त सिंह मोहन द्वारा संपादित होकर १९२५ ई० में आया।

बावर द्वारा आविष्कृत होने के कारण यह बावर पाण्डुलिपि के नाम से प्रसिद्ध है। यह पाण्डुलिपि वस्तुतः सात विभिन्न पाण्डुलिपियों का समुच्चय है। यह भूजंपत्र पर गुप्तकालीन लिपि में लिखी है। ऐसा समझा जाता है कि चार विभिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न काल में इसे लिखा। अन्तिम लेखक यशोमित्र नामक वौद्धभिन्न था जो संभवत: स्थानीय बौद्धबिहार का प्रधान था। पाण्डुलिपि मूल रूप में ऑक्स-फोर्ड के बोडिलियन पुस्तकालय में सुरचित है जहाँ १८९८ ई० में कर्नल वावर से खरीद कर इसका संग्रह किया गया था।

उपयु क सात पाण्डुलिपियों में १-३ चिकित्सासंबर्ग्धी, ४-५ पाशककेवली (पाशे से भाग्यफल कहना); ६-७ महामायूरी विद्याराज्ञी से संबद्ध है जो विष या अन्य ग्रहों से रचा के लिए प्रयुक्त होती थी।

चिकित्सासंबन्धी तीन खण्डों में प्रथम खण्ड लशुनकत्व से प्रारंभ होता है जिसके अनन्तर सूत्रस्थान, परिभाषा, आश्च्योतन, मुखलेव, अञ्जन, शिरोलेव तथा अन्य योग दिये गये हैं। द्वितीय खण्ड ही वस्तुतः 'नावनीतक' है जो सोलह अध्यायों में विभक्त है जिनमें चौदहवें का कुछ अन्तिम अंश, पन्द्रहवाँ तथा सोलहवाँ अध्याय खण्डित है। तृतीयखण्ड में कुछ मिश्रकयोग और मोदक हैं। नावनीतक के वर्त्तमान संस्करण में उपर्युक्त सातों पाण्डुलिपियाँ प्रकरण के रूप में दी गई हैं।

यह प्रन्थ योगसंप्रहों में सर्वप्रथम है जिसमें पूर्ववर्ती महर्षियों के ग्रन्थों से तथा तत्कालीन परंपरा से योगों का संकलन किया गया है और बाद में जिसका अनुसरण चन्द्रट, सोढल, शाङ्ग धर आदि ने किया। ऋषिप्रणीत ग्रन्थों का सारभाग होने के कारण यह 'नावनीतक' तथा अनेक तंत्रों से खींच कर सिद्धयोगों का संकलन होने के कारण 'सिद्धसंकर्ष' भी कहलाता है'। कायचिकित्सा के अतिरिक्त स्त्रीरोगों तथा कौमारभुत्य का भी इसमें वर्णन है। अध्यायों के विषय निम्नांकित हैं—

| १. चूर्ण  | ५. वस्तियोग | ९. अञ्जन        | १३. चित्रककरप                   |
|-----------|-------------|-----------------|---------------------------------|
| २. घृत    | ६. रसायन    | १०. केशरञ्जन    | <b>१४. कौमारभृ</b> त्य          |
| ३. तैल    | ७. यवागू    | ११. अभयाकल्प    | १५ वन्ध्याचिकित्सित             |
| ४. मिश्रक | ८. वाजीकरण  | १२. शिलाजतुकल्प | १६. सुभगाचिकित्सित <sup>३</sup> |

१. मेहरचन्द लच्मणदास, लाहौर द्वारा प्रकाशित।

२. प्राक्षणीतैर्महर्षीणां योगमुख्यैः समन्वितम् । वच्येऽहं सिद्धसंकर्षं नाम्ना वै नावनीतकम् ॥





यह ग्रन्थ चिकित्सकों के न्यवहार के ालये बनाया गया था। बौद्धभिन्न रोगियों की सेवा भी करते थे। संभवतः उन्हीं के उपयोग के लिए प्रचलित योगों का यह संकलन किया गया था। इसमें भेलसंहिता के १५ तथा चरकसंहिता के २९ योग मिलते हैं। इसके अतिरिक्त, निम्नांकित आचार्यों का एक-एक योग उद्धत किया गया है—

१. कांकायन

३. निमि

५. वाड्विल

२. सुप्रभ

४. उशनस

६. बृहस्पति

निम्नांकित आचार्यों के दो-दो योग उद्धत हैं-

१. अगस्त्य

२. धन्वन्तरि

३. जीवक

इनके अतिरिक्त, काश्यप के नाम से अनेक योग हैं। अन्य योगों के स्रोतों का निर्धारण संभव नहीं है किन्तु यह कहा जा सकता है कि प्राचीन योगों के अतिरिक्त कुछ स्वनिर्मित योगों का भी समावेश लेखक ने किया हो।

इस संबन्ध में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो यह कि चरक का नाम इस ग्रन्थ में नहीं आया यद्यपि आत्रेय तथा उनके अन्य शिष्यों हारीत, मेल आदि के नाम निर्दृष्ट हैं । लशुन का प्रकरण सुश्चन और काशिराज के संवाद के रूप में निबद्ध है। इससे स्पष्ट है कि चरक के नाम से संहिता उस समय तक लोक में प्रचलित न थी जब कि सुश्चत काशिराज के शिष्यरूप में लोकविदिन था। दूसरे, लशुन की प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उस काल में इसका पूर्ण प्रचार हो गया था जिससे आगे चलकर वाग्मट ने भी इसका विस्तृत वर्णन किया है। प्राचीन आर्प ग्रन्थों में इसका ऐसा महत्व नहीं है। वाग्मट के वर्णन के अनुमान होता है कि शकों के द्वारा लशुन-पलाण्ड का विशेष प्रचार इस देश में हुआ।

#### नावनीतक का काल

पाण्डुलिपि का काल ४थी शती का उत्तरार्ध निश्चित किया गया है किन्तु प्रन्थ का प्रचार बहुत पहले से होगा। किनष्क के काल में मध्य एशिया से चीन तक संपर्क बहुत बढ़ा था अतः अत्यधिक संभावना है कि उसी के राज्यकाल में इस प्रन्थ की रचना हुई हो। इस प्रकार इसका काल पहली या दूसरी शती रखना चाहिए। योगरतनसमुच्चय

यह तीसरसुत चन्द्रर की रचना है जैसा कि अध्यायान्त पुष्पिकाओं से प्रकट

समासरतबुद्धीनां भिषजां प्रीतिवर्धनम् । योगबाहुल्यतश्चापि विस्तरज्ञं मनोनुगम् ॥
 —नावनीतक २।३

२. आत्रेयहारितपराशरभेलगर्ग-शांबन्यसुश्रुतवशिष्ठकरालकाप्याः ।--१।८

३. देखें - मेरा चरकचिन्तन, ए० ५४

४. अ० सं० उ० ४९

होता है । इस ग्रन्थ की अनेक पाण्डुलिपियाँ उपलब्ध हैं । पूरा ग्रन्थ दसः अधिकारों में विभक्त है—

१. घृताधिकार

२. तैलाधिकार

३. चूर्णाधिकार

४. गुटिकाधिकार

५. अवलेहाधिकार<sup>3</sup>

६. गदशान्ति अधिकार

७ (पञ्च)कर्माधिकार

८. कल्पाधिकार

कर्पाधिकार में अम्छवेतस, सुवर्ण, चित्रक, काकमाची, शतावरी, भर्छातक, हरीतकी, त्रिफला, लग्रुन, गुम्गुलु, शिलाजतु, गुडूची, वाराही, कुत्रब्रुटी, एरण्ड, कुङ्कम, गोच्चर, अलम्बुपा और कुष्ट का वर्णन है।

योगरत्नसमुच्चय में निम्नांकित आचार्यों के वचन उद्धत हैं :--

| -                     |                            | -                |
|-----------------------|----------------------------|------------------|
| १. अग्निवंश           | १६. चिकित्साकलिका          | ३१. महेन्द्रकल्प |
| २. अच्युत             | १७. चिकिःसातिशय            | ३२. योगयुक्ति    |
| ३. अमितप्रभ           | १८. चिकित्सासार            | ३३. रुद्रसेनक    |
| ४. अमृतप्रभा          | १९. जातूकण्यं              | ३४. वङ्गदत्त     |
| ५. अमृतमाला           | २०. द्रव्यावली             | ३५. वाग्भट       |
| ६. अश्विनीकुमारसंहिता | २१. धान्वन्तर              | ३६. वाहड         |
| ७ आर्यसमुस्चय         | २२. नागार्जुन              | ३०. वृद्धवाहड    |
| ८. औपधेनव             | २३. नावनीतक                | ३८. विदेह        |
| ९. काङ्कायन           | २४. पराशर                  | ३९. वृद्धविदेह   |
| १०. कालपाद            | २५. विन्दुभट्ट (विन्दुसार) | ४०. शालिहोत्र    |
| ११. कृष्णात्रेय       | २६. भद्रवर्मा              | ४१. शौनक         |
| १२. चारपाणि           | २७. भरद्वाज                | ४२. सिद्धसार     |
| १३. खरनाद             | २८. भालुकि                 | ४३. सुश्रुत      |
| १४. चचुष्येण          | २९. भिषङ्मुष्टि            | ४४. हारीत        |
| १५. चरक               | ३०. भेड                    |                  |

१. 'इति तीसरसुतचन्द्ररविरचिते योगरःनसमुच्चये घृताधिकारः समाप्तः ।'

२. के० अ० प०, सं० १०५८ में निर्दिष्ट पाण्डुलिपियों के अतिरिक्त का० हि० वि०, सं० ४२८२ तथा राजस्थान की अनेक पाण्डुलिपियाँ हैं (देखें, राजेन्द्रप्रकाश भटनागर का लेख, स्वास्थ्य, अगस्त '७४)। पूना की पाण्डुलिपि में केवल चूर्णाधिकार है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की पाण्डुलिपि का पहला पृष्ठ लुस है, फिर पत्र २ से २३४ तक है। इस प्रकार घृतप्रकरण से शुखरोग तक है। बीकानेर (राजस्थान) की दोनों प्रतियाँ मिला देने से ग्रंथ पूर्ण हो जाता है।

भक्त्या प्रणम्य दिनकरमुद्योतितसकलदिग्भागम् ।
 वैद्याश्विनौ सुरेन्द्रौ भिषम्बरं तीसटं पितरम् ॥

डा॰ दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने इनके अतिरिक्त निम्नांकित आचार्यों का उल्लेख एक अन्य पाण्डुलिपि (रायल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल, नं॰ ५१६८) के आधार पर किया है—

४५. आत्रेय

४६. गोपुर

४७. शिवसिद्धान्त

चिकित्साकलिका — व्याख्या में चनद्रट ने निम्नांकित आचायों को उद्धत किया है: —

| १. अग्निवेश  | ११. चरक             | २१. विदेह       |
|--------------|---------------------|-----------------|
| २. अश्वन्    | <b>१</b> २. जतूकर्ण | २२. विश्वामित्र |
| ३. आत्रेय    | १३. जेडजट           | २३. वृद्धभोज    |
| ४. औपधेनव    | १४. निमि            | २४. वृद्धविदेह  |
| ५. औरभ्र     | १५. पराश्चर         | २५. वैतरण       |
| ६. कपिलवल    | १६. पौष्कलावत       | २६. सिद्धसार    |
| ७. कांकायन   | ९७. भट्ट            | २७. सुधीर       |
| ८. ज्ञारपाणि | १८. भेल             | २८. सुश्रुत     |
| ९. खरनाद     | १९. भोज             | २९. हरिचन्द्र   |
| १०. चचुच्येण | २०. रसवैशेषिक       | ३०. हारीत       |

इनके अतिरिक्त, वैयाकरणों, 'कायचिकित्साकारों' का भी उल्लेख है। 'अन्ये' 'तन्त्रान्तरे', 'ग्रन्थान्तरे' करके भी अनेक ग्रन्थों एवं आचार्यों का उद्धरण है।

### चन्द्रर का काल

तोसट के काल का विचार पहले किया जा चुका है। चन्द्रट तीसट का पुत्र है अतः वह तीसट का कनीय समकालीन है। चन्द्रट चक्कपाणि (११वीं शती) द्वारा उद्धत है तथा स्वयं जेउजट (९वीं शती) को उद्धन करता है अतः उसका काल दोनों के बीच अर्थात् १०वीं शती लगभग १००० ई० है।

### चन्द्रट की रचनायें

योगररनसमुस्चय के अतिरिक्त, चन्द्रट ने चिकित्साकलिका की व्याख्या लिखी

उद्धः यामृतवत् सारमायुर्वेदमहोद्धेः । क्रियते चन्द्रटेनैष योगरः नसमुच्चयः ॥ इततें लचूर्णगृटिकावले हगद्दशान्तिकर्मकलपाष्यैः । अधिकारैः प्रत्येकं वसुसंख्यैर्भूषितो भुवने ॥ द्वितीय श्लोक के आधार पर इस ग्रंथ का नाम कहीं-कहीं 'चन्द्रटसारोद्धार' भी मिलता है ।

१. वैयाकरणास्तु क्रियालचणं कालं मन्यन्ते-रलो० १६

२. कायचिकित्साकारेश्च पञ्चदशलचणं स्वास्थ्यमुक्तम्-श्लो० १९

तथा सुश्रुत की पाठशुद्धि की। कहते हैं, यह पाठशुद्धि उसने जेउजट की टीका के आधार पर किया। जेउजट की टीका का उपयोग उसने ज्याख्या में भी किया है। अयह स्मरणीय है कि चक्रपाणि-टीका के पूर्व जेउजट-टीका का ही प्रचार था।

### चन्द्रट के अवदान

चन्द्रट ने योगसंग्रह के पथ को प्रशस्त बनाया जिसका अनुसरण आगे सोढल ने किया। मौलिक सिद्धान्त, द्रव्यगुण, चिकित्सा आदि चेत्रों में चन्द्रट ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं। १६वें रलोक (चि० क०) की विद्वत्तापूर्ण व्यास्वा जो १८ पृष्टों में की गई है विद्वरजनों के लिए अवलोकनीय है। शास्त्रीय विवेचन के अतिरिक्त, तत्कालीन परंपरा का भी उल्लेख किया है यथा श्वित्र-प्रकरण में 'किया-क्रमश्च चृद्धमिपजां' से परंपरागत प्रणाली का निर्देश किया है। अञ्जन तीन प्रकार का कहा है गुटिका, रस और चूर्ण। इसके और भी अवान्तर भेद किये गये हैं यथा :—



इस प्रकार चन्द्रट की रचनाओं में शास्त्र और परम्परा का उत्तम समन्वय दृष्टि-गोचर होता है।

चिकित्साकलिका—व्याख्यां योगरत्नसमुच्चयम् । सुश्रुते पाठशुद्धं च नृतीयां चन्द्रटो व्यथात् ।। चि० क०

२. पाठशुद्धिः कृता तेन टीकामालोक्य जैउजटीम।

३. श्रीजेज्जराचार्येणाप्ययमेव व्याख्यात इति दर्शनाद्रमाभिरेवं व्याख्यातम्

<sup>--</sup> चि॰ क० श्लो० २२२

<sup>3.</sup> देखें-P. V. Sharma : Son's Commentary on Pather's work, II, J. R. I. M., Vol. VII, No 3, 1972

#### राजमार्त्तण्ड

यह योगसारसंग्रह राजा भोज ने बनाया है । यह राजा भोज संभवतः धारा के परमारवंशीय हैं। अतः इसका काल ११वीं शती होगा।

शिरोरोग से प्रारम्भ कर शालाक्यरोग, स्तनरोग, कुष्ठ, प्रदर, अतीसार, प्रमेह, वृद्धयुपदंश, उवर, अपस्मारोन्माद, स्त्रीरोग, बालरोग में उपयोगी योगों का संत्रेपतः निर्देश कर पशुरोगाधिकार से प्रन्थ की समाप्ति हुई है। यह प्रन्थ लघुकाय होने पर भी उत्तम योगों का संकलन है। इसे १९२४ में यादवजी त्रिकमजी आचार्य ने प्रकाशित किया था। पुनः चौखम्बा, वाराणसी द्वारा १९६६ में हिन्दी टीका के साथ निकला।

अस्थिभाग एवं वातन्याधि में अस्थिसंघात (हड़जोड़) की पकौड़ी बनाकर खाने का विधान इसी में हैं (वातरोग ५)। अपस्मार में पाशरज्जुमसीयोग के संबन्ध में जो रठोक (उद्बद्धमानवगल्ब्यतिषक्तमग्नौ''') रसरन्नसमुचय में अज्ञरशः मिलता है वह संभवतः यहीं से उद्धत है।

### गद्निग्रह

भिषावर सोढलकृत गदनिम्नह चिकित्सा का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। पूना की पाः बुलिपि के आधार पर आचार्य यादवजी ने इसे प्रकाशित किया था। इधर हाल में वाराणसी से एक और प्रकाशन हुआ है ।

इस प्रनथ में दो खण्ड हैं प्रयोगखण्ड और कायचिकित्साखण्ड। प्रयोगखण्ड में करुपानुसार योगों का संग्रह है और कायचिकित्साखण्ड में रोगानुसार अष्टाङ्ग-चिकित्सा का वर्णन है। पहले कहा गया है कि चिकित्सावाङ्मय में एक परम्परा करुपानुसार योग-संग्रह की है और दूसरी रोगानुसार। सोढल ने इस रचना में दोनों धाराओं का आधार लिया है।

प्रथोगखण्ड में छः अधिकार हैं— घृताधिकार, तैलाधिकार, चूर्णाधिकार, गुटिका-धिकार, लेहाधिकार और आसवाधिकार । स्पष्टतः इस क्रम के निर्धारण तथा विषय-बस्तुयोजना में चन्द्रटकृत योगरत्नसमुरचय के का आधार लिया गया है । योगरत्न-समुरचय में ८ अधिकार हैं— घृत, तैल, चूर्ण, गुटिका, अवलेह, गद्शान्ति, पञ्चकर्म और कल्प । इस प्रकार इसमें भी कल्गानुसार और रोगानुसार क्रम का समन्वय हुआ है । अतः इसमें सन्देह नहीं कि सोढल के समन्न चन्द्रट का ही आदर्श था । गद्निग्रह में विशेषता यह है कि इसमें एक आसवाधिकार है जो योगरत्नसमुस्चय में

१. शिरोरोग १।२; पशुरोग० १८

२. चौखम्वा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी —प्रयोगखण्ड, १९६८; काय-चिकित्साखण्ड, १९६९ ; तृतीय खण्ड, १९६९

३. देखें पृ० २८४-२८७

नहीं है । गद्दिनग्रह का जो कायचिकित्साखण्ड है वह योगररनसमुख्य के गद्द्शान्ति अधिकार का विस्तार है । करूपाधिकार में योगररनसमुख्य के कुछ द्रव्यों को हटाकर उनके स्थान पर नवीन द्रव्य रक्खे गये हैं यथा शिलाजतु, वाराही, कुक्कुटी और अलम्बुषा के बदले पिष्पली, आमलक, पलाण्ड, वृद्धदारु, तुबरक, सोमराजी और वीजपूर का वर्णन है । शेष द्रव्य अम्लवेतस, सुवर्ण आदि दोनों में समान हैं।

प्रयोगखण्ड में निम्नांकित आचार्यों एवं ग्रन्थों के योग उद्घत किये गये हैं :--

१. हारीत

५. कृष्णात्रेय

९. खरनाद

२. अग्निवेश

६. वैदेह

१०. सिद्धसार

३. भेड

७. जतूकर्ण

११. चिकित्साक्लिका

४. वाग्भट ८. शारपाणि

ये उद्धरण आचार्यों के नामग्राह से घृताधिकार श्लो० २४८ तक ही मिलते हैं। उसके बाद तीन श्लोक तंत्रान्तर करके हैं। इसके बाद किसी योग में संदर्भप्रन्थ या ग्रन्थकर्ता का उल्लेख नहीं मिलता यह आश्चर्य का विषय है जबकि योगरतन-समुचय में आद्योपान्त मिलता है। अतः शैली में ऐसा आकरिमक एवं अस्वाभाविक परिवर्त्तन यह सूचित करता है कि संभवतः योगरानसमुख्यय की जो पाण्डुलिप सोढल को मिली हो वह इसी प्रकार अंशतः खण्डित हो। यह भी अनुमान होता है कि सोढल ने स्वयं अधिकांश आचार्यों के प्रन्थों को नहीं देखा बल्कि योगररनसमुखय से ही योगों को ज्यों का त्यों उद्घत कर लिया। उदाहरणार्थ, 'सिद्धसाराद् विश्वार्ध-घृतम्' चिकित्साकलिकातः बिन्दुघृतम्' दोनों में है । इससे विशिष्ट इन प्रन्थों का कोई योग सोढल ने नहीं दिया। इसके अतिरिक्त, वृन्दमाधव से कैशोरगुग्गुल आदि, चकदत्त से कांकायनगुटिका आदि का ग्रहण किया है। कांकायनवटक मुख्तः माधवचिकित्सा का है जो वृन्दमाधव में कांकायनमोदक हो गया। कल्याणकारक की एक कल्याणगुटिका पित्तरोग में निर्दिष्ट है किन्तु यह योग उम्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक में नहीं है। सम्भवतः यह पूज्यपाद या अन्य आचार्य द्वारा रचित इस नाम के प्रन्थ में हो । च्यवनप्राञ्च का पाठ बुन्दमाधन, चक्रदत्त आदि में जो है वह शार्क्व धर में किंचित् परिवर्त्तित हो गया है? । गदनिग्रह में शार्क्व धर से पहले वाला पाठ है। आभाद्यचूर्ण, जातीफलादिचूर्ण आदि कुछ योग वंगसेन और गदनिग्रह में समान हैं।

औद्भिद् कर्षों की प्रधानता होने के कारण रसयोगों की संख्या कम है फिर भी पञ्चामृतरस (ग्रहणी), खदिरगुटिका (मुखरोग), कर्पुरादिगुटिका (प्रमेह),

ज्ञाःवा गतरसान्येतान्यीषधान्यथ तं रसम्।

२. ब्राह्ममष्टांशशेषितम्।

रसांगहरीतक्यवलेह ( चय ) आदि कुछ योग उल्लेखनीय हैं। उदकवास के प्रसंग में ( बाजीकरण, रलोक १२५ ) 'सूतसेवी' का भी उल्लेख है।

यद्यपि वंगसेन में विजया का योग जातीफलादि चूर्ण उपलब्ध होता है तथापि मध्यकाल में मुसलमानी चिकित्सकों के सम्पर्क से जो यूनानी द्रव्य यहाँ प्रविष्ट हुये उनका सर्वप्रथम विशद उपयोग सोढलकृत गद्दिग्रह में मिलता है। राजयोग (कामवृद्धी) में अहिफेन, वत्सनाभ, धत्तूर, अकरकरा आदि द्रव्य हैं। विशल्या गृटिका (अतीसारे) में धत्तूर, विष और अकरकरा हैं। आवर्त्तकाद्यासव में मस्तकी, क्रूष्माण्डासव में अमृतासच्व, बलावीज, अकरकरा, उटिक्रण, गजरोलु (बड़ा लसोड़ा) आदि द्रव्य हैं। कुलिक्षनाद्य अवलेह में कुलिजन का प्रयोग स्वरभक्ष में है। माचिकासव में माचिका संभवतः माई है। कुल नये करण भी समाविष्ट हुये यथा मधुपनवामलकी (आँवले का मुरव्या), गण्डिकाद्रोण (ईस्त का सिरका), फलरस और पानक। खर्जूरासव में विशिष्ट यंत्र से अर्क निकालने का विधान है। अर्क का संदर्भ मेरी दृष्ट में यह सर्वप्रथम है। वहणासव सोढल का विरचित योग है।

कायचिकित्साखण्ड में निम्नांकित विशेषतायें दृष्टिगोचर होती हैं-

- १. विषमज्वरों में एक पञ्चाह ज्वर का उल्लेख है।
- २. क्रुमिरोग में पारिभद्रपत्रस्वरस, छोहाराचचूर्ण।
- ३. बातिपत्त, कफ के अतिरिक्त रक्त को भी विकारहेतु माना है (वातव्याधि, निदान ८८)
  - ४. बातरोगाधिकार में-श्रंग्यादि चतुःषष्टिक कषाय ।<sup>२</sup>
  - ५. अम्लपित्त के प्रकरण में श्लेष्मपित्त का भी लच्चण है।
- ६. स्नायुकरोग को 'गण्डस्थ' भी कहा है और इसके लिए सर्पकञ्चुकभस्म कद्वतैल में मिलाकर लगाने का विधान है।
  - ७. मसुरिका को शीतली या शीतलिका पहली बार यहाँ कहा गया है।
  - ८. सोमरोग का वर्णन इसमें और वंगसेन में समान रूप से मिलता है।
- ९. वाजीकरण-प्रकरण में रसाला, शिखरिणी, फलद्राव, पानक, मोदक, पुष्पालम्ब, घृतवरा, खाडव, दिघ, उदकवास, लिंगवर्धनयोग, स्तम्भनयोग आदि विस्तार से वर्णित हैं।

१. प्रन्थान् समाछोक्य चिकित्सकानां हिताय नुनं कथितो मया हि।

२. यह नारसिंह वैद्य द्वारा आविष्कृत योग है—'श्रंग्यादिस्त्वथ नारसिंहभिषजा सर्वामयोन्मुलने' — रलो० २१८

भ्रमो मुख्क्रांऽरुचिरव्रदिरालस्यं च शिरोरुजा ।
 प्रसेको मुखमाधुर्यं रलेष्मपित्तस्य लक्षणम् ॥

### सोढल का परिचय एवं काल

सोडल की एक अन्य रचना गणसंग्रह है जो सोडलनिघण्ड के नाम से विदित है। यह अद्यावधि अप्रकाशित है। गणसंप्रह में लेखक ने जो अपना परिचय दिया है उसके आधार पर यह सचना मिछती है कि सोदल वस्सगोत्रीय'. रायकवालवंशज. स्वच्छवैद्यानस्टन नस्टन<sup>२</sup>. शिष्यसंघदयाल तथा भान के चरणसेवक थे<sup>3</sup>। यह आयुर्वेद के अतिरिक्त, साहित्य, ज्योतिष और व्याकरण के भी प्रौद विद्वान थें । स्वरक्षेत्रधानन्दननन्दन का अर्थ कुछ लोग स्वरु वैद्य का आनन्ददायक पुत्र करते हैं तो इन छोग 'वत्सगोत्रान्वयस्तत्र वैद्यनन्दननन्दनः' यह पाठ कर नन्दन वैद्य का मुत्र अर्थ करते हैं। एक पाण्डलिंप में 'नन्दन' के स्थान पर 'चंदन' है अतः यहाँ इसका अर्थ होगा वैद्यों को चन्दन के समान आनन्द ( शीतलता ) प्रदान करनेवाला । शिप्यसंघदयाल को भी कल लोग 'शिप्यः संघदयालोः' पढ़ कर सोढल को संघदयालु का शिष्य वतलाते हैं, कुछ लोग इसे 'असोढ' का शिष्य बतलाते हैं। किन्तु यह सब खींचा-तानी का अर्थ है। प्रन्थ के प्रारंभ में लेखक ने यह कहा कि शिष्यसमूह के क्लेश का सहन न कर सकने के कारण उनकी सहायता के लिए यह प्रन्थ बनाया गया । अतः उसकी शिष्यता के संबन्ध में उपर्यक्त कहपनायें निराधार हैं। अब सबका सारांश होगा कि वैद्य सोढल वःसगोत्रीय, रायकवालवंशज, वैद्यसमाज का प्रिय, शिष्यों का हितैषी तथा भान का चरणसेवक था। भान से यदि 'भारकर' लें तो यह उसके पिता का नाम हो सकता है।

कश्मीर में बुषगण ऋषि से उत्पन्न ( वच्छ या वत्स ) वंश में भास्कर नामक एक विद्वान हुये जो दिखण भारत चले गये। इनका पुत्र सोढल हुआ जो राजा भिल्लम का श्रीकरण ( महालेखापाल ) था तथा उसके वंशजों-जेत्र और सिंघण-की भी सेवा की। सोढल का पुत्र शार्क्स देव हुआ जो विद्वान, संगीतज्ञ तथा चिकित्सक

१. बच्छुगोत्रान्वयः ( No. 61 )

२. चन्द्नः ( No. 61 )

वत्सगोत्रान्वयः स्वच्छवैद्यानन्दननन्दनः । शिष्यसंघदयात्तः श्रीरायकवालवंशजः ॥
सोढलास्यो भिषग्भानुपादपंकजषट्पदः । चिकित्सांगं चकारेमं समग्रं गुणसंग्रहम् ॥

अायुर्वेदसुघारहस्यरसिकीसाहित्यसौहित्यधी-ज्योंतिःशास्त्रविचारसारचतुरो यो लच्चणे दिचणः ॥
 श्रीमान् रायकवालवंशतिलकः स्फारोपकारोद्यतो जीयान्नित्यमसावसोढललितः प्रज्ञोज्ज्वलः सोढलः ॥

<sup>—</sup>No. 61, Des. Cat. of Mss., B. O. R. I., Poona, Vol. XVI. Pt I, 1939.

था और संगीतरस्नाकर एवं अध्यात्मविवेक नामक ग्रंन्थों की रचना की। ऐसा उल्लेख संगीतरस्नाकर के प्राक्थन में शार्क देव ने स्वयं किया है।

भिल्लम देविगिरि के यादव राजाओं में था। इसकी वंशावली इस प्रकार है:-

| भिरुटम         | ११७५ — ११९१ ई० |
|----------------|----------------|
| जैतुगि (जैत्र) | ११९११२१० ई०    |
| सिंघण          | १२१०—१२४७ ई०   |
| कृत्वा         | १२४६१२६० ई०    |
| महादेव         | १२६०-१२७० ई०   |
| अम्मन          | १२७०—१२७१ ई०   |
| रामचन्द्र      | १२७१—१३११ ई०   |
| शंकरदेव        | १३१११३१२ ई०१   |

इसके अनुसार सोढल का संबन्ध भिल्लम, जैन्न और सिंघण तीनों के साथ होने के कारण उसका काल ११७५-१२१५ ई० मानना चाहिए। सिंघण प्राचीन विद्याओं का बढ़ा प्रेमी था। विशेषतः आयुर्वेद के चेन्न में उसकी बड़ी रुचि थी और स्वयं मी आयुर्वेदज्ञ एवं चिकित्सक था। अनेक विद्वान वैद्य उसके आश्रय में थे। सोढल ने

- अस्त स्वस्तिगृहं वंशः श्रीमःकाश्मीरसंभवः।
  ऋषेवृंषगणाज्जातः कीर्त्तिचाळितदिङ्मुखः॥
  यत्राभृद्भास्करप्रख्यो भास्करस्तेजसां निधिः।
  अलंकत्तुं दिचिणाशां यश्रके दिचणायनम्॥
  तस्याभूत्तनयः प्रभृतविनयः श्रीसोढलः प्रौढधी
  येंन श्रीकरणप्रवृद्धविभवं भृवल्लभं भिल्लमम्।
  आराध्याखिललोकशोकशमनी कीर्त्तिः समासादिता
  जैत्रे जैत्रपदं न्यधायि महती श्रीसिंघणे श्रीरिष ॥
  तस्माद्दुग्धाम्बुधेर्जातः शाङ्गदेवः सुधाकरः।
  उपर्युपरि सर्वान्यः सदौदार्यस्फुरस्करः॥
  धनदानेन विप्राणामार्तिं संहत्य शाश्वतीम्।
  जिज्ञास्नां च विद्याभिर्गदार्जानां रसायनैः॥—१।२-१३
  इति प्रत्यंगसंचेपो विस्तरस्त्विह तत्त्वतः।
  असमद्विरचितेऽध्यात्मविवेके वीच्यतां बुधैः। २।११९
  - Sangitaratnaksara, Vol. I, Adhyaya I, Adyar Library, Madras, 1943
- 2. G. yazdani : Barly History of the Deccan. Vol. I. Part VIII,

दो चूर्णों के प्रसंग में लिखा है कि ये सिंघण राजा के बनाये हैं'। इससे भी सोढल का सिंघण के साथ सम्पर्क सुचित होता है। मेरा अनुमान है कि वंगसेन भी अपने आश्रयदाता विश्वरूपसेन की मृत्यु के बाद सिंघण के दरबार में ही चला गया। यह गदनिग्रह तथा वंगसेन में उपलब्ध अनेक समानताओं का कारण हो सकता है। मेरी धारणा है कि शार्क्ष धर भी सिंघण के दरबार से संबद्ध थे। वह सोढल के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र शार्क्ष देव के समकालीन थे। उनके पिता दामोदर उसके कोई आश्रित एंडित रहे होंगे। सिंघण के परवर्त्ती राजाओं महादेव और रामचन्द्र के राज्यकाल में हेमाद्रि और वोपदेव हुये। हेमाद्रि ने शार्क्ष धर को अपनी आयुर्वेद रसायन-व्याख्या (अ० ह०) में उद्धत किया तथा वोपदेव ने उस पर टीका लिखी। रसररनसमुच्चय के भी एक योग में सिंघण का नाम आता है। इससे अनुमान होता है कि उसके आश्रय में रसशास्त्र के सम्बन्ध में भी अनेक विद्वान कार्यरत थे।

सोढल डल्हण के कुछ बाद हुआ नयोंकि उसने डल्हण के मत को उद्धत किया है तथा शार्क्षधर के कुछ पूर्व हुआ नयोंकि सोढल की शैली का अनुसरण शार्क्षधर ने किया है और नाड़ीपरीचा शार्क्षधरसंहिता में मिलती है, जो सोढल में नहीं है।

### शाङ्ग धरसंहिता

यह योगप्रधान संहिता है जिसमें योगों के अतिरिक्त शारीर, रोगगणना आदि

'श्रीमिस्सिहणभूमिपालकथितं सेव्यं सदैवं बुधैः'-मन्दाःनौ सिंहणचूर्णम्, चूर्णाधिकार,
 श्लो० ३९४

एक और सिंहणचूर्ण है—'सिंहणं चूर्णमेतन्च मन्दाग्निविनिवारणम्'

—श्लो० ४३५-४३६

इसीका किंचित् परिवर्त्तित रूप सुषेणकृत आयुर्वेदमहोदधि में मिलता है 'चुर्ण सिंहणभू सुजा निगदितं तक्रेण संयोजितम्'

(देखें-Des Cat. Mss. B. O, R. I., Poona, Vol Xvl, Pt, I, P. 21)

२. 'स्रवत्यार्धं मधु प्राहुः स्वेतकं मालवे जनाः'—'उदालकाः किपलकीटाः स्वरुपाः प्रायशो वरुमीकेष्वन्तर्मधु चिन्वन्ति, तज्जवमीदालकम्—' डरुहण, सु० सू० ४५।१३३

'आर्थ मालवके प्रायो निर्दिष्टं पूर्वसूरिभिः । कुर्वन्त्यौदालकं कीटा वस्मीकान्तरमाश्चिताः ॥—सोढलनिघण्ड देखें—P. V. Sharma: The Nighantu of Sodhala, A. B. O. R. I.,, Poona, Vol. LII, 1972.

३. इसका विस्तृत परिचय संहिताप्रकरण (द्वितीय अध्याय, पृ० १८०-१८६) वें देखें।

उपयोगी विषयों का समावेश किया गया है। इसका काल १३वीं शती का पूर्वार्ध है।

सोढल का अनुसरण करते हुए भी शार्क्षधर ने कुछ विशिष्ट कर्लों का वर्णन किया है यथा क्वाथ, स्वरस आदि। रसीषधों का भी सन्निवेश अधिक है'। विजया, अहिफेन आदि का भी प्रयोग बढ़ा है। नाढीपरीचा का वर्णन सर्वप्रथम यहीं मिलता है। जयपाल के प्रयोग भी हैं।

इसमें औषधकल्पों का क्रम इस प्रकार है-

| १. स्वरसादिकल्पना     | ७. वटककल्पना        |
|-----------------------|---------------------|
| २. क्वाथादिकल्पना     | ८. अवलेहकरूपना      |
| ३. फाण्टादिकल्पना     | ९. घृततैलक्रपना     |
| ४. हिमकल्पना          | १०. आसवारिष्टकल्पना |
| प. <b>कर्</b> ककल्पना | ११. धातुशोधनमारण    |
| ६. चर्णकल्पना         | १२ स्टब्स्ट्स्य स   |

### शतक्लोकी (वोपदेवशतक)

हेमादि के मित्र एवं कृपापात्र विद्वद्वर वोपदेव ने शाङ्ग धरसंहिता पर टीका ही नहीं लिखी अपितु योगसरणी पर 'शतरलोकी' नाम से एक ग्रन्थ भी लिखा जिसकी 'चन्द्रकला' व्याख्या स्वयं की । सूर्य की वन्द्रना से ग्रंथ का शारम्भ हुआ है। शतरलोकी में निग्नांकित प्रकरण हैं—

चूर्ण ३. अवलेह ५. तैल
 गुटिका ४. घृत ६. क्वाथ

प्रत्येक प्रकरण सोलह रलोकों में वर्णित है। उस काल में प्रचलित योगों का समावेश इस प्रन्थ में किया गया है। प्रन्थ के अन्त में लेखक ने अपना परिचय दिया है<sup>8</sup>।

रसौषधों के मूळ खोत के लिए देखें—दामोदर जोशी: शार्क्षधर का रसशास्त्रीय ज्ञान एवं उसके आधार स्रोत, सचित्र आयुर्वेद, मार्च १९७४

२. शाङ्ग धरसंहिता, मध्यमखण्ड ।

इ. आयुर्वेदिवदां देवमायुरारोग्यदं रिवम् । नग्वा निजां शतश्लोकी व्याख्यार्थ भिषजां मुदे । इसके अतिरिक्त, वासुदेवपौत्र, भोगिपुत्र वेणीदत्त कवीन्द्र द्वारा विरचित भावार्थ-दीपिका व्याख्या भी है । वेणीदत्त न्याय, साहित्य, ज्योतिष, आयुर्वेद का विद्वान तथा संगीतज्ञ एवं कवि था (तंजोर, पा० सं० १११४१)।

२. वोपदेव का परिचय द्रव्यगुण-प्रकरण ( पंचम अध्याय ) में देखें।

वोपदेव का काल शार्क्षधर के बाद १३वीं शती का अन्तिम भाग है। शतरलोकी का प्रकाशन चन्द्रकला-स्यासहित कोष्ट्रयम से हुआ है'।

### वीरसिंहावलोक

यह मंथ<sup>3</sup> तोमरवंशीय कमलसिंह के पौन्न, देववर्मा के पुत्र वीरसिंह द्वारा विरचित है। वीरसिंह ने ग्वालियर में एक राजवंश की स्थापना १३७५ ई० में की थी। इस मंथ की रचना १३८३ ई० में हुई। एक पाण्डुलिपि में ऐसा उस्लेख है कि सारंग नामक व्यक्ति ने वीरसिंह के लिए इसे लिखा<sup>9</sup>।

इसमें भोज, तीसर, चन्द्रर के अतिरिक्त इन कृतियों एवं आचार्यों का उल्लेख हैं—सारावली, माधव (हग्विनिश्चय), चक्रदत्त, चरक, सुश्चत, वाग्भर, श्रीपति, वृन्दसंग्रह, जातक, शिवगीता, गौतम, ब्रह्मगीता, बौधायन, दामोदरमत, योगररनावली, शौनक, वृद्धगौतम, पद्मपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, महाभारत, हारीत, उमामहेश्वर-संवाद, वायुपुराण, कल्याणकारक, वाचस्पति, भेड, विष्णु, लिंगपुराण, कृर्मपुराण। यद्यपि शाक्वियर का नामतः उल्लेख नहीं है तथापि उसके कुछ वचन उद्धत हुये हैं।

इस प्रनथ में ज्योतिष, धर्मशास्त्र (कर्मविपाक) तथा वैद्यक इन तीनों के अनुसार रोगों का उपचार कहा गया है । वसवराजीयम

कर्णाटक में लिंगायत (वीरशैव) मत के संस्थापक-प्रचारक वसवराज का बनाया यह ग्रन्थ है। नीलकण्ठ कोट्डुरु वसवराज आन्ध्रनिवासी, आराध्य शमदेशिक का शिष्य, नमःशिवाय का सत्पुत्र था। वैद्यजनिशरोभूषण के साथ-साथ वह कविता-चातुरीधुरीण भी था। यह ग्रन्थ पचीस प्रकरणों में समाप्त हुआ है ।

कृतयुग में नरक, त्रेता में रसार्णव, द्वापर में सिद्धविद्या तथा किल में वसव प्रधान कहा गया है<sup>8</sup>। चरक, माधव, भैरवकल्प, वाग्मट, रसार्णव, भेषजकल्प,

- १. संपादक वयस्कर एन० एस० मूस, वैद्यसारथिप्रेस, कोट्टयम, १९६२
- २. प्रकाशक--गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, सं ० १९८१; बम्बई से एक संस्करण १८८८ ई० में निकला।
- [3. Des. Cat. Mss, B. O. R. I. Poona, Vol. XVI, Pt J. No. 239
  - ४. दैवज्ञागमधर्मशास्त्रनिगमायुर्वेददुग्धोदधीनामध्य १।२
  - ५. इति श्रीनीलकण्ठचरणारविन्द्'''आराध्यरामदेशिकशिष्योत्तमनमःशिवायसःपुत्र-पवित्रकविताचातुरीधुरीणवैद्यजनशिरोभूषणनीलकण्ठकोट्दुरुववसवराजनामधेयप्रणी-श्रीवसवराजीये (आन्ध्रतारपर्यसहिते ) पंचविंशप्रकरणं समाप्तम् ।
  - कृते तु चरकः प्रोक्तस्त्रेतायां तु रसार्णवः ।
     द्वापरे सिद्धविधा तु कळी वसवकः स्मृतः ॥

काझीखंड, कर्मिचपाक, रेवणकल्प आदि प्रन्थों का आधार इसमें लिया गया है। पूज्यपाद के अनेक योग उद्धत है। शंखदाव का पाठ है तथा पुष्पावरोध की निदान-चिकित्सा लिखी है। नित्यनाथ के भी कुछ योग उद्धत किये गये हैं। अहिफेन का प्रयोग हुआ है तथा रसीपधों की संख्या अधिक है, नाडीपरीचा भी है अतः यह १३ वीं शती के पूर्व का नहीं हो सकता। हेमादि को उद्धत किया है तथा रसकपूर का भी प्रयोग है यद्यपि फिरंगरोग का वर्णन नहीं है। अतः १६ वीं शती से पूर्व लगभग १५ वीं शती का यह प्रतीत होता है।

श्री गोवर्धन शर्मा छांगाणी नागपुर ने इसे १९३० में प्रकाशित किया है। वैद्याम्त

यह माणिक्यभट्टसुत मोरेश्वरिवरिचत ग्रंथ है। इसमें चार अलंकार हैं। अहमद-नगर में यह १५४७ ई० में लिखा गयां।

इसमें अहिफोन और इसबगोल का प्रयोग है। यह ज्योतिःस्वरूपकृत आयुर्वेद-दीपिका हिन्दी टीका के साथ बनारस से प्रकाशित हुआ है (१८६७)। एक रामनाथ भट्टकृत हिन्दी टीका भी है। कृष्णशास्त्री भटवडेकरकृत मराठी अनुवाद के साथ बम्बई से प्रकाशित है (चतुर्थंसंस्करण, १८६२, बम्बई)। सिंहली भाषा में कोलम्बो से प्रकाशित हुआ है (१८७०)।

### वैद्यमनोत्सव

वंशीधरमिश्र विरचित यह ग्रंथ है। इसकी दो पाण्डुलिपियाँ दृष्टिगत हुई हैं ( सरस्वतीभवन, सं० ४५३२९, और के. आ. प. सं. ९२६ )

केशवदासतनय नयनसुख द्वारा यही प्रन्थ हिन्दी छुन्दों में विरचित है और सात समुद्देशों में पूर्ण है। यह खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई (सं० १९६१) ने प्रका-शित किया है। नयनसुख सम्राट् अकबर के राज्यकाल में था और उसने सं० १६४९ ( १५९२ ई० ) यह प्रन्थ पूरा किया।

### योगचिन्तामणि

इसका नाम 'सारसंग्रह' भी है। इसमें सात अध्याय हैं । इसका रचयिता जैन हर्षकीर्त्ति है। ग्रन्थ के प्रारम्भ में जिन को तथा गुरु मानकीर्त्ति को नमस्कार किया

 <sup>&#</sup>x27;इति श्रीमद्हमद्नगरस्थितमाणिकभट्टवैद्यात्मजमोरेश्वरवैद्यविरचिते वैद्यामृते प्रथमोऽलंकारः' ।

<sup>&#</sup>x27;हुताशनाकाशरसेन्दुयुक्ते संवस्सरे दुर्मतिनामभाजि । वैद्यासृतं नाम दक्षान एष प्रन्थः स्मरारेः कृपया समाप्तः ॥

२. पाकवूर्णगुटीक्वाथघृततेलाः समिश्रकाः । अध्यायाः सप्त वचयन्ते ग्रन्थेऽस्मिन् सारसंग्रहे ॥ १।७

है। प्रथम अध्याय के अन्त में जो श्लोक है उससे पता चलता है कि हर्षकीर्ति नागपुर का रहनेवाला था, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'वैद्यकसारोद्धार' लिखा है'। द्वितीय अध्याय के अन्त में पुष्पिका इस प्रकार है:—'इति योगचिन्तामणिवैद्यकप्रन्थे द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।' तृतीय अध्याय के अन्त में 'इति श्रीमद्वारकश्रीहर्षकीर्त्यु-याध्यायसंकलिते योगचिन्तामणी वैद्यकसारसंग्रहे गुटिकाधिकारस्तृतीयः'। चतुर्थं अध्याय के अन्त में 'इति श्रीमद्वागपुरीयतापगच्छ्रीयश्रीहर्षकीर्युं याध्यायसंकलिते योगचिन्तामणी वैद्यकसारसंग्रहे नवाथाधिकारश्चतुर्थः'। पञ्चम, षष्ठ तथा सप्तम अध्यायों की पुष्पिकायें ऐसी ही हैं। इससे स्पष्ट होता है कि लेखक का पूरा नाम हर्षकीर्ति उपाध्याय है; ग्रन्थ का नाम योगचिन्तामणि है जिसमें वैद्यक के सार का संग्रह किया गया है तथा लेखक नागपुर के तापगच्छ स्थान का निवासी था। ग्रन्थ के अन्त में लेखक ने अपने को प्रवरसिंह (सम्भवतः कोई राजा) के शिर का अवतंस कहा है तथा गुर का नाम चन्द्रकीत्ति बतलाया है। अन्त में यह कामना की है कि जिस प्रकार योगप्रदीप तथा योगञ्चत है उसी प्रकार योगचिन्तामणि प्रख्यात हो । इससे पता चलता है कि हर्षकीर्ति के समय ये दो ग्रन्थ अत्यन्त प्रचितत थे।

लेखक ने प्रन्थरचना में आत्रेय, चरक, सुश्रुत, वाग्मट, अश्वन्, हारीत, वृन्द, चिकिग्साकलिका, शृगु, भेड, निदान (माधव), कर्मविपाक आदि प्रन्थों का उपयोग किया है। इस सम्बन्ध में वह लिखता है कि नृतन पाठविधान का पण्डितगण आदर नहीं करेंगे इस कारण आर्ष वचनों को निबद्ध कर रहा हूँ न कि सामर्थ्य के अभाव सं ।

प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में नाडीपरीचा जाक धरसंहिता के आधार पर दी गई है। उसके वाद नेत्र आदि की परीचा, मान-परिभाषा तथा शारीर है। पाक-प्रकरण की भूमिका में लिखा है कि चिकित्सा में दो ही सारभाग हैं एक पाकविद्या और

श्रीसर्वज्ञं प्रणम्यादौ मानकीर्त्ति गुरं ततः ।
 थोगचिन्तामणि वच्ये बाळानां बोधहेतवे ॥ १।४

२. नागपुरीययतिगणश्रीहर्षकीर्त्तसंकिलते । वैश्वकसारोद्धारे प्रथमः पाकाधिकारोऽयम् ॥

सूरीश्वरः प्रवरसिंह शिरोऽवतंसः श्रीचन्द्रकी चिंगुरुपादयुगप्रसादात्।
 गंभीरचारुतरवैद्यकशास्त्रसारं श्रीहर्षकी चिंवरपाठक उद्द्यार ॥

थ यथा योगप्रदीपोऽस्ति पूर्वयोगक्षतं यथा ।
 तथेवायं विजयतां योगचिन्तामणिश्चिरम् ।।

<sup>.</sup> भ. नूननपाठे विहिते नादरमिह पण्डिता यतः कुर्युः । तस्मादार्षवचोभिर्निर्वध्यते न स्वसामर्थ्यात् ॥—१।६

दूसरा रसायन । इससे इन दोनों कल्पनाओं का अधिक प्रचार द्योतित होता है। रतिवल्लभपुगपाक. कामेश्वरमोदक आदि योग सम्भवतः भावप्रकाश से लिये गये हैं । इनमें अकरकरा, खुरासानी अजवायन, धत्त्रबीज, समुद्रशोष, माजूफल, पोश्ता-दाना, बिजया आदि औषधियाँ पड़ती हैं। विजयापाक तथा अफीमपाक पृथक भी हैं। चूर्णाधिकार में अम्छवेतसचूर्ण महत्वपूर्ण है। यह अम्छवेतस के फलों के भीतर पंचलवण, हिग्वष्टक या भास्करलवण भर कर धूप में सुखा कर बनाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि उस काल तक अम्लवेतस के फलों का ही प्रचार था न कि तत्स्थानीय रवेन्द्रचीनी के पत्रवृन्तों का जो आजकल इस नाम से व्यवहृत हो रहे हैं। गुटिकाप्रकरण में अनेक रसयोगों का भी वर्णन है जिनमें घोड़ाचोळी ( अरव-कन्चुकी ) उल्लेखनीय है। मिश्रक प्रकरण में गुःगुल्ल, शंखद्राव, शोधन-मारण, पारदसंस्कार, रसकपूर, रसीषध, आसव-अरिष्ट, छेप, मळहम, रक्तमोच्चण-नस्य आदि, मधुराज्वर ( टायफायड ), चोबचीनी आदि का वर्णन है। अन्त में कर्मविपाक-प्रमाण है।

#### काल

भावप्रकाश के योगों तथा रसकर्पूर, चोवचीनी आदि को उद्धत करने के कारण इसका काल १७वीं शती (१५७५-१६२५ ई०) है?। हर्षकीर्त्ति की अन्य रचनायें

वैद्यक के अतिरिक्त शारदीयाख्यानाममाला कोश भी हर्षकीर्त्तिनिर्मित है। इसके अतिरिक्त निम्नांकित रचनायें भी हर्षकी त्रिक्रत कही जाती है'-

१. बृहच्छान्तिस्तोत्रिक

६. धातुपाठतरंगिणी

२. कल्याणमन्दिरस्तोत्रिक

७ धातुपाठविवरण

३. सिन्दूरप्रकरणटीका

८. श्रुतबोधटीका

४. सारस्वतदीपिका

९. ज्योतिःसार

५. सेटनिट्कारिकाविवरण १०. ज्योतिःसारोद्धार

योगचिन्तामणि दत्तरामकृत माथुरीमञ्जूषा भाषाटीकासहित खेमराज श्रीकृष्ण-दास, बम्बई (सं० १९६६) से प्रकाशित हुआ था।

इसकी अनेक पाण्डुलिपियाँ भी हैं जिनसे इसकी बालबोध तथा स्तबक इन

- १. चिकित्सायां हृयं सारं पाकविद्या रसायनम् । पाकाधिकार, १
- M. M. Patkar, Introduction, P. IX, Saradiyakhyanamamala, Poona, 1951
- ३. वही।
- ४. के॰ आट प०, सं० १०४०
- ५. नरसिंहकृतस्तबक ( जोधपुर, २४०३ )

दो टीकाओं का पता चलता है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 'सारसंग्रह' नाम सें इसकी दो पाण्डुलिपियाँ हैं' एक देवनागरी तथा दूसरी वंगीय लिपि में। वंगीय प्रति पूर्ण है।

योगरःनाकर में सारसंग्रह के कुछ उद्धरण (वातरोगे माषतैलम्) इसमें नहीं मिलता। इससे अनुमान होता है कि इस नाम का और भी कोई ग्रन्थ होगा। वैद्यवल्लभ

हस्तिरुचि किव द्वारा विरचित इस ग्रंथ में आठ विलास हैं। अनेक योगों में 'एतद्हस्तकवेर्मतम्', 'कारितं किवना', 'किवना कथितं' आदि का निर्देश होने से ये योग लेखक के अनुभूत हैं ऐसा प्रतीत होता है। स्त्रियों के लिए गर्भपत तथा गर्भनिवारण अनेक योग हैं। स्त्रियों का धातुरोग (२१९७) सम्भवतः श्वेतप्रदर है। सोरा (४१९६) सूर्यचार के नाम से हैं। विजया (५१४) अहिफेन (४१२०,५१४) और अकरकरा (४१२३) भी हैं। इच्छाभेदी, सर्वकुष्ठारि आदि अनेक रसयोग भी हैं। अहिफेन, सोमल (शंखिया), रिक्तका, धत्तरू आदि के विष को शान्त करने के उपाय कहे गये हैं। पादवण में एक लेप का विधान है जिसमें मोम, राल, साबुन और मक्खन हैं (८१२६)। कुछ सरल योग बड़े उत्तम और परीच्णीय हैं यथा—

- १. स्तुहीदुग्ध गुड के साथ-कासश्वास, चय और हद्रोग में।
- २. सैन्धवलवण को अर्क्चीर से भावित कर-चयरोग में।
- ३. शोरा चीनी के साथ-उष्णवात, मूत्रकृच्छू।
- ४. महानिम्बपत्रस्वरस-क्रिमिरोग में।

काल—प्रन्थ के अन्त\_में एक वटी मुरादिसाहवटी है' जिससे केखक मुराद साह का समकालीन या परवर्ती प्रतीत होता है। मुराद औरंगजेब का भाई था जो १६६१ ई० में मारा गया। ६ना की एक पाण्डुलिपि में प्रदत्त सूचना के अनुसार लेखक महोपाध्याय हितरुचिगणि का शिष्य था और तपागच्छ का निवासी था। इसमें प्रन्थरचना का काल सं० १७२६ (१६७३ ई०) दिया है । यह समरणीय है कि तपागच्छ का निवासी योगचिन्तामणि का प्रणेता हर्षकीर्त्ति भी था। संभवतः ये दोनों समकालीन हों किन्तु योगचिन्तामणि पहले बना होगा क्योंकि उसका एक श्लोक तत्रस्थ दूसरी पाण्डुलिपि (सं० २८२) में उद्धत है (मखे मखभुजां गणं किल निमन्य दृष्तः पुरा)।

यह प्रनथ खेमराज श्रीकृष्णदास, वस्वई ने सं० १९७८ में प्रकाशित किया।

१. सं० ३७४८, ५३२२ (वंगीय)

२. रूपानिबुद्धिबळवीर्यवर्धिनी सुरादिसाहेन विनिर्मिता स्वयम् । ८।४०

<sup>3.</sup> Des, Cat. Mss. B. O. R. I., Poona, Vol. XVI. Pt I, No. 281

४. रसनयनमुनीन्दुवर्षे परोपकाराय विहितोऽयम्।

### वैद्यविनोद

इस प्रन्थ का रचियता शंकरभट्ट (गौड़) अनन्तभट्ट का पुत्र था तथा जयपुर के महाराजा रामसिंह का आश्रित था। उसीकी आज्ञा से यह प्रन्थ लिखा गया (११२-७)। प्रन्थ १६ उल्लासों में पूर्ण हुआ है और कुळ १७४१ श्लोक हैं (१८।१९४)।

प्रारम्भ में नाडीपरीचा है। चैतन्यरोटिका का सन्निपातज्वर में विधान अवलोक-नीय है। शीतला और स्नायुक की चिकित्सा भी है।

रामसिंह के काल तथा इसकी एक पाण्डुलिपि का काल (सं० १७६२) के आधार पर लेखक का काल १७ वीं शती का अन्तिम चरण रखना चाहिए।

### वैद्यरहस्य

वंशीधरसुत उपाध्यायविद्यापितकृत यह ग्रन्थ है। एक पाष्डुलिपि (का० हि० वि०, बी० २७७०) में 'चन्द्रभानुं नमस्कृत्य महादेवाभिधं गुरुम्' है जिससे अनुमान होता है कि उनके गुरु का नाम चन्द्रभानु महादेव था। इसका लिपिकाल सं० १८०२ है। दूसरी पाण्डुलिपि (का० हि० वि०, बी० २७७६) में यह पद्य नहीं है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल सं० १७५४ लिखा है।

इसमें अफीम, भांग, अकरकरा, माजूफल आदि के योग है। कुछ योग भाव-प्रकाश के भी उद्धत प्रतीत होते हैं। फिरङ्गरोग भी है। एक मानसोल्लास चूर्ग है जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि यह राजाराम द्वारा प्रकाशित है।

### **इरिधारितग्रन्थ**

हरिराय शर्माकृत यह प्रन्थ सात अध्यायों में है। वासुदेवशर्माकृत भाषाटीका-सिंहत पं० विश्वेश्वरदयालु जी वैद्यराज, बरालोकपुर, इटावा ने इसे प्रकाशित किया (१९२६ ई०)। इसकी पाण्डुलिपि जग्मू-कश्मीर में मिली थी, सम्भवतः लेखक उधर के ही निवासी हों।

अहिफोन आदि के होने के कारण यह ग्रन्थ लगभग १४वीं-१५वीं शती का होगा।

### वैद्यचिन्तामणि

यह अमरेश्वरभट्टपुत्र वक्लभेन्द्र इन्द्रकष्ठी की रचना है। इसमें नाडी, मूत्र

- १. वनीषधिदर्पण में शंकरसेन कृत वैद्यविनोद का उल्लेख है।
- २. चतुःपन्चाशद्भिर्मुनिविधुशतेनाधिसहितैर्गतेऽब्दे भूपार्काश्वभसि सितप्चे फणितिथौ। इतिश्रीमद्वंशीधरतनुजविद्यापतिकृतोऽभवत् पूर्णो ग्रन्थः सक्लभिष्गानन्दजनकः॥
- ३. वृष्यं विद्वपदं चैतद् राजारामप्रकाशितम्
- थ. के आ प प ८७६

आदि परीचा के साथ ज्वरादि रोगों की निदानचिकित्सा है। पी० वेंकटक्रुष्णरावकृत तेलुगु अनुवाद के साथ यह मद्रास से प्रकाशित हुआ है (षष्ठ रुंस्करण, १९२१)। वैद्यमनोरमा

वैद्यकालिदासकृत यह योगसंग्रह उत्तम चुटकुलों का सङ्कलन है। धाराकरण के साथ १९२३ ई॰ में आचार्य यादवजीने इसे प्रकाशित किया था। सुखदेव वैद्य की भाषाटीका के साथ गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास (बम्बई, सं॰ १९७३) ने खपवाया है। ग्रन्थ में कुल २० पटल हैं।

सोमरोग (२।१३); अहिफेन और कुपीलु (६।३); शज्यामुश्र (७।१४) आदि का वर्णन होने के कारण यह १३वीं शती या उसके कुछ बाद का होगा। स्थान-स्थान पर 'गुद्धा' 'रहस्य' आदि शब्दों का प्रयोग तान्त्रिक युग के परिचायक हैं। कद्दाच का मस्रिका में, (११।१९); अर्कचीर का पामा में तथा स्थील्य में असनसार (१२।३०) का प्रयोग उच्लेखनीय है।

पफ्फण आदि औषधों का प्रयोग होने से तथा धाराकरूप के साहचर्य के कारणः लोग इसके लेखक को केरलवासी बतलाते हैं। भैषज्यमणिमाला (सिद्धभेषजमणिमाला)

यह जीवनराम (कुन्दनराम) भट्ट के ज्येष्ट पुत्र कृष्णरामभट्ट की रचना है। कृष्णरामभट्ट के पूर्वज अहमदाबाद से जयपुर के राजा प्रतापसिंह देव (१७७८—१८०३ ई०) के द्वारा राजवैद्य पद पर प्रतिष्ठित होकर जयपुर आये थे। कृष्णरामभट्ट का जन्म श्रीकृष्णजन्माष्टमी, सं० १९०५ को हुआ और ४९ वर्ष की आयु में वैशाखकृष्ण प्रतिपदा, सं० १९५४ को दिवंगत हुये। आप आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित तथा यशस्वी चिकित्सक थे और जयपुर के राजकीय संस्कृत महाविद्यालय में आयुर्वेद के प्रधानाध्यापक थे। आपकी शिष्यपरम्परा अतीव प्रशस्त थी जिसमें स्वामी लक्ष्मीराम जी, नारायणशंकर देवशंकर शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

जीवनाथ गुरु से काव्यप्रकाश तथा चन्दनदास से छन्द और गणित तथा अपने पिता से वैद्यक पदा। पारद के संस्कार स्वयं अनेक बार तथा अनेक प्रकार से किये<sup>3</sup>।

१. इसका सर्वप्रथम उल्लेख शाई धर ने किया है।

२. भगवन् भास्करचीर पामाऽहमभिवन्दये । यत्र देशे भवान् प्राप्तस्तदेशं न वजाम्यहम् ॥ ११।५८

येनाशिचि स जीवनाथगुरुतः कान्यप्रकाशाशय-श्ळुन्दश्चन्द्वासतः सगणितं वैद्यागमस्ताततः । सूते गन्धकजारणाविष कृता येन क्रिया नैकशः सोऽहं नैकनवीनकाम्यकृदिह श्रीकृष्णशर्मा कविः ॥

### इसके अतिरिक्त इनकी प्रमुख रचनायें निम्नांकित हैं-

१. विद्वद्वैतद्यरंगिणी

८. छन्दोगणितम्

२. गोपालगीतम्

९. जयपुरमेलककुतुकम्

३. जयपुरविछासम्

१०. पलाण्डुराजशतकम्

४ गप्पसमाधानम्

११. काशीनाथस्तवः

५. सारशतकम्

१२. माधवपाणिग्रहोत्सवः

६. मुक्तकमुक्तावली

१३. होलामहोस्सवः

७. आर्यालंकारशतकम्

इन रचनाओं से स्पष्ट है कि वह एक उच्च कोटि के कवि भी थें।

सिद्धभेषजमिणमाला (आ)मुख, द्रव्य, चित्र, उपाय (चिकित्सा) और रसायन (चाजीकरण) इन पांच गुच्छों में विभक्त है । चतुर्थ और पञ्चम गुच्छ चिकित्सा-विषयक हैं।

इस ग्रन्थ में शास्त्रीय तथा अनुभूत योगों का संकठन है। अधिकांश अनुभूत योग ही हैं जो जयपुर-परम्परा में प्रचित थे। १९वीं शती तक देश में मेडिकल कालेजों की स्थापना हो चुकी थी और रोगों के विषय में आधुनिक धारणायें प्रचित हो रही थीं जिनसे वैद्यसमाज भी अछूता न रहा। दूसरी ओर शितयों तक मुसलमानों का शासन रहने के कारण यूनानी चिकित्सा का प्रभाव भी स्थायी हो चुका था और वैद्यवर्ग अपनी चिकित्सा में अनेक यूनानी दृश्यों का प्रयोग करने लगे थे। अफीम, भाँग, अकरकरा आदि मध्ययुगीन दृश्यों के अतिरिक्त, शिख्या-कुचला, तम्बाक्, सोरा आदि के योगों का ज्यवहार बढ़ा था। विषमज्वर, श्वास, वातन्याधि आदि में शंखिया के योगों का प्रयोग होता था। ये सब तथ्य सिद्धभेषजमणिमाला में मिलते हैं। अनेक यूनानी औषधकत्प शर्बत, गुलकन्द, मलहम आदि तथा आधुनिक कत्प तेजाब (तेजोऽम्बु-४।३६८) आदि का भी समावेश इसमें हुआ है। नवीन शोगों में टायफायह को मौक्तिकज्वर (मोतीझरा-४।२०) कहा है और न्यूमोनिया को शौर्जरी (४।३१९)। अमीररस, शीतलपपँटी, मललिसन्दूर, मललतेल, रसचन्द्रवरी, फलास्पा, सिद्धाहिफेन, भङ्गावटक, फिणफेनपुटपाट, रामठाफूकचिक्रका, विषमुष्टिक-योग, ऐलवटी, दयाकुन्जी, खाखसावलेह, ममायिका, सुरनायिकायोग, कुमारिकार्क,

विशेष विवरण के लिए देखें — भूमिका, सिद्धभेषजमणिमाला, मणिच्छुटा ज्याख्या-सिंहत (जयपुर, १९६८)

गुच्छिरच्छा मुखद्रव्यचित्रोपायरसाह्वयैः ।
 भेषव्यमणिमालाऽसौ कण्ठस्थां क्रियतां बुघैः ॥ (१-२१)
 ग्रन्थ के प्रारम्भ में जयपुर के राजाओं की वंशावली इस प्रकार ही है—
 मानसिंह→जयसिंह→रामसिंह—>माधवसिंह (लेखक का आश्रय)

समीरपन्नगतैल, स्नायुकान्तक वटी, साबुयोग, अम्बरतैल आदि इसके कुछ प्रमुख योग हैं। तांत्रिक प्रयोग भी अनेक हैं।

अनेक योगों में प्रयोक्ता चिकित्सकों के नाम भी दिये गये हैं यथा छुगन ( ४।९७०); स्याम ( ४।९८६ ); आसामयोगी ( ४।२२६ ); जुगलदास (२।३३९), आदित्यराम ( ४।४३५; १०२९ ); महादेव ( ४।४३७ ); स्यामराम ( ४।५१४ ); दामोदर ( ४।६९२ ); रघुनाथस्वामी ( ४।७६७ ); जीवनाथ ( ४।९१६६ ); शंभुदक्त ( ५।५३ )। इनमें प्रन्थकार के कुछ हित्वैषी और कुछ शिष्य हैं।

यह ब्रन्थ सं० १९५३ ( १८९६ ई० ) में पूरा हुआ।

### सिद्धयोगसंग्रह

२०वीं शती में अनुभूत तथा शास्त्रीय योगों के अनेक संकलन प्रकाशित हुये जिनमें ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रन्थ महत्वपूर्ण है। वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य द्वारा संकलित तथा श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेदभवन द्वारा प्रकाशित (द्वितीयावृत्ति, जनवरी १९४६) इस प्रन्थ में शास्त्रीय योगों में भी युगानुरूप किंचित संशोधन-परिवर्धन किये गये हैं। सन्दिग्ध और अप्राप्य दृष्यों के स्थान पर तत्सम उपलब्ध दृष्य रक्खे गये हैं। कुछ आधुनिक और नवीन योग यथा हद्यपूर्ण (डिजिटेलिस), अपतंत्रकारि (गाँजा) सर्वगन्धायोग, गोजिह्वादिकाथ, पञ्चगुणतेल, सोमयोगा, जवाहरमोहरा, याकृती, ब्राह्मीवटी, मदयन्त्यादिचूर्ण, तुवरकतेलयोग, सवीरवटी, बालार्करस, सुधाषट्कयोग दृष्टन्य हैं।

## अनुभूत योग एवं घरेलू चिकित्सा

सरल प्रयोगों के चुटकुलों को संकलित कर इधर प्रभूत वाङ्मय का आविर्भाव हुआ है। इनमें निम्नांकित प्रन्थ उल्लेखनीय हैं—

- १. अनुभूतयोग श्यामसुन्दराचार्य
- २. अनुभूतयोगचर्चा—वंसरीळाळ साहनी
- ३. अनुभूतयोगचिन्तामणि-गणपति सिंह
- ४. अनुभूतयोगप्रकाश

१. त्रिपञ्चनवचन्द्राब्दे फाल्गुनस्य सिते दुले। भैषज्यमणिमालाऽसौ परिपूर्णाऽभवत् खलु॥ श्रीलल्लुरामात्मजकुन्दनाद्यो लेभे जिन कृष्णकवेहिं तस्य। भैषज्यरत्नस्रजि सद्गुणायां पूर्णोऽभवत् पञ्चमगुन्छ एष ॥—-५।१९२-१९३ 'इति राजवैद्यमहाकविश्रीकृष्णरामभट्टविरचितायां सिद्भैषज्यमणिमालायां पञ्चमो गुन्छः'।

- ५. अनुभूतयोगसंग्रह—रामस्वरूप वैद्यशास्त्री
- ६. घर का वैश-अमोलचन्द्र शुक्ल
- ७. घरमध्यू वैद्यक—वैद्य बापालाल ( गुजराती )
- ८. घरेलू इलाज-चन्द्रशेखर गोपाल जी ठाक्कुर
- ९. घरेलू इलाज-रमेश वर्मा
- १०. ग्राम्य चिकित्सा-केदारनाथ पाठक
- ११. गृहद्वव्यचिकिस्साविज्ञान-रामनाथ वैद्य

इस चेत्र में 'अनुभूतयोगमाला' पत्रिका का प्रकाशन कर वैद्य विश्वेश्टरदयालु जीने महत्त्वपूर्ण कार्य किया। समय-समय पर अन्य आयुर्वेदीय पत्रों ने भी अनुभूत योगों के विशेषांक प्रकाशित किये।

# ९वीं से १६वीं श्वती तक के ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का कालानुसार वर्गीकरण

चन्द्रट ( १०वीं शर्ता ) में निम्नांकित चिकित्साग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का उक्लेख किया है अतः ये १०वीं शती के पूर्ववर्त्ती हैं—

१. चिकित्सासमुख्य

७. चिकित्सासार

२. आर्यसमुस्चय

८. चिकिस्सातिशय

३. वंगदत्त

९. अमृतमाङा

४. रुद्रसेनक

१०. अच्युत (आयुर्वेदसारकृत्)

५. महेन्द्रकल्प

११. योगयुक्ति

६. बिन्दुसार (बिन्दुभट्टकृत)

१२. भिषङ मुष्टि

निम्नांकित ग्रंथ एवं ग्रन्थकार चक्रपाणि (११वीं शती) द्वारा उद्घत है अतः वे उसके पूर्व संभवतः १०वीं शती के होंगे—

१. हरमेखला

५. अमृतमाला

२. शिवसिद्धान्त

६. योगशतक

३. कालपाद

७. योगपञ्चाशिका

४. उग्रसेन

८. भद्रवर्मा

विजयरचित (१२वीं शती) ने निम्नांकित ग्रन्थ एवं ग्रंथकार को उद्घत किया है अतः इसका काल उसके पूर्व ११वीं शती होगा--

१. कल्याणविनिश्चय

२. सुदान्तसेन

विजयरिष्ठत, श्रीकस्टदत्त तथा निम्नलकर द्वारा इसके चिकित्साविषयक श्लोक उद्दश्त हैं। इससे प्रतीत होता है कि यह कोई चिकित्साग्रंथ होगा, टीका नहीं।

<sup>3.</sup> चक्रसंग्रहे हरमेखलसमानः श्लोकः पठितः—स्यास्याकुसुमावली, ५७।८४

निश्चलकर (१३वीं शती) ने चक्कदत्त की रस्नप्रभान्यास्या में निग्नांकित ग्रन्थीं एवं ग्रंथकारों का उक्लेख किया है अतः ये इसके पूर्व ११वीं या १२वीं शती के होंगे—

| 9. | वार्त्तामाला- | –नागार्जुनकृत |
|----|---------------|---------------|
|----|---------------|---------------|

२. योगशतक-

३. योगशतक-अन्नदेवकृत

४. कर्ममाला—

५. योगव्याख्या-माधवकरकृत

६. योगरःनाकर-भन्यदत्तकृत

७. योगरत्नसारसमुचय

८. योगमाला

९. योगमञ्जरी-नागार्जुनकृत

१०. अमोधज्ञानतंत्र

११. अमृतसार

१२. अमृतवह्वी—श्रीकण्ठकृत

१३. अमृतघट

१४. नरदत्त

१५. विभाकर

१८. वैद्यप्रदीप-भग्यदत्तकृत

१९. भिषग्युक्ति

२०. वैद्यसार

२१. सारोच्चय-बकुलकृत

२२. गोपति

२३. गदाधर

२४. कौमुदी

२५. कामरूप

२६. कल्याणसिद्धि

२७. कलहदास

२८. कर्मदण्डो--जिनदासकृत

२९. उमापति

३०. नरदेव

३३. शुकतन्त्र

३१. आयुर्वेदप्रकाश

३२. वैद्यप्रसारक (आढमल्ल, शाक् मध्य० ७।१६२ तथा व्याख्याकुसु-मावली १।१२८) द्वारा उद्धत

१६. सन्ध्याकर

१७. पुत्रोत्सवालोक

श्रीकण्ठदत्तकृत न्यास्याकुसुमावली में निन्नांकित ग्रन्थों एवं आचार्यों का उल्लेख है। जैसा कहा जा चुका है, यह न्यास्या परवर्ती नारायण द्वारा उपबृंहित है अतः इसमें निर्दिष्ट ग्रन्थ एवं आचार्य १४वीं शती के पूर्ववर्त्ती हैं:—

- १. वृद्धवैद्यन्यवहारोद्भट<sup>२</sup>
- २. बैकारण
- ३. प्राजापत्य
- ४. पाखण्डिक

पुनश्च—'छेह इत्यस्य स्थाने छेप इति पाठो न युक्तः, वैद्यप्रसारके भच्चचूर्ण-प्रस्तावेऽस्य पाठात्।—व्याख्याकुसुमावछी, ५१।२२

२. वृद्धवैद्यव्यवहारोद्भटव्याख्यातो वृन्देन श्लोकं कृत्वा लिखितः—११४९

शिवदाससेन (१५वीं शती) ने निम्नांकित प्रन्थों एवं प्रन्थकारों को उद्धत किया है अतः ये उसके पूर्ववर्ती हैं:—

- १. जीवनाथ
- २. विनध्यवासी
- ३. प्रयोगरत्नाकर
- ४. महेश्वरपत्रिका
- ५. लोकन्यवहार
- ६. तस्वकलिका
- ७. परमेश्वररचित

भावप्रकाश (१६वीं शती) ने निम्नांकित आचार्यों एवं ग्रन्थों को उद्धत किया है अतः ये १६वीं शती के पूर्ववर्त्ती हैं—

- १. चन्द्रमौलि
- २. त्रिशती

त्रिमल्लभट्ट (१६वीं शती) के द्वारा निम्नांकित आचार्य एवं ग्रन्थ उद्धत द्भुये हैं—

१. वैद्यालंकार

९. चिकित्सादीप

२. वैद्यदर्ण

१०. चर्पटी

३. सौगतसिंह—बौद्धसर्वस्व

११. आरोग्यदर्पण १२. योगसार

४. सारसंग्रह

१३. योगरत्नावली

५. सर्वसंग्रह ६. नारायणीय

१३. यागरत्नावला

७. मतिमुक्र

१४. योगरत्नप्रदीप १५. योगरत्न

८. धन्वन्तरिमत

### कुछ अन्य ग्रन्थ

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त अनेक ग्रंथ कालवश दृष्टिपथ से ओझल हो गये हैं जिनकी एक सूची यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। जब तक इनका निरीच्चण न किया जाय तब तक यह कहना सम्भव नहीं कि इनमें कौन ग्रंथ योगसंग्रह मात्र हैं और कौन चिकित्सापरक हैं अतः सबकी एक सम्मिलत सूची बनाई गयी है। यह अनुमान किया जा सकता है कि जिन ग्रंथों के नाम 'योग' से प्रारम्भ होते हों बह योगप्रधान हैं और जिनका नाम चिकित्सा से प्रारंभ होता है वे चिकित्सापरक हैं किन्तु ऐसा नियम लागू करना सम्भव नहीं क्योंकि वास्तव में दोनों में दोनों कोटि के अंथ हैं। रोगानुसार चिकित्सा के वर्णनक्षम में जहाँ योगों का विवरण है उन्हें

चिकित्सापरक और जहाँ घृत, तैल आदि कल्पों के अनुसार वर्णनक्रम है उन्हें योगसंग्रह कहना चाहिए। अत एव बिना उन्हें देखें उनके स्वरूप का निर्णय एवं वर्गोंकरण न सम्भव है और न उचित ही।

- १. अनन्तप्रकाश यह केशवसुत अनन्त के द्वारा विरचित है। जयपुर के राजा प्रतापिसंह के आदेश से यह सं० १८२९ में लिखा गया। इसे 'प्रतापकल्पद्रुम' भी कहते हैं (के० आ० प० ५७३)।
  - २. अभिनवचिन्तामणि—चक्रपाणिदास ( व॰ द॰ )।
- ३. आयुर्वेदसार—काशीनाथ भद्याचार्यकृत यह ग्रन्थ 'काशीनाथपद्धति' के नाम से भी ज्ञात है। इसमें मान-परिभाषा, नाड़ी, भेषज्यकरूपना, संज्ञा, कालज्ञान, रोगानुसार निदानचिकित्सा, वमन-विरेचन तथा धातुशोधन आदि का वर्णन है।

उपक्रमपद्य—'सुश्चतादीन् मुनीन् नत्वा स्वर्वेद्यादिचिकित्सकान् । आयुर्वेदस्य सारोऽयं काशीनाथेन गृहाते ॥ उपसंहारपद्य—'मुनीनां महमालोक्य काशीनाथेन पद्धतिः । रचिता कल्पवल्लीव सेन्येयं रोगनाशिनी' ॥

- आयुर्वेदसुधानिधि—(के० आ० प० ११६)
- ५, उपचारसार मुकुन्ददैवज्ञकृत; दिनकरज्योतिषकृतगृहश्रकाशिका व्याख्या (सं० १७४०) सहित । इस पर दिवाकर की भी कोई टीका है । रे
  - ६. औषधयोगग्रन्थ (के० आ० प० ९२)
  - ७. औषधसंग्रह-अभिधानसरस्वती ( के० आ० प० ९० )
- ८. कंकालीप्रन्थ (के० आ० प० ३७०)—१५००-१५१० ई० मालवा के नसीरशाह खिळजी के किसी आश्रित द्वारा ठिखा गया।
  - ९. कापालिक तन्त्र ( ,, ३७९)
  - १०. कापिञ्जल तन्त्र ( " ३८१)
  - ११. गृहवाक्यबोधक—चक्रपाणि ( सरस्वतीभवन, ४४७६३ )
  - १२. गूढबोधक—हेरम्बसेन ( रा० ला० मि०—२०६ )

इसमें चक्रपाणि, महेरवर, माधव और नित्यनाथ को नमस्कार किया गया है। संभवतः यह चक्रपाणिकृत गूढवाक्यबोधक के आधार पर बना है।

१३. गोरचसंहिता-( के० आ० प० ३०६)

यह प्रन्थ पाँच खण्डों में है जिसका प्रथम पटल रसायनविधि है। यह संहिता 'शतसाहस्नी' कही गई है, संभवतः इसमें एक लाख रलोक हों। रसीवधों एवं तान्त्रिक प्रयोगों की प्रधानता हैं। सिंह (सिंहण) राजा के लिए यह लिखी गयी।

१. का० हि॰ वि०, सं० ३७५२; ३८०५

२. आनन्दाश्रम, पूना ( पाण्डुलिपि ), के० आ० प०, ८६४

सिंहण का राज्यकाल १३ वीं शतीका पूर्वार्ध है अतः इसका भी काल यही होगा ।

- १४. चिकित्साक्रमकरुपवरूली—( वेंकटेश्वर, बम्बई से प्रकाशित )
- १५. चिकित्सातिलक—कौशिकगोत्रीय आरवेल्लवंशीय ऐजनगर्यपौत्र रघुनाथपुत्र श्रीनिवासाचार्य द्वारा विरचित । (के० आ० प० २१०)
  - १६. चिकित्सादीपिका-हरानन्द (व० द०)
  - १७. चिकित्सामञ्जरी-रघुनाथपंडित (१६९९ ई०)
  - १८. चिकित्सामालतीमाला रामहोशिंग ( स० भ०, ४५११० )
  - १९. चिकित्सामृत-मिल्हण (का॰ हि॰ वि॰ वी ३८०६)

यह शमसुद्दीन इल्तुतामिश ( १२११-१२३६ ई० ) के राज्यकाल में लिखा गया है अतः इसका काल १२२४ मानते हैं।

- २०. चिकित्सामृतसंग्रह गणेशभिषक् (स० भ०, ४४९०६) साररःनावली (स० भ०, ४५१३८) भी इसीकी रचना है। माधवनिदान पर इसने टीका की है (देखें माधवनिदान)।
  - २१. चिकित्सामृतसागर—देवदास ( के० आ० प०, १८६ )

आफ्रेक्ट ने इसका नाम चिकित्सासार दिया है।

- २२. चिकित्सारत-जगन्नाथद्त्त (व० द०)
- २३. चिकित्सारःनावली-राधामाधववैद्य (ए० सो० क०)
- २४. ,, कविचन्द्र ,, । इसका समय १६६१ ई० है।
  - २५. चिकित्सार्णव-महेश्वर ( के० आ० प० १९३ )
  - २६. ,, सदानन्द शुक्ल (आफ्रोक्ट )
  - २७. चिकिश्सार्णवसंहिता-छोहट ( जम्मू ३२५९ )
  - २८. चिकित्सालेश-गोवर्धनवैद्य ( राघवन )
  - २९. चिकित्सासंग्रह-भोलानाथिमश्र कृत (पी० जी० आइ० ३)

लेखक ग्राम मुस्तफापुर, पो० खगौल, जि० पटना (विहार ) के निवासी थे तथा प्रस्तुत लेखक के प्रपितामह थे<sup>र</sup> । इस ग्रन्थ की रचना सं० १९४७ में हुई ।

- १. 'पञ्चलण्डिमदं शास्त्रं नामसंज्ञा प्रथक् पृथक् ।' सरसो योगवाहोऽयं निद्दना पिरकीर्त्तितः । सिंहभूपिहतार्थाय नाथेन प्रकटीकृतः ॥ 'इत्याचे स्वच्छन्दे शक्त्यवतारे शतसाहस्रयां गोरचसंहितायां भूतिप्रकरणे शिवसूत्रं रसायनिविधः पटछः समाप्तः'—का० हि० वि० बी २०९१ (लिपिकाल्ल— सं० १७१७)
- यह वंशपरंपरा इस प्रकार है—
   रामप्रसादिमश्र→भोलानाथिमश्र→प्रमुनाथिमश्र→रामावतारिमश्र→ प्रियवतशर्मा ।

३०. चिकित्सासंग्रह-प्रभुनाथिमश्रकृत (पी. जी. आइ. ४)

इस ग्रन्थ के रचयिता उपर्युक्त ग्रन्थकर्ता के पुत्र थे। ग्रन्थ का रचनाकाल सं0 १९२८ है।

३१. चिकित्सासागर-वत्सरेश्वर ठक्कर (का० हि० वि०, बी० ३८४७)

गरुड और अग्निपुराण से आयुर्वेद के वचन इसमें संग्रहीत हैं। के आ प १९४ में लेखक का नाम वत्सेश्वर ठाकर दिया है।

३२. चिकिस्सासार—हरिभारती ( व॰ द॰ )

का० हि० वि० की पाण्डलिपि (सी १९९९) में जो चिकित्सासार है उसमें लेखक का नाम नहीं है। इसमें अहिफेन, अकरकरा, चोपचीनीपाक, फिरंग, रसकर्पूर आदि है अतः यह भावप्रकाश के बाद का ही है।

इसी नाम के ग्रन्थ और हैं-एक गोपालदासकृत' (कें आ प प १९६; स० भ० ४४८१७ सटिप्पण) तथा दूसरा चेमशंकरमिश्रकृत (जम्मू ३११८) सरस्वती-भवन की पाण्डुलिपि ( ४४८८९ ) में चेमशंकरमिश्र नाम है।

तीसरा चिकित्सासार-हररामकृत (के० आ० प० १९७) है। ३३. चिकित्सासारकौमुदी ३४. चिकित्सासारसमुच्चय ३५. चिकित्सासुधा 200) ३६. चिकित्सासुन्दर-सुन्दरदेव (स० भ० ४५२०५) योगोक्तिविवेकचन्द्र भी इसी की रचना है। (का० हि० वि० सी ४७९७) ३७. जानभास्कर बी ८९३ ) ३८. ज्ञानार्णव ३९. धन्वन्तरिविलास-तुलजराज ( तञ्जोर. १७२९-१७३५ ) ४०. नवरःनमाला (सटीका) —महिलनाथ ( स० भ० ४५३३८ ) ( उदयपुर, ४६३ ) ४१. नारायणविलास वनीषधिदर्पण में इसके लेखक का नाम नारायणराज दिया है। ४२. नारायणावळोकन---नारायण ( कर्मविपाकसंबन्धी चिकिस्साग्रन्थ ) ४३. नाडीपरीचादि चिकित्साकथन-( व० द० ) संजीवेश्वरकामीत्मज रत्नपाणिकामीकृत ।

४४. नीलकण्ठवैद्यक—( दरभंगा )

४५. नृसिंहोदय - वीरसिंह

४६. प्रयोगचिन्तामणि-माधव ( प्रकाशक राममाणिक्यसेन, कलकत्ता )

१. यह प्रकाशित हो चुका है।

```
४७. प्रयोगसार—( बालतन्त्र में कल्याण द्वारा उद्धत )—आफ्रोक्ट
```

४८. प्रयोगासृत—वैद्यचिन्तामणि (जम्मू, ३३०९)

४९. भावसार-श्रीनिधि (का० हि० वि० ५१६४)

५०. भिषक्सर्वस्व

५१. भीमविनोद—( सरस्वतीभवन, ४५१७४; का० हि० वि० सी २५७१

इसके कर्त्ता दामोदर हैं। अध्यायान्त पुष्पिका से ज्ञात होता है कि यह ग्रन्थ बड़ा और कई खंडों में है जिसका यह चिकित्साखण्ड है। इसमें भावप्रकाश से फिरंग और रसकर्प्र का वर्णन है अतः यह १६वीं शती से बाद का ग्रन्थ है।

५२. सनोरमयोगप्रन्थ—( के० आ० प० ४४३ )

**५३. मल्लप्रकाश—कायस्थ लोकनाथ ( १५६८ ई० )** 

५४. मुग्धबोध-रधुनन्दन (व० द०)

५५. यशश्रन्द्रिका—पुरुषोत्तम ( जम्मू ३२७१; पी० जी० आइ० ३०९ )

लेखक पबेठीपुर का निवासी तथा शंकर का पौत्र और ज्ञानकर का पुत्र था। र

५६. योगज्ञान - आनन्दसिन्धु (के० आ० प० १०४२)

५७. योगचन्द्रिका-लन्मण ( ए० सो० क०, स० भ० ४४८२३, ७३७४१ )

राजेन्द्रलालमित्र ने जो सूचना दी है उसके अनुसार लच्मण ब्रह्मज्ञानीवंशीय दत्त का पुत्र था। वे योगचिन्द्रका पर व्याख्या भी थी (के० आ० प० १०३७)। योगचिन्द्रकाविलास (के० आ० प० १०३९) संभवतः इसकी व्याख्या है।

५८. योगचिन्तामणि-धन्वन्तरि (के० आ० प० १०३९)

५९. योगचिन्तामणि इरिपाल सुकवि ( ए० सो० क० )

६०. योगदीपिका (के० आ० प० १०४१)

६१. योगनिधान ( " १०५१)

६२. योगनिबन्ध ( ,, १०५०)

यह हरिपालदेव की रचना है।

६३. योगप्रदीप-रामनारायण कण्ठहार (का० हि० वि० सी ५३०५)

६४. योगमञ्जरी (के० आ० प० १०४६)

इति श्रीदामोदरकृतभीमविनोदे चिकित्साखण्डे एकोत्तरशतज्वरनिदानचिकित्सा-घिकारः प्रथमः ।

२. देखें — प्रियन्नतशर्माः आयुर्वेद की कुछ प्राचीन पुस्तकें, चौखरवा, वाराणसी, १९६२.

इति श्रीमद्ब्रह्मज्ञानिवंशावतंसदत्तसुतलक्मणविर्यचता योगचिन्द्रका समाप्ति-मगमत्।' — रा० ला० मि० I, १७९)

- ६५. योगमुक्तावली—वल्लभदेव ( वैद्यचिन्तामणि में उद्घत )'
  - ६६. ,, नागार्जुन (के० आ० प० १०४७)
- ६७. ,, —हमीरराज (आनन्दाश्रम)
- ६८. योगरःन<sup>3</sup>—( वैद्यचिन्तामणि में उद्धृत )
- ६९. योगग्रनमाला<sup>3</sup>—नागार्जुनकृत, गुणाकरविवृति (१२४० ई०) सहित्र इस पर अमृतररनावली टीका भी है (के० आ० प० १०५५, १०५६)।
  - ७०. योगरत्नावली-नागार्जुन (के० आ० प० १०६०)
  - ७१. योगरत्नावली-दासतनय गंगाधरकृत ।

यह अकबर के राज्यकाल में अहमदाबाद में १५७४ ई॰ में लिखी गई। पूर्य ग्रन्थ बारह अध्यायों में है।

७२. योगरानसंग्रह (के० आ० प० १०५९)

७३. योगशतक

पाण्डुलिपि-सूचियों में अनेक कर्ताओं के नाम से इस प्रन्थ का उरुजेल हुआ है। वस्तुतः यह वररुचिट्टत है जैसा टीकाकार के कथन से ज्ञात होता है यद्यपि अन्यत्र कहीं इसका उरुलेल नहीं है। रूपनयन, पूर्णसेन तथा अभितप्रभ की टीकायें इस पर हैं। 'समन्तमदाय जनाय हेतोः' यह देखकर कुछ लोग भ्रम से समन्तभद्र से इसका सम्बन्ध जोड़ते हैं किन्तु वस्तुतः यह कथन पूर्णसेन टीकाकार का है जो वररुचि को इस प्रन्थ का कर्ता मोनता है। अतः समन्तभद्र न तो इसका लेलक हो सकता और न टीकाकार। उपर्युक्त वाक्यांश का अर्थ 'मदाभिलाषी लोक के लिए' यही हो सकता है। इस प्रन्थ में आयुर्वेद के आठ अंगों में वाजीकरण के स्थान पर पञ्चकम रक्खा है।

आफ्रोक्ट ने इसके अतिरिक्त मदनसिंहकृत तथा रुक्सीदासकृत योगशतकों का भी उल्लेख किया। वैद्यनाथपुत्रकृत (के० आ० प० १०७२ तथा वामनकृत (बोधपुर ७२१) योगशतक भी हैं। आनन्दाश्रम, पूना में एक अनन्त योगीश्वरा-

१. ऑफ्रोक्ट, जोधपुर ( ९६४० ); के० आ० प० १०४३

२. ऑफ्रेंबट, दरमंगा, मिथिला शोधसंस्था

३. आफ्रोक्ट

४. राधवन

प. सरस्वतीभवन, ४५१७३; का॰ हि॰ वि॰ बी॰ ४२८१, सी॰ ३१४६, ३८११, ३५६७;

६. शरीरनेत्रज्ञणरोहणानि विषाणि भूतानि च बालतन्त्रम् । रसायनं पञ्जविधं च कर्म अष्टांगमाद्यं कथितं च वैद्यैः ॥ १।३

चार्यविरचित योगशतक है जिसकी टीका (आमयचिन्द्रका ) नन्दलाल ने की है। चक्रपाणिसुत गोवर्धनकृत टीका को निश्चलकर ने उद्घत किया है'।

- ७४. योगसमुच्चय-नवनिधिराय ( के० आ० प० १०६४ )
- ७५. योगसग्रह— जगन्नाथ ( आफ्रोक्ट )—१६१६ ई०
- ७६. योगसंग्रह (का० हि० वि०, बी. ८९६)

कहीं पुष्पिका में ग्रन्थ का नाम वैद्यकसार ('इति वैद्यकसारे चयरोगस्य चिकिस्सा') और कहीं 'सुश्रुतसारसंग्रह' (इति सुश्रुतसारसंग्रहः समाप्तः') दिया है। भावप्रकाश से नाह्मीपरीचा उद्धत की है (अथनाडीपरीचा भावप्रकाशे) अतः यह १६वीं शती के बाद का है।

७७. योगसार (का० हि० वि०, बी २०९६)

वाणारतनय दत्त ने इसकी रचना की। इसमें विजयायुक्त मदनमोदक है अतः यह १४वीं शती के बाद का ग्रन्थ है।

- ७८. योगसारसमुच्चय-गणपति व्यासं ( आफ्रोनट )
- ७९. ,, —शिवदास (स० भ० ४४८०३)
- ८०. योगसारसंप्रह—तुलसीदास ( आफ्रोवट )
- ८१. योगसारावली ( वे० आ० प० १०६९ )
- ८२. योगसुधानिधि जगदीशपुत्र बद्धि ( बदरी ) मिश्र ( जम्मू , ३३२० )
- ८३. योगाञ्जन-मणि ? ( आफ्रोक्ट )
- ८४. योगामृत—गोपालदाससेनकृत ( रा० ला० मि०, IV, १६१८ )

यह प्रन्थ शाक सं० १६६३ में लिखा गया। 3 इस पर सुबोधिनी टीका है। 8

- ८५. योगोक्तिलीलावती-गोविन्ददेव (स० भ० ४४९१२)
- ८६. योगोक्तिविवेकचन्द्र-सुन्दरदेव

८७. योगाञ्जन (चिकिरसाञ्जन) — उपाध्यायविद्यापित — (पी० जी० आइ १०) प्रारम्भिक पद्य में इसका नाम योगाञ्जन और अन्तिम पुष्पिका में चिकिरसाञ्जन है — 'इति श्रीमदुपाध्यायविद्यापितकृतं चिकिरसाञ्जनं समाप्तम्'। उपसंहार-पद्य से ऐसा प्रतीत होता है कि नयनसुखकृत वैद्यमनोरसव (१६४२ ई०) को यह जानता था।" अतः इसका कर्त्ता वही विद्यापित है जिसते वैद्यारहस्य की रचना की है।

१. राघवन

२. इसे गोंडल के जीवराम कालिदास ने प्रकाशित किया है ( १९२० ई२ )।

शाके रामाङ्कतर्कंचितिपरिगणिते मासि शुक्ते वलचे "गोपालदासः"

४. आफ्रोक्ट

नयनसुखमनोमहोःसवस्य प्रभवति मूल्मिदं मुनिवर्णितैः ।
 अतिसुभगसिद्धयोगवान्यैः रचितमतोऽञ्जनमस्तु सर्वतुष्ट्यै ॥ श्लो० ३३२

- ८८. योगार्णव-( के० आ० प० १०६३ )
- ८९. योगेश्वर-श्यामदत्त (के० आ० प० १०८१)
- ९०. रत्नमाळा<sup>3</sup>—नरसिंह कविराज ( स० भ० ४४९९२ )
- ९१. रत्नाकरीषधयोगग्रन्थ पूज्यपाद ( के० आ० प० ६८७, ६८८ )
- ९२. ररनावली--राधामाधव
- ९३. रामविनोद-रामचन्द्र पण्डित ( जम्मू , ३२४६ ) पद्मरंगशिष्य<sup>२</sup>
- ९४ लच्मणोत्सव-लच्मण (पूना, २३४)

इस प्रनथ की रचना १४५० ई० में हुई। मथुरा के कायस्थ अमरसिंह के उयेष्ठ पुत्र रूपमण (रावण के पिता) इसके कर्ता हैं। सुश्रुत, भेड, चरक, नित्यनाथ आदि के प्रन्थों को देखकर यह प्रनथ लिखा गया<sup>3</sup>। ६४ अध्यायों का यह गन्थ महमं (मू) द खाँ के राज्यकाल में लिखा गया।

सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाण्डुलिपि (४४८७३) में लेखक का नाम लच्मणसेन है। यह सम्भव है कि सेनवंश के प्रसिद्ध राजा लच्मण्सेन के काल में भी कोई लच्मणोत्सव लिखा गया हो।

- ९५. लङ्कावतार ( तान्त्रिक चिकित्साग्रन्थ )-९०८ ई०
- ९६. लघुचिकित्साचिन्तामणि (के० आ० प० ४०९)
- ९७. विद्याप्रकाशचिकित्सा धन्वन्तरिकृत ( रा० ला० मि०, IV, १४४६ )
- ९८. विद्वन् मुखमण्डन ( सारसंग्रह )—विनयमेरु ( वे० आ० प० ९९४ )
- ९९. चिवेकचन्द्र—( के० आ० प० १००९ )
- १००. विश्ववल्लभ-चक्रपाणिमिश्र ( जोधपुर ४९०९ )
- १०१. वीरभट्टीय-रेवनसिद्ध (के० आ० प० ९९८)
- १०२. वीरमित्रोदय-मित्रमिश्र (१६०२ ई० )
- १०३. बीरवैद्यरःनहार-सालिग्राम पण्डित ( जम्मू ३२१० )
- १०४. वीरहारलतिका-दिल्लारामपुत्र काश्मीरक ( जम्मू , ३२११ )
- १. गोपालदास ने इसे उद्धृत किया है (राघवन)
- २. के० आ० प० (५९४) में रामविनोद का कर्त्ता रामचन्द्रमिश्र केशवदास का शिष्य कहा गया है।
- इष्ट्वा सुश्रुतवाग्भटात्रिचरकाचार्योदिताः संहिता,
   भेडाचार्यमितं विलोक्य बहुशः श्रीनित्यनाथादिभिः।
   प्रोक्तं चापि विचार्य सर्वमिक्षलं सारं गृहीस्वा ततो
   प्रमथं नाम सुरुद्मणोत्सविममं ब्रृते सुधीर्लंदमणः॥
- थ. जोवानन्द, कळकत्ता (१८७५ ई०) तथा चौखम्बा, वाराणसी द्वारा प्रकाशित ।

```
१०५. ( वैद्यक ) चिकित्सासारकौ मुदी ( के० आ० प० ८३८ )
    १०६. वैद्यकरत्नमालिका (दरभंगा)
    १०७. वैद्यक्दा (दरभंगा ८९३)
    १०८. वैद्यकल्पतरु—सेंगनाथपुत्र मल्ळिनाथ ( जम्मू, ३२४४ )
    १०९. वैद्यकल्पतरु—केशवपंडितपुत्र, मल्लरि पण्डित—(के० आ० प० ८९७)
    ११०. वैद्यकलपद्म ( दरभंगा ८९५ )
    १११. वैद्यकलपद्भम -- रामचनद्रवैद्य ( स० भ० ४५१६८ )
    ११२. वैद्यकल्पद्रम-शुकदेव ( स० भ० ४५३३६ )
              ,, -रघुनाथप्रसाद
    993.
    ११४. वैद्यकसर्वस्व - महेशचन्द्र ( ए० सो० क० )
    ११५. वैद्यकसार ( शंकराख्य ) - ( का० हि० वि०, सी० १९७७ )
    सप्तश्वङ्गस्थित देवी की आराधना कर यह प्रन्थ पांच अध्यायों में लिखा गया
है। इसका लेखक शंकर सम्भवतः इसी प्रदेश का निवासी था। इसने मतिमुकुर को
उद्धत किया है।
    ११६. वैद्यकसार-राम (हिन्दीटीकासहित बम्बई से प्रकाशित, १८९६ ई०)
    ११७. वैद्यकसारसंग्रह—बल्लाल ( के० आ० प० ९१२ )
                     —व्यासगणपति (
                                       ., 999)
    ११९. वैद्यकसारोद्धार (सिटीक ) - (स० भ० ४५१०१ )
    १२०. वैद्यकुतुहल—वंशीधर—( ,, ४४९१७)
    १२१. वैद्यचन्द्रोदय-न्निमञ्च-(
    आनन्दाश्रम, पूना में इसकी तीन पाण्डलिपियाँ हैं।
    १२२. वैद्यचिकिस्सामृत (के० आ० प० ८७४)
    १२३. वैद्यचिन्तामणि - यशवन्त (के० आ० प० ८७५)
    इसका निर्माणकाल शाक सं० १७१४ है।
    १२४. वैद्यतंत्र (प्राकृत )—( आनन्दाश्रम )
    १२५. वैद्यदर्पण-प्राणनाथ ( स० भ० ४५१६६ )
    इसकी एक सरीक प्रति (स॰ भ॰ ४४९८८) तथा हिन्दीरीकासहित प्रति
(के० आ० प० ८७८) भी है।
    १२६. वैद्यप्रदीप - हिमकरसुत उद्भवमिश्र - ( के० आ० प० ९३५ )
    १२७. वैद्यभास्करोदय-धन्वन्तरि ( स० भ० ४४८८१; ८३६२६ )
    १२८. वैद्यमुक्तावली-माणिक्यचन्द्रसुत मौक्तिक (का० हि० वि०, बी ३८०९)
   यह लेखककृतटीकासहित है।
   मौक्तिक (मोतीराम) रामनाथ का शिष्य था। अन्त में छेखक ने अपनी
```

```
वंशावली दी है जिसमें पौत्र का नाम सदानन्द कहा है। लेखक ने नाडीप्रकाश,
भावप्रकाश, हिकमतप्रकाश आदि प्रन्थों को उद्धत किया है अतः यह प्रन्थ हिकमत-
प्रकाश के बाद का ही है। इस पाण्डुलिपि का काल सं० १९०८ है।
    १२९. वैद्यरत- गोस्वामी शिवानन्द्रभट्ट (के० आ० प० ९४०)
    यह प्रनथ प्रकाशित हो चुका है (व० द०)। इसका हिन्दी छुन्दों में संस्करण
गोस्वामी जनार्दनभट्टकृत है (पी० जी० आइ० १७)।
    १३०. वैद्यरनावली-रामानुज यतिवर ( स० भ० ४५२७४ )
    बंगला में भी एक वैद्यकरत्नावली है ( के० आ० प० ९०२ )
    १३१. वैद्यरसायन - ( आनन्दाश्रम )
    १३२. वैद्यवल्लभ — लच्मणसूरि ( के० आ० प० ९५५ )
             ,, - मैथिल हरिहर (
                                   ,, ९५६)
    वैद्यवल्लभविवृति कृष्णपुत्र नारायणकृत का भी निर्देश है (जम्मू , ३१५७ ) 🕽
    १३४. वैद्यविद्याविनोद-धन्वन्तरि ( जम्मू , ३३२६ )
    १३५. वैद्यविनोद-अक्लक स्वामी ( के० आ० प० ९६२ )
    १३६. वैद्यविनोदसार—महादेवभिषक्—( ,, ९६६)
    १३७. वैद्यसंचिप्तसार—सोमनाथ महापात्र ( व० द० )
    १३८. वैद्यसंग्रह—गोपालदास ( व० द० )
    १३९. वैद्यसर्वस्व-- लक्मणसुत मनु ( स० भ० ४५१६४, जम्मू ३३४६ )
           ,, —काशीराम (के॰ आ॰ प॰ ९४८)
   १४१. वैद्यकसार—पुरुषोत्तम (
   १४२. ,, —राम
                            १४३. वैद्यसार—सीताराम सोमनाथ ( आनन्दाश्रम )
   १४४. वैद्यकसारसमुचय-शिवराम कायस्थ ( के० आ० प० ९०९ )
   १४५. वैद्यसौख्य
   १४६. वैद्यहृदयानन-नीलकण्ठसुत योगिप्रहरूज (के० आ० प० ८८२)
   इसने वैद्यालंकार की भी रचना की।
   १४७. वैद्यामृत—नारायण (सिंहजी)
   १४८. वैद्यामृतमञ्जरी — मथुरानाथ शुक्छ ( व० द० )
   १४९. वैद्यादर्श—गोकुळनाथ ( के० आ० प० ८७९ )
   १५०. ब्याधिनिग्रह—विश्राम ( जोधपुर, ४१६१ )
   पीताम्बरशिष्य विश्राम ने अनुपानमञ्जरी भी लिखी है। ज्याधिनिग्रह सं०
```

१८३९ में लिखा गया। के० आ० प० ( १०२६ ) की पाण्डुलिपि स्तबकसहित है।

१५१. ब्याधिविध्वंसिनी-भावसिंह-( जोधपुर, २९३३ )

```
यह भावसिंह संभवतः शार्ङ्गधरदीपिकाकार आढमल्ल का पिता है।
  १५२. शतीषधानि
                   (के० आ० प० ७९३)
  १५३. शतयोगग्रन्थ
                               638)
  १५४. सद्योगकण्ठिका - वेहियदेव ( स० २० ७९१५३ )
  १५५. सद्योगचिन्तामणि-रामेश्वर (के० आ० प० ७१८)
  १५६. सद्वैद्यभावावली-जगन्नाथ गुप्त ( व० द० )
  १५७. सहस्रयोग—( के० आ० प० ७२० )
  १५८. साध्यरोगरत्नावली-श्यामलाल (व० द०)
  १५९. सारकलिका-उदयकर (के० आ० प० ७३६)
  १६०. सारकौमुदी
  १६१. साररत्नावली—गणेश ( स० भ० ४५१३८ )
 १६२. सारसंग्रह—गण ( जम्मू , ३२५२ )
 १६३. सारावली —िशवदास ( जम्मू ३७६३ )
  १६४. सिद्धयोगमाला—( के० आ० प० ८१७ )
 १६५. सिद्धयोगरस्नावली (,, ८१८)
 १६६. सिद्धयोगसमुचय (
                                699)
  १६७. सुचमप्रसार
                    (का० हि० वि०, सी १५०)
यह पाण्डुलिपि शारदालिपि में है।
 १८६. हरमेखलातन्त्र'— माहुक ( पी. जी. आइ, ५ )—९६५ ई०<sup>२</sup>
 १६९. हरिवन्दनसंग्रह—दामोदरिमश्र ( स० म० ४४८०६ )
 १७०. हितोपदेश-श्रीकण्ठशंभ ( के० आ० प० ३२९ )
```

कहीं वैद्यहितोपदेश भी यह कहा गया है (के० आ० प० ८८१)। लेखक का नाम कहीं शिवपण्डित (जोधपुर, ६८०१) और कहीं शिवचन्द्र परमशैवाचार्य (जोधपुर ९०४३) है। वनौष्धिद्र्पण में बाल खी-विषरोगविषयक एक हितोपदेश है जिसका लेखक श्रीकान्तदास कहा गया है। हितोपदेश खेमराज, बम्बई से इकाशित है।

## विशिष्टरोग-सम्बन्धी ग्रन्थ

सामान्यतः सभी रोगों पर संब्रह्मन्थ के अतिरिक्त एक-एक रोग पर भी निदान-चिकित्सा के प्रन्थ लिखे गये। इनमें ज्वर की प्रधानता के कारण ज्वर पर उसमें भी सन्निपात के सर्वोपिर महत्त्व के कारण सिश्वपात पर अनेक ग्रन्थों की रचना हुई। निम्नांकित ग्रन्थ उक्लेखनीय हैं—

१. त्रिवेन्द्रम से दो खण्डों में प्रकाशित।

२. जौली।

- १. ज्वरसमुच्चय काश्यपसंहिता के उपोद्धात (ए० १४-१५) में पण्डित हेमराज क्षमा ने लिखा है कि उवरसमुच्चय की रचना एक सहस्रवर्ष पूर्व हुई होगी। इसमें प्राचीन संहिताओं के ज्वरसंबन्धी वचन संकलित हैं। इसके अनुसार इसका काल ९वीं या १०वी क्षती होगा।
- २. त्रिशती—तीन सौ तीस पद्यों में ज्वर की निदान-चिकित्सा का वर्णन है। इसके कर्ता देवराजपुत्र शार्क्ष घर हैं। यह नागरवंशीय गुजरात के निवासी थे और श्वितवर वैकुण्ठाश्रम के शिष्य थे । इसमें अहिफेन का प्रयोग है। भावप्रकाश (१६वीं शती) में इसके वचन उद्धत हैं अतः यह उससे पूर्व १५वीं शती का होगा। यह शार्क्ष धरसंहिताकार भिन्न है।

इसकी संस्कृत टीका (वैद्यवरूलभा) वैद्यवरूलभाट ने की है जिसमें चक्रपाणि, विजयरित्तत, आढमञ्ज के अतिरिक्त लच्मणोत्सव के वचन उद्धत हैं (श्लोक २०)। इस टीका के साथ त्रिज्ञती का एक संस्करण खेमराज श्रीकृष्णदास, बग्बई से सं० १९६८ में प्रकाशित हुआ है। इसमें साथ-साथ किशोरीवञ्चभविरचित भाषाटीका भी है। इस पर कोई दासपंडित की भी टीका है।

३. इतरतिमिरभास्कर-कायस्थचामुण्ड (स० भ०, ४४८९९)

कृष्णपुत्र चामुण्ड नैगम कायस्थ था और राजस्थान में योगिनीपत्तन ( आधुनिक जावर, उदयपुर के पास ) का निवासी था। महाराणा कुम्भा के पुत्र रायमल्ल या राजमल्ल का दरवारी थां ।

ज्वरतिमिरभास्कर सोलह अध्यायों में है। इसकी रचना १४८९ ई० में हुई। मोतीलाल बनारसीदास (लाहौर) ने नानकचन्द्र शास्त्री की हिन्दी टीका के साथ १९३६ ई० में लुपवाया गया था।

कायस्थचामुण्ड की दो और रचनायें हैं—वर्णनिचण्ड और रससंकेतकिका।
४. उवरनिर्णय—कृष्णपण्डितपुत्र नारायणकृत (के० आ० प० ३४७); उवरनिर्णयटीका (के० आ० प० ३४८)

- सुधीरभूत् संसदि भूपतीनां सम्मानभाङ्नागरवंशजन्मा ।
   दोषज्ञमान्यः सुकविः कलावान् दयानिधानं भुवि देवराजः ॥
   तस्यात्मजः शाङ्ग्धरस्त्रिलोकीपतिं त्रिनेत्रं त्रिपुरां च शश्वत्
   ध्यायन्निमां वैद्यसदे त्रिदोषज्वरन्छिदे च त्रिशतीं चकार ॥
- २. रहोक ४
- जम्मू, ३२५७ में कृष्णपुत्र मेघभट द्वारा रिचत यह टीका कही गयी है। सम्भव है, वैद्यवल्लभ के पिता का नाम कृष्ण हो।
- ४. के. आ. प. ८५९
- वर्णनिचण्डु में उसने अपने को करणाग्रणी ( महालेखापाल ) कहा है।

```
अ. ज्वरपराजय — जयरिवकृत (के० आ० प० ३५१)
इसकी रचना १७९४ ई० में हुई।।
६. गदांकुश ( सर्वज्वरचिकित्सा )
नेपाली अनुवाद के साथ बनारस से १८९३ ई० में प्रकाशित हुआ धारे।
७. सन्निपातार्णव ( के० आ० घ० ७३५)
८. सन्निपातार्णव-व्याख्या ( सन्निपातचन्द्रिका )-पन्ननायपुत्र माणिक्यकृत
                                            (के० आ० प० ७२४)

 सन्निपातचिकिस्सा (के० आ० प० ७२५)

१०. सन्निपातकलिका3-अश्वनी (के० आ० प० ७२७)
                                         926)
                  ---धन्वन्तरि (
99.
               - मथनसिंह वैद्य (
                                         ७२९)
१३. सन्निपातनिदानचिकित्सा
                                         039)
```

१५. सन्निपातमञ्जरी-गोविन्द वापट ( स० भ० ४५३७७ )

१६. अजीर्णमञ्जरी – काशीनाथ (स० म० ४४८८३)

इसका नाम अमृतमञ्जरी भी है जैसा कि इसके उपसंहारपद्य से प्रकट होता है । काज्ञीहिन्दू विश्वविद्यालय में एक पाण्डु लिपि (सी ३७८६) राजानक भगवन्त-कृत सुबोधिनी ज्याख्या के साथ है । इसका लिपिकाल सं० १८८३ है ।

( o 50

९७. अज्ञों व्यास्याकर या विचारस्याकर—रंगज्योतिर्विद् (के० आ० प० ९९२) इसका लेखक छटे पेजवा, रघुनाथ राव के काल में हुआ था। आधुनिक काल में भी अनेक प्रन्थ विशिष्ट रोगों पर प्रकाशित हुये हैं यथा—

१. ज्बरमीमांसा-हरिशरणानन्द

१४. सन्निपातल्ज्जणचिकित्सा

- २. मंथरज्वरविज्ञान—हरिशरणानन्द
- ३. ज्वरविज्ञान कालेबा ( अजमेर )
- थ. कैसरचिकित्सा प्रभाकर चटर्जी, कलकत्ता
- ५. त्वचारोगचिकित्सा —अमरनाथ शास्त्री, पटियाछा ( १९६४ ई० )

१. सिंह जी

२. राघवन

३. का० हि० वि० में एक पाण्डुलिपि (सी ३८१०) सन्निपातकलिकाचिकित्सा नाम से हिन्दीटोकासहित है। इसका लिपिकाल स० १९०३ है।

अ. तत्तन्महाजीर्णविनाशकर्त्री जीयाचिरायामृतमन्जरीयम् ।
 सदा सदानन्दमयीमसन्तो घुणा इवैनामवधीरयन्तु ॥ —पी. जी. आइ. २; और भी देखें—जरम्, ३१६१

- ६. राजयहमाचिकित्सा-पारसनाथ पाण्डेय, सीतामदी (बिहार)
- ७. प्लीहारोगचिकित्सा—विश्वेश्वरदयालु वैद्य, बरालोकपुर, इटावा, (१९२५ई०)
- ८. मधुमेह-निदान और उपचार-महेन्द्रनाथ पाण्डेय, इलाहाबाद (१९६५ ई०)
- ९. अम्छिपित्त-प्रकरणम् संपादक, रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । प्रकाशक श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेदभवन, (१९७२ ई०)। यह ७ से १६ जून १९६८ तक संपन्न शास्त्रचर्चा-परिषद् की गोष्ठियों का विवरण है।
  - ७. उपदंशविज्ञान—बालकराम ग्रुक्ल

मानसरोग पर कम ही ग्रन्थ लिखे गये। इस दिशा में डा॰ बालकृष्णजी अमर पाठक, प्राचार्य, आपुर्वेदिक कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ 'मानसरोगविज्ञान'' लिखकर पहल की। यह एक प्रकार से मानसरोगविवेचन के लिए प्रौढ पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई थी किन्तु स्रष्टा के अकालकविलत हो जाने के कारण भवन का निर्माण न हो सका।

इस विषय पर पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल की भी पुस्तक है जिसमें मानसरोगों का निदान और चिकित्सा दोनों है।

### वैद्यक-काव्य

भायुर्वेद के प्राचीन और नवीथ प्रन्थ अधिकांश पद्यबद्ध हैं जिनमें विविध छुन्दों का विन्यास कवित्वसया शैली में किया गया है। इनके द्वारा रचियताओं के कविहृद्य की झलक मिलती है। चरक, सुश्रुत, वाग्मट आदि की रचनाओं में अनेक ऐसे
पद्य देखे जा सकते हैं जो कवित्व की दृष्टि से उरकृष्ट नमूने हैं। प्राचीनतम उपलब्ध
संग्रहग्रन्थ 'नावनीतक' में भी रसोन का वर्णन कवित्वपूर्ण है। आगे चलकर इस
प्रवृत्ति ने एक विशेष दिशा ग्रहण की जिसमें वैद्यक के साथ-साथ कवित्व का विशेष
पुट या चमरकार रहने लगा। ऐसे ग्रन्थों के रचियता भी अपने को किब कहने में
गौरवान्वित एवं विशिष्ट समझते थे। ऐसी रचनाओं को 'वैद्यक-कान्य' कहना
समीचीन है। इनमें कुछ प्रमुख कृतियों का उब्लेख यहाँ किया जायगा।

### १. वैद्यजीवन

वैद्यककाव्यों में यह सर्वाधिक प्रचलित हुआ। इसका कारण उत्तम चिकित्सा-योगों के साथ-साथ पद्यों का लालित्य एवं मनोहारिता है। इसके रचिता लोलिग्ब-राज दिवाकर भट्ट के पुत्र पूना जिले में जुन्नार नामक स्थान के निवासी थे। किसी स्वेदार की कन्या मुरासा से इनका विवाह किया था। सम्भवतः रत्नकला उसी का दूसरा नाम हो या इस नाम की कोई अन्य प्रेयसी या पत्नी हो जिसे संबोधित कर पद्यों की रचना हुई है। यह महाराष्ट्र की सप्तश्चंगस्थ देवी के आराधक थे।

१. प्रकाशक -श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेदभवन, १९४९ ई०

२. आदि-अन्त के रलोकों में इसका उस्लेख हुआ है।

वैद्यजीवन के अतिरिक्त इनकी निम्नांकित रचनायें हैं-

- १. वैद्यावतंस( मोतीलाल बनारसीदास, १९६७ )
- २. चमत्कारचिन्तामणि (सम्पादक, ब्रह्मानन्द्त्रिपाठी, चौखम्बा, वाराणसी, १९७३)
  - 3. हरिविलास

मराठी में निम्नांकित ग्रन्थ हैं-

- ४. रत्नकलाचरित
- ५. लोलिम्बराज आख्यान
- ६. लोलिम्बराज वैद्यककाव्य

## वैद्यजीवन पर टीकार्ये

अनेक परवर्त्ती वैद्य पण्डितों ने अपने पाण्डित्य को निखारने के लिए टीका के लिए इस ग्रन्थ को चुना। अतः विभिन्न भाषाओं में इस पर अनेक टीकायें लिखी गर्यी।

- १. गूढार्थदीपिका—गोस्वामी हिरनाथकृत। यह सं० १७३० में लिखी गई। लेखक वितस्ता ( झेलम ) के तट पर स्थित कुशपुर नामक स्थान का निवासी था। हिरनाथ लक्ष्मीदास का पौत्र और मनोहर का पुत्र था।
- २. दीपिका-कोनेरिभद्रमुत रुद्रभट्टकृत गोदावरीतट पर स्थित खद्देटकनगर-वासी रुद्रभटट ने अपनी वंशावली इस प्रकार दी है ---



श्रीमद्भूपितिविक्रमाब्दगणना संविद्धियप्तेन्दुभिमिस्रभाद्वपदे सितेऽष्टमितिथौ वारे हिमांशोरियम् ।
टीका वैद्यकजीवनस्य रचिता श्रीनाथगोस्वामिभिः
वैतस्त्यं तटमास्यिते कुशपुरे धार्या भिषग्भिः सदा ॥
—का० हि० वि०, ३७८५ (लिपिकाल, सं० १८५५)

२. का. हि. वि., बी० २७७८

मसालों, पीपल, सींठ और अन्य भारतीय सामानों के न्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा। पुर्तगाल से वास्को डि गामा नामक नाविक १४९८ ई० में कालीकट पहुँचा। वहाँ के राजा ने उपहारस्वरूप उसे बहुत-सा लोहबान और ५० थैलियाँ कस्तूरी की दीं। १५०५ ई० में इन लोगों ने कालीकट में एक किला बना लिया। भारत में फिरंगियों का यह प्रथम केन्द्र बना। धीरे-धीरे सैनिक शक्ति के सहारे पुर्तगालियों ने अरब व्यापारियों को वहाँ से खदेड़ दिया और समस्त व्यापार अपने हाथों में कर लिया। १५०६ ई॰ में इन लोगों ने सिंहल, मडागास्कर और सकोतरा की खोज की। इसके पूर्व १४९४ ई० में कोलम्बस अमेरिका की खोज कर चुका था जिससे अनेक नये द्रव्य विश्व भर में प्रचलित हुये। १५०० ई० में ब्राजिल की खोज हुई जहाँ से बकम ( ब्राजिल बुड ) यूरोप को मेजा जाता था। इसके पूर्व यह भारत से जाता था। १५१० ई॰ में पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी गोवा में स्थापित कर ली। १५११ ई० में मलक्का पर आक्रमण किया और १५१६ ई० में चीन पहुँचे। १५६४ ई० में मोलक्कस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सारा समुद्री व्यापार पुर्तगालियों के अधिकार में आ गया। वेस्पुच्ची का कथन है कि जब पुर्त्तगाली कालीकट पहुँचे उस समय वहाँ प्रभूत मात्रा में पीपल, दालचीनी, अदरख, सोंठ, लवंग, जायफल, जावित्री, कस्तूरी, जवाद, सुरूक, लोबान, सनाय, मस्तकी, धूप, बोल, सफेद और लालचन्दन, अगुरु, कपूर, अम्बर, लाह, अफीम, मुसब्बर और अनेक जड़ी बूटियाँ एकत्रित थीं। रत्नों में हीरा, माणिक्य और मुक्ता प्रमुख थे।

पुर्त्तगालियों की सफलता से प्रेरित होकर १५९४ ई० में डचों का आगमन हुआ। १५८० ई० में अंग्रेजों की योजना प्रारम्भ हुई। १६३३ ई० में फ्रांसीसी बेदा भी पहुँचा। अपनी कूटनीति से अंगरेजों ने अन्ततः भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया।

द्रव्यों के कालनिर्धारण का आधार निम्नांकित रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है:—

- ऋग्वेद ऋग्वेद में उल्लिखित दृग्ये प्राचीनतम हैं। इनका अस्तित्व लगभग ४००० ई० पू० से है यथा सोम आदि।
- २. अथर्ववेद अथर्ववेद में जिन द्रव्यों का निर्देश है वे १००० ई० पूर् से हैं।
- ३. चरकसंहिता—चरकसंहिता में निर्दिष्ट द्रव्य ई० पू० के हैं-यथा प्रियंगु आदि।

<sup>1.</sup> F. C. Danverse: The Portuguese in India (London, 1874)

<sup>₹.</sup> पृ०३७

<sup>₹.</sup> पृ० ३८

२२ आ०

- ४. दृढबत तथा वाग्भट—चरकसंहिता के दृदबलकृत अंश तथा अष्टांगहृद्य में निर्दिष्ट दृष्य छुठीं शती के पूर्व के हैं। वराहमिहिर की रचना (बृहत्संहिता) में निर्दिष्ट दृष्य निश्चित रूप से इसकी पुष्टि करते हैं—यथा तुरूक आदि।
- ५. वृन्दमाधव—मध्यकाल का यह प्रथम चिकिस्साग्रन्थ है। इनमें निर्दिष्ट द्रव्यों का अस्तित्व ५वीं कती के पूर्व से होगा—यथा पारसीक यवानी आदि।
- ६. सोढल और शार्झधर—१२-१३वीं शती के इनके प्रन्थ मध्यकाल की प्रतिनिधि रचनायें हैं। मुसलमानों के साथ जो द्रव्य भारत में आये उनका उल्लेख इसमें हुआ है—यथा अहिफेन, आकारकरभ आदि।
- ७. भावप्रकाश १६वीं शती में मुगलों के उत्कर्ष के साथ-साथ युरोपवासियों का संपर्क भी हो चुका था। अतः इसमें निर्दिष्ट विशिष्ट द्रव्यों का संबन्ध इससे जोड़ना चाहिए—यथा चोपचीनी।
- ८. योगरत्नाकर एवं शालियामिनघण्टु—१७वीं से १९वीं शती तक अंगरेज इस देश में प्रतिष्ठित हो चुके थे अतः युरोपवासियों के साथ जो दृच्य यहाँ आये वे पूर्णतः प्रचलित होकर निघण्टुओं में समाविष्ट हो गये—यथा तमाखु, पपीता आदि । कतिपय विशिष्ट द्रव्य

भारतवर्ष एक प्राचीनतम देश है जिसकी सीमा अद्यतन सीमा से बड़ी थी; आज के पड़ोसी देश कभी भारत के ही अड़ थे। इसके अतिरिक्त जल एवं स्थल मार्गों के द्वारा इसका संपर्क सुदूर देशों से था। प्राचीनकाल में मिस्न, असीरिया, बैबिलोन आदि जो सभ्यतासंपन्न देश थे उनसे भारत का ज्यापारिक संपर्क था। अनेक भारतीय उन देशों में जाकर बस भी गये थे जिनके द्वारा इस देश के अनेक दृष्य वहाँ प्रचलित हुये। तत्तद् भाषाओं में उनके नाम इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। इस संपर्क के माध्यम से अनेक दृष्य अन्य देशों से यहाँ आयातित हुये। विनिमय का यह कम स्वाभाविक, उपयोगी एवं आवश्यक होने के कारण निरन्तर चलता रहा जिसके फलस्वरूप अनेक भारतीय दृष्य विदेशों में प्रविष्ट हुये और अनेक विदेशी दृष्य भारत में आकर यहाँ की मिट्टी में घुल मिल गये। यहाँ तक कि आज यदि ऐसे दृष्यों को विदेशी कहा जाय तो लोगों को आश्चर्य ही होगा। ऐति- हासिक दृष्टि से ऐसे अध्ययन का महत्त्व है अतः यहाँ कुछ महत्त्वपूर्ण दृष्यों की चर्चा की जायगी।

# वानस्पतिक द्रव्य

# औषधवर्ग

- १. अक्रकरा ( Anacyclus pyrethrum Dc )—यह पौधा उत्तरी अफ्रीका
- पूना से प्रकाशित शिवकोष की भूमिका में अनेक आयुर्वेदीय द्रव्यों के असीरियम नाम दिये गये हैं।

का मूळ निवासी है जहाँ से दिचणी युरोप में प्रविष्ट हुआ। मुख्यतः अळजीरिया में इसके मूळों का संग्रह कर बाहर भेजा जाता है। भारत में यह मुसलमानों के साथ पहुँचा। मध्यकाळीन ग्रन्थ सोढळकृत गदनिग्रह में 'आकल्ळक' नाम से इसका प्रयोग सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। भावप्रकाश में इसका वर्णन 'आकारकरभ' नाम से दिया गया है। किसी ने 'आकुळकरा' भी लिखा है।

- २. अजमोदा (Apium Graveolens Linn)—इसका उल्लेख चरक, सुश्चत और वाग्मट तीनों की संहिताओं में मिलता है। वाट के मत में इसके नाम पर संप्रति जो द्रव्य प्रचिलत है वह युरोप का निवासी है और युरोपवासियों के साथ यहाँ आया। उन्हों के उपयोग के लिए यह बागों में लगाया जाता रहा। कि काडोल ने बल्लिक्तान तथा भारत के पार्वत्य प्रदेशों में भी इसका मूल स्थान माना है। वह बृहत्त्रयी में उल्लेख होने से यह द्रव्य प्राचीन प्रतीत होता है।
- ३. अपायान ( Eupatorium ayapana Vent )—यह दिल्लण अमेरिका का निवासी है। 'अपायान' ब्राजिल में प्रचलित संज्ञा है जो भारत में अपनाई गई।' संभवतः युरोपवासियों के साथ यह द्रव्य यहाँ आया। बंगाल में इसका विशेष प्रचलन था। वहाँ के किवराज और डॉक्टर इसका प्रयोग करते रहे। १९वीं शती के आयुर्वेदिविज्ञानम् (द्रव्यस्थान, आर्ज्ञवसंग्राहिवर्ग) में विश्वत्यकरणी नाम से इसका वर्णन है।
- ४. अहिफेन ( Papaver Somniferum Lian )—'अहिफेन' शब्द अरबी 'अफ्यून' का संस्कृत रूपान्तर है। १२वीं शती के सोढलकृत गदनिग्रह (भाग १, पृ० २०८) में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। निघण्डुओं में सर्वप्रथम धन्वन्तरिनिघण्डु में 'अफूक' नाम से इसका वर्णन किया गया है। संभवतः इसी समय मुसलमानों के साथ यह इस देश में आया और इसकी गुणकारिता के कारण वैद्यसमाज ने इसे पूर्णतः अपना लिया। वेदनास्थापन, निद्राजनन, स्तंभन आदि कर्मों में इसका विशेष प्रयोग होने लगा। यह भूमध्यसागर के निकटवर्ती प्रदेशों—स्पेन, अलजीरिया, सिसिली, ग्रीस और साइप्रस में स्वतः उत्पन्न होता है। इसकी खेती संभवतः युरोप या उत्तरी अमेरिका में प्रारंभ हुई होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि पौधा पहले से ज्ञात था जो शाक के

<sup>3.</sup> George Watt: A Dictionary of The Economic Products of India, Vol. I, P. 237

२. भाग १, पृ० २०८, ३९५ ( चौसम्बा संस्करण, १९६८ )

३. वाट: बही पृ० २७१

<sup>8.</sup> A. D. Candolle: origin of Cultivated Plants, P. 89

५. बाट: भाग ३, पृ० २९३

रूप में प्रयुक्त होता था और उसके फलनिर्यास ( अहिफोन ) का ज्ञान बाद में हुआ। प्रारम्भिक ग्रीक तथा रोमन वाङ् मय में पौधे का उल्लेख मिलता है। ग्रीक विद्वान थियोफ्रोस्टस (३री शती ई० पू०) ने फलनिर्यास की जानकारी प्राप्त की जिसका अनुसरण परवर्ती विद्वानों ने किया। इस प्रकार अहिफेन की खोज का श्रेय ग्रीक विद्वानों को है। प्राचीन मिस्र में इसके अस्तित्व का कोई संकेत नहीं मिलता, प्लिनी ( प्रथम शती ) ने सर्वप्रथम मिस्री अहिफेन का उल्लेख किया है। डायस्कोरिडस ( २री शती ) के काल में एशिया माइनर का प्रमुख उद्योग अहिफेन का उत्पादन था। यद्यपि इसकी खोज का श्रेय ग्रीकों को है तथापि इसका सदर पूर्वी देशों में प्रसार अरबों द्वारा हुआ; फारस होते हुए भारत और चीन में इसका प्रवेश हुआ। भारत के समान चीन में भी इसका प्रवेश लगभग १२वीं शती के प्रारम्भ में हुआ; उस काल के लिन हुंग नामक विद्वान की रचना में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। अरब ब्यापारी भारत के कालीकट नामक बन्दरगाह पर अफीम लेकर आते थे। वे व्यापारी मलक्का पहँच कर चीनी वस्तुओं से अफीम का विनिमय करते थे। ९५वीं शती में भारत में मुसलमानों ने काम्बे तथा मालवा में इसकी खेती प्रारंभ की जिस पर राज्य का नियंत्रण था। अकवर के काल में इसके अतिरिक्त, फतेहपुर, इलाहाबाद और गाजीपुर में भी इसकी खेती होने लगी थी जिसका उल्लेख अबुळ फजल ने किया है ।

प. इसबगोत्त ( Plantago ovata Porsk )—यह फारस और पश्चिमोत्तर प्रदेश में होता है। इसका विशेष प्रयोग मुसलमान हकीम करते रहे। यही कारण है कि आयुर्वेदीय निघण्डुओं में इसका वर्णन नहीं है। हाल के निघण्डुओं में नामान्तर से इसका वर्णन किया गया है यथा शीतबीज (आयुर्वेदिवज्ञान), ईषद्गोल ( शालिग्रामनिघण्डु ), ईश्वरबोल ( सिद्धमेषजमणिमाला )। ये संस्कृत रूपान्तर ध्वनिपरक हैं, वस्तुतः फारसी 'अस्पगोल' शब्द का अर्थ है अश्वकर्ण क्योंकि इसके बीज तदाकार होते हैं।

६. उच्चटा—चरकसंहिता के दृदबलकृत अंश (सिद्धि० १२।४५,४६,५४) में उच्चटा का उल्लेख एवं वृष्य बस्तियों में प्रयोग हुआ है। आगे सुश्चत तथा वाग्भट ने भी इसका प्रयोग किया है। वात्स्यायनकृत कामसूत्र में भी इसका उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तकाल में इस दृष्य का वाजीकरणार्थ प्रयोग प्रारंभ हुआ। बाद में भी यद्यपि यह नाम चलता रहा किन्तु मूल दृष्य अज्ञात होकर इसके स्थान पर मध्यकाल में गुष्या और आधुनिक काल में उटंगन लिया जाने लगा। अष्टांगनिचण्ड, धन्वन्तरिनिचण्ड आदि निचण्डुओं में इसका वर्णन किया गया है।

१. वाट: भाग ६, खण्ड १, पृ० २३-३६

२. देखें—उच्चटा : भृगुनाथसिंह एवं प्रियवतशर्मा, सचित्र आयुर्वेद, अक्टूबर, ७३

- ७. कङ्कोल ( Piper Cubeba Linn F. )—मूलतः यह जावा का निवासी कहा जाता है किन्तु अत्यन्त प्राचीन काल में ही इसका प्रवेश और प्रसार समस्त भारत में हुआ होगा क्योंकि इसका उल्लेख चरक आदि प्राचीन संहिताओं में है।
- ८. करवीर (Nerium odorum Soland)—मदनपाल और धन्वन्तिर निधण्डुओं में रवेत और रक्त द्विविध करवीर का वर्णन है। पीतकरवीर (Thevetla Nerilfolia Juss) मूलतः अमेरिका और पश्चिमी द्वीपसमूह का वासी है'। सम्भवतः १६वीं शती के लगभग इसका प्रवेश भारत में हुआ। राजनिधण्डु ने पीतकरवीर का वर्णन किया है। र
- ९. कर्पूर-यह एक प्राचीन दृष्य है जिसका बृहस्त्रयी में उल्लेख है। भारत में इसके वृत्त नहीं होते; सुमात्रा, वोनिंओ, मलाया आदि द्वीपों में होते हैं। कर्पर इसी वृत्त ( Dryobalanops Camphora Colbr. ) का निर्यास है। चरक ने कर्पूर-निर्यास का उल्लेख किया है। यह बरास (सुमात्रा के तन्नामक नगर के आधार पर), बोर्निओ या मलयकपूर कहा जाता है, लोकभाषा में इसे भीमसेनी कपूर कहते हैं। बाद में चीन और जापान के एक वृत्त ( Connamomum Camphora Nees-Eberm ) की शाखाओं को उबाल कर जो कर्र निकाला जाता है वह भारत में प्रविष्ट हुआ, इसे निघण्डुकारों ने पक्व कर्पूर की संज्ञा दी। धन्वन्तरिनिघण्डु में एक ही कर्पूर का उल्लेख है, पक कर्पूर का नहीं। सोडलनिचण्ड (१२वीं शती) में कर्पूरत्रितय ( पत्रव, अपवव और चीनक का वर्णन है। 'चीनक' संज्ञा विशेषतः चीन से आनेवाले कर्पूर के लिए प्रयुक्त हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि ११वीं शती के आसपास पक कर्पूर का समावेश भारत में हुआ। इसके अतिरिक्त, कुकरौंधा, तुलसी, तमाखु, बन अजव।इन आदि से भी कर्पर निकाला जाता था। यह स्मरणीय है कि राज-निघण्द में अनेक प्रकार के कपूरी का उल्लेख है। यह भी ध्यातव्य है कि प्रारम्भ में कर्पूर का प्रयोग बाह्यरूप में, नस्य, लेप, मुखशुद्धि आदि में तथा तेल को सवासित करने के लिए होता था। बाद में क्रमशः इसका प्रयोगचेत्र बढ़ा और कर्प्रवटी, कर्परासव आदि का व्यवहार होने लगा।

यद्यपि भारत में इसका प्राचीन काल से उपयोग हो रहा था, ग्रीक और रोमन चिकित्सकों को इसका ज्ञान न था। छुठीं शती में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। १३वीं शती में मार्कों पोलों ने कर्ट्र के वृत्तों का जंगल देखा और १५६३ ई० में गार्सिया डी ओर्टा ने बतलाया कि युरोप के कर्ट्र का स्नोत चीन है और यह कि कर्ट्र दो प्रकार का होता है।

१. वाट: भाग ६, खण्ड ४, पृ० ४३

२. पीतकरवीरकोऽन्यः पीतप्रसवः सुगन्धिपुष्पश्च-करवीरादिवर्ग, ७

३. वाट: भाग २, पृ० ८४-८७

- ३०. कल्पस्बा—'कलम्बक इति लोके' करके भावप्रकाशनिधण्डु में पीतचन्दन का वर्णन किया गया है और कालेयक पर्याय दिया है कालेयक चरक में निर्वापण लेप में प्रयुक्त हुआ हैं, अतः यह प्राचीन द्रव्य है किन्तु 'कलम्बक' (Jateorhiza Palmata miers ) भारत में यूरोपवासियों के आगमन के बाद प्रचलित हुआ और तब शायद कालेयक से सीलोन या नकली कलम्बा ( Coscinium fenestratum ( Gaertn ) Colbr ) का इसके अभाव में ग्रहण किया जाने लगा।
- ११. कुपीलु ( Strychnos nuxvomica Linn ) बृहत्त्रयों में इसका उल्लेख नहीं है अतः इसका प्रवेश उसके बाद ही हुआ होगा । धन्वन्तरिनिधण्टु में काकपीलु और कुपीलु शब्द तिन्दुक के प्रसंग में आये हैं । विषतिन्दुक के नाम से कुचला का वर्णन सोढलनिघण्टु में तथा कारस्कर नाम से राजनिघण्टु में किया गया है । भावप्रकाश में कुपीलु मर्कटतिन्दुक तथा कुचला दोनों के लिए है । कहीं विषमुष्टि या कुद्रमुष्टि भी कहा गया है । मुसलमानों ने भारत से इसका ज्ञान प्राप्त किया । १६वीं शती के मध्य में इसकी जानकारी युरोप में हुई । सम्भवतः रसाचार्यों द्वारा इसका विशेष प्रचार-प्रसार हुआ।
- १२. कुमारी (Aloe Sp.)— बृहत्त्रयी में इसका उल्लेख नहीं मिलता इससे स्पष्ट है कि बाद में इसका प्रवेश हुआ। सर्वप्रथम अष्टांगनिघण्टु और उसके बाद भोजकृत राजमार्चण्ड में (केवल बाह्य प्रयोग) यह द्रव्य दृष्टिगोचर होता है। आभ्यन्तर प्रयोग के लिए इसका प्रचलित योग कुमार्यासव सोढलकृत गदनिग्रह ( १२वीं शती ) में वर्णित है। धन्वन्तरिनिघण्टु में इसका उल्लेख नहीं है। हेमचन्द्रकृत निघण्टुशेष में भी नहीं है। सम्भवतः १०वीं शती के लगभग भारत में इसका आयान हुआ; ११वीं शती में बाह्य प्रयोग प्रारम्भ हुआ और पूर्ण परिज्ञात होने पर १२वीं शती में इसके अन्य औषधयोगों का निर्माण होने लगा और आभ्यन्तर प्रयोग भी प्रचलित हुआ?।

यह द्रव्य मूळतः अफ्रीका के पार्श्ववर्ता द्वीपों का निवासी है। पूर्वपार्श्व में स्थित सकोतरा और पश्चिमपार्श्व के कनारी द्वीपसमूह में प्रचुरता से पाया जाता है जहाँ इसके जंगळ हैं। सिकन्दर के नेतृत्व में यूनानी जब सकोतरा द्वीप के स्वामी बने तब इसका ज्ञान उन्हें हुआ। यूनानी चिकित्सकों ने इसका प्रयोग प्रारम्भ किया और तदनन्तर अरबी चिकित्सकों ने इसे अपनाया किन्तु ब्रिटेन तथा भारत में १०वीं शती तक इसका पता नहीं था। जब अमेरिका का पता छगा तब देखा गया कि जमायका,

१. वाट: भाग ६, खण्ड ३, पृ० ३८०

२. रसार्णव में कुमारी का उल्लेख होने से वह १०वीं शती से पूर्व का नहीं हो सकता।

इस द्रव्य की 'कुमारी' संज्ञा का संबन्ध सम्भवतः इसके मूलस्थान 'कनारी' से है।

बारबेडोस आदि द्वीपों में भी यह बहुत होता है। सम्भवतः कनारी द्वीपसमूह से इसका निर्यात वहाँ हुआ।

१३. कुल्तिजन—प्राचीन ग्रन्थों में इसका वर्णन नहीं है। चीनी भाषा का लियांग-कियांग और अरबी का खलन्जान हिन्दी में कुलन्जन बना। अंगरेजी में यही गलङ्गल हुआ। यह दो प्रकार का होता है बड़ा और छोटा। बड़ा कुल्ञ्जन ( Alpinia galanga willd ) जावा और सुमात्रा में होता है; इसका फल भी इलायची के समान व्यवहत होता है। छोटा कुलक्षन (Alpinia officinarum Hance ) चीन का वासी है और वहाँ से युरोप और भारत में भेजा जाता है। छोटा कुलंजन अधिक कार्यंकर होता है। परवर्त्ती ग्रीक चिकिश्सकों तथा अरबी हकीमों ने इसका व्यवहार प्रारम्भ किया। १२वीं शती में यह उत्तरी युरोप पहुँचा। उस काल में यह भारत में भी था क्योंकि सोढलकृत गदनिग्रह में इसका योग 'कुलिञ्जनाद्यावलेह' वर्णित है (भाग १, ए० ३४४)। १३वीं शती में पूर्वी मसालों के साथ-साथ यह अदन, लालसागर और मिस्न होते सीरिया पहुँचता था जहाँ से भमध्यसागर के चेत्रों में वितरित होता था। १६वीं शती में गोवा में पुर्त्तगाली वायसराय के चिकित्सक गार्सिया डी ओर्टा ने इसके उपर्युक्त दो भेदों का परिज्ञान किया। इसी काल में लिखे गये भावप्रकाशनिषण्द में भी कुलक्षन के दो भेदों का वर्णन किया गया है एक महाभरी वचा के नाम से और दूसरा स्थूलग्रंथि के नाम से। पहली उग्रगन्धा और दूसरी सुगन्धा है। स्पष्टतः पहला भेद चीनी ( छोटा ) कलक्षन है और दूसरा जावा (बड़ा ) कुलञ्जन । राजनिघण्डु ने कुलञ्जन के नाम से इसका वर्णन किया है। धन्वन्तरिनिघण्टु में इसका वर्णन नहीं मिलता। यह संभव है कि जावा कुल्ज्जन का चिरकाल से द्विणभारत में प्लापणीं ( रास्ना ) के नाम से प्रयोग होता रहा हो और चीनी कुलक्षन मध्यकाल में अरबी व्यापारियों के द्वारा आया हो।

१४. कृष्णबीज (Ipomoea hederacea Linn Jacq)—यद्यपि यह भारत में होता है ।
तथापि इसका प्रयोग बहुत बाद में प्रारंभ हुआ क्योंकि इसका वर्णन प्राचीन निघण्डुओं
में उपलब्ध नहीं होता। राजनिघण्डु में कालाञ्जनी नाम से इसका वर्णन है। सिद्धभेषजमणिमाला में यही नाम (कालाञ्जनिका) दिया है। आयुर्वेदविज्ञान में श्यामबीज
नाम से है।

२. वाट: भाग १, पृ० १९९-१८०

वाट, भाग १, पृ० १९२-१९६
 इसका 'अल्पीनिया' नाम इटालियन वनस्पतिशास्त्री प्रॉस्पर अल्पिनस के नाम पर पड़ा।

१५. केशर (कुड्रुम) (Crocus sativus Linn)—बाह्णीकदेश (बल्ल) से आने के कारण इसका एक पर्याय बाह्णीक है। यह ज्ञातच्य है कि बाह्णीक उस काल में विश्व का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र था जहाँ युरोप, अरब, मध्य प्रिया, चीन आदि के व्यापारी इकट्ठे होकर द्रव्यविनिमय करते थे। चरक और सुश्रुत में काश्मीरज पर्याय इसके लिए नहीं आया है। संभवतः तबतक काश्मीर में इसकी खेती प्रारम्भ नहीं हुई हो। सर्वप्रथम उत्तरगुप्तकाल में वाग्भटकृत अष्टांग-हृद्य में 'काश्मीरज' शब्द कुड्रुम के लिए प्रयुक्त हुआ। उसके बाद धन्वन्तरि निघण्ड तथा अमरकोश में भी 'काश्मीरज' और 'काश्मीरजन्मा' शब्दों का प्रयोग कुड्रुम के लिए हुआ है। जहाँगीर ने पाम्पुर और किश्तवार में केशर की खेती का वर्णन किया है। वह लिखता है कि विश्व में सबसे अधिक केशर पाम्पुर में होता है और इससे भी अच्छा केशर किश्तवार का है।'

१६. श्लीरचम्पक ( गुलाचीन ) ( Plumeria acutifolia Poirel )—यह अमेरिका का निवासी पौधा है जो संभवतः युरोप से संपर्क होने पर आधुनिक काल में इस देश में प्रविष्ट हुआ। मन्दिरों के आसपास अधिक होने से इसे मन्दिरपुष्प ( Temple flower ) भी कहते हैं।

१७. चन्द्रशूर (Lepidium Sativum Linn)—यह फारस देश का पौधा है जो मुसलमानों के साथ यहाँ आया और उन्हीं के द्वारा सीरिया, ग्रीस, मिस्र और अबीसीनिया में फैला । संभवतः भावप्रकाशनिघण्ड के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं इसका वर्णन नहीं मिलता। हिन्दी में इसे चनसुर और हालिम तथा फारसी में सिपंदान या तुल्म इस्पंदान कहते हैं।

१८. च्वय ( Piper Chaba Hunter )—मूलतः मोलक्कस द्वीप का वासी पौधा है। वृहत्त्रयी में इसका प्रयोग होने से स्पष्ट है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में भारत में इसका प्रचार-प्रसार हो गया था।

१९. चोपचीनी (Smilax Chioa Linn)—यह चीन जापान में होने बाला पौधा है। फिरंग-रोग के औषध के रूप में चीन से इसका आयात भारत में १६वीं शती में हुआ। युरोप में भी इसी काल में यह ज्ञात हुआ। अध्यानिम्न ने फिरंगरोग के साथ-साथ अपने निघण्टु में चोपचीनी का वर्णन द्वीपान्तरवचा के नाम से किया है। यह विशेषतः 'फिरंगामयनाशनी' कही गई है।

<sup>.</sup> १. सुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग १, पृ० ९२-९३; भाग २, पृ० १३८

२. वाट, भाग ४, पृ० ६२८; कण्डोल, पृ० ८६-८७

३. वाट, भाग ६, खण्ड ३, ए० २५६

वाट : भाग ६, खण्ड ३, पृ० २५३-२५४
 जॉडी : इण्डियन मेडिसिन, पृ० १५५-१५६

- २०. चौहार ( Artemisia marıtıma Linn )—यद्यपि हिमालय प्रदेश में यह वनस्पति उत्पन्न होती है तथापि बृहत्त्रयी में इसका उल्लेख नहीं है। धन्वन्तरि निघण्ड में यवानीविशेष के रूप में इसका वर्णन है। यह एक उत्तम क्रिमिध्न द्रव्य है। इससे सैण्टोनिन निकाला जाता है जो केंच्रुए के लिए रामवाण है।
  - २१. जयपाल (Croton tiglium Linn)— यह जमालगोटा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका छोटा वृत्त मलकका, बर्मा और लंका में होता है। प्राचीनकाल में संभवतः भारत में सर्वत्र मिलने वाली वनस्पति 'दन्तो' (Baliospermum montanum Muell-Arg) के मूल का प्रयोग रेचनकर्म के लिए होता था। बाद में बीजों का भी प्रयोग होने लगा। जयपाल के बीज दन्तीबीज की अपेना अधिक तीच्य एवं कार्यकर होते हैं। चीन के माध्यम से जयपाल अरब और फारस होता हुआ मुसलमानों के साथ भारत पहुँचा। इसका फारसी नाम 'दन्दचीनी' यह वतलाता है कि यह चीन देश का दन्तीबीज है। मध्यकाल के पूर्व यह नाम नहीं मिलता। धन्वन्तरिनिघंटु में दन्ती के प्रकरण में 'रेचक' शीर्षक से जयपाल का वर्णन है। निप्रकार्यकारी रसीषधों में इसका प्रयोग प्रचलित हुआ। रसरन्तसमुच्य में जयपाल के योग मिलते हैं।
  - २२. जातीफल ( Myristica fragrans Houtt )—चरक, सुश्रुत और वाग्मट में मुखशुद्धि आदि के लिए जातीफल का प्रयोग चिहित है। प्रीतिकर गन्ध होने के कारण इसका नाम 'जाती' है और फल (बीज) का प्रयोग होने से यह दृष्य जातीफल (जायफल) नाम से प्रचलित हुआ। इसके बृच, मोलक स द्वीप के मूल निवासी हैं, वहीं से इनका प्रवेश प्राचीन काल में ही भारत में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य प्रयोग होने के बावजूद भी इसका औषधीय प्रयोग मध्यकाल के पूर्व प्रारंभ नहीं हुआ। सोढलकृत गदनिग्रह (१२वीं शती) में सर्वप्रथम, कास में जातीफल दिचूर्ण का विधान है। इसके बाद दीपन-पाचन, ग्राही तथा शुक्र स्तम्भन के रूप में शार्क धर (१२वीं शती) में इसका प्रयोग हुआ। भोजकृत राजमार्चण्ड में जातीफल के बाह्य वक् का लेप व्यक्तरोग में विहित है। संभवतः उस समय बीज के साथ-साथ संपूर्ण फल भी आता हो क्योंकि शुष्क बीज का बाह्य वक् पृथक् करना कठिन है। धन्वन्तरिनिघण्ड तथा अमरकोश में जातीफल का वर्णन मिलता है।

२३. तमाखु (Nicotiana tabacum Linn)— इसका पौधा मूळतः मध्य या दिल्लण अमेरिका का वासी है। इसकी जाति का नामकरण (Nicotiana) जीन निकॉट ऑफ निस्मस के सम्मान में किया गया जिसने इस पौधे का प्रवेश फ्रांस में

२. वाट: भाग २, पृ० ६१८

कराया था। स्पेन के ज्यापारी जो फिलिपाइन द्वोपसमूह में बसे थे अपने साथ तमाखु वहाँ लेते गये थे क्योंकि अमेरिका से उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। वहाँ से ज्यापारियों द्वारा मनीला होते यह १६२० ई० में चीन पहुँचा। भारत में यह पुर्त्तगालियों के माध्यम से १६वीं शती के अन्त में प्रविष्ट हुआ। १६०५ ई० में इसका प्रथम उक्लेख मिलता हैं। आयुर्वेद में सर्वप्रथम इसका वर्णन १७वीं शती के ग्रन्थ योगरन्नाकर में मिलता है।

२४. ताम्बूल ( Piper betle Linn )—धन्वन्तरिनिघण्डु में 'बहुला' शीर्षक से इसका वर्णन है; नागवल्ली इसका एक प्रमुख पर्याय कहा गया है। प्राचीन संहिताओं में केवल मुख्युद्धि आदि के लिए इसका स्वरूप उल्लेख है। इसका पौधा जावा का आदिवासी है। उन द्वीपों में सर्प अधिक होते हैं अतः संभवतः उद्भव-स्थान के आधार पर इसका नाम 'नागवल्ली' हुआ। वहाँ से संभवतः दिचण भारत में आया। 'ताम्बूल' शब्द दिचण भारतीय भाषा से निष्पन्न प्रतीत होता है। मध्यकाल में इसका औषधीय प्रयोग प्रारम्भ हुआ, पारद के संस्कारों में भी इसका उपयोग होने लगा। राजनिघण्डु में अनेक प्रकार के ताम्बूल कहे गये हैं। बाद में 'पर्ण' से 'पान' शब्द विशेष प्रचलित हुआ। पर्णखण्डेश्वर रस प्रसिद्ध है ( भेषज्य-रस्नावली, जवराधिकार )।

२५. ताल (Borassus flabellifer Linn)—यह अफ्रीका का मूल निवासी है। अप्राचीन संहिताओं में इसका प्रचुर उल्लेख होने से स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रवेश अध्यन्त प्राचीन काल में हुआ होगा। ताल की एक जाति 'हिन्ताल' का उल्लेख केवल एक ही स्थल (च० क० ११८) पर दृहबल ने किया है।

२६. तुरुष्क (Styrax Officinale Linn)—चरक के दृढबलकृत अंश में केवल एक ही स्थल (चि० २८।१८३) पर गन्धद्रव्यों में इसका पाठ है। सुश्रुत ने एलादिगण में इसे समाविष्ट कर लिया है। तुरुष्क (Solid storax) उपर्युक्त वृत्त का निर्यास है। यह वृत्त एशिया माइनर के आसपास होता है। हैनबरी ने यह सिद्ध किया है कि प्राचीन तुरुष्क ठोस होता था और बहुत थोड़ा निकलने के कारण कीमती

१. कण्डोल : पृ० १३९-१४३

बाट: भाग ६, खण्ड १, पृ० २३-३६; भाग ५, पृ० ३५१-३५२

पी० के० गोडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १, ए० ४१०-४३८

२. वाट: भाग ६, खण्ड १, पृ० २४८

गोडे : वही, पृ० ११३-१६८

३. वाट: भाग ५, पृ० ४३२

था' अतः क्रमशः बाद में तरल शिलारस (Liquid storax) इसके स्थान पर प्रचलित हुआ। प्रथम शती तक लालसागर द्वारा भारत में तुरुष्क के आने का प्रमाण मिलता है। शिलारस (सिल्हक) एक भिन्न वृज्ञ (Liquidamber orientalis Miller) का तरल निर्यास है जो एशिया माइनर में होता है'।

धन्वन्तरिनिधण्ड में तुरुष्क का वर्णन है; यह 'यावन' (यवनदेशोत्पन्न), कल्क और पिण्डक (ठोस) कहा गया है। सिल्हक भी इसका एक पर्याय है। सोढलनिधण्ड में तुरुष्क से पृथक् सिल्हक का पाठ है। भावप्रकाश में 'कपितैल' शब्द इसकी तरलता का द्योतक है। इससे स्पष्ट है कि प्रारंभ में तुरुष्क और सिल्हक भिन्न होते हुए भी बाद में पर्यायवाची बन गये यहाँ तक कि संस्कृत 'तुरुष्क' शब्द का अरबी रूप। नतर 'उस्तुरक' शिलारस के लिए प्रचलित हुआ।

२७. तुत्ररक (Hydnocarpus wightiana Blun.e)—चरक में इसका उत्लेख नहीं है। सुश्रुत ने इसका प्रभूत उपयोग किया है। इसके वृत्त पश्चिमार्णवभूमि (पश्चिमी घाट) के जंगलों में होते हैं। इसके बीजों के तेल का उपयोग कुछ और प्रमेह में किया गया है। आश्चर्य है कि निघण्टुओं में भी इसका वर्णन नहीं मिलता केवल आयुर्वेदविज्ञान में 'कुछवैरी' नाम से वर्णित है। यह तथ्य सुश्रुत का दिखण-भारत से विशेष सम्पर्क सूचित करता है। गदनिग्रह में सुश्रुत के अनुसार ही तुवरककरण का विधान है।

२८. धत्तूर् ( Dhatura metel Lion )—चरक में इसका उल्लेख नहीं है। सुश्रत में केवल दो प्रयोग बीज के हैं एक बाह्य, नाडीवण में उपयोगी तैल में और दूसरा आभ्यन्तर अलर्कविष में। अष्टांगहृद्य में अलर्कविष वाले प्रयोग के अतिरिक्त, धत्तूरपत्रस्वरस का उपयोग खालित्यरोग में किया गया। राजमार्तण्ड में सर्पविष में भी धत्तूर का प्रयोग है। चक्रदत्त में धत्तूरमूल की खीर बनाकर उन्माद में प्रयोग करने का विधान है। रसरत्नसमुच्चय में उवर, यचमा, ग्रहणी, शूल आदि में धत्तूर का प्रशुर उपयोग है। गद्निग्रह में धत्तूरमद के प्रतीकार का विधान है जिससे प्रतीत होता है कि मादक द्रव्य के रूप में भी सम्भवतः उपयोग होता था। धन्वन्तरिनिघण्ड, सोढलनिघण्ड तथा राजनिघण्ड में यह रक्तदोषहर, व्रणध्न एवं ज्वरध्न कहा गया है। उपविषों में इसकी गणना है। इन सब तथ्यो से स्पष्ट है कि मध्यकाल में इसका प्रयोगन्नेत्र विशेषतः रसशास्त्रीय आचार्यों के निर्देशन में अधिक विकसित हुआ।

इिंसग ( ७वीं काती ) ने अपने यात्रा-विवरण में सीरिया से आने वाले सम्भवतः
 इसी बहुमूल्य गोंद का निर्देश किया है ।

२. वाट : भाग ५, पृ० ७८-७९

२९. धूम्रपत्रा ( Aristolochia bracteata Retz )—इसे कीड़ामारी भी कहते हैं। कृमिन्नी के नाम से सोढलनिघण्डु तथा धूम्रपत्रा के नाम से राजनिघण्डु में इसका वर्णन है। संभवतः मध्यकाल में भारत में इसका प्रचार हुआ।

३०. पर्णाचीज ( Bryophyllum Calycinum Salisb )—व्रणरोपण होने से इसे जस्मेहयात कहते हैं। यह मोलक्कस का मूलतः निवासी पौधा है। अंगरेजों के द्वारा भारत में लाया गया। कहते हैं, श्रीमती क्लाइव इसे १७९९ ई० में लायीं और तभा यह कलकत्ता के वानस्पतिक उद्यान में लगाया गया।

३१. प्रणयवानी ( Coleus aromaticus Benth )—यह मोलक्कस का मूल निवासी है। वहाँ से आधुनिक काल में यहाँ लाया गया और आजकल बागों और गमलों में लगाया मिलता है। पाषाणभेद के प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में भी लोग इसका ग्रहण करते हैं और लोकभाषा में इसे पथरचूर कहते भी हैं।

३२. पारसीक्यवानी (Hyoscyamus niger Linn)—यह युरोप और मध्य पृक्षिया का मूल निवासी है। अरबी एवं फारसी प्रन्थों में पहले देखा जाता है'। भारतीय चिकित्सा में लगभग ९वीं शती में प्रविष्ट हुआ। वृन्दमाधव में कृमिध्न के रूप में इसका सर्वप्रथम उल्लेख है। धन्वन्तरिनिघण्टु में यवानीविशेष के रूप में इसका वर्णन है। यावनी, तुरुष्का आदि पर्याय तथा इसका लोकनाम 'खुरासानी अजवायन' इसका सम्प्रन्ध यवन या तुरुष्कदेश से बतलाते हैं। सम्भवतः अरब-वासियों के सम्पर्क से यह यहाँ पहुँचा।

३३. पिपरिमण्ट (Mentha Piperata Linn)—यह युरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया के कुछ भागों में वन्य रूप में पाया जाता है। भारत में संभवतः आधुनिक काल में व्यवहत होने लगा।

पुदीना इसीकी एक जाति है जो मूडतः पश्चिमी हिमालय, तिब्बत, अफगानि-स्तान, युरोप तथा पश्चिमी और मध्य एशिया का निवासी है । इसका प्रयोग भी यहाँ आधुनिक काल से प्रारंभ हुआ।

मध्यकालीन निघण्डुओं में इसका वर्णन नहीं मिलता। आधुनिककालीन शालि-प्रामनिघण्टु (कर्पूरादिवर्ग) में पुदीना के गुणकर्म का उल्लेख है। सिद्धभेषज्ञमणि-माला (शाकवर्ग) में भी 'पोदीनक' नाम से पठित है।

३४. पूरा ( Areca Catechu Linn )-मूळतः यह कोचीन-चीन और मळाया का निवासी है। वहींसे सर्वत्र फैला। लैटिन नाम ( Areca ) मलयभाषा के नाम

१. वाट: भाग १, पृ० ५४३

२. वही, भाग, पृ० ३१९-३२१

३. वाट: भाग ५, पृ० २२९-२२१

का ही रूपान्तर है'। सर्वप्रथम यह दिचण भारत, उसके बाद बंगाल-आसाम में प्रचलित हुआ। संस्कृत भाषा में इसके सभी नाम लोकभाषीय नामों के रूपान्तर हैं यथा गुवा (बंगाली आसामी) से गुवाक; कमुगु (तामिल) से क्रमुक तथा पोक-वक्क (तेलुगु) से पूग शब्द निष्पन्न है। वृहत्त्रयी में चरक और अष्टांगहृदय में केवल एक ही स्थल पर पूग का उक्लेख है किन्तु सुश्रुत में अनेक स्थलों पर इसका पाठ है। इससे पता चलता है कि या तो सुश्रुत दिचण भारत से संबद्ध हों या उनका अस्तित्व ऐसे परवर्त्ती काल में हो जब पूग का प्रचुर प्रचार सर्वत्र हो चुका हो। धन्वन्तरिनिधण्ड में पूग का वर्णन है; राजनिधण्ड में दिचणभारतीय अनेक प्रदेशों के अनुसार इसके भेदों का वर्णन किया गया है। चरकसंहिता में उपलब्ध होने से स्पष्ट है कि प्राचीन काल से ही भारत में पूग प्रचलित है।

३५. गन्धप्रियंगु (Prunus mahaieb Linn)—मराठी भाषा में यह गहुला के नाम से प्रसिद्ध है। गन्धद्रव्य के रूप में बस्बई के बाजार में बिकता है। कराँची में स्त्रियाँ इसकी माला बनाकर पहनती थीं। गहुला का वृत्त मध्य प्रशिया तथा युरोप का मूल निवासी है; बल्लुचिस्तान और सिन्ध में इसके पेड़ लगाये गये हैं। महर्षि चरक का संबन्ध विशेषतः पश्चिमोत्तर प्रदेश से था अतः संभवतः उनका गन्धप्रियंगु यही हो।

३६. बुब्बूल ( Acacia arabica Willd )— बृह्न्त्रयी में बब्बूल का उच्लेख नहीं है इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में इसका औषधीय प्रयोग नहीं था। 3 सोढल निघण्ट में सर्वप्रथम बब्बूल और उसके फल का गुण निर्द्ध है। राजनिघण्ट में बर्बुर नाम से है। गद्दनिग्रह में बब्बूलपल्लव (अतिसार) तथा बब्बूलासव (राजयचमा) का विधान है। सोढलनिघण्ट में 'गुन्द्र' शब्द से अनेक गोंदों का उच्लेख हुआ है जिनमें संभवतः बब्बूल की गोंद भी अन्तर्भूत होगी। इस प्रकार लगभग ११वीं या १२वीं शती में मुसलमानों के संपर्क से इसका औषधीय प्रयोग प्रारम्भ हुआ। अरबी चिकित्सकों ने इसे मिस्नदेश से सीखा था जहाँ ईसा से १७०० वर्ष पूर्व से इसका प्रयोग होता रहा था। युरोप में बब्बूल की गोंद मिस्न और तुर्किस्तान से इटालियन व्यापारियों के द्वारा सर्वप्रथम १३४० ई० में पहुँची। इसके बाद १४४९ ई० से अफ्रीका के पश्चिमी तट से इसका नियमित व्यापार पुर्त्तगालियों द्वारा संचालित होने लगा।

३७. बर्बरी (Ocimum basilicum Linn)—यह पौधा मध्यपुशिया

१. वही, भाग १. पृ० २९०

२. वाट: भाग ६, खण्ड १, पृ० ३४८

३. यद्यपि यह वृत्त ज्ञात था । देखें पातञ्जल महाभाष्य १।१।७।४५

४. वाट: भाग १, पृ० ५८

भौर पश्चिमोत्तर प्रदेश का मूळ निवासी है। वहत्त्रयी में बर्बरी का उल्लेख नहीं है और न धन्वन्तिर निघण्टु में। सर्वप्रथम संभवतः मदनपालनिघण्टु में बर्बरीत्रितय का वर्णन है। राजनिघण्टु में बर्बर नाम से संभवतः इसीका वर्णन है। अष्टांगहृदय में भी वर्बर है (उत्तर०३।६०); दोनों यदि एक ही हैं तो वाग्भट के काल से ही इसका प्रयोग मानना होगा किन्तु इस विषय पर निघण्टुओं के मौनधारण से सन्देह होता है। अधिक संभावना है कि १२वीं शती के बाद ही इसका विशेष प्रचार हुआ।

३८. बोल ( Balsamodendrom myrrha Nees )—बोल उपर्युक्त वृत्त का निर्यास है। यह वृत्त अरब तथा लालसागर के किनारे-किनारे अफ्रीका में मूलतः होता है। 'रस' शब्द से चरक के दृदवलकृत अंश ( चि० २८।१५० ) में इसका उल्लेख है। पुनः अष्टांगहृदय में रस, जातीरस आदि शब्दों से इसका अभिधान है। इससे स्पष्ट है कि गुप्तकाल में आयुर्वेदीय चेत्र में उसका प्रवेश हुआ। धन्वन्तरिनिधण्टु में बोल का वर्णन है।

३९. मधुयष्टी (Glycyrchiza glabra Linn)—यह पौधा दिच्चण युरोप, पृशिया माइनर, अर्मीनिया, साइबेरिया, फारस, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान का मूळ निवासी है। इसकी खेती इटळी, फ्रांस, रूस, जर्मनी, स्पेन और चीन में होती है। भारत में भी इसका प्रयास किया गया है किन्तु अभी भी मध्य पृशिया, फारस आदि देशों से इसका आयात होता है। चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन संहिताओं में इसका प्रयाग होने से यह स्पष्ट है कि अत्यन्त प्राचीन काळ से भारत के वैद्य इसका व्यवहार कर रहे हैं। बाहर से खरीद कर आयातित करने के कारण संभवत इसका पर्याय 'क्ळीतक' हुआ हो। उद्भवभेद से यह दो प्रकार की मानी गई है— शुक्त प्रदेश में होने वाळी स्थळज और सजळ प्रदेश में होने वाळी जळज।

४०. मस्तानी ( Pistacia lentischus Linn )—इसे रूमी मस्तानी कहते हैं क्योंकि यह भूमध्यसागरवर्ती प्रदेशों में बहुछता से होता है। यह उपर्युक्त वृत्त की गोंद है। यूनानी हकीम छोग इसका विशेष व्यवहार करते रहे उनके माध्यम से ही यह भारत में प्रविष्ट हुआ। सोढळकृत गदनिग्रह ( १२वीं शती ) में सर्वश्रथम

१. वेल्थ ऑफ इण्डिया, भाग ७, पृ० ७९

२. वाट, भाग १, पृ० ३६७

३. वेस्थ ऑफ इण्डिया, भाग ४, पृ० १५१ वाट: भाग ३, पृ० ५१३

४. वही, भाग ६, खण्ड १, पृ० २७०

५. भाग १, पृ० ३८५ ( आवर्त्तकाद्यासव )

इसका प्रयोग मिलता है। सिद्धभेषजमिणमाला (सुगन्धिवर्ग) में भी इसका वर्णन है।

४१. महानिम्ब ( Melia Azedarach Linn )—प्राचीन काल में इस शब्द से 'अरलु' ( Ailanthus excelsa Roxb ) का प्रहण करते थे। मध्यकाल में इससे बकायन लेने लगे और अरलु श्योनाक का पर्याय हो गया। वकायन चिरकाल से अरब और फारस में व्यवहृत होता रहा। भारत में यह सुसलमानी हकीमों द्वारा संभवतः सर्वप्रथम दिचणी अञ्चल में प्रविष्ट हुआ। फारसी में इसे आज़ाद दरष्त कहते हैं' इसी आधार पर इसका हिन्दी-संस्कृत नाम ( द्रेक, द्रेकी, द्रेक्का ) तथा लैटिन नाम पड़ा है। धन्वन्तरिनिधण्टु में निम्बविशेष करके महानिम्ब ( बकायन ) का वर्णन है। इल्हण ने भी इसका उल्लेख किया है'।

४२. माजूफल ( Quercus infectoria oliver )— 'माजू' यह फारसी नाम है। यह वृत्त ग्रीस, एशिया माइनर, सीरिया और फारस का मूळ निवासी है । इसकी शाखाओं पर उत्पन्न कीटगृह फळाकार होने से माजूफळ कहते हैं। इसी का संस्कृतीकरण 'मायाफळ' हुआ। भोजकृत राजमार्चण्ड (स्वीरोगाधिकार, ४४) में योनिशैथिल्यहर योग में मायाफळ का प्रयोग है। गदनिग्रह में भी इसका उल्लेख है। राजनिचण्ट में मायाफळ का वर्णन है। अरबी हकीमों के सम्पर्क से इसका प्रयोग ग्रारंभ हुआ।

४३. मेंहदी (Lawsonia alba Lam)—अरबी और फारसी में इसे हिना कहते हैं। यह फारस के आसपास मूलतः होती है, वहाँ से अफ्रीका और भारत में इसका प्रसार हुआ । संभवतः मुसलमानों के साथ यह भारत में आया। मिस्र में २००० ई० पूर्व इसके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है।

सुश्रुत (चि॰ २५।४२) में मदयन्तिका के पत्रों का विधान अंगराग में किया है। उत्हण ने इसका अर्थ 'मेंहदी' किया है—'मदयन्तिका मेंहदी इति लोके, यस्याः पिष्टैः पत्रैर्नेखानां रागं स्त्रिय उत्पादयन्ति'। निधण्टुकारों ने मदयन्तिका मिल्लका के पर्यायों में लिखा है। सुश्रुत का अभिप्राय चाहे जो हो, उत्हण द्वारा 'मेंहदी' का स्पष्ट उत्लेख होने से यह सिद्ध है कि १२वीं शती के पूर्व भारत में इसका प्रसार हो चुका था।

राजमार्तण्ड में मदयन्तिका, अश्वगन्धा और मोचरस के क्वाथ से योनिप्रकालन

१. वाट: भाग ५, पृ० २२१-२२२

२. देखें 'महानिम्ब' शीर्षक मेरा लेख धन्वन्तरि, संदिग्ध-वनौषधि विशेषांक, (प्रकाश्यमान)

३. वाट: भाग ६, खण्ड १, पृ० ३७६

अ. वही, भाग ४, पृ० ५९७

गोडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरळ हिस्ट्री, भाग १, पृ० ३४७-३५६

का विधान है (योनिसंकोचनार्थ स्त्रीरोगाधिकार, ४५)। यहाँ 'मदयन्तिका' संभवतः मेंहदी है। यही योग गदनिग्रह में भी उद्धत है। रसररनाकर (वादिखण्ड, अ०६) में मेंहदीपत्रस्वरस से भावना देने का विधान है। किसी निघण्टु में इसका वर्णन उपलब्ध नहीं होता। संभवतः कोई विशेष औषधीय प्रयोग न होने से वैद्यों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आधुनिक प्रन्थों में नखरब्जक (शालिग्रामनिघण्टु), गुच्छौघपुष्प (सिद्धभेषजमणिमाला) नाम से इसका वर्णन है। २०वीं शती में लिखे गये द्वव्यगुण के ग्रंथों में मदयन्तिका नाम से ही इसका वर्णन है।

४४. यवासशर्करा ( Manna )—फारस और अरव देशों में यवासा के पौधों से एक प्रकार की शर्करा निकलती है उसे इकट्ठा कर तुरव्जवीन नाम से बाहर भेजते हैं । यही यवासशर्करा है। चरक में इसका उल्लेख नहीं किन्तु सुश्रुत और अष्टांगहृदय में है। ऐसा लगता है कि संभवतः पूर्वगुप्तकाल में भारत में इसका प्रचार हुआ। धन्वन्तरिनिचण्टु में यवासशर्करा और राजनिचण्टु में तवराजशर्करा के नाम से इसका वर्णन है।

अरब और फारस में मदार से भी एक प्रकार की शर्करा निकाली जाती थी।

४५. युकेलिप्टस (Eucalyptus Sp. )—यह आस्ट्रेलिया का मूल निवासी है। अंगरेजों द्वारा नीलगिरि में १८६३ ई० में इसे लगाया गया।3

४६. रामबाँस ( Agave )—यह मध्य अमेरिका विशेषतः मेक्सिको का मूळ निवासी है । १६वीं शती में पुर्तगालियों द्वारा भारत में इसका प्रचलन हुआ।

४७. रेवन्दचीनी ( Rheum emodi wall )—अरबी और फारसी में यह रेवन्द कहलाता है, चीन से आने के कारण 'चीनी' ब्राब्द इसमें जुट गया। यद्यपि यह भारत में उत्पन्न होता है तथापि चीनी द्रव्य भारतीय द्रव्य की अपेन्ना उत्तम माना जाता है। अतएव इसी का प्रयोग अधिक होने के कारण 'रेवन्दचीनी' नाम ही प्रचलित हो गया। राजिनघण्टु में वर्णित 'हिमावली' संभवतः रेवन्द ही है। हिमावली सर, तिक्त, कुष्टव्न, उदररोगहर कही गई है। इसका एक नाम हद्धान्नी भी है। प्रन्थिक, रंगकुष्ठक आदि इसके पर्याय सार्थक हैं। आयुर्वेदिवज्ञान और शालिग्राम-निघण्टु में 'पीतमूली' तथा सिद्धभेषजमिणमाला में 'रेवितका' नाम से इसका वर्णन है।

यादवजी : द्रव्यगुणविज्ञानम् , उत्तरार्धं, खण्ड २, पृ० २०९
 प्रियवत शर्मा : द्रव्यगुणविज्ञान, भाग २, पृ० १७३

२. बाट: भाग ५, पृ० १६५-१६६

३. वेल्थ ऑफ इण्डिया, भाग ३, पृ० २०३

वाट: भाग ३, पृ० २८०

४. वेस्थ ऑफ इण्डिया, भाग १, पृ० ३८

कोनेरिभट्ट अबदुर्रहीम खानखाना (१५५७-१६३० ई०) का राजवैद्य था। अतः रुद्रभट्ट का काल १७ वीं शती का उत्तरार्ध है। रुद्रभट्ट ने पाँच प्रन्थों पर टीका लिखी (टीका कृता येन च पंचसंख्यार)। शार्क्षथरसंहिता पर भी इसकी टीका है।

रुद्रभट्ट ने निम्नांकित रचनाओं एवं आचार्यों को उद्धत किया है-

- १. रत्नप्रभाकार (निश्चलकर) १।२९
- २. वाग्भट
- 3. विश्वकोष १।३१
- 8. अमर**—**913 २
- ५. निघण्ट १।६३. १।६७
- ६. वंगसेन-१।६३; २।५; हिक्का १
- ७. वृन्द-ग्रहणी, १
- ८. अमितप्रभ—प्रहणी, २
  - ९. चक्रदत्त-प्रदर, ४
- १०. आयुर्वेदसार-हिक्का, १

रुद्धभट्ट आयर्वेद के साथ-साथ संस्कृत का उद्भट विद्वान था।

- ३. विद्वद्वैद्यरञ्जनी (के० आ० प० ९९३)
- ४. कृष्णपण्डितीय ( ,, ८८३)
- ५. यतिवर्यसखानन्दकृत दीपिका

सुखानन्द ने अपनी टीका श्रीनाथजी के चरणों में समर्पित की है। सम्भवतः यह राजस्थानी थे। यह परमहंस परिवाजकाचार्य श्रीहरिहरानन्द भारती के शिष्य थे। इस टीका की रचना सं० १९२० में हुई ?।

इस टीका में विश्वकोष, मार्कण्डेयपुराण, मत्स्यपुराण, वंगसेन, चक्रदत्त, मेदिनी-कार, भावप्रकाश, माण्डवीय, माधवकर, चरक, जेज्जट, हेमचन्द्र, चक्रपाणिदत्तमिश्र आदि उद्धत हैं।

- अपने पिता कोनेरभट्ट या कौणेरभट्ट का उक्लेख मंगलाचरण और अध्यायान्त पुष्पिकाओं में किया है।
- सिर्जाखाँनियोगेन टीकाः पञ्च मया कृताः ।
   तेन पुण्येन सकलं जगदस्तु निरामयम् ॥
- ३. इस टीका तथा पं० मिहिरचन्दकृत भाषाटीका के साथ एक संस्करण, वेंकटेश्वर प्रेस, वश्वई से सं० १९६७ और पुनः१९७७ में छुपा। बनारस से संस्कृत और हिन्दी टीकाओं के साथ १८८० ई० में निकला। १९११ ई० में हिन्दी टीकासिहत कानपुर से प्रकाशित हुआ। बनारस से पुनः १९३७ में मास्टर खेलाड़ीलाल और १९४० में चौखम्बा से हिन्दी टीका के साथ निकला।

उपयु क टीकाओं के अतिरिक्त, प्रयागद्त्त, भवानीसहाय, दामोदर, भगीरथ आदि विद्वानों ने इस पर टीका लिखी है। गुजराती में इसका पद्यानुवाद प्राणलाल बलदेवजी मुंशी ने किया जो वम्बई से १९२९ ई० में प्रकाशित हुआ।

लोलिम्बराज का काल

लोलिम्बराज को त्रिमल्लभट्ट ने योगतरंगिणी में उद्घत किया है। त्रिमल्लभट्ट का काल १६५० ई० के आसपास है अतः लोलिम्बराज इससे पूर्व होंगे। वह महाराज हरिहर का आश्रित था तथा उसकी आज्ञा से हरिविलास काव्य बनाया।

जॉली ने १६०८ ई० की एक पाण्डुलिपि का उल्लेख किया है किन्तु उपर्युक्त सादय के समन्न इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

होलिम्बराज को भाविमश्र तथा त्रिमल्लभट्ट के बीच में अर्थात् १७वीं शती के प्रथम चरण में १६२५ ई० के हगभग रखना चाहिए।

२. वैद्यकौस्तुभ

यह शूकरत्तेत्रनिवासी वैद्य मेवारामिश्र की रचना है। लेखक ने इसे चित्रकाव्य कहा है<sup>२</sup>। मेवारामिश्र के गुरु लच्चण थे। वैद्यजीवन की तुलना में यह काव्य क्लिष्ट है संभवतः इसी कारण इसका उतना प्रचार न हो सका।

पूरा ग्रन्थ सोलह सर्गों में विभक्त है। फिरंगरोग का उक्लेख है और उसकी चिकित्सा में पारद, चोपचीनी और अकरकरा का प्रयोग है। कुछ पद्य लोलिम्बराज के अनुकरण पर हैं अतः यह स्पष्ट है कि वैद्यकीस्तुभ की रचना वैद्यजीवन के बाद हुई।

यह ग्रन्थ १९२८ ई० में छुपा।

**३. वृत्तमाणिक्यमाला - त्रिमल्लभट्टकृत**ै

त्रिमल्लभट्ट भी किव के रूप में प्रसिद्ध हैं। यों तो उनकी सभी रचनाओं में प्रौढ कवित्व के दर्शन होते हैं तथापि इस ग्रन्थ में उनकी प्रतिभा विशेष रूप से स्फुरित हुई है।

-98160

 <sup>&#</sup>x27;इति श्रीमत्सूर्यपण्डितकुलालंकार-श्रीहरिहरमहाराजाधिराजद्योतित-लोलिम्बराज विरचितं हरिविलासकाव्यं सम्पूर्णम्—( रा० ला० मि० I, ८३ )

२. श्रीमेवाराममिश्रेण शूकरचेत्रवासिना । सतां प्रीत्यै चित्रकाव्यः कृतोऽयं वैद्यकौस्तुभः॥

<sup>3. 912</sup> 

अ. 'श्रीखण्डमण्डतकुचस्थळनीरजानाम्' 'श्रीखण्डपण्डितकलेवरवल्ळरीणाम्'
 —वैद्यकौस्युभ —वैद्यजीवन

प. के० आ० प०, १०२२

४. वृत्तरत्नावली—मणिरामकृत<sup>५</sup>

इसमें प्रत्येक रोग का वर्णन पृथक्-पृथक् छन्दों में किया गया है। इसका रचना-काल १६४१ ई० कहा जाता है। ५. वैद्यवित्यास—कविराघवकत

लेखक का नाम कहीं रघुनाथ पण्डित भी दिया है। इसका काल १६९७ ई० है। यह प्रकाशित हो चुका है। ग्रन्थ में विविध झन्दों का प्रयोग हुआ है और कुल १० सर्ग हैं। इसमें धातुओं का शोधन-मारण, रसीषधियाँ, पाक, भाँग, अफीम, शंखदाव आदि का वर्णन है।

६. मिद्धभैषज्यमञ्जूषा-जयदेवशास्त्रीकृत ( १९३२ )।

७. जीवानन्द न -- आनन्दरायमखीकृत

आनन्दरायमस्त्री का पिता नरसिंहराय तन्जोर के महाराजा शाहजी (१६८४-१७१७ ई०) और सरफोजी (१७११-१७२० ई०) का मन्त्री था। आनन्दरायमस्त्री की मृत्यु तुकोजी प्रथम के राज्यकाल (१७२९-१९३५ ई०) के अन्त में हुई। आनन्दराय सम्भवतः इन राजाओं का धर्माधिकारी था।

यह नाटक सात सर्गों में है जिसमें नाटकशैली से चिकित्सा के तथ्यों का सजीव चित्रण किया गया है। पात्रों में एक ओर जीव, बुद्धि, विज्ञान-ज्ञान, राजमृगांक, पूर्णचन्द्रोदय आदि औषधियाँ हैं तो दूसरी ओर राजयच्मा, विषूचिका, पाण्डु, सन्नि-पात आदि रोग हैं। नाटक अतीव रोचक तथा तत्कालीन स्थिति का द्योतक है।

इसका प्रकाशन पहले निर्णयसागर और जयपुर से हुआ था। १९५५ ई० में अन्निदेवकृत हिन्दीटीका के साथ पुस्तकभवन, बनारस ने प्रकाशित किया।

### ८. दिल्लगन चिकित्सा

यह हिन्दी छुन्दों में हठीसिंहसुत सीताराम द्वारा विरचित है। यह गौद बाह्मण सहनपुर का रहनेवाला था। संवत् १८७० में प्रन्थ की रचना हुई। जैसे लोलिम्बराज ने रत्नकला को संबोधित कर पद्यों की रचना की है वैसे ही प्रस्तुत लेखक ने दिल्लगन को संबोधित किया है जो उसकी काल्पनिक प्रेयसी थी । क्या पता, लोलिम्बराज की रत्नकला भी ऐसी ही हो। यह ग्रन्थ छुप चुका है। ९. कुटमुद्गर — माधवकृत

१. ए० सो० क० ( १२१२ ), लिपिकाल सं० १८६८

२. के० आ० प०, ९६०, ९६१; का० हि० वि०, सी० १९८५

३. 'इति श्रीवैद्यविलासे महाकाव्ये कविकुलावतंसरधुनाथपंडितकृतौ द्वितीयः सर्गः ।'

४. और भरम भूलो मत कोई सुन दिल्लगन पियारी। है दिल्लगन उर्वशी नम की सुन्दर कुदरत न्यारी॥ आवे इकली और न कोई निशा समय वह बाला। किये श्वंगार अभरण बतीसो ओड़े सुरस दुशाला॥

इसे काव्य तो नहीं कह सकते, एक प्रहेलिकामय रचना है।

### अनुपान तथा पध्यापध्य

आयुर्वेदीय चिकित्सा में अनुपान तथा पथ्यापथ्य का विशेष महत्त्व है। अतः इन पर्सो पर भी वाङ्मय की रचना समय-समय पर हुई है।

अनुपान के विषय में निम्नांकित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं -

१. अनुपानमञ्जरी—विश्रामकृत

यह ग्रन्थ १९७२ में सम्पादित होकर गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय से प्रकाशित हुआ है। आचार्य विश्राम कच्छप्रदेश (गुजरात) के अंजार नामक नगर के निवासी थे। इनके दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं अनुपानमंजरी और ज्याधिनिग्रह। ये दोनों ग्रन्थ १८वीं शती के अन्तिम चरण में लिखे गये।

यह प्रन्थ पांच समुद्देशों में विभक्त है। इसमें अहिफेन, दन्तीबीज, भंगा, यशद आदि के साथ प्लेग का भी उल्लेख है। इसमें सामान्य अनुपान का विवरण न होकर धातु-उपधातु तथा विषों के विकारों की शान्ति के लिए सामान्य प्रयोग बतलाये गये हैं । इन अनुपानों का यदि सेवन कराया जाय तो ये विकार उत्पन्न नहीं होंगे और यदि उत्पन्न हुये हैं तो शान्त हो जायेंगे।

- २. अनुपानतरंगिणी रघुनाथप्रसाद
- ३. अनुपान-विधि -- श्यामसुन्दराचार्य वैश्य

( श्यामसुन्दर रसायनशाला, वाराणसी द्वारा प्रकाशित )

- ४. अनुपानकस्पतह-जगन्नाथप्रसाद शुक्ल
- ५. अनुपानदर्पण

पथ्यापश्य के सम्बन्ध में निम्नांकित ग्रन्थ प्रमुख हैं-

#### १. पथ्यापथ्य

द्विवेदिकेशवप्रसाद शर्मा विरचित पथ्यापथ्य भाषाटीकासहित खेमराज श्रीकृष्ण-दास, बम्बई से सं० १९५३ में प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थ या पुष्पिका में कहीं लेखक का नाम नहीं है। का० हि० वि०, (सं० २७११) पाण्डुलिपि में लेखक का नाम शिवदास दिया है—'इति श्रीशिवदासविरचिते सर्वरोगे पथ्यापथ्याधिकारः।' इसका लिपिकाल सं० १९१९ है। यहीं की पाण्डुलिपि सं० ३७०८ तथा ३७५३ का लिपिकाल क्रमशः सं० १८७२ और सं० १८७१ है। ये दोनों राजस्थान (रनथंभीर) के निकट माधवपुर में लिखित हैं।

१. अनुपानमंजरी सं० १८२४ में तथा व्याधिनिग्रह सं० १८३९ में छिखा गया।

२. घातुस्तथोपधातुश्च विषं स्थावरजंगमम् । तद्विकारस्य शान्त्यर्थं बच्चेऽनुपानमञ्जरीम् ॥— १।२

#### २. पध्यापध्यविनिश्चय

इसके कर्त्ता विश्वनाथसेन उड़ीसा के महाराज प्रतापरुद्ध गजपति के चिकि-त्सक थे'।

#### ३. लंघनपथ्यनिर्णय

यह द्यातिलकोपाध्याय के शिष्य दीपचन्द्र वाचक की रचना है। इस प्रन्थ में प्रारम्भिक पद्ये हंसराजनिदान के हैं। यह संवत् १७९२ में जयसिंह के राज्यकाल में जयपुर में लिखा गया?।

इसमें निम्नांकित ग्रन्थों एवं ग्रन्थकारों का उल्लेख है :-

| १. वैद्यविनोद              | १०. वाग्भट              | १९. चक्रदत्त         |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| २. गारुडीसंहिता            | ११. सुश्रुत             | २०. वृन्द            |
| ३. वैद्यसंजीवन (वैद्यजीवन) | १२. लच्चणोत्सव          | २१. भेड              |
| ४. चिकित्सारत्नभूषण        | १३. चरक                 | २२. माधवनिदान        |
| ५. हारीत                   | १४. वृद्धसुश्रुत        | २३. टोडरानन्द        |
| ६. चिकित्सामृतसागर         | ११. वैद्यसारसंग्रह      | २४. वृद्धवृन्द       |
| ७. दामोद्रग्रन्थ           | १६. हितोपदेश            | २५. सिद्धान्तशिरोमणि |
| ८. उवरतिमिरभास्कर          | १७. भिषक्चक्रचित्तोत्सव | २६. सुषेणग्रन्थ      |
| ९. भावप्रकाश               | १८. वंगसेन              | २७. सूपकारग्रन्थ     |
|                            |                         | २८. चेमकुत्ह्ल       |
|                            |                         |                      |

- ४. लंघनपध्यनिर्णय-लच्मीनाथकृत (के० आ० प० ४१०)
- प. पध्यापध्य रघुदेवकृत ( रा० ला० मित्र, II, प६७)

# यूनानी वैद्यक

मुसलमानी हकीमों के संपर्क से वैद्यों ने उनकी विशिष्ट चिकित्साविधियों और औषधों को तो आत्मसात् किया ही, उनके शास्त्रीय विषयों को संस्कृत झन्दों में बाँध

१. व० द०

२. आत्रेयधन्वन्तरिसुश्रुतानां नासस्य ारीतकमाधवानाम्'।

<sup>-</sup>का॰ हि॰ वि॰, सी ३७९३ ( लिपिकाल सं० १८६९ )

कर संस्कृतीकरण का भी प्रयास किया। इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य नृसिंहदेव-पौत्र, बालकृष्णदेवपुत्र महादेव ने किया। उन्होंने दो प्रन्थ लिखे जिनमें यूनानी चिकित्सा के सिद्धान्तों, द्रव्यगुण तथा औषधयोगों का वर्णन किया। पहला प्रन्थ हिकमतप्रकाश है जिसकी रचना सं० १८३० में हुई (३।६८९)। यह तीन खण्डों में है। प्रथम खण्ड में दोषधातुविवेचन, मूत्रपरीचा और नाडीपरीचा है; द्वितीय खण्ड में द्रव्यगुण और तृतीय खण्ड में औषधयोग हैं। दूसरा ग्रन्थ हिकमतप्रदीप है। इन दोनों ग्रन्थों का उल्लेख एवं पूरा उपयोग वैद्यमुक्तावली में किया गया है।

आधुनिक काल में वैद्यराज हकीम ठा० दलजीत सिंह (जन्म १९०२ ई०) ने हिन्दी में यूनानी चिकित्सा पर अनेक ग्रन्थ लिखकर वैद्यों को उससे परिचित कराया है। इनमें यूनानी सिद्धयोगसंग्रह (तृतीय संस्करण, १९६३); यूनानी द्रव्यगुण विज्ञान (१९४९ ई०), यूनानी द्रव्यगुणादर्श तीन खण्डों में (प्र० खं० १९७३, द्वि० खं० १९७४) प्रमुख हैं। अन्तिम ग्रन्थ आयुर्वेद एवं तिब्बी अकादमी, लखनऊ से प्रकाशित हुआ है।

१. खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई से प्रकाशित, सं० १९७०।

सहादेवाख्यभट्टोऽभूच्छुब्दशास्त्री भिष्यवरः ।
 पारसीयान् समालोक्य द्वी ग्रन्थौ तेन निर्मितौ ॥
 हिकमतप्रकाशोऽन्यो हिकमतप्रदीपो द्वितीयो वरः ।

# द्रव्यगुण एवं रसशास्त्र

## द्रव्यगुण

मानवजीवन के लिए द्रन्य सर्वाधिक महत्त्व का पदार्थ है। द्रन्य में ही गुण और कर्म समवाय सम्बन्ध से स्थित होते हैं तथा सामान्य-विशेष के क्रम से इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार षट्पदार्थ द्रन्य को ही केन्द्र बनाकर स्थित हैं। जीवन के लिए हितकर-अहितकर द्रन्यों का ज्ञान प्रदान करना आयुर्वेद का एक विशिष्ट प्रयोजन है नयोंकि आहार एवं औषध के रूप में प्रयुक्त होकर ये स्वास्थ्य-रचण एवं विकारप्रशमन का कार्य करते हैं। चिकित्सा के चतुष्पाद में भी द्रन्य का विशिष्ट स्थान है नयोंकि ज्ञानवान एवं कुशल योद्धा जिस प्रकार अस्त्र-शस्त्र के बिना लच्चवेध नहीं कर सकता उसी प्रकार दच्च चिकित्सक भी बिना साधनभूत द्रन्य के अकिञ्चित्कर होता है। अतएव प्राचीन काल से द्रन्य, उसके गुणकर्म तथा विविध प्रयोगों के संबन्ध में अध्ययन-अनुसंधान होता रहा है।

# मौलिक सिद्धान्त

आधार—सृष्टि के अन्य पदार्थों की भाँति शरीर पाञ्चभौतिक है। द्रव्यों के आहरण तथा परिहार से क्रमशः शरीर की वृद्धि और हास होता है अतः स्वभावतः यह अनुमान किया गया कि द्रव्य भी पाञ्चभौतिक हैं और इनमें जो गुण हैं वहीं शरीर में भी हैं। अतः प्रकृति-साधर्म्य के कारण विभिन्न द्रव्यों के प्रयोग से शरीर का साम्य, वृद्धि और इय होता है।

पञ्चमहाभूतों के ही जैविक प्रतिनिधि हैं त्रिदोष जिनके द्वारा विविध शारीर ज्यापारों का संचालन होता है। अतः उपर्युक्त गुणों के कारण ये त्रिदोप को भी प्रभावित करते हैं। रसों का संघटन महाभूतों के द्वन्द्व से होता है। विपाक भी महाभूतों के न्यूनाधिक्य का परिणाम है। वीर्य की भी वही स्थिति है चाहे उसे

१. च० सू० ३०१२१

२. च० सू० ९।३

३. सु० स्० ४१।१४

गुणात्मक माने या द्रव्यात्मक । इस प्रकार आयुर्वेदीय द्रव्यगुणशास्त्र मूलतः पञ्चमहा-भूतवाद पर अवलम्बित है ।

निर्धारण—रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव का निर्धारण प्रत्यच तथा अनुमान के द्वारा किया गया है। द्रव्यस्थित रस का परिज्ञान रसनेन्द्रिय से साचात संपर्क के द्वारा करने का उपदेश है। इससे स्पष्ट है कि किसी द्रव्य को जीभ से चखकर विविध उत्पन्न छन्नणों के आधार पर रस का निर्धारण किया जाता था। आहारद्रव्यों में सर्वप्रथम छः रसों का निर्धारण हुआ होगा तथा तत्तद् रसों के सेवन से शरीर-मन पर जो प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ उस आधार पर रसों के गुणकर्म निर्धारत किये गये।

विपाक का निर्धारण प्रकृति-पर्यवेद्मण तथा कर्म-परीच्नण के आधार पर किया गया। प्रकृति में यह देखा जाता है कि अग्नि (ताप) के कारण द्रव्य के रस एवं गुण में परिवर्त्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, आम का फल बाल्यकाल में कषाय, तारुण्य में अक्ल, प्रौदता में मधुराक्ल तथा पक होने पर मधुर हो जाता है। इसी प्रकार चावल पकाने पर उसका माधुर्य अतिशयित एवं अभिव्यक्त हो जाता है। इन बाह्य प्राकृतिक पदार्थगत प्रक्रियाओं को देखने से अनुमान किया गया कि मानव-शरीर में भी आहत दृब्यों का रस जाठराग्नि के द्वारा पक होने पर परिवर्तित या अभिन्यक्त हो जाता है। इसी परिणाम को विपाक कहा गया। अस्थायी त्रिविध अवस्थापाक (प्रपाक) से पार्थक्य प्रदर्शिति करने के लिए, इसे 'विपाक' संज्ञा दी गई क्योंकि इसका स्वरूप अन्तिम एवं स्थायी होता है जिससे शरीर के दोष-धातु-मल प्रभावित होते हैं। ऐसा लगता है कि सुश्रुत संभवतः विपाक से जाउराग्निजन्य पाक का भी ग्रहण करते थे। रस के समान विपाक का ज्ञान भी आहारद्रव्यों से ही प्रारम्भ हुआ होगा । इसके अतिरिक्त शारीरिक प्रभाव को देखकर भी विपाक का निर्धारण किया गया। उदाहरण के लिए, पिष्पली का रस कटु है किन्तु यह बृष्य एवं रसायन-कर्म करती है। इस आधार पर यह विमर्श किया गया कि कटुरस तो अनुष्य और धातुचपण है किन्तु इसके विपरीत कर्म को देखने से ऐसा अनुमान होता है कि उसका रस अवश्य ही ( जाठराग्नि द्वारा ) परिवर्त्तित होकर मधुर हो जाता है जिससे ये कर्म होते हैं। अतपुत्र पिष्पली का विपाक मधर निर्धारित किया गया। चरक ने विपाक त्रिविध ( मधुर, अम्ल और कद्व ) कहा किन्तु द्वव्य के सभी कर्मों का पर्यवसान बुंहण या लंधन में होने के कारण विपाक भी दो ( गरू और लच ) माने गये जैसा कि सुश्रुत का कथन है।

औषधद्रव्यों का प्रयोग करने पर शरीर-मन पर स्पष्टतः उनका कर्म दृष्टिगोचर होता

१. प्रियनतश्चर्माः विपाक का स्वरूप, सचित्र आयुर्वेद, १९६९

है। इस कर्म के लिए कारणभूत जो शक्ति द्रश्य में निहित होती है उसे 'बीर्य' संज्ञा दी गई। यह निष्कर्ष अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर निकाला गया'। ऐसा देखा गया कि इस शक्ति के रहने पर ही कर्म होता है और इसके नष्ट हो जाने पर कर्म नहीं होता। द्रव्य के किसी विशिष्ट अंग में वह शक्ति निहित होने से उसी का प्रयोग होता है तथा द्रव्य जीर्ण होने पर या सद-गल जाने पर निर्वीर्य होने के कारण निष्क्रिय हो जाता है।

शक्तिरूप वीर्य का स्वरूप गुणात्मक है। यह द्रव्य के सारभाग में रहता है और विविध कर्मों का सम्पादन करता है। इस आधार पर यद्यपि वीर्य के गुणात्मक, द्रव्यात्मक और कार्यात्मक स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है तथापि वस्तुतः यह गुणात्मक ही है। बीस गुवांदि गुणों में जो शक्तिसम्पन्न और कार्मुक होते हैं वही वीर्य की कोटि में पहुँच पाते हैं। इन बीस गुणों में आठ गुण इस प्रकार के माने गये हैं जिन्हें वीर्य कहा गया है। सुश्रुत और नागार्जुन ने आगे चलकर कर्मण्य गुणों की संख्या दस कर दी। इन सबका समाहार कर शीत और उष्ण दो वीर्य माने गये जो बाह्मणकालीन अम्बीपोभीय सिद्धान्त पर आधारित है। त्रिदोषवाद की दृष्टि से अम्बिपत्त तथा सोम कफ का प्रतिनिधि है। (वायु योगवाह होने के कारण दोनों का गुण अवस्थानुसार धारण करता है)। चरक ने यद्यपि शक्तिमात्र को वीर्य कहा तथापि अष्टविध तथा द्विविध वीर्य का वर्णन कर उनको भी स्वीकृत किया।

चरक के शक्तिमात्रवीर्यवाद का मीमांसकों के शक्तिवाद से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह स्मरणीय है कि मीमांसा शक्ति को एक पृथक् पदार्थ के रूप में मान्यता देती है।

जिन कमों की व्याख्या न की जा सकी उनमें प्रभाव को आधार बनाया गया। चिन्त्य शक्ति को वीर्य तथा अचिन्त्य शक्ति को प्रभाव कहा गया। शारीरज्ञान एवं विकृतिविज्ञान विशद न होने के कारण विशिष्ट व्याधियों में द्रव्यों की कर्मप्रक्रिया की व्याख्या न की जा सकी। ऐसे द्रव्यों को व्याधिप्रत्यनीक कहा गया और ऐसा कर्म प्रभावजन्य माना गया यथा अर्जुन की ह्यता, शिरीष की विष्टनता, खदिर की कुष्टनता आदि। दो समान द्रव्यों में भी जो कर्म का अत्यधिक अन्तर दृष्टिगत हुआ वहाँ भी विशिष्ट द्रव्य में स्थित कार्यकारी तस्त्व का परिज्ञान न होने के कारण कर्म प्रभावजन्य माना गया यद्यपि 'द्रव्यस्वभाव' के रूप में प्रभाव द्रव्य के स्वाभाविक संघटनवैशिष्ट्य का भी बोधक हो सकता है। उस काल में रसायनशास्त्र का विकास न होने के कारण यह स्वाभाविक भी था। चरक ने प्रभाव को अचिन्त्य (प्रभावो-ऽचिन्त्य उच्यते—च० सू० २६।६७) कह कर अपनी सीमा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी किन्तु सुश्रत ने हेतु से विरत होकर शास्त्र एवं परम्परा में अन्ध श्रद्धा रखने का जो उपदेश किया वह भविष्य के लिए अतीव हानिकर सिद्ध हुआ यद्यपि परवर्त्ती

१. च. सू. २६।६२

कुछ आचार्यों ने ऐसे तथ्यों की व्याख्या का प्रयत्न किया है। यह स्मरणीय है कि सुश्रुत ने प्रभाव का पृथक् वर्णन न कर वीर्य के अन्तर्गत ही प्रभावजन्य कर्मों का भी उल्लेख किया है<sup>9</sup>।

मनुष्य ने पार्श्ववर्ती पशु-पित्तयों द्वारा औषधों का ज्ञान प्राप्त किया। अनेक वनस्पितयों के पन्न, कन्द, मूल-फल आदि का तो वह आहाररूप में स्वयं प्रहण कर अनुभव करता था, साथ-साथ पशु जिन वनस्पितयों का प्रहण करते थे उनके प्रभाव का भी पर्यवेत्तण किया जाता था। रूगण होने पर पशु-पत्ती एक विशेष प्रकार की वनस्पित खाकर नीरोग हो जाते थे। ऐसे द्रव्यों का मनुष्य भी अपने ऊपर प्रयोग करने लगा होगा। चरक ने जिन स्तन्यजनन ओषधियों की गणना की है वे पशु और मनुष्य दोनों में समान रूप से कार्यकर हैं। सम्भवतः इन तृणों का पशुओं में स्तन्यजनन कर्म देख कर मनुष्यों में प्रयोग प्रारंभ हुआ होगा इसमें तनिक भी संदेह नहीं । अथवविद में यह लिखा है — जितनी ओषधियाँ चरकर गायें, मेंदें और बकरियाँ स्वस्थ होती हैं वे सभी तुम्हारा कल्याण करें। इसके अतिरिक्त, अनेक ओषधियों के नाम पशु-पित्तयों के आधार पर रक्खे गये हैं। इस प्रायोगिक कार्य में रूपसाधम्य का सिद्धान्त भी सहायक हुआ होगा यथा लाजा का रक्तवाव में, हरिद्रा का कामला में इत्यादि। वैदिक काल में अनेक औषधीय कर्मों का निर्धारण प्रयोग के द्वारा हो जुका था। अथवविद में ऐसे अनेक कर्मों और प्रयोगों का उल्लेख मिलता है। 3

प्रकृति का कार्यकलाप स्वतः होता रहता है वह किसी पूर्वनिर्धारित नियम की प्रतीचा नहीं करता। नियमों का निर्धारण बाद में इन कमों की व्याख्य। के लिए होता है। पके हुये फल न जाने कब से पेड़ से टपकते रहे हैं किन्तु न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम हाल में ही निर्धारित किया। प्रयोग पहले होते हैं, सिद्धान्त बाद में बनते हैं यही स्वामाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार औषधों का प्रयोग परम्परा से चला आ रहा होगा जिसकी व्याख्या के लिए रस-गुण-वीर्य-विपाक का सिद्धान्त निर्धारित हुआ।

छः या सात पदार्ध, पञ्चमहाभूत, रस-गुण, शक्ति, विपाक, स्वभाव आदि का भारतीय दर्शनों में भी पर्याप्त विवेचन किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैद्यों और दार्शनिकों के पारस्परिक सहयोग से एक ओर आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों का विकास हुआ और दूसरी ओर दर्शनों की सैद्धान्तिक विचारधारा की संपुष्टि

१. प्रियत्रतशर्माः प्रभाव की अचिन्त्यता चिन्तनीय, सचित्र आयुर्वेद, नवम्बर, १९७३

वीरणशालिषष्टिकेच्चवालिकादर्भकुशकाशगुनदेश्कटकत्तृणमूलानीति दशेमानि स्तन्य-जननानि भवन्ति—च० सू० ४।२० ।

३. देखें प्रथम अध्याय, पृ० ३१-३६

क्यावहारिक धरातल पर हुई। आयुर्वेद प्रत्यक्ताध्यता के कारण वेद के प्रामाण्य में सहायक बना और सम्भवतः इसी प्रकार समस्त दर्शनों का भी।

#### द्रव्य

आयुष्य और अनायुष्य द्रव्यों के परिज्ञान से आयुर्वेद का आरंभ होता है अतः द्रव्यों का कालनिर्णय एक कठिन कार्य है। संभवतः यह आयुर्वेद ही के समान अनादि है। किन्तु व्यावहारिक अनुभव के द्वारा नये-नये द्रव्यों का परिज्ञान होता गया जिसके कारण क्रमशः उपयोगी द्रव्यों की संख्या में वृद्धि होती गई। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक संपर्क के कारण एक देश से दूसरे देश में द्रव्यों का आयात-निर्यात होता रहा है जिससे अन्य देशों में होने वाली ओषधियों का प्रवेश अन्यत्र हुआ जो कालकम सं आत्मसात् कर ली गई। भारत का संपर्क अन्य देशों से अत्यन्त प्राचीन काल से रहा है। असीरिया, बैविलोन, मिस्न आदि देशों के साथ इसका व्यापारिक संपर्क चिरकाल से रहा है जिसके माध्यम से द्रव्यों का आदान-प्रदान होता रहा है। सुमेर और हड़प्पा का सीधा संपर्क २३०० ई० पू० से कहा जाता है। सिन्ध का बना सूती कपड़ा समुद्री मार्ग से बाबुल पहुँचता था। अथर्ववेद के 'तैमात, अलगी-विलगी, उरुगूला और ताबुव' शब्द भी बाबुली भाषा के कहे जाते हैं।' बावेरुजातक (३३५) से भी इसकी पुष्टि होती है। स्थल और जलमार्गी से द्रव्य एक देश से दूसरे देशों में जाते रहे हैं। मधुक और मिरच स्थलपथ से आते थे (काशिका ५।६।७७)। सुप्पारकजातक (४६३) से पता चलता है कि प्राचीन भारतीय नाविकों को एक ओर सुवर्णद्वीप। ( मलयेशिया ), रःनद्वीप ( लंका ) और द्सरी ओर फारस की खाड़ी, लालसागर और भूमध्यसागर का पता था। अतः द्रव्यों के इतिहास के अध्ययन के लिए देश की प्राकृतिक संपदा के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ संपर्क, वाणिज्य के केन्द्र एवं मार्ग, समय-समय पर विदेशियों का आक्रमण एवं प्रभुत्व आदि बातों पर भी विचार करना आवश्यक होता है। वाङ्मय इस ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। इसमें सांस्कृतिक व.ङ्मय, यात्रा-विवरण, राजाओं का रोजनामचा ( आईन ए-अकबरी आदि ), अन्य देशों का इतिहास, वाणिज्यवृत्त, राजनीतिक इतिहास आदि प्रमुख हैं।

भारत में प्राचीनकाल में यूनानियों तथा शक-कुषाणों का संपर्क हुआ। गुप्तकाल में रोम के साथ व्यापार बढ़ा। मध्यकाल में अरब के व्यापारी सर्वत्र छा गये; उनके माध्यम से द्रव्य एक देश से दूसरे देश में जाने लगे। यह स्मरणीय है कि उनका संबन्ध एक ओर युरोप और अफ्रीका तथा दूसरी ओर चीन और भारत से था। कुस्तुनतुनिया एक समय में विश्व का प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था जहाँ युरोप, अरब,

१. मोवीचन्दः सार्थवाह, ए० ३१, ४३

चीन, मध्य एशिया और भारत के ब्यापारी परस्पर मिलते थे और द्रव्यों का विनि-मय करते थे। प्राचीनकाल में बालहीक भी ऐसा ही केन्द्र था।

मध्यकाल में तुकों, अफगानों और मंगोलों का भारत पर आधिपत्य भी एक महत्त्वपूर्ण घटना है। इनके साथ अनेक ऐसे द्रव्य यहाँ प्रसिद्ध हुये जो पहले अज्ञात थे। वे अपने साथ अरब के देशों से हकीम भी लाये जिनके रूंपर्क से तत्कालीन चिकित्साविधियाँ भी प्रभावित हुईँ। यह स्वाभाविक है कि विजेता जिन द्रव्यों का व्यवहार करते हैं उनकी प्रजा भी उनका अनुसरण करने लगे। जो पद्धति राजा को प्रिय होती है उसका प्रचार आसानी से हो जाता है। उसी प्रकार आधुनिक काल में पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इच और अंगरेजों का आगमन एक विशिष्ट घटना है। इसी समय कोलम्बस ने अमेरिका की खोज की थी और इसके बाद वहाँ के अनेक द्रव्य जो अब तक बाहर अज्ञात थे, प्रविष्ट हो गये।

बौद्ध जातकों के अनुसार पश्चिमी समुद्दतट पर भरुकच्छ, सुप्पारक तथा सौवीर और पूर्वी समुद्दतट पर करिक्वय, गंभीर और सेरिव मुख्य बन्दरगाह थे जहाँ से जलमार्ग द्वारा वस्तुओं का आयात-निर्यात होता था। अन्तर्देशाय और विदेशी व्यापार में चन्दन का विशेष्ट स्थान था। अगुरु, तगर तथा कालीयक की भी माँग थी। सिंहल और दूसरे देशों से नानाविध रत्न आते थे यथा नीलम, ज्योतिरस, सूर्यकांत, चन्द्रकांत, माणिक्य वेहुर्य, हीरक और यशब आदि। हाथीदाँत भी प्रचलित था। महाभारत (२१२७१२५२६) के अनुसार दिचणसागर के द्वीपों से चन्दन, अगुरु, रत्नमुक्ता, स्वर्ण, रजत, हीरक और प्रवाल आते थे। इनमें से चन्दन, अगुरु, स्वर्ण और रजत तो संभवतः वर्मा और मध्य एशिया से आते थे; मोती और रत्न सिंहल से (सिंहल रत्नद्वीप कहा गया है) और प्रवाल भूमध्यसागर से। हीरक, शायद बोर्नियों से आते थें। कपिश (काबुल) से शराब आती थी। उत्तरापथ का व्यापारिक मार्ग हैमवत मार्ग और दिचणापथ का दिचणपथ है। हैमवत मार्ग बलख से हिन्दु कुश होकर भारत आता था और दिचणापथ कौशाम्बी, उज्जयनी और प्रतिष्ठान को जोइता था। दिचणापथ शंख, हीरक, रत्न, मोती और सोने के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क का विधान है। इस प्रसंग में शंस, हीरक, मुक्ता, प्रवाल, रस्न, हरताल, मनःशिला, सिन्दूर, धातुएँ, चन्दन, अगुर, कटुक, मद्य, हाथीदाँत, कपास, गंधद्रव्य, औषध, लवण, चार, तेल आदि का उच्छेख है जिससे इनके प्रचलित व्यापार का बोध होता है। कौटिल्य के अनुसार मौर्यकाल में रस्नों का व्यापार खूब चलता था। अनेक रस्न-उपरस्न देश के कोने-कोने से तथा अनेक विदेशों से आते थे। कीमती रस्न बल्लिस्तान के मूला दर्श और सिंहल से आते थे। बिल्लीर विन्ध्यपर्वत और मलाबार से आता था। नीलम और जमुनिया लंका से आते थे। हीरे बरार, मध्यप्रदेश, अश्मक (गोलकुण्डा) और किंलग से आते थे। अलसन्दक नामक प्रवाल सिकन्दरिया से आता था। मौर्य-युग में गन्ध द्रव्यों की भी बड़ी माँग थी। चन्दन के अनेक प्रकार दिखण भारत, जावा, सुमात्रा, तिमोर और मलयएशिया (सुवर्णद्वीप) तथा आसाम से आते थे। अगुरु आसाम, मलयएशिया, हिन्दचीन और जावा से आता था।

कनिष्क का साम्राज्य उत्तर में पेशावर लेकर बुखारा, समरकन्द और ताशकन्द तक फैला था । मर्च से खोतान और सारनाथ तक उसकी सीमा थी तथा वह सीर-दिरया से ओमान के समुद्र तक फैला था। उस युग में कुषाणों और रोमन-साम्राज्य का संबन्ध काफी दृढ़ हुआ। इस काल में हाथी दाँत, रेशमी कपड़े, रस्न, जड़ी-बटियाँ. मसाले आदि रोम को जाने लगे और वहाँ से सोना भारत में आने लगा। दिचण भारत में कोलकड़, काबेरीपट्टनम्, मुचिरि आदि प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे जहाँ से समुद्री मार्ग खुळते थे। रोम में भारतीय मोती की बड़ी माँग थी। काली मिर्च, जटामांसी, दालचीनी, कूठ और इलायची अधिकतर अरब यात्री स्थलमार्ग से लाते थे। औषधद्रव्यों में इनके अतिरिक्त सींठ, गुग्गुलु, लवंग, हींग, अगुरु का स्थान था। नील, शक्कर और तिल का तेल भी जाता था। भारतीय नींवू, केले, आहु और जर्दालु खाने तथा औषध के काम में आते थे। हीरा, अकीक, स्फटिक, जमुनिया, वैडर्य, नीलम, माणिक्य, पेरोजा आदि रत्नों की माँग रोम में बहुत थी। रोमन व्यापारी मालो से मुरा और लोहवान का निर्यात करते थे। अदन और मोजा लोहबान के ज्यापार के बड़े केन्द्र थे। लोहवान यहाँ हद्रमीत (लोहबान का देश) से आता था। यहाँ तुरुष्क का व्यापार भी होता था। मोजा अरव व्यापारियों का मुख्य अडुडा था जहाँ से बोल आदि बाहर भेजे जाते थे। रोमन व्यापारी भारतीय माल के लिए अदन या सकोतरा जाते थे, जहाँ यूनानी, अरबी और भारतीय क्यापारियों से उनकी भेंट होती थी। फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों में भारत से ताँवा, चन्दन, सागवान तथा शोशम की लकड़ियाँ आती थीं। भारतीय व्यापारी लालसागर होकर सिकन्दरिया तक पहुँचते थे। और रोम साम्राज्य के यूनानी व्यापारी क्रमशः सीधे भारत तक आने लगे। बार्बरिकोन के बन्दरगाह से क्रष्ट. गुगगुल, दारुहरिद्धा, जटामांसी, पिरोजा, लाजवर्द, नील आदि बाहर भेजे जाते थे।

भहोच ( भृगुकच्छ ) के बन्दरगाह से निर्यात होने वाले द्रव्यों में जटामांसी, कुष्ठ, गुगगुल, हाथीदाँत, अकीक, दारुहरिद्रा ( रसाञ्जन ), पीपल आदि प्रमुख थे । अयातित द्रव्यों में ताँबा, राँगा, सीसा, प्रवाल, पुखराज, तुरुक, संख्या, अञ्जन आदि मुख्य थे। भदौच सातवाहनों की राजधानी पैठन ( प्रतिष्ठान ) और दिचणापथ के प्रसिद्ध नगर तेर ( तगर ) से संबद्ध था जहाँ से दिचण का माठ वहाँ पहुँचता था। सुपारा के अतिरिक्त, कल्याण का बन्दरगाह भी काम में आने लगा था। दिचण

में केरल का बन्दरगाह मुजिरिस अत्यन्त प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था। यहाँ रोमन और अरब जहाज लगे रहते थे। यहाँ से काली मिर्च, तेजपात, मोती, हाथी दाँत, जटामांसी, रत्न, कछुए की खोपिंदयाँ आदि बाहर जाती थीं और बाहर से सिंगरिफ आदि आता था। कोयम्बदूर में वैड्र्य की खानें थीं। संभवतः चेरीं ( केरलीयों ) के हाथ में काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार था, पाण्ड्यों के हाथ में मोती का और चोलों के हाथ में वैड्र्य का। पाण्ड्यों के राज्य में समुद्रतट पर एलानकोट ( किलोन ) और कोलकोई दो बन्दरगाह थे। रोमन और यूनानी व्यापारी पूर्वी समुद्रतट पर भी जाते थे जहाँ पाण्डिचेरी, कावेरीपट्टनम्, मसुलीपटटन आदि बन्दरगाह थे। कलिंग में भी हीरे मिलते थे और वहाँ से तेजपात, जटामांसी और मोती आदि बाहर भेजे जाते थे। संभवतः यूनानी व्यापारी वहाँ जाते थे। टॉलेमी ने उन्नीस नगरों का नाम दिया है जिनमें तालमुक (ताम्रलिप्ति) और पाटलिपुत्र प्रमुख हैं। अरबों ने भारत से कपूर, हरड़, बहेड़ा, जायफल, नारियल, इमली, देवहारु-निर्यास, पान-सुपारी, शीतलचीनी, कालीयक आदि का भी निर्यात करना प्रारंभ कर दिया था। द्वतुरुष्क, अंजन, मैनसिल और संखिया का आयात होता था। मँगा भूमध्यसागर से, सीसा स्पेन से, ताँबा साइप्रस से, राँगा लुसिटानिया और गलेशिया से आता था। तक्कोल या कक्कोल ( मलय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट का एक स्थान ) से बड़ी इलायची, लवंग और अगुरु का निर्यात होता था। तक्कोलम् नामक एक गाँव मदास के पास भी है जिससे 'श्रीकाकुलम्' बना है। सबसे अच्छा चन्दन मैकासार और तिमोर से और सर्वोत्तम अगुरु चम्पा और अनाम से आता था। गोशीर्षचन्दन मैकासिरी चन्दन है।

जैन वाङ्मय में व्यापार की वस्तुओं में केशर, अगर, चोआ, कस्तूरी, इड्डर शंख और नमक का मुख्यतः उल्लेख है। जैन साधु यात्रा में कुछ आहार द्रव्य, औषधियों, मलहम-पट्टी साथ लेकर चलते थे। उस काल में चम्पा से ताम्रलिप्ति और वहाँ से सुवर्णद्वीप और कालियद्वीप (जंजीबार) तक जहाज वरावर चला करते थे। अनेक सुगन्धित द्रव्य, रस्न और सुवर्ण यहाँ आते थे और यहाँ से दालचीनी, मुरा (लोहवान), जटामांसी, अगर, तगर, नख, कस्तूरी, जायफल, जावित्री, कूठ आदि द्रव्य वाहर भेजे जाते थे। ईरान से भी व्यापारिक संबन्ध था। वहाँ शंख, चन्दन, अगर और रस्न भारत से जाते थे और ईरान मंजीठ, चौंदी, सोना, मोती और मंगू भेजता था।

गुप्तयुग में चीन और भारत का संबन्ध और निकटतर हुआ जो सन् ६१ ई० में हान राजा मिंग के काल में स्थापित हुआ था। अधिक संस्था में भारतीय मलय-प्रिया और हिन्द्चीन भी जाने लगे। इस काल में भी भृगुकच्छ, सुपारा, कल्याण और ताम्रलिप्ति मुख्य बन्दरगाह थे। कॉसमस ( छुठी शती ) लिखता है कि सिंहल उस समय ज्यापार का प्रमुख केन्द्र था और समुद्री मार्ग में वह चीन और भारत की मध्यस्थता करता था। कल्याण का बन्दरगाह ताँचा, तीसी और एरण्ड के ज्यापार के लिए प्रसिद्ध था तो सिन्ध के बन्दरगाह में कस्तूरी, एरण्ड और जटामांसी का ज्यापार प्रमुख था। काँसमस ने लवंगप्रदेश और चीन का भी उल्लेख किया है।

७वीं शती में चीन ने अपना समुद्री व्यापार बढ़ाया। इधर अरबों का भी प्रभुत्व बढ़ा, उन्होंने फारस की खाड़ी पर अधिकार कर लिया और भारत में भड़ोच तथा थाने पर धावा भी बोल दिया। नवीं शती तक अरब इतने प्रबल हो गये कि १४वीं शती तक लालसागर से लेकर दिचण-चीन के समुद्र तक इन्हीं का बोलबाला रहा। अरबी व्यापारी चीन तथा पूर्वी द्वीपसमूह के स्थानों से सामान भारत के बन्दरगाहों पर लाते थे और वहाँ से पुनः युरोप आदि देशों में भेजते थे। सिन्ध पर अधिकार होने के बाद अरबों का ब्यापार और बढ़ा । बसरा भारतीय ब्यापार का केन्द्र बन गया । यहाँ से अरब जाने वाले द्रव्यों में प्रमुख थे-कपूर, छवंग, जायफल, वकम, चन्दन, कस्तूरी, कबाबचीनी, नारियल, हाथीदौँत, रत्न, कालीमिर्च, अगुरु, शंख, कुलंजन, दालचीनी, हरें, तृतिया, बेंता, सुपारी तथा अन्य जड़ी बृटियाँ और गन्धद्रव्य । बसरा से खजूर आता था। तांकिन में अगर, सीप, नमक, लोहा, सोना, चाँदी, इंगुर आदि; अनाम में कपूर, कस्तूरी, चन्दन, सीसा, रांगा आदि, कम्बुज में हाथी दाँत, विविध भगुरु, डामर, सींठ; मलयप्रायद्वीप में इलायची, अगर, विजयसार की गोंद; पूर्वी सुमात्रा में कच्छपपृष्ठ, कर्पूर, अगुरु, छवंग, चन्दन और इछायची; बोर्नियो में चार तरह के कपूर, कछुए की खोपड़ी; जावा में हाथीदाँत, मोती, कपूर, सौंफ, लवंग, इलायची, पीपल, मिर्च, सुपारी, गंधक, केसर; सिंहल में ररन का ज्यापार त्रमुख था । भारत में मलाबार के समुद्रतटीय व्यापार में निर्यात की सामग्री रतन, शीशा, इलायची आदि अन्य गंधद्रव्य तथा आयात के द्रव्यों में चन्दन, लवंग, कपूर रवेन्दचीनी, इलायची और अगुरु प्रमुख थे। गुजरात से नील, विजयसार की गोंद, हरद अरब देशों को जाती थी। चोलमंडल से मोती, हाथीदौँत, मुँगा, शीशा, इलायची आदि द्रव्य बाहर जाते थे।

१३वीं शती में बेनिस नगर विश्व का एक प्रधान ब्यापारिक केन्द्र था। वहाँ का एक ज्यापारी मार्कोपोलो मध्य एशिया के राजा किवलड़ खाँ के आमन्त्रण पर मध्य एशिया, चीन और भारत के कुछ भाग का अमण किया और १२९५ ई० में उसके एक मित्र ने उसके बुत्तान्त को लिपिबद्ध किया । इस यात्राविवरण से तत्कालीन

१. मोतीचन्द : सार्थवाह (बिहार राष्ट्रभाषापरिषद, पटना, १९५३) पृ० ६७-२११

R. The Travels of Morco Polo ( The arion Press, New york )

ब्यापारिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश पड़ता है अतः उसके कुछ संबद्ध अंश उद्धत किये जा रहे हैं।

- ऑर्मस (फारस) के बन्दरगाह पर भारत के सभी भागों से व्यापारी पहुँचते
   भे जो मसाले, औषधियाँ, रस्न, मोती, हाथियाँ आदि लाते थे। (पृ० ४१)
- २. बसरा में संसार भर में सबसे अच्छे खजूर होते थे। भारत से जो मोती यूरोप को जाता था वह बसरा में बेधा जाता था। ( पृ० २६ )
  - ३. सपर्गन में सर्वोत्तम खरबूजे होते थे। ( पृ० ५२ )
- ४. कैकन में सैन्धव छवण की पहाडियाँ हैं जो विश्वभर में सर्वोत्तम माना जाता है। (ए० ५३)
  - ५. सक्खर से रेवन्दचीनी संसार के सभी भागों में भेजी जाती है। (पृ० ७६)
- ६. कनबलु (मध्य पुशिया) नामक स्थान विश्व का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र था। (पृ० १५३)
- ७. कचानफु में अदरख, कुल्जिन और अनेक औषधियाँ होती हैं जो विश्व के अन्य भागों में अज्ञात हैं। ( पृ० १७८ )
  - ८. तिब्बत में कस्तूरी और अनेक औषधियाँ होती हैं। ( पृ० १८५ )
  - ९. कन-गिढ नगर के बाद कपूर के जंगल हैं ( पृ० २५२ )
- १०. चीन के समुद्र में अनेक द्वीप हैं जहाँ सुगन्धित वृत्त, मसाले, औषधियाँ, अगुरु तथा पीपल और काली मिर्च होती हैं। (ए० २६६)
- ११. जावा में पीपल, जायफल, कुलंजन, पालक, कबावचीनी, लवंग, मसाले और औषधद्रव्य होते हैं। ( पृ० २७० )
- १२. निकोबार द्वोप-श्वेत और रक्तचन्दन, नारियल, लवंग, बकम और औषधियाँ ( पृ० २८० )
  - १३. सिंहल-सर्वोत्तम बकम, रस्न ( पृ० २८२ )
  - १४. मलाबार-पीपल, सींठ, नारियल, कबाबचीनी ( पृ० ३०५ )
  - १५. गुजरात—नील, पीपल, सींठ, कपास ( पृ२ ३०६ )
  - १६. सकोतरा-अम्बर ( पृ० ३११ )
    - १७. महागास्कर-अम्बर, लालचन्दन, हाथीदाँत ( पृ० ३१२ )
    - १८. जंजीबार-हाथीदांत ( पृ० ३१५)

सध्यकाल में अरब की शक्ति के कारण सिकन्दरिया पर यूरोपवासियों का प्रभुत्व प्रायः समाप्त हो गया और इसके विकल्प में कुस्तुनतुनिया चीनी और भारतीय मालों की मण्डी के रूप में उभरा। कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद वेनिस व्यापारिक उत्कर्ष पर आया और बेनिस के व्यापारी विश्व भर में छा गये।

मलाबार प्राचीन काल से एक प्रमुख बन्दरगाह रहा है। विशेषतः कालीकट

४६. ल्वंग—(Syzygium aromaticum (Linn) Merr and M. Perry) यह मोलक्कस का मूल निवासी है। चरक, सुश्चत, वाग्मट में इसका प्रयोग होने से यह स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रचार प्राचीन काल से ही है यद्यपि यह द्वीपान्तर से ही आता रहा है। गन्धद्व गों में इसका प्रमुख स्थान रहा है। प्रारंभ में मुखशुद्धि के लिए तथा तैलों को सुगन्धित करने के लिए प्रयुक्त होता था। बाद में इसके अन्य औषधीय प्रयोगों का प्रारंभ हुआ।

४७. वृत्सन्ताम (Aconitum Chasmanthum Stapf ex Holmes) चरकसंहिता के दृढ़बलकृत अंश (चि० २३।१९) में केवल एक स्थल पर मूलज स्थावर विषों में वरसनाम की गणना है। सुश्रुत में भी केवल कल्पस्थान में विषप्रकरण में इसका उल्लेख है। अष्टांगसंग्रह में विषोपयोग नाम एक स्वतंत्र अध्याय है। इससे प्रतीत होता है कि गुप्तकाल में विषों का चिकित्सा में उपयोग प्रारम्भ हुआ जिनमें वरसनाम प्रमुख था। क्रमशः तान्त्रिक संप्रदाय में रसशास्त्र के साथ-साथ विषों का मी चिकित्सोपयोग बढ़ता गया। रसरत्नसमुच्चय में विस्तार से विषकल्प का वर्णन है।

४८. विजया— ( Cannabis Sativa Linn ) 'भंग' शब्द ऋग्वेद ( ९-६१-१३ ) में अभिषववाचक है । अथवंवेद ( ११-८-१५ ) तथा कौशिकसूत्र ( १४१-८, १६११६; २२११४, २५१२८, ४७१३८ ) में भी उपलब्ध है यद्यपि कौशिकसूत्र में यह केवल सूत्र के निमित्त प्रयुक्त है । कारयायन ने भी पाणिनिसूत्र ( ५१२१९ ) पर अपने वार्त्तिक में इसका विधान किया है । यह लगभग १००० ई० पू० चीनी सम्राट् शेन नाड़ के भेषज-संग्रह में भी निर्दिष्ट है । यह समस्त विश्व में सूत्रों एवं बोजों के लिए उगाया जाता रहा है । ऐसा लगता है कि प्रारम्भ में इसकी उपयोगिता केवल सूत्रों तक ही सीमित थी जो कोशों में इसके पर्याय 'शण' से बोतित होता है । वाद में भंगा मादक दृश्य के रूप में प्रयुक्त होने लगी और तब 'मातुलानी' कहलाने लगी । पर्यायरस्नमाला विजया से शिवा ( हरीतकी ) और जयन्ती ( तर्कारी ) लेता है, भंगा नहीं । धन्वन्तरिनिधण्ड अष्टवर्ग के अन्तर्गत मेदाविशेष के रूप में विजया का वर्णन करता है । यह सब इसके विकासक्रम में संक्रान्तिकाल का बोधक है । भंगा के औषधीय प्रयोग सोढलकृत गदनिग्रह से प्रारम्भ हुये हैं और उसके वाद क्रमशः बढ़ते गये हैं । भंगा के सम्बन्ध में यह विचित्र तथ्य है कि यद्यपि इसका

१. कण्डोल : पृ० १६२

२. द्वीपान्तरानीतलवंगपुष्पै:-रघ्० ६।५७

३. त्रिकाण्डशेष, ३।६५; निघण्टुशेष, ३९७; भानुजीदीचितन्याख्या, अमरकोश २।९।२०

४. अमरकोश २।९।२०; निघण्टुशेष ३९७

अस्तित्व वैदिक काल से है तथापि इसका औषधीय प्रयोग मध्यकाल में तान्त्रिकों या अरबी चिकित्सकों के माध्यम से प्रारम्भ हुआ। यह मध्य एशिया का मूल निवासी माना जाता है।

४९. शल्लकी (Boswellia Serrata Roxb)—शल्लकी का उल्लेख बृहत्त्रयी के तीनों प्रन्थों में है किन्तु इसके निर्यास (कुन्दुरु) का उल्लेख अपेन्नाइत स्वरूप है। चरक में केवल दढ़वलकृत अंश (चि॰ २६१६४; २८१९५१) में है; सुश्चत में केवल एक स्थल पर है और अष्टांगहृद्य में दो स्थलों पर है। यह स्मरणीय है कि निर्यासों का अधिक प्रयोग यूनानो हकीमों ने प्रचलित किया; कुन्दुरु का भी विशेष प्रयोग बाद में उन्हीं के द्वारा हुआ।

प०. सनाय ( Cassia angustifolia Vahl )—मूलतः दिन्णी अरव तथा सोमाली तट पर यह होता है। अरवी चिकित्सकों ने लगभग ९वीं शती में इसका प्रयोग प्रारम्भ किया। भारत में मुसलमानों के संपर्क से आया। निघण्टुओं में इसका स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। राजनिघण्टु में भूस्याहुल्य को मार्कण्डीय, महौषध, कुष्ठकेतु आदि पर्यायों से कहा है। यह तिक्तरस है तथा ज्वर, कुष्ठ आदि में उपयोगी है। इसीको आगे निघण्टुकारों ने मार्कण्डिका करके वर्णन किया है जो सनाय से भिन्न प्रतीत होता है क्योंकि मार्कण्डिका वमन-विरेचन दोनों है तथा अत्यधिक तिक्त है जबिक सनाय केवल विरेचन है और उतना तिक्त भी नहीं है। मार्कण्डिका देवदाली की कोई जाति है। परवर्त्ती निघण्टुकारों ने मार्कण्डिका से पृथक् स्वर्णपत्री नाम से सनाय का वर्णन किया है। भावप्रकाश में स्वर्णपत्री नहीं है। सिद्धभेषजमणिमाला में 'सनायकी' नाम से वर्णित है। ' इससे संकेत मिलता है कि आधुनिक काल में ही इसका अधिक प्रचार हुआ।

सपगन्धा—इसका उब्लेख सुश्रुतसंहिता (क पाटक) में है। 'सर्पसुगन्धा' शब्द भी आया है (अ० ह० चि० १४।१०४)। भारत में 'पागल की जहीं' के नाम से चिरकाल से इसका प्रयोग परंपरा में होता रहा है। १७वीं शती में युरोपीय विद्वानों को इसकी जानकारी हुई। फ्रोक्च वनस्पतिविद् प्लुमियर ने १७०३ ई० में सॉ रॉबुल्फ के नाम पर इसका लैटिन नाम 'राबुल्फिया सरपेण्टिना' रखा। आयुर्वेदिक एवं तिब्बी कालेज, दिल्ली के डा० सलीमुज्जमा सिद्दीकी एवं रफत हुसेन सिद्दीकी

१. वाट: भाग २, पृ० १०३-१०८

२. वेल्थ ऑफ इण्डिया, भाग २, पृ० ९३-९४

वाट: भाग २, पृ॰ २१२.२१४

३. भावप्रकाशनिघण्टु, गुद्धच्यादि वर्ग, २८९-२९०

थ. शालिप्रामनिघण्टु, गुहूच्यादि वर्गः आयुर्वेदविज्ञान, विरेचनीय वर्ग

द्वितीय गुच्छ, हरीतक्यादि वर्ग, श्लो० ६३

ने सर्वप्रथम १९३१ ई० सर्पगन्धामूल से सिक्रय तस्वों को पृथक् कर इण्डियन केमिकल सोसाइटी के जर्नल में इसका विवरण प्रकाशित किया था। सर्पगन्धा-मूल पटना के बाजार में मँगाये गये थे। अज यह विश्वविख्यात औषध है। चिकित्साजगत् में विश्व के लिए भारत की यह ऐतिहासिक देन है।

५१. सिन्दूरी (Bixa orellana Linn)—यह अमेरिका का मूळ निवासी है । मदनपालनिघण्टु, राजनिघण्टु तथा भावप्रकाशनिघण्टु में इसका वर्णन मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि १४वीं शती के पूर्व भारत में इसका प्रसार हो गया था।

पर. सिनकोना (Cinchona succirubra pavon)—यह वृत्त दिल्ला अमेरिका का मूल निवासी है। पेक के स्पेनी वाइसराय की परनी, काउण्टेस ऑफ सिनकोन (Countess of Cinchon) ने इसके द्वारा रोगमुक्त होने के बाद १६३९ ई० में युरोप में इसे प्रविष्ट कराया था। पादरी लोग इसकी छाल का उपयोग अधिक करते थे अतः यह पेक्वियन वार्क, जेसुइट बार्क और काउण्टेस पाउडर के नाम से विदित था। १७४२ ई० में लिनियस ने 'सिनकोना' प्रजाति की स्थापना की । अंगरेजों ने इसे भारत में भी लगाना शुरू किया। दिल्लाभारत (नीलिगिर) और उसके बाद बंगाल (दार्जिलिंग) में बड़े पैमाने पर इसका रोपण किया गया। १८२० ई० में पेलिटियर और कैवेण्टो (Pellitier and Civentow) ने सिनकोना छाल से किनीन को प्रथक् किया जो विषमज्वर के लिए रामबाण सिद्ध हुआ। आयुर्वेद के निघण्टुओं में सम्भवतः आयुर्वेदविज्ञान में 'शालिमुल' करके इसी का वर्णन है। आचार्य यादव जी ने अपने द्रव्यगुणविज्ञान में इसे स्थान दिया है किन्तु निघण्टुकार इसे पूर्णतः आरमसात् नहीं कर सके।

५३. सोम—यह ऋग्वेदकालीन अनिप्राचीन द्रव्य है। ऋग्वेद में इसका विधान विस्तार से वर्णित है जिससे स्पष्ट होता है कि उस समय इसका प्रचार पर्याप्त था। सम्भवतः इसकी उपलब्धि सर्वत्र न होने के कारण ब्राह्मणकाल में इसके अभाव में प्रतिनिधि-द्रव्यों का विधान किया। सम्प्रति तो यह द्रव्य पूर्णतः सन्दिग्ध हो गया है ।

पथ. हिङ्कु ( Ferula foetida Regel )—इसके पौधे दिचणी तुर्किस्तान, पूर्वी

<sup>9.</sup> The Rauwolfia Story—CiBA Pharma Bombay. 1945

२. वेल्थ आफ इंडिया, भाग १, पृ० १९६

३. वाट: भाग २, पृ० २९०

<sup>8.</sup> R. Ghosh's Pharmacology, Calcutta, 1969, P. 752

इस संबन्ध में देखें — आर० गाँडन वासन का लेख, जर्नल ऑफ अमेरिकन ओरियण्टल सोसाइटी, भाग ९१, सं० २, अप्रिल-जून, १९७१, पृ० १६९–१८७

फारस की बालुकामय मरूस्थली और पहादियाँ, खोरासान, अफगानिस्तान तथा कैरिपयन सागर और अराल सागर के बीच मध्यएशिया के प्रदेश में होते हैं'। संस्कृत में इसके 'बाह्लीक' और 'रामठ' पर्याय देशवाचक ही हैं। चरक आदि संहिताओं में प्रचुर उपयोग होने से यह स्पष्ट है कि अत्यन्त प्राचीनकाल में ही हिंगु का प्रचार यहाँ हो गया था।

## पुष्पवर्ग

- १. गुलाब (Rosa Cenitifolia Linn)—यह काकेसस तथा असीरिया का मूळ निवासी है? । संस्कृत में इसके लिए 'शतपत्री' शब्द व्यवहृत हो रहा है । धन्वन्तरिनिधन्दु में शतपत्री का वर्णन तरुणी से पृथक् है । इससे स्पष्ट है कि ये दो भिन्न द्वव्य हैं । चरक और सुश्रुत में तरुणी है, शतपत्री नहीं । आधुनिककालीन निधण्दुओं ने भी 'शतपत्री' नाम से ही इसका वर्णन किया हे '। कुछ प्रन्थों में तरुणी और शतपत्री दोनों गुलाब के वाचक हैं । 'शतपत्री' शब्द 'सेण्टीफोलिया' का संस्कृत रूप है । यद्यपि २००० ई० पू० से गुलाब के संकेत मिलते हैं तथापि फिलनी (पहली शती) ने सर्वप्रथम इसका वानस्पतिक विवरण स्पष्ट रूप से दिया । गुलाबजल निकालने का कार्य फारस से प्रारम्भ हुआ । खलीफा मामून (८९०-८९० ई०) के राज्यकाल में इसका निर्माण प्रचुरमात्रा में होता था जो चीन, भारत, मिस्न, स्पेन, मोरक्को आदि देशों में भेजा जाता था । अकवर के राज्यकाल में फारस से गुलाब के पौधे लाकर भारत में लगाये गये । १६१२ ई० में न्रजहाँ की माँ ने गुलाब के अतर का आविष्कार किया" । फिर भी जहाँगीर के समय देश में बहुत ज्यादा गुलाव नहीं थे" ।
- २. गुलट्यास (Mirabilis Jalapa Line)—यह पौधा पेरु (दिल्लण अमेरिका) का आदिम वासी है। अतः इसे 'पेरु का चमस्कार' (Marvel of Peru) भी कहते हैं । बागों में शोभा के लिए लगाते हैं। आयुर्वेदीय निघण्टुओं में इसका उल्लेख नहीं है।
  - ३. गेंदा (Tagetes erecta Linn)—यह अफ्रोका और फ्रांस का मूल निवासी

१. वाट: भाग ३, पृ० ३३५

२. वाट: भाग ६, खण्ड ६, पृ० ५६०

३. देखें आयुर्वेदविज्ञान, शालिग्रामनिधण्टु, सिद्धभेपजमणिमाला

थ. गोडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १, पृ० १५-४२

५. तुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग १, पृ० ४३५

६. वाट: भाग ५, पृ० २५३

है <sup>र</sup>। 'झण्डू' नाम से राजनिचण्टु तथा शालियामनिचण्टु में वर्णित है । सिद्धभेषजमणि-माला में 'सहस्रा' ( हजारा ) नाम से है ।

४. चम्पक (Michelia Campaca Linn)—चरकसंहिता में चम्पक का उल्लेख नहीं है। वाग्भर में केवल चम्पकाह्मय अगद में चम्पक का नाम मात्र है। सुश्रुत में ४-५ स्थलों पर उल्लेख है। इससे पता चलता है कि दृढवल के बाद ही चम्पक का प्रचार हुआ। अमरकोष और धन्वन्तरिनिचण्टु में इसका वर्णन मिलता है। बृहत्-संहिता में चम्पकगन्धि तैल का वर्णन है।

प. जपा ( Hibiscus rosa-sinensis Lian ) बृहत्त्रयी में इसका उल्लेख नहीं है। धन्वन्तरिनिधण्टु में भी इसका उल्लेख नहीं है। अमरकोश, पर्यायररन-माला और राजनिधण्टु आदि में है। यह चीन का मूल निवासी कहा जाता है। संभवतः गुप्तकाल में यह भारत में आ चुका था क्योंकि कालिदास ने मेधदूत में जपायुष्प का उल्लेख किया है।

६. सूर्यमुखी ( Helianthus annuus Linn )—यह मेक्सिको और पेरु का आदिम निवासी है। युरोप में १६वीं शती के अन्त में प्रविष्ट हुआ। भारत में १६वीं शती के पूर्व ही इसका प्रचार हो चुका था क्योंकि आईन-ए-अकबरी में आफताबी' नाम से इसका उल्लेख है। निघण्डुओं में इसका उल्लेख नहीं मिळता।

७. स्थलकमल ( Hibiscus mutabilis Linn )—यह मूलतः चीन का निवासी हैं संप्रति भारत में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। धन्वन्तरिनिधण्टु में पद्म-चारिणी नाम से इसका वर्णन है। भावप्रकाश में इसका स्पष्ट वर्णन है।

# फलवर्ग

1. अंजीर (Ficus Carica Linn)—यह अफगानिस्तान, फारस तथा सीरिया से लेकर काकेसस तक के भूमध्यसागरवर्जी भूभाग में मूलतः होता है। " संहिताओं में फलवर्ग में तथा चरक में श्रमहर गण में जो फल्गु है वह अंजीर ही है। मगधसम्राट् बिन्दुसार (३री ज्ञती ई० ५०) ने सीरिया के राजा अन्तियोकस से अंजीर मँगवाये थे। सुश्रुत की भद्रोदुस्वरी भी यही है। मल्यू और काकोदुस्वरिका नाम से कथित दृष्य इससे भिन्न (कठगूलर) है जो चरक के तिक्तस्कन्ध में पठित

१. वही, भाग ६, खण्ड ३, पृ० ४०२

२. गोंडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १, पृ० ५७-६७

३. वाट, भाग ४, पृ० २४०

४. सान्ध्यं तेजः तिनवजवापुष्परक्तं द्धानः —सेघदूत, पू० ३८

५. बाट: भाग ४, पृ० २१०

६. वही, पृ० २४२

७. वाट: भाग ३, पृ० ३४७

है। मध्यकालीन निघण्टुओं में दोनों एक कर दिये गये हैं। आगे चलकर दोनों पुनः पृथक् हो गये। पी० के० गोडे ने गुणकर्म की दृष्टि से विचार नहीं किया अतः आन्त हो गये। फल्गु बृंहण है जबिक काकोदुम्बर कषाय-तिक्त और लेखन है। यह सही है कि अच्छे अंजीर उपर्युक्त प्रदेशों से आते थे किन्तु यहाँ भी अंजीर बुरे नहीं थे। व

२. अनासास (Ananas Sativa Linn)—यह दिल्लण अमेरिका (ब्राजिल) का मूल निवासी है। वहाँ यह नानस कहा जाता है इसीका लैटिन रूपान्तर 'अनानास' है। इसका प्रवेश युरोप में १५१३ ई० तथा भारत में १५९४ ई० में हुआ। यहाँ पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम वंगाल में प्रचलित हुआ। इसका उल्लेख आईन-ए-अकवरी ओर जहाँगीरनामा" में मिलता है। शालिग्रामनिघण्टु में अनानास का वर्णन किया गया है।

३. आमहत् ( Psidium Guyava Linn ) यह मूलतः अमेरिका का निवासी है। भारत में युरोपवासियों द्वारा आधुनिक काल में प्रविष्ट हुआ। 'पेरुक' नाम से शालिग्रामनिघण्टु में इसका वर्णन है। 'पेरुक' शब्द इसके मूल निवासस्थान ( पेरू ) का बोधक है। निघण्टुररनाकर में 'अमरुफल' नाम से है। 'अमरुद' वस्तुतः नासपाती का फारसी नाम है, तदाकार होने में सम्भवतः वही नाम इसका पड़ गया। वावरनामा ( पृ० ५०३-५१४ ) में अमरुदफल (अमृतफल ?) संभवतः नासपाती है।

४. आह्क (Prunus sp.)—आहु चीन का आदिवासी है। वहाँ से ग्रीस, रोम होते हुए अतिप्राचीन काल में ही भारत पहुँचा। चरकसंहिता में इसका उल्लेख है। धन्वन्तिरिनिधण्डु में आहक चतुर्विध कहा गया है। जहाँगीर लिखता है कि उसके पिता (अकबर) के पूर्व भारत में शाह-आल नहीं थें, वे काबुल से मँगाकर कश्मीर में लगायं गये। उस समय १०-१५ पेड़ फल से लदे थे। इसके अतिरिक्त, उसने कश्मीर में जर्दाल, नासपाती, सेव, अमरूद, अंगूर, अनार, तरबूज और स्वर्ज के फलों का उल्लेख किया है (वही, भाग २, ए० १४६)। बर्नियर लिखता है कि सेव, नासपाती, अंगूर और

सबसे वड़ा अंजीर ७६ तो० का था- वही, पृ० ४३५

गोडे । स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्टी, भाग ६, पृ० २९५-३१३

२. जहाँगीर अहमदाबाद के अंजीर की तारीफ करता है—देखें तुजुक-ए-जहाँगीरी भाग १, पृ० ४१३, ४२७

<sup>\$.</sup> To 00

फर्लो में अनानास, जो फिरङ्गी बन्दरगाहों पर होता है, सुगन्धि एवं सुस्वादु है।
 हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष आगरा के गुल-अफ्शां में होते हैं।'

<sup>--</sup> सुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग १, पृ० ५-६

५. बुखारा से आलू का निर्यात भारत और चीन को होता है—इडनबत्ता, भाग ३, पृ० ५५० ( इसीं कारण उसका नाम 'आलूबुखारा' पड़ गया )।

सर्बू जे के ताजे फल तथा सूखे फल , आलु ख़्लारा, जर्दालु, किशमिश, सुनक्का (काला और सफेद) सुल्यतः उजवेक से दिल्ली आते थे (यात्राविवरण, पृ० १९८-११८)। इसके अतिरिक्त, फारस, बल्ल, बुलारा और सकरकन्द से भी आते थे (वही, पृ० २४९)।

प. कर्मरंग (Averrhoa Carambola Linn)—बृहस्त्रयी में इसका उल्लेख नहीं है। धन्वन्तरिनिघण्डु तथा पर्यायरत्नमाला में भी नहीं है। मदनपालनिघण्डु, राजनिघण्डु, भावप्रकाश आदि में है। इससे स्पष्ट है कि लगभग १३वीं शती में इसका प्रचलन भारत में हुआ।

- ६. काजू (Anacardium Occidentale Linn)—यह अमेरिका का मूळ निवासी है। युरोपवासियों द्वारा भारत में इसका प्रचळन हुआ। निघण्टुरश्नाकर तथा सिद्धभेषजमणिमाला में काजूतक नाम से इसका उल्लेख है।
- ७. खबू ज (Cucumis melo Linn)—यह पश्चिमोत्तरप्रदेश, बर्ल्याचस्तान और पश्चिमी अफ्रीका का मूळ निवासी है। बृहस्त्रयी में इसका उल्लेख नहीं है। मदनपाळनिचण्टु और उसके बाद भावप्रकाशनिचण्टु में इसका वर्णन है। इससे प्रतीत होता है कि मुसलमानी काल में लगभग १२वीं-१३वीं शती में इसका भारत में प्रचार हुआ। स्वारिज्म (खुरासान) के खर्बूजे बहुत प्रसिद्ध थे। उसके टुक्दे मुखाकर भारत और चीन भेजे जाते थे।
- ८. खर्जूर ( Phoenix dactylifera Lina )—बृहस्त्रयी में खर्जूर का प्रचुर प्रयोग है। इससे स्पष्ट है कि इसका भारत में प्रचलन प्राचीन काल में ही हो गया था। यों इसका मूल निवास अफ्रीका, मिस्न, सीरिया और अरब है। पिण्डखर्जूरिका का उल्लेख धन्वन्तरिनिधण्ड में खर्जूरीविशेष करके है। भावप्रकाश में खर्जूर, पिण्डखर्जूर और छोहारा तीनों का वर्णन है। सोडलकृत गदनिग्रह में छोहाराध्यपूर्ण (क्रिमिरोग) है। 'खर्जूर' शब्द संभवतः अरबी-फारसी (खुर्मा) से निष्पन्न है। यह निश्चित है कि 'पिण्डखर्जूर' शब्द उत्तम जाति के खर्जूर के लिए है जो बाहर से आता था। मार्कोपोलो लिखता है कि बगदाद के पास बसरा में संसार का सर्वोत्तम खर्जूर होता है ( यात्राविवरण, पृ० २६ )।
  - ९. चिलगोजा ( Pinus gerardiana wall )-यह निकोचक है जिसका

जहाँगीर लिखता है—'फारस के व्यापारी यज्द के अनार और करीज के खर्बूजे लाते थे। ऐसे फल मेरे पिता के समय नहीं आते थे। उस समय जहाँगीरी इन्न (इन्न गुलाब) भी नहीं था। जहाँगीर करीज के खर्बूजों की तारीफ करते नहीं अघाता।—सुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग १, पृष्ठ २७०,४२२

१. वहीं, पृ० ५४७

२. चक्र० च० सू० २७।१५७, डल्हण, सु० स्० ४६।१८७

अपभंश 'नेवजा' पहाड़ी नाम है। बृहत्त्रयों में इसका उक्लेख है अतः यह प्राचीन-काल से ही प्रचलित है। यह विशेषतः ईरान. अफगानिस्तान में होता है और उन्हीं प्रदेशों से भारत में आता रहा है। टीकाकारों ने इसे उत्तरापथ में उत्पन्न और वहीं प्रसिद्ध कहा है।

- १०. तरबूज (Citrulus Vulgaris schrad)—यह अफ्रीका का मूळ निवासी है। चरकसंहिता में नहीं है। सुश्रुतसंहिता में काल्डिन्द नाम से तथा अष्टांग-हृद्य में काल्डिंग नाम से है। कैपदेवनिघण्टु तथा भावप्रकाशनिघण्टु में इसका वर्णन मिलता है। संभवतः ग्रुप्तकाल के आसपास इसका प्रवेश यहाँ हुआ और क्रमशः इसका प्रचलन बढ़ता गया।
- ११. नारिकेल (Cocos nncifera Linn)—यह मलयद्वीप तथा इण्डोनेशिया का मूल निवासी है किन्तु अस्यन्त प्राचीनकाल में ही दिल्लाभारत तथा बंगाल में इसका प्रवेश हुआ। बृहत्त्रयी में इसके प्रयोग उपलब्ध हैं। नारिकेलोदक चरक में नहीं है, सुश्रुत और वाग्भट में है। सम्भवतः गुप्तकाल में इसका प्रचार बढ़ा। अरब और फारस में भारत के माध्यम से ही नारिकेल गया; अरबी नारगील और फारसी नारगील शब्द नारिकेल से ही निष्पन्न हैं।
- १२. नासपाती ( Pyrus communis Linn )—चरक और सुश्रुत में 'टंक' शब्द से उल्लेख है। यह मदनपाल तथा भावप्रकाश निधण्टुओं में 'अमृतफल' कहा गया है। नासपाती को फारसी में अमृरूद कहते हैं, संभवतः इसी का संस्कृत रूपान्तर अमृतफल' है। इसका स्थान पश्चिमी एशिया है। प्राचीन संहिताओं में उल्लेख होने से यह ज्ञात दोता है कि इसका प्रचार प्राचीनकाल से था।
- १३. नारंग (Citrus reticulata Blanc )—यह सुश्रुत में 'नारंग' नाम से तथा चरक में 'नागरंग' नाम से है। कुछ लोग इसे चीन और कोचीन-चीन का मूल निवासी मानते हैं और भारत में वहाँ से आयातित बतलाते हैं किन्तु कुछ लोग इसे मूलतः भारतीय मानते हैं। जो भी हो, संहितोक्त होने से यह प्राचीन द्रव्य है इसमें कोई सन्देह नहीं ।
  - १४. पपीता (Carica papaya Linn)-यह मेक्सिको तथा पश्चिमी भारतीय

१. बाबरनामा ( पृ० ५०३-५१४ ) में भी 'अमरदफल' है।

<sup>2.</sup> Ranjit singh: Fruits, National Book Trust, 1969, P. 65

इ. यह औत्तरापिथक फर्लों में पिरगणित है और फारस आदि देशों से आता था। माकोंपोलो ने खुरासान में पिरता और बादाम के पेड़ देखे थे। इब्न बत्ता ने हेरात में इसके पेड़ों का उक्लेख किया है।

द्वीपसमूह का मूल निवासी है। अमेरिका में इसे 'पपाया' कहते हैं उसी से 'पपीता' शब्द निष्पन्न हुआ है। आधुनिक काल में इसका प्रवेश युरोपवासियों के माध्यम से हुआ है। केवल शालिग्रामनिषण्ट में 'प्रण्डिचर्भट' नाम से इसका वर्णन हुआ है।

१५. पिश्ता (Pistacia vera Lian)—यह मुख्यतः सीरिया में होता है। इसके अतिरिक्त, दमस्कस, मेसोपोटानिया तथा खुरासान में होता है। कुछ लोग 'अभिषुक' और कुछ लोग 'मुकूलक' शब्द से पिश्ता का श्रहण करते हैं। दोनों शब्द प्राचीन संहिताओं में मिलते हैं अतः प्राचीनकाल से ही भारत में इसका प्रचलन रहा है।

१६. राजबदर (उन्नाव)—( Zizyphus Vulgaris Llon) यह चीन का मूळ निवासी कहा जाता है। चरक में इसका उक्लेख नहीं है। सम्भवतः उसके बाद ईरान और फिर सिन्ध में इसका प्रवेश हुआ। 'सौवीर' (सुवीरदेशोस्पन्न) शन्द से सुश्रुत और अष्टांगहृदय में इसका वर्णन है। राजनिघण्टु में राजबदर शब्द भी है।

१७. बादाम ( Prunus amygdalus Baill )—फारस और उसके पश्चिम प्रिश्चमा माइनर, सीरिया और अलजीरिया में यह मूलतः होता है। 'वाताम' शब्द से बृहत्त्रयी में इसका उल्लेख है अतः यह अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है। वाताम आदि कुछ फलों को टीकाकारों ने औत्तरापथिक—उत्तरापथ में उत्पन्न तथा वहीं प्रसिद्ध कहा है।' इब्नबत्ता ( १३२५-१३५४ ई० ) जब इस देश में पहुँचा तब मुलतान के गवर्नर को किशमिश और बादाम मेंट किया। इस सम्बन्ध में उसकी टिप्पणी है कि ये दृत्य भारत में नहीं होते और खुरासान से आयातित होते हैं अतः भारतवासियों के लिए ये सर्वोत्तम उपहार हैं। ' जहाँगीर के समय बादाम के कुछ पेड़ भारत में ( कश्मीर में और उसके बाहर भी ) थे। बह लिखता है कि कश्मीर के पेड़ १० मार्च को और बाहर के पेड़ १० फरवरी को फूलते हैं। ' मार्को-पोलो ने खुरासान में थैकन की पहाड़ियों में बादाम और पिश्ता के पेड़ देखे थें ।

१८. बिही (Cydonia vulgaris Pers)—फारस के उत्तर में कास्पियन सागर के निकट, काकेसस के दिल्ला और आनातोलिया में यह स्वतः उगता है और वन्य रूप में पाया जाता है। उधर से ही सम्भवतः मुसलमानों के साथ भारत में आया। किसी निघण्ट ने इसका वर्णन नहीं किया है।

१९. बीजपूर (Citrus medica Llon)-चरक सुश्रुत आदि प्राचीन संहिताओं

१. चक्र० च. सू. २७।१५७; डल्हण, सु. सू. ४६।१८६

२. गोडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १, ५० ३५७-३६४

३. तुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग २, पृ० १४४

४. यात्रा विवरण, पृ० ५३

में वर्णित है। यह मूलतः भारतीय है और यहीं से मेस्रोपोटामिया, मीडिया ओर वहाँ से युरोप में फैला '।

२०. मधुकर्कटी (Citrus decumana Linn)—यह मलय द्वीपसमूह की मूल निवासिनी कही जाती है। भारत में इसका प्रवेश जावा से हुआ । बृहत्त्रयी में इसका उल्लेख नहीं है, धन्वन्तरिनिधण्टु तथा परवर्ती मदनपाल, कैयदेव तथा भावप्रकाशनिधण्टुओं में वर्णित है। सम्भवतः भारत में इसका प्रवेश ८वीं-९वीं शती में हुआ।

२१. रसभरी (Physalis pnruviana Linn)—यह अमेरिका की मूल निवासी है। आधुनिक काल में पुर्त्तगालियों द्वारा भारत में इसका प्रवेश हुआ। सिद्धभेषज-मणिमाला में चिरपोटिका नाम से इसका वर्णन है। अन्य निधण्टुओं में इसका वर्णन नहीं मिलता।

२२. लवली—संहिताओं में इसका फल, कटु, तिक्त और सुगन्धि कहा गया है। आजकल जो द्रव्य लिया जाता है उसका फल कच्चा होने पर क्षायाम्ल और पकने पर मधुराम्ल हो जाता है। इसे लोक में हरफारेवड़ी (Cicca acida (Linn) Merrill) कहते हैं। इसका स्पष्ट वर्णन भावप्रकाश के पूर्व नहीं मिलता अतः वह उत्तर मध्यकाल में प्रचलित हुआ प्रतीत होता है।

२३. लीची ( Nephelium litchi Camb. ) यह द्विणी चीन का मूळ निवासी है। सर्वप्रथम बंगाल में यह १८वीं शती के अन्त में आयातित हुआ। वहाँ से देश में अन्यत्र फैला। अभी भी मुजफ्फरपुर (संप्रति विहार में किन्तु पहले बंगाल का भाग) लीची का प्रमुख केन्द्र है। सिद्धभेषजमणिमाला में 'एलचीफल' के नाम से इसका वर्णन है।

२४. लोकाट (Eryobotrya Japanica Lindl) यह जापान का मूल निवासी है। वहीं से भारत में प्रचलित हुआ<sup>3</sup>।

२५. सीताफल (Anona squamosa Linn) यह क्यूबा, जमायका आदि पश्चिम भारतीय द्वीपों का मूल निवासी है। धन्वन्तरिनिघण्टु आदि में इसका उल्लेख नहीं है केवल १९वीं शती के निघण्टुओं में 'गण्डगात्र' नाम से वर्णन है। इससे स्पष्ट है कि भारत में इसका प्रचलन आधुनिक काल में युरोपवासियों के माध्यम से हुआ।

२६. सेव (Pyrus malus Linn)—यह मूलतः युरोप, अनातोलिया, काकेसस का दिचणी अञ्चल तथा गिलन (फारसी भूभाग) में होता है। सेव का वर्णन

१. वाट: भाग २, पृ० ३४९

<sup>2.</sup> Ranjit singh : Fruits, National Book Trust, 1969, P. 65

३. वेस्थ ऑफ इण्डिया, भाग ३, पृ० १८६

सर्वप्रथम भावप्रकाश में मिलता है। संभवतः यह युरोपवासियों के माध्यम से भारतः में आया।

# शाकवर्ग

- १. अलाबु (Lageneria Vulgaris ser)—कुछ लोग इसे अमेरिका अौर कुछ लोग अफ्रीका या पुशिया का मूलनिवासी कहते हैं। जो भी हो यह भारत में प्राचीन काल से प्रचलित है क्योंकि प्राचीन संहिताओं में इसका वर्णन उपलब्ध है।
- २. अरवबला (Medicago sativa Linn)—इसे अरबी में फिसफिसत और फारसी में इस्फिशत कहते हैं। इसीसे 'हिस्पिश्य' शब्द यहाँ भी प्रचलित हुआ: उ इसका मूलस्थान काकेसस के द्विण अनातोलिया, फारस, अफगानिस्तान, बल्लिस्तान आदि है। संभवत पृशिया माइनर से इसका विशेषरूप से प्रारम्भ हुआ यद्यपि भारत में भी पश्चिमोत्तर प्रदेश में होता है। ग्रीक इसे मेडिकाई और रोमन मेडिका कहते थे क्योंकि यह उस समय मीडिया से लाया गया था। क्योंकि चरक-संहिता में इसका उल्लेख केवल एक स्थान पर दिव्य औषधियों के प्रकरण में हुआ है (च० चि० ११४१७) इससे प्रतीत होता है कि यद्यपि उस काल में यह ओषधि ज्ञात थी तथापि यह सुलभ न थी। संभवतः इसका कारण इसका सुदूर देश में होना या देश में भी दुर्गम स्थान में होना था। सुश्चत में तीन स्थलों पर इसका उल्लेख हैं दो स्थलों पर चिकित्सा के प्रसंग में और एक स्थल शाकवर्ग में है जहाँ अश्ववला के शाक का विधान है। इससे उस काल में इसके विकसित प्रचार की सूचना मिलती है। संभवतः इस देश में इसका प्रचार प्रसार मध्यकाल के प्रारम्भिक भाग में हुआ क्योंकि सुश्चत के टीकाकार ब्रह्मदेव (११वीं शती) और डल्हण (१२वीं शती) ने इसे तुरुक्वदेश में होनेवाला लिखा है।
- 8. आलू ( Solanum Tuberosum Linn )—यह चिली ( अमेरिका ) का आदिनिवासी है। चिरकाल से वहाँ चिली से जिराण्डा तक इसकी खेती की जाती

१. वाट, भाग ४, पृ० ४७२-४७४

<sup>2.</sup> Wealth of Indie, Vol. VI, P. 16-18

३. अश्वबला तुरुष्कदेशे वृहत्पत्रा मेथिकाभेद एव हिस्फित्थ इति लोके

<sup>—</sup>डल्हण, सु. सू. ४६, शाकवर्ग, ४६

४. अश्ववला हिस्फित्थो मेथिकाभेदः—ड० सु० चि० ६।५

 <sup>&#</sup>x27;ब्रह्मदेवस्तु अश्ववला यवनभूमौ मेथिकाकारवीजा भवतीस्याह'

<sup>—</sup>ह० स० चि० १**११८**३

देखें—गोडे: स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १. ए० ३८४-४०९ वैद्य बापालाल: अश्वबला और मेथी, यादव-स्मृतिग्रन्थ, उत्तरार्घ, ए० १०८-११४

थी। अमेरिका की खोज के बाद वहाँ से युरोप में सर्वप्रथम स्पेन में १५८० और १५८५ के बीच पहुँचा। भारत में यह पुर्त्तगालियों द्वारा १६वीं या १७वीं शती में आया। शालिप्रामनिघण्ड और सिद्धभेषजमणिमाला में 'अल्लुक' नाम से इसका वर्णन है। इसका अंगरेजी नाम 'पोटैटो' अम के कारण इसे 'बटाटा' (शकरकन्द) समझ कर दिया गया। शकरकन्द का अमेरिकी नाम 'बटाटास' है। बम्बई में अभी भी आलू को बटाटा कहते हैं।

५. कोंहड़ा (काशीफल या पीतकूष्माण्ड) (Cucurbita maxıma Duchesne)—रोमन और मध्ययुग में इसका प्रयोग युरोप में होता था। केंण्डोल इसे अमेरिका का मूलनिवासी मानते हैं। भारत में संभवतः आधुनिक काल में इसका प्रवेश हुआ। शालिग्रामनिचण्डु ने पीतकूष्माण्ड का वर्णन किया है।

- ६. गाजर ( Daucus Carrota var. Sativa Dc. )— यूनानी हकीम इसे 'डुकुस' कहते थे और 'कैरो' का अथं होता है मांस । इसीसे इसका छैटिन नाम निष्पन्न हुआ है । यह युरोप, अबीसीनिया, उत्तरी अफ्रीका, अरब और साइबेरिया का मूल-निवासी कहा जाता है यद्यपि हुकर इसे कश्मीर और पश्चिमी हिमालय का मानते हैं। सम्भवतः मुसलमानों के साथ मध्यकाल में इसका प्रवेश भारत में हुआ क्यों कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं है। धन्वन्तरिनिधण्ड में 'गृञ्जर' नाम से वर्णन है'। भावप्रकाश ने गृञ्जन ( गाजर ) नाम से वर्णन किया है।
- ७. गोभी ( Bassica oleracea Linn )—यह युरोप का मूळिनिवासी है और युरोपवासियों के साथ १६वीं १७वीं शती में भारत में आया । फ्रीब्र भाषा में इसे 'कैवस' कहते हैं जिससे कैवेज, कोबी आदि शब्द निष्पन्न है। शिर (कैपुट) के समान आकृति होने के कारण संभवतः यह नाम पड़ा। शाळिग्रामनिषण्डु में पुष्पगोभी, पत्रगोभी, ग्रन्थगोभी नाम से इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन किया है।
- ८. टमाटर (Lycopersicum esculentum mill)—यह पेरू (अमेरिका) का मूलनिवासी है। अमेरिका की खोज के बाद युरोप में इसका प्रसार हुआ और वहाँ से भारत में लगभग १७वीं शती में आया।
- ९. पालक (Spinach oleracea Linn)—युरोपियन विद्वान इसे फारस का मूल निवासी मानते हैं। कैण्डोल का कथन है कि इसका कोई संस्कृत नाम नहीं है किन्तु चरक और सुश्रुत में पालक्क्य या पालक्की शब्द से इसका उल्लेख हुआ है। भारत में यह प्राचीन काल से ब्यवहृत हो रहा है।

१. जॉर्ज वाट, भाग ६, खण्ड ३, पृ० २६६

२. करवीरादिवर्ग, ६९-७०। इससे अनुमान होता है कि १०वीं शती के पहले इसका प्रचार हो चुका था।

३. देखें आईन-ए अकबरी, ए० ६६

- ३०. बैगन ( Solanum melongana Linn )—इसे कुछ लोग भारत' और कुछ अरब का मूलनिवासी है। अरबी में इसे वादंगन और फारसी में बादिंगान कहते कहते हैं। इसीसे 'बैगन' शब्द निष्पन्न है। प्राचीन आयुर्वेदीय निष्ण्टुओं में वृन्ताक नाम से और परवर्त्ती निष्ण्टुओं में 'वातिंगन' नाम से इसका वर्णन है। अरबवासियों के संपर्क से इस देश में 'बैंगन' नाम का प्रचार-प्रसार हुआ।
- ११. भिण्डी (Abelmoschus esculentes (L) Moench)—यह अफ्रीका का मूल निवासी है। मिस्र में १२१६ ई० में उपलब्ध था। संभवतः मध्यकाल में इसका प्रचार भारत में हुआ। केवल शालिप्रामनिघण्ड में भिण्डा नाम से इसका वर्णन मिलता है। इसकी एक अन्य जाति देवस (Hibiscus ficulnens Linn) का वर्णन संभवतः डिण्डिश नाम से है। बंगाल में भिण्डी को ही देवस कहते हैं।
- १२. मूँगफली (Arachis hypogaea Linn)—मूलतः यह दिल्ण अमेरिका का निवासी है। वहाँ से भारत में १६वीं शती के बाद ही इसका आगमन हुआ होगा। इसका उल्लेख निघण्डु में नहीं मिलता।
- १३. शकरकन्द (Ipomoca batatas Poir)—यह द्विण अमेरिका का मूल निवासी है। 'बटाटास' इसका अमेरिकन मूल नाम है। इसीके सादश्य के कारण आलू को भी 'बटाटा' और अंगरेजी में 'पोटैटो' कहा जाने लगा। यह संभवतः पुर्त्तगालियों द्वारा यहाँ लाया गया तथा १७वीं या १८वीं शती से इसकी खेती होने लगी। निघण्डओं में इसका उल्लेख नहीं है।

#### अन्नपान

- १. कुटू (Fagopyrum esculentum Moerch)—इसके ऑट का आजकल लोग फलाहार में प्रयोग करते हैं। यह मूलतः मध्यएशिया-मञ्जुरिया और साइबेरिया का निवासी है। ग्रीक और रोमन लोगों को यह अज्ञात था। युरोप में मध्यकाल में रूसी और तातारी लोगों के द्वारा पहुँचा। संभवतः तातारियों के माध्यम से यह भारत में पहुँचा। इसकी एक दूसरी जाति (F. emarginatum Meissner) चीन तथा पूर्वोत्तर भारत में ऊँचे पार्वत्य प्रदेश में होती है।
- २. चणक ( Cicer arientinum Linn )—यह मूलतः काकंसस पर्वत के दिल्ला और फारस के उत्तरवाले भूभाग का निवासी है। फारस से ग्रीस तक के चेत्र में यह फैला था। ग्रीस में इसका प्रचार बहुत था, वे इसकी खेती भी करते थे। ग्रीक भाषा में इसे 'प्रिबेन्थस' ( Erebinthos ) और क्रिओस ( Krios ) तथा

a. B. Chaudhary: Vegetables, National Book Trust, 1967, P. 50 बाट: भाग ६, खण्ड ३, पू० २५८-२५९

२. कण्डोल: पृ० ३४८-३५०

छैटिन में साइसर कहते थे'। संभवतः यूनानियों के माध्यम से चौथी शती ई० पू० में इसका प्रवेश भारत में हुआ। संस्कृत का 'हरिमन्थ' शब्द संभवतः ग्रीक एरिबेन्थस का रूपान्तर है। चरक के काल (ई० पू० २री शती) तक यह भारत में पूर्णतः प्रचलित हो गया और इसका समावेश आयुर्वेदीय संहिताओं में हुआ।

३. चीनक ( Panicum miliacum Linn )—बृहत्त्रयी में इसका उल्लेख होने से यह अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है। यह मूलतः मिस्र और अरब का निवासी माना जाता है। इसके नाम से प्रतीत होता है कि इसका संबन्ध चीन से भी हो।

४. उन्नार ( Hordens sorghum Linn )— मिस्र देश में २२०० ई० पू० में इसके अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। प्राचीन संहिताओं में जूर्ण शब्द से तथा मध्यकालीन एवं आद्युनिक ग्रन्थों में 'यावनाल' शब्द से इसका उल्लेख किया गया है। इससे सिद्ध है कि भारत में यह प्राचीन काल से प्रचलित है। संभवतः मिस्र देश से अत्यन्त प्राचीनकाल में इसका प्रवेश भारत में हुआ। मगध के प्रदेश में 'मसुरिया जिनोर' इसकी संज्ञा इसके भिस्रदेशीय स्रोत की स्मारक है।

प. तबक्षीर ( Curcuma angustifolia Roxb )—इसे लोकभाषा में तिखुर कहते हैं। यह विलायती अरारोट ( Maranta arundinacea Linn ) का भारतीय प्रतिनिधि द्रव्य है। दिखण भारत में विशेषतः आन्ध्र और मलावार में प्रचुरता से होता है। चरक और सुश्रुत में यह नहीं मिलता। वाग्मट में सर्वप्रथम मिलता है। संभवतः वंशलोचन की अनुपलब्धि के कारण उसके स्थान पर इसका प्रयोग प्रारम्भ हुया। 'वंशरोचनानुकारि पार्थिकं द्रव्यम्' करके मध्यकालीन टीकाकारों ने इसका उक्लेख किया है।

६. त्रिपुट ( Lathyrus sativus Linn )—इस नाम से इसका उल्लेख सुश्रुत ( स्० ४६।२७ ) में तथा खण्डिका नाम से चरक ( स्० २७।२७ ) में है। लोकभाषा में इसे 'खेसारी' कहते हैं। यह सतीन ( बड़ी मटर ), तथा कलाय ( छोटी मटर )

१. वही, पृ० ३२३-३२५

२. पी० के० गोहे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १, पृ० १९३-२४०

३. कण्डोल : पृ० ३७८

४. वहीं, पु० ३८३

P. K. Gode: studies in Indian Cultural History, Vol. I, P. 277-282

प. अ० सं० सू० १२।२९ अ० ह० सू० ३०।५१

६. वाट: भाग ४, पृ० ५९१

से भिन्न दृत्य हैं। वाग्भट ने 'कलाय' से ही त्रिपुटक का ग्रहण किया और मटर के लिए 'सतीन' शब्द रक्ला। कलाय (त्रिपुट) के अतिसेवन से उत्पन्न खञ्जरोग 'कलायखञ्ज' कहा जाने लगा। इसका चेत्र मूलतः काकेसस पर्वत का दिचणी अंचल तथा भारत का उत्तरी भाग है।'

८. मक्का ( Zey mays Linn )—इसका वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता। यह अमेरिका का मूर्लनवासी है। पेरू और मेक्सिको में चिरकाल से इसकी खेती होती थीर । अमेरिका की खोज के बाद इसका ग्रसार सर्वत्र हुआ। भारत में सम्भवतः १६वीं शती में पुर्तगालियों के साथ आया। रघुनाथ गणेश नवहस्त ( १५७५-१७०० ई० ) कृत भोजनकुत्त्रल तथा लोलिम्बराजकृत वैद्यावतंस में इसका उत्लेख है। कतोभट्ट ने अपने निघण्डुसंग्रह (जूनागढ़, १८९३) में इसका नाम नाम 'महाकाय' दिया है ।

९. अतियव (Avena orientalis schreber)—यह पूर्वी समज्ञीतोष्ण युरोप तथा मध्य प्रिया का मूलनिवासी है। प्राचीनकाल से इटली और ग्रीस में इसकी खेती होती थीं । चरक में इसका उल्लेख नहीं है, सुश्रतसंहिता में है।

१०. राजमाष ( Vigna sinensis Savi )—चरक और वाग्भट में 'राजमाय' तथा सुश्चत में 'अलसान्द्र' शब्द से इसका उल्लेख हुआ है। 'अलसन्द्र' शब्द प्राचीन प्रन्थों में अलेक्जेण्ड्रिया के लिए प्रयुक्त हुआ है अतः इसका 'अलसान्द्र' पर्याय उस स्थान से इसका सम्बन्ध सूचित करता है। 'असम्भवतः सिकन्द्र के आक्रमणकाल के बाद इसका प्रवेश भारत में हुआ। इसकी मुख्यतः तीन जातियाँ होती हैं। भावप्रकाश ने भी तीन जातियों का उल्लेख किया है।

११. साबुदाना ( Manihot utilissima Pohl ) -- इसके वृत्त अमेरिका के मूलिनवासी है। यह ब्राजिल से लेकर पश्चिमी द्वीपसमूह तक प्रचुर पाया जाता है । इसके तने के स्टार्च से दाने बनाकर बाजार में विकते हैं। पथ्य और फलाहार में इसका प्रयोग होता है। युरोपवासियों के साथ यह भारत में आया। सिद्धभेषजमिण-माला में इसका उल्लेख मिलता है।

१. चक्र० च० चि० २।१।३०

२. वाट: भाग ६, खण्ड ४, पृ० ३२८

पी० के० गोडे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १, ए० २८३–२९५
मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित (१९६७) वैद्यावतंस में यह अंश
उपलब्ध नहीं है।

४. कण्डोल, पृ० ३७३-३७६

प. प्रियवत शर्मा : चरकचिन्तन, पृ० ६५

६. कण्डोल, पृ० ५९

<sup>· 9. 21999</sup> 

- १२. सोयाबीन (Dolichos soja Linn)—इसका मूल चैत्र कोचीन-चीन से लेकर जापान और जावा तक है। प्राचीन काल से इसकी खेती चीन और जापान में होती रही है। सर्वप्रथम मोलक्कस से इसका पौधा कलकत्ता बोटानिकल गार्डेन में लाया गया था'। सम्प्रति पौष्टिक आहार के सम्बन्ध में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया है। आयुर्वेदीय निधण्दुओं में इसका उल्लेख नहीं मिलता।
- १३. कॉफी (Coffea arabica Linn)—यह अवीसिनिया, सूडान, गिनी तथा मोजाम्बिक में मूळतः होता है। मिस्र देश में प्राचीन काळ से इसका व्यवहार होता था। वहाँ इसे 'कवे' कहते थे जिससे फ्रांसीसी 'काफे' और वाद में 'कौफी' शब्द निष्पन्न हुआ। ग्रेट ब्रिटेन में कौफी की पहळी दूकान १६५२ ई० में खुळी। भारत में यह किसी मुसळमान द्वारा १८वीं शती में सर्वप्रथम मैसूर में लाया गया। इसकी खेती १८३० ई० में प्राशंभ हुई रे।
- १४. चाय ( Thea sinensis Linn )—इसका मूल स्थान चीन तथा भारत (आसाम, मणिपुर) माना जाता है किन्तु चीन में इसका प्रचार अत्यन्त प्राचीन काल से है जब कि भारत में इसका प्रचलन आधुनिक काल में हुआ। चीन में पेंटसो (२७०० ई० पू०) तथा राई (३०० ई० पू०) ने चाय का उल्लेख किया है। चीनी यात्री इतिंसग (७वीं शती) भी भारतयात्रा में चाय साथ लाया था और उसका सेवन करता था। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चाय की खेती प्रारम्भ की। १६६४ ई० में उसने तत्कालीन इंगलैण्ड के सम्राट् को चाय का एक डडबा उपहारस्वरूप भेजा था। अप्वेंद्विज्ञान में 'श्यामपर्णी' तथा शालिग्रामनिचण्डु में 'चाय' नाम से इसका वर्णन है।

#### जान्तव द्रव्य

जन्तुओं के अवयवों-श्रंग, खुर, नख, पित्त आदि तथ। उनसे प्राप्त अन्य द्रव्यों का प्रयोग<sup>5</sup> चिरकाल से चिकित्सक करते आ रहे हैं किन्तु यह चेत्र भी सीमित नहीं रहा। इसमें भी नये द्रव्यों का समावेश होकर उनकी संख्या बढ़ती रही। यहाँ कुछ विशिष्ट द्रव्यों का ही वर्णन किया जायगा।

 अम्बर (Ambergris)—'अग्निजार' शब्द से इसका वर्णन धन्वन्तरिनिघण्ड ( ६।२१-२२ ) में मिलता है किन्तु संहिताग्रन्थों में नहीं मिलता। अतः स्पष्ट है कि

पी० के० गोहे : स्टडीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री, भाग १, ५० ३७०-३७३

१. वही, पृ० ३३०-३३२

२. वाट: भाग २. पृ० ४६१-४६५

३. वही, भाग २, पृ० ७५-७७ कण्डोल, पृ० ११७-११९

४. च० सू० ११६९-७०

संहिताकाल के बाद मध्ययुग में इसका समावेश आयुर्वेद में किया गया। अन्यः निघण्डुओं में भी इसका वर्णन प्रायः नहीं मिलता। रसरत्नसमुन्चय में साधारण रसों में इसका वर्णन है। इससे स्पष्ट है कि वैद्य इसका प्रयोग कम ही करते थे, इसका विशेष प्रयोग यूनानी हकीम करते रहे। यह मुसलमानों के साथ १०वीं शती के कुछ पूर्व भारत में प्रविष्ट हुआ। 'अम्बर' शब्द अरबी 'अनबर' का रूपान्तर है। अनेक कोषों ने सुगन्धि द्वय करके इसका उल्लेख किया है। अमरकोष में यह नहीं है।' मैडागास्कर, मोजाम्बिक, सोकोतरा, निकोबार आदि द्वीपों में यह समुद्र से एकत्रित किया जाता रहा है।

र. कस्तूरी—प्राचीन संहिताओं में इसका उल्लेख नहीं है इससे प्रतीत होता है कि चिकित्सा में इसका प्रयोग मध्यकाल में प्रचलित हुआ। लेप में भी पहले शितकाल में कुड़ुम और अगुरु तथा उष्णकाल में चन्दन का लेप करते थे। बाद में उष्णलेप में कस्तूरी का प्रयोग होने लगा। यह एक उत्तम गंधदृत्य है जिसकी माँग सारे संसार में रही। औषध में भी इसका प्रयोग प्रायः सभी चिकित्सापदृतियों में उत्तेजक के रूप में हुआ। यह स्पष्ट है कि पहले लेप के रूप में इसका बाह्य प्रयोग और उसके बाद औषधीय आभ्यन्तर प्रयोग प्रारम्भ हुआ। तिब्बत, नेपाल, आसाम, कश्मीर आदि प्रदेशों में कस्तूरीमृगों से यह प्राप्त होता था। भारत के व्यापारिक द्व्यों में यह प्रमुख था। १४९८ ई॰ में जब बास्को हि गामा कालीकट पहुँचा तो वहाँ के राजा ने भेंटस्वरूप कस्तूरी की ५० थेलियाँ उसे दीं। अफजल खाँ ने बिहार से जहाँगीर को अगुरु और चन्दन आदि के साथ कस्तूरी का कोष्ड भेंट किया था!

३. नख ( Helix aspera ) — यह एक गन्धद्रव्य है। बृहत्संहिता में उच्लेख होने से प्रतीत होता है कि गुप्तकाल में इसका प्रयोग होता था। सुश्चतसंहिता के के एलादिगण के गंधद्रव्यों में व्याध्रनख और शुक्ति ( नख ) दोनों हैं किन्तु चरक में इसका उच्लेख नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि चरकोत्तर काल में इसका प्रचलन हुआ।

R. P. K. Gode: History of Ambergris in India, Studies in Indian Cultural History, Vol. I, PP. 9-18

३. देखें ऋतुचर्याप्रकरण च० सू० ६, अ० ह० सू० ३

४. बृहत्संहिता और हर्षचिरत आदि में कस्त्री का उल्लेख और प्रयोग है जिससें स्चित होता है कि गुप्तकाल में इसका प्रयोग प्रारम्भ हो गया था।

<sup>4.</sup> Danverse: The Portuguese in India, P. 56

६. तुज्जक-ए-जहाँगीरी, पृ॰ २०६ २४ आ०

8. पृति ( Civot )— गन्धमार्जार की वृषणवत् ग्रन्थि से एक सुगन्धित पदार्थ किंकाला जाता है यही पृति या गन्धमाजिरवीर्य के नाम से वर्णित है। प्राचीन संहिताओं में यह उपलब्ध नहीं होता। गन्धदृष्य के रूप में बृहत्संहिता के गन्धयुक्ति प्रकरण में भी नहीं है। धन्वन्तरिनिधण्डु में लोमशिबडाल, भावप्रकाश में गंधमार्जार-चीर्य तथा राजनिधण्डु में 'जवादि' नाम से इसका वर्णन है। सोमेश्वरकृत मानसो- खलास में विलेपन तथा धूपदृष्यों में इसका उल्लेख है ( ११३१९९६; १९१३११९९९९९)। इससे अनुमान है कि १०वीं शती के लगभग इसका व्यवहार प्रारम्भ हुआ। भारत में यह मलाबार प्रान्त में होता है; अफ्रीका और दिल्ण पृशिया में अधिक है। इसका औषधीय प्रयोग मध्यकाल में प्रारम्भ हुआ। इसकी प्रन्थि सुखाकर 'खहाशी' नाम से बेचते थे, इसमें भी कुल गन्ध होती है अतः तेल को सुवासित करने के लिए इसका व्यवहार होता था। हकीम लोग इसका व्यवहार करते थे। भारत में गन्धदृश्यों का जो व्यापार था उसमें इसका प्रमुख स्थान था।

बर्नियर ने अपनी यात्रा (१६५६-१६६८ ई०) के क्रम में इसका वर्णन किया है। इधिओपिया का राजदूत जब औरंगजेब के दरबार में आया तब उसे राजा की ओर से एक बड़े (आधा फुट ब्यास) बृषष्टंग में भरकर जबाद मेंट किया गया (वही, पूठ १३५)।

प. प्रवाल-मुक्ता आदि—समुद्र से शास प्रवाल, मुक्ता और शंख, का प्रयोग है। है पू० से हो रहा है क्योंकि चरकसंहिता में इसका उल्लेख और प्रयोग है। हिन्दमहासागर से ये द्रव्य प्राप्त कर विदेशों में भी भेजे जाते थे। रोमन स्त्रियाँ भारतीय मोती बड़े चाव से पहनती थीं। मध्यकाल में बसरा में भारतीय मोतियाँ का वेधन होकर तब युरोप भेजा जाता था। भूमध्यसागर से भी प्रवाल भारत में आता था। इन समुद्री पदार्थों का व्यापार दिल्लाभारत से विशेष होता रहा। चरक-काल में इनके चूर्ण का प्रयोग था, वाद में रसशास्त्र के आविर्भाव के बाद इनकी भस्म बनने लगी। हकीमों के संपर्क से गुलाबजल से घोंटकर मुक्ता और प्रवाल की विषिष्ट वनाई जाने लगी।

चरक में प्रवाल का प्रयोग तो है ( ११११५८ आदि ) किन्तु मुक्ता का प्रयोग । एक ही स्थल (चि० १७१२५) पर केवल दृढ़बलकृत अंश में है। इससे अनुमान होता है कि प्रवाल का प्रयोग पहले प्रारम्भ हुआ और मुक्ता का औषधीय प्रयोग न्युप्तकाल में प्रचलित हुआ। शंख का प्रयोग भी चरक में है। शुक्ति का प्रयोग

बंगाल का वर्णन करते हुए लिखा है—यहाँ सर्वोत्तम लाह, अफीम, जवाद, पीपल, और अनेक औषधियाँ होती हैं।

एफ० बर्नियर: ट्रैवल्स इन दी मुगल इस्पायर (ए० डी० १६५६-१६६८), दिल्ली (द्वि० सं०, १९६८) ए० ४३७-४४०

वाग्भट से प्रारम्भ होता है ( अ० हृ० सू० १५।४३, ३०।१६ आदि )। वराटक और शम्बूक का प्रयोग संभवतः मध्यकाल में प्रारम्भ हुआ।

६. शरीरधातु—रक्त, मांस, मेद, शुक्र आदि का चिकित्सार्थ प्रयोग चरककाल से ही होता रहा। अव्यधिक रक्तस्नाव होने पर अजा का रक्त पीने का विधान है। स्वय-शोष के मांसाहारी प्राणियों का मांसाहार विहित है। चतुःस्नेहों में मेद और मज्जा समाविष्ट हैं। शुक्रस्वय में अनेक प्राणियों के शुक्र और अण्ड का सेवन करने का विधान है। मांसवर्ग में विभिन्न जन्तुओं के मांस का गुणधर्म बतलाया गया है। इससे स्पष्ट है कि उनका औषधीय प्रयोग अवश्य था और लोग आहार में भी उसका सेवन करते थे। बौद्धधर्म के प्रभाव से मांसाहार सीमित हो गया। सम्राट् अशोक ने अपनी पाकशाला में मांस प्रायः वर्जित कर दिया था। धर्मशास्त्रों में भी मांसाहार को निकृष्ट माना गया। तब भी मांसाहार अव तक चला ही आ रहा है।

७. शारीरमल — विभिन्न प्राणियों के मूत्र का प्रयोग चिकित्सा में चिरकाल से होता रहा है। मध्यदेश में गौ की बहुलता के कारण गोमूत्र का ही प्रयोग विशेष हुआ। मरुप्रदेश में विशेषतः ऊँट, बकरी और भेंड के मूत्र का प्रयोग होता रहा। पुरीष में गोबर (गोमय) का प्रयोग पञ्चगच्य के रूप में हुआ है। अश्वशकृत का भी प्रयोग किमिन्नरूप में विहित है । अजा-शकृत् का यद्मा और नेत्ररोगों में प्रयोग है। नरमूत्र का भी प्रयोग है। नरमूत्र का भी प्रयोग विष आदि में हैं।

८. स्तंन्य — नारी तथा अनेक पशुओं के स्तन्य का प्रयोग भी चरकसंहिता (सू० ११९०७) में विहित है अतः ई० पू० से इसका प्रचलन है। मध्य एशिया तथा मरुप्रदेशों में ऊँट का दूध व्यवहत है। गुजरात में बकरी का दूध अधिक प्रयुक्त होता है।

१. च० शा० ६।९

२. च० सू० १।९५

३. च० वि० ७।२४

४. स० उ० ४१।५४

अ. जहाँगीर को श्वासकष्ट और हृच्छूल हुआ तब हकीम रूहुल्ला के निर्देशानुसार उसने ऊँटनी और बकरी का दूध लेना शुरु किया। तुजुक-ए-जहाँगीरी, भाग २, पृ० २२२। जहाँगीर ने लिखा है--- 'एक हिरनी दुहने पर चार सेर दूध देती थी जो गाय या मैंस के दूध के समान ही लगता था। लोग कहते हैं, यह श्वास-रोग में लाभकर हैं।--वही, भा० ३, पृ० १४८ हकीम अली ने ऊँटनी का दूध बतलाया जो लाभकर हुआ।

<sup>-</sup> वही, भाग २, पृ० ४६

### द्रव्यगुण का वाङ्मय

#### प्राचीनकाल

वैदिक बाङ्मय द्रव्यगुण का प्राचीनतम स्रोत है। ऋग्वेद में भारत की प्राचीन-तम वनस्पित्यों का उल्लेख मिलता है। अथवंवेद में इनकी संख्या और भी अधिक हो गई'। भारत जैसे विशाल देश में यह स्वाभाविक ही था कि जैसे-जैसे वनस्पित्यों का परिचय तथा उनके गुणकमों का ज्ञान होता गया वैसे-वैसे प्रन्थों में उन्हें स्थान मिलता गया। वैदिक वाङ्मय में भी निघण्ड से द्रव्यगुण का घनिष्ठ सम्बन्ध है जिसके कारण आज भी द्रव्यगुण के प्रन्थ 'नियण्ड' नाम से प्रचलित हैं। निघण्ड एक प्रकार के शब्दकीय हैं जो पर्यायों के द्वारा वस्तु के स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। इन्हीं की व्याख्या निरुक्त है जो छः वेदांगों में अन्यतम है। पर्यायों के माध्यम से द्रव्यों के सम्बन्ध में जानकारी देने की परम्परा आगे भी चलती रही। कुछ काल बाद द्रव्यों के गुणकर्म भी उसमें समाविष्ट किये जाने लगे और निघण्डओं की दूसरी धारा प्रवाहित हुई। इस प्रकार द्रव्यगुण का वाङ्मय दो रूपों में उपलब्ध होता है एक जिनमें केवल द्रव्यों के पर्याय होते हैं, गुणकर्म नहीं होते यथा पर्यायरत्नमाला और दूसरे जिनमें पर्याय के साथ गुणकर्म भी होते हैं यथा मदनपालनिघण्ड। वाग्मटकृत अष्टांगसंग्रह से ही औषधद्रव्यों के गुणकथन की विधिवत् परंपरा प्रारम्भ होती है यद्यपि चरक और सुश्रुत में भी इनके गुणकर्म छिटपुट वर्णित हैं।

मौश्रुतिनघण्टु — काश्यपसंहिता के उपोद्घात में पं० हेमराज शर्मा ने यह सूचना दी है कि उनके पास सुश्रुतसंहिता की कोई हस्तिलिखत प्रति है जिसके अन्त में लिखा है 'अतः निघण्टुर्भविष्यति' और फिर इसके अन्त में 'इति सौश्रुतायां संहितायां महोत्तरायां निघण्टुः समाप्तः' है। यद्यपि इस ग्रन्थ के स्वरूप, विषयवस्तु आदि के सम्बन्ध में कोई सूचना इस प्रसंग में नहीं दी गई तथापि इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि प्राचीन संहिताओं के पीछे परिशिष्ट में निघण्टुभाग जोड़ने की परम्परा रही हो और सम्भवतः इसी कारण ग्रन्थ के मुख्य कलेवर में

Jyotir Mitra: Medicinal Plants of Vedic Antiquity, Nagarjuna, Vol. XIII, No. 12; Vol. XIV, Nos. 1-3, August—November.

1970

दिनेशचन्द्र शर्माः वेदों में द्रव्यगुणशास्त्र ( आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, १९६८-६९ ई० )

देखें — प्रियनत शर्मा : वैदिक वाङ्मय में वनौषधियां (चौखम्बा, प्रकाशनाधीन)
 G. P. Mazumdar : Vedic Plants, B. C. Law Vol. Pt. 1
 P. P. 645-666

द्रव्यगुण का वर्णन पृथक् से नहीं किया गया। किन्तु ऐसा कोई निचण्ड अद्याविध दृष्टिपथ में नहीं आने के कारण इसके विषय में कुछ निश्चयाःमक कहना कठिन है।

रसवशोषिक—सम्भवतः सुश्रुतप्रतिसंस्कर्ता नागार्जुनद्वारा इसकी रचना ५वीं शती में की गई ( देखें ए० ५५ )। यह नरसिंहकृत भाष्य के साथ त्रिवेन्द्रम से १९२८ में प्रकाशित हुआ है। चिकित्सिकलिका—ज्याख्या में चन्द्रट ने रसवैशेषिक को अनेक बार ( ए० १७, १८, २२ ) उद्धत किया है किन्तु यह सम्भवतः उससे भिन्न कोई चिकित्सा-ग्रन्थ प्रतीत होता है।

#### मध्यकाल

अष्टांगिनचण्टु—वाहटाचार्यकृत अष्टांगिनघण्टु या अष्टांगहृदयिनघण्टु की पाण्डु-लिपियाँ दिचणभारत के पुस्तकालयों में हैं। इनके आधार पर प्रस्तुत लेखक द्वारा सम्पादित होकर यह हाल ही में प्रकाश में आया है'। इसमें अष्टांगहृद्य में कथित गणों के द्रव्यों का पर्यायशैली से वर्णन है। इसके बाद कुछ प्रकीर्ण द्व्यों का भी वर्णन किया गया है।

इसके प्रणेता वाहराचार्य अष्टांगहृदयकर्ता वाग्मर ही हैं या अन्य कोई इसका विवेचन उपर्युक्त प्रकाशन की भूमिका में किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकला है कि यह वाहराचार्य उस वाग्मर से भिन्न व्यक्ति हैं। यह वाग्मर प्रथम हो नहीं सकते क्योंकि इसमें अष्टांगहृदय के भी द्रव्य हैं। कुछ द्रव्य इसमें ऐसे भी हैं जो अष्टांगसंग्रह और अष्टांगहृदय दोनों में नहीं है यथा पूति । अतः निश्चय ही यह चाहराचार्य उन दोनों का परवर्ती है जब ऐसे द्रव्यों का प्रवेश आयुर्वेद में हो चुका था। जेज्जर, पर्यायरत्नमाला (दोनों ९वीं शती), चक्रपाणि (११वीं शती) आदि ने इस निभण्ड का उपयोग किया है अतः यह उनसे पूर्व ८वीं शती का है।

पर्यायरत्नमाला—यह शिलाहदनिवासी इन्द्रकरसूनु माधव की रचना है। अनेक विद्वान इसे इन्द्रकर मान तदात्मज माधव को रुग्विनिश्चय (माधविनदान) कर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं किन्तु, जैसा पिछ्छे अध्यायों में दिखाया गया है, अनेक माधवों के मध्य कम से कम तीन माधव स्पष्ट रूप से पृथक-पृथक् उभरते हैं—

१. कुप्पुस्वामी शास्त्री शोध-संस्थान, मद्रास-४, १९७३

इसके अतिरिक्त अन्य ऐसे तथ्य हैं जो भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। देखें—
 उपर्युक्त ग्रन्थ की भूमिका, पृ० २२

३. अमरकोशन्यास्याकार सर्वानन्द (१२वीं शती) ने भी वाहट (निघण्टु) की उद्घत किया है—

<sup>&#</sup>x27;मःस्यण्डिकालण्डसिताः क्रमेण गुरुवत्तराः इति तु वाहटः'—वैश्यवर्ग ९।४३

- १. रुग्विनिश्चयकर्ता माधव ( चन्द्रकरात्मज )
- २. पर्यायरत्नमालाकार माधव ( इन्द्रकरसूनु )
- ३. द्रव्यगुणकर्ता माधव

इस प्रकार पर्यायरत्नमाला के रचियता माधव उपर्युक्त दोनों माधवों से भिन्न हैं। इनके पिता का नाम इन्द्रकर था और निवासस्थान शिलाहद था। शिलाहद भागलपुर के पास पुरातन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अधिष्ठान पथरघट्टा नामक स्थान है। संभव है, माधव इस विश्वविद्यालय में अध्यापक रूप से संबद्ध हों।

तारापद चौधरी ने इन्हें रुगविनिश्चयकर्ता मानकर इनका काल ७वीं शती निर्धारित किया है किन्त वस्ततः दोनों भिन्न होने के कारण इसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता। रुगविनिश्चय सवप्रथम वृन्द ( ९वीं शती ) द्वारा उद्धत ही नहीं अपित अनुसृत है जबकि पर्यायरःनमाला को सर्वानन्दे (१२वीं शती) के पूर्व किसी ने उदधत नहीं किया। आभ्यन्तर साच्यों के आधार पर यह धन्वन्तरिनिधण्ड के पूर्व ठहरता है क्योंकि धन्वन्तरिनिधण्ड में अहिफेन, भंगा और यहाद का वर्णन है तथा रसरत्नसमुच्चय के वचन भी उसमें मिलते हैं जब कि पूर्वायरतमाला में इनका अभाव है। यह स्मरणीय है कि पर्यायरत्नमाला में 'विजया' शब्द हरीतकी और तर्कारी के लिए आया है", भंगा के लिए नहीं। पर्यायरःनमाला में वार्त्ताक के लिए 'वातिंगन' शब्द आया है जो फारसी 'वादिंगान' से निष्पन्न है। इंसमें पारद. गंधक. अभ्रक आदि का वर्णन है जो रसशास्त्र की विकसित स्थिति का द्योतक है जब कि माधवचिकित्सित में कोई रसयोग नहीं है। बध्नरोग का वर्णन माधवनिदान में नहीं है जब कि वृन्दमाधव में है; पर्यायरत्नमाला में भी यह शब्द आया है। यह सब तथ्य पर्यायरःनमालाकार को ८वीं शती के बाद ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त. इस ग्रंथ का उपसंहारपद्य 'सुरूपा सुनदन्यासा सत्कुलोत्था सुभाषिणी' महाकवि माघ के एक पद्य की अनुकृति है। माघ ७वीं या ८वीं शती के थे।

१. भिषजा माधवेनैषा शिलाहदनिवासिना । यत्नेन रचिता रत्नमालेन्द्रकरसुनुना ॥

२. पर्यायरःनमाला — तारापद्चौधरीसंपादित, पटना युनिवर्सिटी जर्नल, भाग २, १९४६, भूमिका, पृ० १–२

अमरकोश—भाग २, पृ० ९१; ८१ भाग ३, पृ० २३९, २४५, २८२ आदि ।
 भाधव', 'रःनमाला', 'वैद्यकरःनमाला' नामों से इसके उद्धरण हैं।

४. धन्वन्तरिनिघण्डु ६।४,२७,२८

५. शिवाजयन्स्योर्विजया।

६. अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पना ॥—शिशुपाळवध २।११२

इस प्रकार पर्यायरःनमाला का काल धन्वन्तरिनिघण्ड (१०वीं शतीः) के कुछः पूर्व तथा ८वीं शती के बाद अर्थात् ९वीं शती सिद्ध होता है।

निघण्टु—चक्रपाण ने दो स्थलों पर निघण्ट के बचन उद्धत किये हैं।' इससे स्पष्ट है कि यह निघण्टु चक्रपाणि (११वीं शती) के पूर्व का होगा। यह इतना प्रचिलत रहा होगा कि केवल 'निघण्टु' कहने से उसीका बोध होता होगा जैसे निदान कहने से माधवनिदान का। अमरकोश के व्याख्याकार चीरस्वामी' (११वीं शती) और सर्वानन्दे (१२वीं शती) ने भी अनेक स्थलों पर निघण्टु को उद्धत किया है। श्रीकण्ठदत्त ने वृन्दमाधव की व्याख्या में 'निघण्टु' (३९१६) और 'निघण्टुकार' (११२०१) का उल्लेख किया है। आढमक्ल की शाईधरसंहिता-व्याख्या में भी निघण्टु उद्धत है (खण्ड २, ६१९-११)। शिवदाससेन (१५वीं शती) ने भी इसे उद्धत किया है।

धन्त्रन्तरिनिघण्टुं — अब तक यह प्राचीनतम निधण्टु माना जाता रहा। कुछ् विद्वान् कहते हैं कि अमरकोष का वनौषधिवर्ग धन्त्रन्तरिनिघण्टु पर आधारित हैं अतः उसका काल अमरकोष ( पवीं या ६ठीं शती ) के बहुत पूर्व होगा जबिक कुछ् लोग अमरकोष को ही १०वीं शती में मानते हैं । अस्तु, किसी निर्णय पर पहुंचने के पूर्व विभिन्न सादयों पर विचार करना चाहिए।

बाह्य सादय-1. हेमादि एवं अरुणदत्त (१३वीं शती) ने इसे उद्धत किया है अतः १३वीं शती के बाद का नहीं हो सकता ।

- पिण्याकः तिलकत्कः, निघण्टुकारस्त्वाह पिरायाको हरितिशायुः च० स्० २७।४ 'लेलीतकः पाषाणभेदः औत्तरापथिकः, उच्यते हि निघण्टौ आसीद् दैत्यो महाबाहुर्लेलिहानो महासुरः । योजनानां त्रयस्त्रिशत् कायेनाच्छाच तिष्ठति ॥ विष्णुचक्रेण संछिन्नः पपात धरणोतले । वसा तस्य समाख्याता लेलीतक इति चितौ ॥'—च० चि० ७।७०
- २. अमरकोश ( चीरस्वामी तथा सर्वानन्द की ज्याख्याओं के सहित ), त्रिवेन्द्रम संस्कृत सीरीज, १९१५ (भाग २), १९१७ (भाग ३), भाग २, पृष्ट २,१००, २९२; भाग ३ ए० २१६, २४३।
- ३. वहीं, भाग ४ (१९१७)—पृ० ११३
- ४. चक्रद्त्त , कलकत्ता संस्करण ), पु० ७०, १३७
- ५. आनन्दाश्रम पूना, १९२५
- 8. Amarakosa, Or.ental Book Agency, Poona, 1941, Introduction PP. VII-VIIB
- ७. त्रिकाण्डशेष, प्रस्तावना, पृ० ७

- २. हेमचन्द्र (१२वीं शती) ने अभिधानचिन्तामणि की व्याख्या में तथा वर्धमान (१२वीं शती) ने गणरत्नमहोद्धा में इसे उद्धत किया है अतः यह १२वीं शती के पूर्व का है। मंख (१२वीं शती) ने भी अपने पूर्ववर्त्ती कोशों में इसका उल्लेख किया है।
- ३. अमरकोष के व्याख्याकार चीरस्वामी (११वीं शती) ने इसे उद्घत किया है अतः यह ११वीं शती के पूर्व का है।

आध्यन्तर सादय—१. ग्रन्थकर्त्ता के प्राक्कथन से पता चलता है कि इसके \*पूर्व कई निघण्डुओं की रचना हो चुकी थी जिनका सार लेकर यह निघण्डु बनाया गया है। दससे सिद्ध है कि धन्वन्तरिनिघण्डु आद्यनिघण्डु नहीं है बिल्क अनेक निघण्डुओं की अनुगामिनी रचना है।

- २. प्रनथ के प्रारम्भ में धन्वन्तिर को नमस्कार किया गया है तथा ग्रन्थ को धन्वन्तिर के मुख से प्रादुर्भून कहा गया है । इसके अतिरिक्त धन्वन्तिर के कर्त्नृत्व का कोई सम्बन्ध नहीं है जिससे इसकी प्राचीनता प्रमाणित हो। ऐसा आख्यान अपनी कृति का महत्त्व स्थापित करने के उद्देश्य से किसी परवर्ती लेखक द्वारा जोड़ा गया होगा।
- 2. इसके विपरीत, इसमें अहिफेन<sup>8</sup>, जयपाल<sup>3</sup>, अग्निजार<sup>8</sup>, विजया<sup>3</sup> आदि 'ऐसे द्वन्यों का वर्णन मिलता है जो मध्यकाल में मुसलमानों के सम्पर्क से यहाँ अचिलत हुए। 'म्लेन्क' और 'यवन' शब्द संभवतः इन्हीं के लिए व्यवहृत हुआ है।
- ४. पारद के संस्कारों का वर्णन रसशाख की विकसित अवस्था का बोधक है जो लगभग १३वीं शती में थी। तत्कालीन प्रमुख ग्रन्थ रसरत्नसमुच्चय के कुछ पद्यं इसमें मिलते भी हैं।
- भागुरिकात्यहलायुधहुग्गामरसिंहशाश्वतादिकृतान् ।
   कोशान्निरोच्य निपुणं धन्वन्तरिनिर्मितं निघण्डञ्ज ॥
- २. तथा निघण्टाम्बुनिधरनन्ताद् गृह्वाम्यहं किञ्चिदिहैकदेशम् ।
- ३. उपक्रम-पद्य, १, गुहूच्यादि वर्ग, १; गणद्रव्यावली ६।१६
- ₹. ६19२०-9२9;
- प. ११२२७-२२८; ७।१३१-१३२
- ६. ६१२१-२२
- 19. 9120-39
- €. ४।६६; ६।९,४०,९७

- Q. 81199
- 30. 4130-34; 31904-993
- 99. 419,4

रसरत्नसमुच्चय का काल १२५० ई० है अतः १३वीं शती के अन्त के पूर्व धन्वन्तरिनिघण्टु को नहीं रख सकते।

संप्रति जो धन्वन्तरिनिघण्ट प्रचलित है उसमें द्रव्यावलि नामक ग्रन्थ भी मिला हुआ है। वस्तुतः आधभाग द्रव्यावली ही है जैसा कि उपक्रम एवं उपसंहार पद्यों से स्पष्ट होता है। सातों वर्गों की औषधियों की गणना कर चकने पर ग्रन्थकार ने कहा कि अब द्रव्यों के पर्यायकथन से वर्णन करेंगे किन्त एसा न होकर पनः धन्वन्ति की वन्दना के पश्चात द्रव्यों के गणकर्म का निरूपण होने लगता है। इस सहसा क्रमभंग से पता चलता है कि द्रव्याविल नामक मूल प्रन्थ का उद् स्य पर्यायशैली से द्रव्यवर्णन का था न कि गणकर्मशैली से । इससे भिन्न इतर ग्रन्थ द्रव्यों के गुणकर्म का विवरण था। धन्वन्तरिनिधण्ड इन दोनों ग्रन्थों का सिम्मिलित रूप है जिसमें संभवतः पर्याय तो है द्रव्याविल के और गुणकर्म हैं इतर ग्रंथ के। यह संभव है कि इतर ग्रंथ की संज्ञा धन्वन्तरिनिघण्ट ही हो जो गणकर्म-वर्णन के कारण प्रमुख होकर द्रव्याविक को अपने में समाविष्ट किये हैं। यदि परा ग्रन्थ एक होता तो पुनः बीच में नमस्कारात्मक मंगल की भो आवश्यकता न होती। ऐसा भी स्पष्ट होता है कि द्रव्याविल पूर्ववर्त्ती रचना है और धन्वन्तरिनिघण्ट परवर्त्ती । आभ्य-न्तर साच्य में जो तथ्य ऊपर दिये गये हैं उनमें कोई भी दृष्याविल में नहीं मिलता। यह सम्भव है कि चीरस्वामी ने द्रव्याविल भाग को दृष्टि में रखकर लिखा हो क्योंकि अमरकोष में पर्यायों का ही प्रसंग था, गुणकर्म का नहीं। अरुणदत्त के काल तक धन्वन्तरिनिघद्ध का रूप पूर्ण हो चुका होगा यद्यपि कुछ तथ्य बाद में भी समाविष्ट हुये। यशद का प्रसंग इसी प्रकार का है। यशद द्रव्यतः 'खर्परसःव', रीतिहेत आदि शब्दों के द्वारा ज्ञात था तथापि 'यशद' शब्द फारसी 'जस्त' का संस्कृत रूपान्तर है जो सर्वप्रथम आढमल्ल (१४वीं शती) की टीका में मिलता है। उसके पूर्व किसी अन्थ में नहीं मिलता। भावप्रकाश (१६वी शती) के पूर्व उसे सप्तधातओं में भी स्थान नहीं मिला। यदि यशद का उल्लेख करनेवाला प्रथम ग्रन्थ धन्वन्तरिनिघंट को ही मानें तब भी इसे १३वीं शती से पूर्व रखना कठिन है।

द्रव्याविक विना वैद्यास्ते वैद्याः हास्यभाजनम् ।
 द्रव्यावरूयिभिधानानां तृतीयमिष लोचनम् ॥
 द्रव्याविलिनिविष्टानां द्रव्याणां नामनिर्णयम् ।
 लोकप्रसिद्धं वर्ष्यामि यथागमपरिस्फुटम् ॥ १५-१६
 'शतत्रयं च द्रव्याणां त्रिसप्तत्यिधकोत्तरम् ।
 हिताय वैद्यविदुषां द्रव्यावरूयां प्रकाशितम् ॥ उपक्रम ७।४
 द्रव्याविक की पांडुलिपियौँ मिथिला शोधसंस्थान, दरभंगा में है ।

इस प्रकार आद्य भाग और उत्तर भाग दोनों को मिलाकर देखने से धन्वन्तरिनिघण्ड का काल १०वीं से १३वीं शती होता है।

जैसा पहले कहा गया है, धन्वन्तिर इस ग्रंथ के कर्त्ता नहीं हैं। पूना की अनेक पाण्डुलिपियों में इसका कर्त्ता महेन्द्रभोगिक लिखा है । सम्भव है, ग्रंथ को वर्त्तमान रूप इसी ने दिया हो।

धन्वन्तरिनिघंदु की विषयवस्तु सात वर्गों में विभाजित है-

१ गुहूच्यादि

२. शतपुष्पादि

३. चन्द्रनादि

४. करवीसदि

५. आम्रादि

६. सुवर्णादि

७. मिश्रकादि

इन्दुनिधण्टु-चीरस्वामी (११वीं शती) ने इन्दुनिधण्टु के अनेक उद्धरण दिये हैं\*

- 9. Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss., B, O. R. 1., Vol, XVI, Pt. I, Serials 105-111
- २. देखें—". V. Sharma: The date of Dhanwantari Nighantu, I. J. H. S., Vol. 5, No. 2, 1970, PP, 364-370
  - १. उदुग्वरस्तु यज्ञांगः सुचचुः श्वेतवल्कलः।
     हेमदुग्धः कृमिफलः चीरवृचः स काञ्चनः॥
    - २. तुंगः पुष्पकसंज्ञः स्यात् पुंनामा रक्तकेसरः । पुंनागः पुरुषाह्वश्च केषांचित् पद्मकेसरः ॥
    - त्रिष्वर्थेषु नादेयो तर्कारी जलेवतसी भूमिजम्बुश्च ।
       चतुष्वर्थेषु अज्ञीवः समृद्रलवणं नीली महानिम्बः सौभाञ्जनश्च ।
    - ४. रोधः कषायकृद् वञ्जश्चित्लको मधुपुष्पकः । व्रजीषधं कालहीनो हिमपुष्पोऽचिभेषजम् ॥ उत्सादनो घनत्वनकस्तरः शबरपादपः । रोधः शाबरकः श्वेतत्वगतीसारभेषजम् ॥ द्वितीपः पष्टिकारोधा बृहत्पत्रस्तिरीटकः । उत्तालकस्तिलकश्च पट्टी लाचाप्रसादनः ॥
    - प. शेलुः श्लेष्मातकः शीतो वसन्तकुसुमस्तथा ।
       उद्दालकः कुर्बुरटः शेलुको भूतवृष्ठकः ॥
       पिच्छिलः शापितः शेलुस्तथासद्बीजकुरिसतः । लेखवाटो बहुवारः—
    - ६. ककुभस्त्वर्जुनः पाथों नदीसर्जो धनंजयः । अश्रीफलश्चित्रयोगी वीरो वीरान्तकस्तथा ॥ त्र्यर्थे-इन्द्रदुः कुटजोऽर्जुनश्च ।

### जिससे प्रतीत होता है कि यह उस काल में प्रचलित निघण्ड रहा होगा। अष्टांगसंग्रह

- ७. बन्दनी पुष्पशोभना । गंधप्रियंगुः कारम्भालता, गौर्वर्ण भेदिनी ॥
- ८. आहार्यं बहुवीर्यं च तुमुळं च विभेदकम् ।
- अग्निमन्थोऽग्निमथनस्तर्कार्यरणिको जयः ।
   अरणिः कणिका सैव तपनो वैजयन्तिकः ॥
- १० संजेया हेमनामभिः
- ११. स्निग्धच्छदा मधुश्रेणी पृथुत्वग्रस्वाहिनी।
  रवश्रेणी मधुमती सुरंगी द्विजमेखला।।
  आलोलनी योगवहा मोरटा च मधुस्रवा।
  सुपोषिता स्निग्धपणीं गोकणीं सा मधूलिका॥
  पीलुपणीं कर्मकरी प्रमथा मधुमतीति च।
- १२. ऋष्यप्रोक्ता स्वयंगुप्ता किपकच्छूश्च कण्डुरा। आत्मगुप्ता दुरालम्भा जंगलिर्दुरिभप्रहा॥ अभ्यङ्गा वृषभी गुप्ता कण्डुरा श्चकशिम्बिका। किपरोमफला चैव समाना प्रावृषायणी॥ ज्ञेया जांगलिका चैव साजहा प्रावृषायणी।
- १३. ब्रह्मरीतिस्तथा स्पृक्का भार्ङ्गी च ब्राह्मणी मता।
- १४. विकसा कालमेषी तु कालमेष्टी च जिंगिका । रक्ता भाडीरिका चेति—
- १५. पिष्पली तण्डुलफला वैदेही कृष्णतण्डुला।
- १६. कोल्द्लं बद्रीपत्राख्यया उक्तम् ।
- ५७. स्पृक्का माला पंकमुष्टिनीला देवी लतागुरः। देवपुत्री च लंकोपी शीता पंकजमुष्टिका।। स्वग्मारुता कोटिवर्षा निर्माल्याशावधूः समृता।
- १८. कर्कशाख्यः करंजः स्यात् स काम्पिल्यः पटोलकः ।
- चक्रमर्दः स्मृतश्रकी प्रपुन्नाडश्च नामतः ।
   प्करेतो दृदृहरो मेषाचैडगजश्च सः ।।
- २०. अवदत्तं रणप्रियम् ।
- २१. त्रिपुटेतीन्दुः ( एला )
- २२. बदरी स्निग्धपत्रा च राष्ट्रवृद्धिकरी तथा ।
  फलं तस्याः स्मृतं कोलं कोकिलं फेनिलं कुहम् ॥
  लोलं सूक्सफलं तत्तु ज्ञेयं कर्कन्ध् कन्दुकम् ।
  स्वादुः कटुः सिंचितिका तच्च कोलं फलं मतम् ॥
  कोलिफलस्वात् कोलिकमिति सम्यः पाठः, कोकिलमिति तु वैषाः ।

तथा अष्टांगहृदय का टीकाकार इंदु इससे भिन्न न्यक्ति हैं क्योंकि हेमादि ( १३वीं इती ) के पूर्व किसी ने उसे उद्धत नहीं किया। शिवकोष में भी इन्दुनिचण्डु के तीन उद्धरण मिलते हैं अतः १७वीं शती में यह उपलब्ध रहा होगा। सम्प्रति इसका कोई पता नहीं चलता।

चन्द्रनन्द्रनानघंदु — यह चीरस्वामी (११वीं शती) द्वारा उद्धत\* होने के कारण उसके पूर्व का है। संभवतः अष्टांगहृद्य के व्याख्याकार चन्द्रनन्द्रन की ही यह रचना है।

चन्द्रिनघण्टु-चीरस्वामी ( 19वीं शती ) ने चन्द्र\*\* और चन्द्रनन्दन दोनीं

- \* १. अग्निमन्थोऽग्निमथनस्तर्कारी वैजयन्तिका । विद्यमन्थोऽरिणः केतुर्जयः पावकमन्थनः ॥ तर्कार्या वैजयन्ती च विद्यमिथनी जया । अरिणका जयन्ती च विजया च जयावहा ॥
  - २. कुर्यंकस्तरणिर्वह्ळी कुमार्यंळिकुळप्रिया।
  - ३. 'त्र्यर्थे सहा मुदुगपणी बला तरणी च'
  - चन्या कोला च चिवका श्रेयसी गजिपप्पली ।
     यवना कोलबल्ली तु चन्यं कुञ्जरिपप्पली ।।
  - ५. बला भद्रौदनी हृद्या तथा वाट्यालकः स्मृतः ।
  - चण्डा धनहरी चौरी चारपुष्पा च तस्करी ।
     तथा निशाचरी च स्यात् केशिनो ग्रन्थिकेत्यिप ।।
- पलाशः किशुकः पर्णो यज्ञिया रक्तपुष्पकः ।
   चारश्रेष्ठो वातपोथो ब्रह्मनृज्ञः समिद्वरः ॥
  - वेतसो विदुलो नम्रो वज्जुलो दीर्घपत्रकः।
     नादेयी गंधपत्रश्च जलौकाः समृतस्तथा।।
     नदीकूलप्रियस्त्वन्यः सुक्षीतो घनपुष्पकः।
     जलजातस्तोयकामो विदुलो जलवेतसः॥
     निचुलो वेतसादन्यो वच्यते स्थलवेतसः।
  - अरिष्टस्तु सुमंगत्यः कृष्णबीजोऽर्थसाधनः ।
     रचाबीजः शीतफोनः फोनिलो गर्भपातनः ।।
  - बद्री गोपघोण्टा च घोण्टा घुण्टाथ कोकिला ।
     स्निग्धच्छदा कोलफला राष्ट्रवृद्धिकरी तथा ॥

पूतीकरङ्गः सुमनास्तथा कलहनाशन इतीन्दुः—शिवकोष, पूना संस्करण (१९५२), ए० १६४ । शेष दो चीरस्वामी द्वारा निर्दृष्ट उद्धरणों में से ही हैं ।

निघण्टुओं के पृथक् उद्धरण दिये हैं जिससे ये दोनों मिन्न प्रतीत होते हैं। ११वीं शतो में उद्धत होने के कारण यह उसके पूर्व का ही है।

निमिनिघण्टु—चीरस्वामी (११वीं शती) ने निमि के कुछ वचन उद्धत किये हैं जिनके आधार पर अनुमान होता है कि निमि का भी कोई निघण्टु था।

हरमेखलानि घण्टु — यह चीरस्वामी (११वीं शती) द्वारा उद्धत है अतः उसके पूर्व १०वीं शती का है। निश्चलकर और शिवदाससेन ने भी इसे उद्धत किया है।

द्रवयगुणसंघर — यह चक्रपाणिदत्त की द्रव्यगुणसम्बन्धी कृति है। इसमें आहारद्रव्यों का प्रतिपादन मुख्यतः किया गया है। चक्रपाणिदत्त ने अनेक तन्त्रों का सार लेकर इसमें संकलित किया है । इसकी विषयवस्तु १५ वर्गों में विभाजित है यथा—धान्यवर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, लवणादिवर्ग, फलवर्ग, पानीयवर्ग, त्रीरवर्ग, तैलवर्ग, इत्तादिवर्ग, मद्यादिवर्ग, कृतान्नवर्ग, भन्यवर्ग, आहारविधि, अनुपानविधि, मिश्रक । धान्यवर्ग के प्रारम्भ में रसगुणवीर्यविपाक के लक्षण दिये गये हैं ।

चक्रपाणिदत्त का परिचय एवं कालसंबन्धी विचार पृ० २१० पर देखें।

अक्रणदत्ति चण्टु — वर्धमान ने गणरत्नमहोद्धि (ए० २७७) में अरुणदत्त के अनुसार रसोन के गुणकर्म किये हैं । इससे स्पष्ट है कि अरुणदत्त का कोई निघण्टु भी था जिसमें द्रव्यों के गुणकर्म वर्णित थे। यह अरुणदत्त कोशकार था या अष्टांग- हृदय का व्याख्याकार यह कहना कठिन है। यदि गणरत्नमहोद्धि का रचनाकाल

अम्ब्लिका चुकिका चुका साम्ब्ला शुक्ताथ शुक्तिका।
 अम्ब्लिका चाम्ब्लिका चिद्वा तित्तिडीकं च तिन्तिडी।।

रोहितको रोचनकः प्लीहब्नो रक्तपुष्पकः ।
 रक्तब्नो रोहितो रक्तो रोही दाडिमपुष्पकः ॥

७. शिवाब्यथा पूतनेति ।

 <sup>&#</sup>x27;पाटली कृष्णवृन्तेति निमिः'—भाग २, ११० (त्रिवेन्द्रम संस्करण)
 'मात्तिकं तैलवर्णं स्याद् घृतवर्णं तु पौत्तिकम् ।
 श्रामरं तु भवेच्छुक्लं चौदं तु किपलं भवेत् ॥—वही, पृ० २४२

२. अमरकोष, चीरस्वामी-व्याख्यासहित, पूना संस्करण, १९४१, पृ० १०१

३. तन्त्राणां सारमाकृष्य द्रव्याणां गुणसंग्रहः । भिषजासुपकाराय रचितश्रक्रपाणिना ॥

४. द्रव्यगुणसंग्रह के दो प्रकाशन उपलब्ध हैं—एक पं० ज्वालाप्रसादिमश्रकृत भाषाटीकासहित गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बई से प्रकाशित (१९२५), और दूसरा कलकत्ता से प्रकाशित।

प. 'रसोनः रिनम्धश्चोष्णश्च लशुनः कटुको गुरः ।'
 अरुणदत्ताभिप्रायेणैते दर्शिताः ।—गणरत्मसहोद्धि, पृ० २७७

3980 ई० स्वीकृत किया गया तो यह निघंदु अवश्य ही 90वीं या 99वीं शती का होगा। अधिक सम्भावना है कि कोशकार अरुण ने ही आयुर्वेद का भी कोई निघण्टु लिखा हो जैसे हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि के अतिरिक्त निघण्टुशेष की रचना की।

वाहपचन्द्रनिघण्टु—वोपदेव ने सिद्धमन्त्र की प्रकाशक्यास्या में वाष्पचन्द्रकृत निघण्टु के अनेक रलोक उद्धत किये हैं । इससे पता चलता है कि व्यास्याकार के साथ-साथ वाष्पचन्द्र निघण्टुकार भी थे। इनके काल का विचार तृतीय अध्याय में किया गया है।

निघण्डुशोष—यह जैन आचार्य हेमचन्द्र की रचना है । यह पर्यायशैली पर आधारित निघण्डुग्रन्थ है। इसमें छः काण्ड हैं —वृत्तकाण्ड, गुल्मकाण्ड, लताकाण्ड, शाककाण्ड, तृणकाण्ड और धान्यकाण्ड। हेमचन्द्र का काल १२वीं शती है। इसके अतिरिक्त, अभिधानचिन्तामणि, अनेकार्थसंग्रह और देशीनाममाला उनकी रचनायें हैं। रहान्त, पुत्रंजीव, चाणक्यमूलक, यावनाल आदि का वर्णन दृष्ट्य है।

### सोढलनिघण्डु

यह अभी तक अप्रकाशित है<sup>3</sup>। इसकी एक पांडुलिपि<sup>४</sup> में 'गुणसंग्रह' और दूसरी' में 'नामसंग्रह' नाम है। संभवतः ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर 'नामगुणसंग्रह' सोढलनिघंदु का पूर्णरूप हो<sup>8</sup>।

- अम्लिकाकन्दः—'अम्लिका स्वल्पविटपा सुकुमाराम्लनालिका । प्रायेण कामरूपादौ तत्कन्दश्चार्शसे हितः ॥ इति वाष्पचन्द्रोक्तः ।
  - 'रामटं काण्डीरभेदः—यदाह वाष्पचन्दः' हरितो द्विविधः प्रोक्तः काण्डीरस्तस्वद्-शिभिः । कटुकः कच्छदेशादौ भन्नयन्त्याममेव तु । द्वितीयस्तृद्कोद्भूतः रामठ इति गीयते ॥'
  - 'गृञ्जनः पळांडुभेदः, तथा च वाष्पचन्द्रः'—गन्धाकृतिरसैस्तुरुपो गृञ्जनस्तु पळांडुना । दीर्घनाळाग्रपत्रत्वाद् भिषद्यतेऽसौ पळांडुतः ॥
- २. भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित (१९६८)। इसमें वरूलभगणि की टीका भी है। टीका में धन्वन्तरिनिघण्ड, इन्दुनिघण्ड, मदनपाल, चन्द्रनन्दन, चन्द्र, चामुंड, वोपदेव आदि के उद्धरण हैं।
- ३. बड़ौदा प्राच्य शोधसंस्थान द्वारा प्रकाशनाधीन । इसका सम्पादन प्रस्तुत लेखक ने किया है ।
- ४. पा. सं. ३४९।१८८०-८१, भंडारकर संस्थान, पूना; लिपिकाल १४१२ ई०
- .प. पा. सं. ९२७।१८८४-८७, ,, ,, ,, ,, १६५५ ई०
  - ६. नामगुणसारसंग्रह की पांडुलिपियाँ यत्र तत्र मिलती हैं---देखें, पा० सं० ९२५। १८८४-८७, पूना। पुष्पिकाओं में इसका नाम कहीं नामसंग्रह और कहीं नाम-

सोढल रायकवालवंशीय भास्कर के पुत्र और गुजरात के निवासी थे। इनके पुत्र शार्क्षदेव लंगीतरःनाकर के रचियता के रूप में प्रसिद्ध हैं। सोढल आयुर्वेद के अति-रिक्त, साहित्य, व्याकरण और ज्योतिष के प्रौढ विद्वान तथा एक सुकवि थे। प्रारंभिक मंगलाचरण से वह सूर्यभक्त प्रतीत होते हैं।

विषयवस्तु — सोढलनिघण्ड ने धन्वन्तरिनिघण्ड का अनुसरण किया है। इत्या-चिल प्रायः समान ही हैं, लच्मणादि वर्ग सोढलनिघण्ड में विशिष्ट है। इसमें निम्नां-कित वर्ग हैं —

| १. गुडूच्यादि | १०. चीर   | १९. मूत्र        |
|---------------|-----------|------------------|
| २. शतपुष्पादि | ११. द्धि  | २०. श्रुकधान्य   |
| ३. चन्दनादि   | १२. तक्र  | २१. जूर्णा       |
| ४. करवीरादि   | १३. नवनीत | २२. तृणधान्य     |
| ५. आम्रादि    | १४. घृत   | २३. शिम्बाधान्य  |
| ६. सुवर्णादि  | १५. तैल   | २४. कृतान्न      |
| ७. लच्मणादि   | १६. मधु   | २५. अनुपान       |
| ८. पानीयादि   | १७. इन्ह  | २६. मांस         |
| ९. पानीय      | १८. मद्य  | २७. मिश्रकाध्याय |
|               |           |                  |

इसके बाद अष्टांगहृदय आदि के आधार पर रसगुणवीर्यविपाक आदि का वर्णन है।

द्रव्यों के प्रमुख गुणकर्म व्यावहारिक आधार पर दिये गये हैं। अधिकांश द्रव्यों का गुणकर्म एक ही पंक्ति में कह दिया गया है यथा 'वासकः चयकासम्नो रक्तपित्त-कफापहः'। इस प्रकार यह चिकित्सकों के लिए अतीव उपयोगी है। द्रव्यों के प्रकारभेदों का भी निरूपण किया गया है यथा कर्पूरत्रितय, पाठाद्वय, खदिरद्वय आदि। चन्दन आठ प्रकार का कहा गया है। अरलु, मेथिका, तवचीर, श्वेतमरिच, पारसीकयवानी, वेतसाम्ल, बोल, कुन्दुरु, सिल्हक, कंकुष्ठ, धत्तूर, विषतिन्दुक, तुवरक, गृञ्जन, वानाम, खर्जूर, मानक, कुमारी, वव्बूली आदि द्रव्य महस्वपूर्ण हैं। धातुओं में यशद का वर्णन नहीं है।

काल—धन्वन्तिरिनिघण्ड (१०वीं शती) का अनुसरण करने के कारण इसका काल उसके बाद का ही है। शार्क्रधर (१३वीं शती) और मदनपाल (१४वीं शती) ने सोढल का अनुसरण किया है। शार्क्रदेव ने संगीतरत्नाकर में जो परिचय दिया है वह इसके कालनिर्णय में सर्वाधिक सहायक है। उसमें सोढल का सम्पर्क देविगिरि के यादव राजाओं—भिल्लम, जैन्न और सिंघण—इन तीनों से बतलाया गया है।

गुणसंग्रह मिलता है —'इति नामगुणसंग्रहाभिधाने गुहूच्यादिः प्रथमो वर्गः समाप्तः', 'निघण्डुसारसर्वस्वे धन्वन्तरियतोद्धते । चन्दनादिरयं वर्गस्तृतीयो नामसंग्रहे ॥ सिंघण के नाम से दो योग भी गदनिग्रह में दिये गये हैं। संभव है, लेखक ने स्वयं बनाकर राजा के सम्मान में उसका नाम रख दिया हो। यह स्मरणीय है कि सिंघण एक उदार विद्याप्रेमी और आयुर्वेदभक्त था जिसके आसपास चिकित्सकों का एक विशाल वर्ग विद्यमान था। सोढल सम्भवतः इस समाज का शिरोमणि था। इस प्रकार सोढल के जीवन का अधिकांश भाग १२वीं शती में बीता और सिंघण के राज्यकाल (१२१२-१२४७ ई०) में उसका देहावसान हुआ?

संभवतः सोढलनिवण्टु की रचना गदनिग्रह के पूर्व हुई क्योंकि गदनिग्रह में अहिफेन और भंगा आदि का प्रयोग है किन्तु निवण्टु में उसका वर्णन नहीं है। यह भी मंभव है कि मुसलमानों के संपर्क से हाल ही में इन द्रव्यों का प्रयोगः प्रारम्भ हुआ हो और तब तक इन द्रव्यों के गुणकर्म पूर्णतः निर्धारित न हुये हों।

माधवद्रव्यगुण— कई पाइलिपियों में इसका नाम 'भावस्वभाववाद' भी दिया है किन्तु पुष्पिका में 'माधव-द्रव्यगुण' है। माधव अनेक हैं जिनकी चर्चा चतुर्ध अध्याय में की गई है। द्रव्यगुण के रचियता माधव रुग्विनिश्चयकार तथा पर्यायरनमालाकार दोनों से भिन्न हैं। यह माधवकिव संभवतः द्रव्यगुणकर्त्ता प्रस्थातम के पिता तथा श्रीकण्ठदत्त के पौत्र थे। यह वंशपरम्परा इस प्रकार है:—

श्रीकण्ठदत्त ( विजयरचित-शिष्य ) | चक्रदत्त | माधव | पुरुषोत्तम

- 3. और देखें चतुर्थ अध्याय में गदनिग्रह का प्रकरण ( ए॰ २८८ )
- २. विशेष विवरण के लिए देखें-- P. V. Shrma: The Nishantu of Sodhala, A. B. O. R. I. Voi. LII, Poore, 1972
- ३. यह प्रन्थ प्रस्तुत लेखक द्वारा संपादित होकर चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी सेः १९७३ ई० में प्रकाशित हुआ है।
- अ. उपक्रमपद्य इस प्रकार है :—
   'रसवीर्यविपाकाद्यैः सिद्धः सद्वैद्यपूजितः ।
   भावस्वभाववादोऽयमार्षः संह्रियते मया ।
- पुश्चतचरकपराशरवाग्भटहरिचन्द्रभेडवैदेहैः ।
   हारीताच्चेरपरैठकं यद् यन् महामुनिभिः ॥
   आकृष्य सर्वशास्त्राण्युमयुक्तसमस्तवस्तुगुणदोषः ।
   माध्रवकविना रचितः सुखहेतोः सर्वसत्वानाम् ॥—उपसंहार —पद्यः

काल—शिवकोष (१७वीं शती), शिवदाससेन (१५वीं शती), आहमहरू (१४वीं शती) तथा बोपदेव ने सिद्धमन्त्र की प्रकाश-व्यास्या (१३वीं शती) में माधवदव्यगुण को उद्घत किया है। चक्रपाणि (११वीं शती) ने इसे उद्घत नहीं किया है तथा माधव ने सोढल (१२वीं शती) का अनुसरण किया है। रे टोडरानन्द (१६वीं शती) ने द्रव्यगुण-प्रकरण में समस्त माधवद्रव्यगुण को समाहित कर लिया है केवल लेखक का नाम हटा दिया है। अतः इसका काल १२५० ई० के लगभग निर्धारित किया गया है।

विषयवस्तु — माधव-द्रव्यगुण में २९ वर्ग है जिनमें प्रथम (विविधीषधिवर्ग) और अन्तिम (प्रकीर्णवर्ग) सबसे बदे हैं। ग्रन्थ में कुछ छगभग ९०० रहोक हैं। इसमें जयपाछ, विजया तथा अहिफोन का वर्णन है।

सिद्धमन्त्र—जैसे किसी सिद्ध मन्त्र का उच्चारण करते ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है वैसे ही इसके अभ्यास से यथेष्ट ओषिष्याँ समन्न उपस्थित हो जाती हैं और चिकित्सा में सफलता प्राप्त होती है। सिद्ध मन्त्र अल्पान्तर होने पर भी प्रभूत फल देनेवाला होता है वैसे ही यह प्रन्थ लघुकाय होने पर भी द्रव्यों का ज्ञान शीघ्र कराता है।

इस ग्रन्थ के कर्ता वैद्याचार्य केशव महादेव के पुत्र और प्रसिद्ध विद्वान वैद्य वोपदेव के पिता हैं। यह वरदा नदी के तट पर स्थित वेदपद नगर के निवासी थे जो दण्डक चेत्र के राजा सिंहराज की राजधानी थी। केशव सिंहराज के राजवैद्य थे। आयुर्वेद की शिचा इन्होंने भास्कर से प्राप्त की थी। अपदि सिंहराज प्रसिद्ध सिंहण ही हैं तो भास्कर शार्क्षदेव के पितामह और सोढल के पिता होंगे।

काल—सिंघण का काळ १२०० ई० से १२४७ ई० है, इस प्रकार केशव का काळ १३वीं शती का पूर्वार्घ होगा। यह इस तथ्य से भी संपुष्ट होता है कि इनके पुत्र बोपदेव महादेव (१२६०-१२७१ ई०) और रामचन्द्र (१२७१-१३०९ ई०) के प्रधानामात्य हेमाद्रि के समकाळीन थे।

विशेष विवरण के लिए देखें उपर्युक्त ग्रन्थ की भूमिका।

येनोचारणमात्रेण पुरः स्फुरित भेषजम् ।
 सोऽयं चिकित्सकप्रीत्ये सिद्धमन्त्रः प्रकारयते ॥
 प्रन्थः संग्रध्यतेऽत्यत्यः सिद्धमन्त्राह्मयो मया ।
 वैद्याः सुखेन द्वाग् द्वव्यशक्तित्त्वं विदन्त्वित ॥
 मदनपाल के 'अतिलघ्य' निचण्द का अभिप्रायः संभवतः इसी से है ।

रेभे जन्म महादेवादायुर्वेदं च मास्करात्।
 संमानं सिंहराजाद्यः केशवः कारकोऽस्य सः॥—उपसंहारपद्य
२४ आ०

विषयवस्तु-सिद्धमन्त्र' का विषय आठ वर्गों में व्यवस्थित है :-

- १. वातव्न वर्ग
- २. पित्तक्त वर्ग
- ३. कफध्न वर्ग
- ४. वातपित्तम्न वर्ग
- ५. कफवातध्न वर्ग
- ६. कफपित्तव्न वर्ग
- ७. दोषध्न वर्ग
- ८. दोषल वर्ग

दोषों की अंशांशकल्पना के अनुसार उन पर द्रव्यों के प्रभाव को दृष्टि में रखते हुए ५७ वर्ग निर्धारित किये गये हैं। एक 'उदासीन' वर्ग भी रखा गया है यथा वातोदासीन, पित्तोदासीन, कफोदासीन। वातोदासीन द्रव्य न वातक्त है और न वातकर है। जिन द्रव्यों के संबन्ध में आचार्यों का मतभेद है उसके समाधान में भी इसी मध्यम मार्ग का अवलम्बन किया गया है।

विषयवस्तु की स्थापना का आधार नितान्त मौलिक है। सामान्यतः रसगुण-वीर्यविपाक के आधार पर द्रव्यों के दोषप्रभाव की व्याख्या की जाती है किन्तु इस प्रन्थ में विपरीत शैली अपनाई गई है—दोषप्रभाव का वर्णन किया गया है और उसके आधार पर रसगुणवीर्यविपाक की कल्पना का निर्देश किया गया है।

निदानपञ्चक जैसे माधवनिदान का मंहत्त्वपूर्ण है वैसे ही नवश्लोकी (प्रारम्भिक नौ-श्लोकों) में मौलिक सिद्धान्तों का विवरण है। मधुकोशन्याख्या के समान इस स्थल पर वोपदेवकृत प्रकाशन्याख्या भी माननीय है।

वाताम, मृगलेण्डिक, शुकनाश, मांसरोहा, कर्कास, हिस्पत्थ, मेथिका आदि द्रुच्य अवलोकनीय हैं।

प्रकाशव्याक्या—केशवपुत्र वोपदेव ने सिद्धमन्त्र पर विद्वत्तापूर्ण प्रकाश-व्याख्या लिखी है।

हृद्यदीपक-यह वैद्याचार्य केशव के पुत्र वोपदेव की रचना है । वह तत्स्थानीय धनेश्वर के शिष्य थे । वे वोपदेव देवगिरि के यादव राजा महादेव (१२६०-१२७१)

- १. यह प्रनथ १८९७ ई० में वैद्य शंकरदाजी शास्त्री पदे द्वारा संपादित होकर ज्ञानसागर प्रेस, वम्बई से प्रकाशित हुआ था। उसकी फोटो कॉपी प्रस्तुत लेखक ने इण्डिया ऑफीस, लन्दन से प्राप्त की।
- २. देखें—P. V. Sharma: Son's Commentary on Pather's Work. J. R. J. M., Vol. VI, No. 3, 1971.
- ३. हृद्यदीपक, शतश्लोकी तथा सिद्धमंत्रज्यास्या में ग्रन्थकार ने अपना परिचय

के पण्डित थे और उसके प्रधानामात्य हेमाद्रि के घनिष्ठ एवं संमानाई सखा थे। वोपदेव ने हेमाद्रि की तृष्टि के लिए 'हरिलीला' तथा उसके जीवनचरित की रचना की तो हेमाद्रि ने भी वोपदेव के ग्रन्थों—हरिलीला और मुक्ताफल पर टीका लिखी। इस प्रकार दोनों ने सखाधर्म अच्छी तरह निभाया। वोपदेव संभवतः हेमाद्रि से आयु में बड़े थे।

वोपदेव आयुर्वेद के अतिरिक्त, ज्योतिष, साहित्य और धर्मशास्त्र के प्रकाण्ड पंडित थे। आयुर्वेद में उनकी रचनायें निम्नांकित हैं—

- १. शतरलोकी चन्द्रकलाव्याख्यासहित
- २. हृदयदीपक्रनिघण्ट
- ३. सिद्धमन्त्र की प्रकाशन्यास्या
- ४. शार्क्वधरसंहिता पर गृहार्थदीपिका न्याख्या'

विषयबस्तु—यह प्रनथ हृदय (अष्टांगहृदय ) में पठित द्रव्यों पर प्रकाश डालने के लिए बनाया गया है अतएव इसकी संज्ञा 'हृदयदीपक' है। यह शुद्ध पर्यायशैली पर है, द्रव्यों के गुणकर्म नहीं हैं। यह आठ वर्गों में विभाजित है—

१. चतुष्पाद वर्ग

५. द्विनाम वर्ग

२. त्रिपाद वर्ग

६. एकनाम वर्ग

३. द्विपाद वर्ग

७. नानार्थ वर्ग

४. एकपाद वर्ग

८. मिश्रक वर्ग

अनेक पुस्तकालयों में उपलब्ध इसकी पाण्डुलिपियों की अत्यधिक संस्या से प्रतीत होता है कि यह उस समय का एक लोकप्रिय ग्रन्थ था।

काल—यादव राजा महादेव (२२६०-१२७१ ई०) का राजपण्डित होने के कारण वोपदेव का काल १३वीं शती का उत्तरार्ध है।

दिया है। सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाण्डुलिपि (सं० ४५१०५) में संचेप में सुन्दर परिचय दिया है:—

विद्वद्धनेश्वरच्छात्रो भिषक्केशवनन्दनः । वोपदेवश्चकारेदं विघो वेदपदास्पदम्" उनकी माता का नाम आरोग्य था और पिता को वह वैद्यनाथ (वैद्याचार्य ?) कहते थे—'आरोग्यवैद्यनाथायां नमः सत्त्वादिसद्मना । मातापितृभ्यां दातृभ्या-मायुः सुखिहतामितम् ॥— प्रकाशन्याख्या । हृद्यदीपक के मंगलाचरण में भी 'श्रीवैद्यनाथ' से भङ्गचा अपने पिता का ही स्मरण किया है।

 Weber's Catalogue of Berlin, 1853 ( Jolly ) अन्य रचनाओं के लिए देखें—

प्रियवत शर्मा : बोपदेवरचित हृदयदीपकः, भूमिका पृ० २,

J. R. I. M., Vol. 3, No. 2, 1969

सिद्धमन्त्र की प्रकाश-स्थास्या में अष्टांगनिष्ठण्टु, चक्रपाणि और डल्हण के वचनों को अनाम्ना उद्धत करने के अतिरिक्त, निम्नांकित आचार्यों को उद्धत किया है—

| १. चरक           | १०. माधव             |
|------------------|----------------------|
| २. सुश्रुत       | ११. बाष्पचन्द्र      |
| ३. अष्टांगसंग्रह | १२. असंकर            |
| ४. वाग्भट        | १३. सूदशास्त्र       |
| ५. अष्टांगहृद्य  | १४. नल               |
| ६. हरिश्चन्द     | १५. रुद्रट           |
| ७. खारनादि       | १६. कार्त्तिकेयपुराण |
| ८. जेडजट         | १७. राघव             |
| ९. हारीत         | १८, अमर              |
| _                |                      |

बाष्पचन्द्र के अनेक द्रव्य-सम्बन्धी लोक उद्घृत किये हैं जिससे पता चलता है कि वाष्पचन्द्र का कोई निचण्डु भी उस समय प्रचलित था।

आयुर्वेदमहोद्धि (सुषेणवैद्यक)—यह वस्तुतः द्रव्यगुण का ही ग्रन्थ है। यह अन्नपानविधि के नाम से भी प्रसिद्ध है क्योंकि आहारद्रव्यों का ही इसमें विशेष वर्णन है। जलवर्ग, दुग्धवर्ग आदि के सामान्य वर्णन के अतिरिक्त, जलाधि-वास, ताम्बूलविधि, अनुलेपनवर्ग, वस्त्रवर्ग, सुखवास, धूप, वाजीकरण का विशिष्ट विवरण है। इससे स्पष्ट है कि किसी राजवैद्य द्वारा राजा के प्रीत्यर्थ यह लिखा गया। ऋतुहरीतकी के समान मातुलुंग का विधान दिया है ।

पिण्डलर्जूर, सुवर्णकद्ली आदि का वर्णन है तथा शिखरिणी (रसाला) बनाने की अनेक विधियाँ हैं। वाजीकरण में धत्तूर का प्रयोग है किन्तु अफीम का नहीं। पूना की एक पाण्डुलिपि (सं० २३) में सिंहणचूर्ण का उल्लेख है इससे १३वीं शती के बाद का यह प्रन्थ है। इसकी एक पाण्डुलिपि सं० १७३९ (१६८२ ई०) की है। कैयदेविन्घण्टु ने इसके अनेक पद्य उद्धत किये हैं। इसके कुछ पद्य मदन-पाल निघण्टु में भी मिलते हैं। दीपचन्दवाचककृत लंघनपथ्यनिर्णय तथा हंसगाज-

नत्वा धन्वन्तिरं देवं गणाध्यक्तं दिवीकसाम् ।
 अन्नपानिविधि वक्त्ये समस्तमुनिसंमतम् ॥
 यह ग्रन्थ रविदत्तवैद्यकृत भाषाटीकासिहत गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बई से
 १९४० ई० में प्रकाशित है ।

२. 'जलाधिवासः पृथिवीश्वराणाम्'— जलवर्ग, ८५

३. फलवर्ग, ८

४. उदयपुर,

निदान में सुषेण का नाम आया है। इस प्रकार इसका काळ १४वीं शती का पूर्वार्ध है।

इसके कर्त्ता का नाम कहीं केवल सुषेण, कहीं सुषेणदेव और कहीं सुषेणपण्डित दिया है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एक निष्यु की पाण्डुलिपि (सं० बी० २०२४) है जो सुषेणकृत प्रतीत होता है। इसमें अहिफेन तथा अभ्रक आदि का वर्णन है, यशद नहीं है। संभवतः सुषेण ने अञ्चपानिषधि के अतिरिक्त अन्य दृश्यों का वर्णन किसी अन्य निष्यु में किया हो।

सुषेणवैद्यक पर दामोदरकृत आरोग्यचिन्तामणि ज्याख्या है। यह दामोदर विदर्भवासी तथा विष्णुभट्ट का पुत्र था।

## मदनविनोद

यह मदनपालनिघण्टु के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कर्त्ता मदनपाल काष्टा नगर के टीकावंश के राजा थे। प्रन्थ के अन्त में उनकी वंशावली इस प्रकार दी गई है—

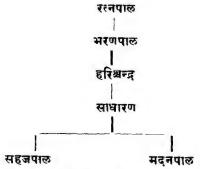

रसरःनदीप (का० हि० वि०, सी ३७७३ ) के कर्त्ता रामराज ने निम्नांकित प्रकार से दी है—हरिश्चनद्व→साधारण ↓



काल—इस प्रन्थ के कालनिर्णय में कोई कठिनाई नहीं है क्योंकि लेखक ने प्रन्थ के अन्त में प्रन्थ रचनाकाल दे दिया है। यह प्रन्थ सं० १४३१ (१३७४ ई०) माघ शुक्ल षष्टी, सोमवार को पूर्ण हुआ।

अब्दे व्रह्मजगद्युगेन्दुगणिते श्रीविक्रमार्कप्रभो-र्माचे मासि वल्क्षपञ्चलिते ष्ट्यां सुधांकोहिने।

विषयवस्तु—यह निघण्ड अभयादि, शुण्ट्यादि, कप्रादि, सुवर्णादि, वटादि, द्राचादि, शाक. द्रव, मध्र, धान्य, कृताब, मांस और मिश्रक इन १३वर्गों में विभाजित इसमें अहिफेन का वर्णन है किन्तु यशद नहीं है। वस्बई वाले संस्करण में गलती से किसी ने यशद का वर्णन प्रचिप्त कर दिया है। मैंने लगभग एक दर्जन पाण्डु-लिपियों का परीचण किया, किसी में यशद नहीं मिला। वाराणसी वाले संस्करण में भी नहीं है। इसके अतिरिक्त भंगा, कंकुष्ठ, जयपाल, पारसीकयवानी, चीहार, मर्जारी, सिन्दूरी, सिलेमानी खर्जूर, खर्बुज, अमृतफल, बादाम, अंजीर, मधुकर्कटी, गुञ्जन, यावनाल, कुण्डलिका आदि द्रव्य द्रष्टव्य हैं।

प्रारम्भ में लिखा है कि कुछ निघण्टु अतिलघु, कुछ महान्, कुछ दुर्गम नामक, और कुछ द्रव्यगुण से रहित थे। अतः लेखक ने नातिलघु, नातिविपुल, ख्यातनाम सहित तथा द्रव्यगुणसमन्वित यह ग्रन्थ लिखा।

## कैयदेवनिघण्ड

इस ग्रन्थ का नाम पथ्यापथ्यविवोधक है। इसके कर्ता कैयदेव पण्डित भारद्वाजगोत्रीय पद्मनाभ के पौत्र तथा शार्क्स (या सारंग) के पुत्र थे जैसा कि उन्होंने स्वयं ग्रन्थ के प्रारम्भ में लिखा है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त नामरत्नाकर नामक ग्रन्थ उन्होंने लिखा था जिसमें संभवतः वस्तुओं के पर्यायमात्र होंगे। उन्होंके गुणकर्म के विवरण के लिए इस ग्रन्थ की रचना की। अन्थ के अन्तिम रलोक में

दीनानां परितापपापदलनो ग्रन्थं निघण्दं किल

श्रीदः श्रीमदनो व्यथत्त चतुरः सच्चक्रचूडामणिः॥

मदनपाल के आश्रय में विश्वेश्वरभट्ट (१३६०-१३९० ई०) ने मदनपारिजात नामक ग्रन्थ लिखा। रसरःनदीप का रचनाकाल १४२० ई० दिया है।

- पं० रामप्रसाद शर्मा कृत भाषा टीकासहित, गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास बम्बई,
   १९५४।
- २. नन्दिकशोर शास्त्री द्वारा संपादित, वाराणसी, सं० १९९० (तृतीत संस्करण) इसका १२वां संस्करण इनके अतिरिक्त, शक्तिधरशुक्ल कृत अनुवाद के साथ नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ से १९१७ में निकला।
- ३. भारद्वाजपवित्रगोत्रतिलकः श्रीपद्मनाभोऽभवत् , वेद्व्याकृतिनाटकागमकथालंकारपारंगतः ॥ तत्पुत्रो गुणभूषितः समभवत् श्रीश्वार्ङ्गनामा द्विजो, येन प्राणिगदोऽगदैरपऽहतोसौ सर्वविद्यालयः ॥ तत्पुत्रः कैयदेवोऽस्ति वैद्यविद्याविशारदः । नामरःनाकरो येन कृतोऽन्यो नामसागरः ॥ नामरःनाकरोक्तानां द्वच्याणां च रसादिषु । प्रम्थोऽथं लिखितस्तेन पथ्यापथ्यविवोधकः ॥

भी इस बात का संकेत है।

काल-गोडे ने इसका काल १४५० ई० के पूर्व निर्धारित किया है। इसका प्रमुख आधार यह है कि राघवभट्ट ने शारदातिलक (लन्मणदेशिकेन्द्रकृत) की टीका में कैयदेवनिघण्ट को उद्धत किया है। राघवभट्ट ने उपर्युक्त पदार्थादर्श-व्याख्या काशी में १४९३ ई० में लिखी। अतः कैयदेव १४५० ई० के बाद के नहीं हो सकते । किन्त अब यह विचारना है कि उसके पूर्व की सीमा क्या होगी ? अफीम, भाँग, यशद का ग्रहण यद्यपि चिकित्साग्रन्थों में १२वीं शती में ही हो गया था किन्तु निघण्डओं में १३वीं शती के पूर्व नहीं आया। मदनपालनिघण्ट ( १३७४ ई० ) में अफीम और भाँग दोनों का वर्णन है किन्तु कैयदेवनिघण्ट में अफीम का वर्णन नहीं है। भाँग का वर्णन भी प्रारम्भिक रूप में है क्योंकि वह धान्यवर्ग ( शणरूप में ) तथा ओषधिवर्ग दोनों में है । यह ज्ञातन्य है कि भाँग का शारम्भिक प्रयोग सूत्रों के लिए होता था और बाद में मादक द्वत्य के रूप में ! शीतिका, सोमरोग आदि रोग १२वीं शती के गदनिग्रह, वंगसेन आदि ग्रन्थों में मिलते हैं इसके पूर्व नहीं मिलते । कैयदेवनिघण्ड के विहारवर्ग में इन दोनों का उक्लेख है। अतः यह १२वीं शती के बाद का ही है। मदनपालनिघण्ट से इसके वर्णन मिळते-ज्ञळते हैं। यद्यपि इसमें अहिफेन नहीं है तथापि इसमें पीतकरवीर का वर्णन है जो अवश्य ही बाद का है। मदनपालनिधण्ट में करवीरद्वय में श्वेत और रक्त दो ही का वर्णन है। धन्वन्तरिनिघण्ट में भी ऐसा ही है। अतः कैयदेव-निघण्टु को मदनपालनिघण्टु के बाद ही रखना चाहिए। इस प्रकार इसका काल १५वीं शती (लगभग १४२५ ई०) ठहरता है।

कैयदेव गुजरात के निवासी प्रतीत होते हैं। इन्होंने झुले (आन्दोलिका श्रमहरा) का वर्णन लिखा है। गुजराती लोग झुले के प्रेमी हैं। तिलपणी, वेल्लन्तर आदि द्रव्य तथा द्रव्यों के कुछ नाम भी उसी तरह के हैं।

विषयवस्तु — कैयदेवनिघण्टु की विषयवस्तु ९ वर्गों में व्यवस्थित है यथा— ओषधिवर्ग, धातुवर्ग, धान्यवर्ग, द्रववर्ग, पकान्नवर्ग, मांसवर्ग, विहारवर्ग, मिश्रक-वर्ग और नानार्थवर्ग। १९२८ ई० में आचार्य सुरेन्द्रमोहन ने विवेचनारमक टिप्पणी

क्रिबादिकानां द्रव्याणां रसवीर्याद्यः कृताः।
स्रिणा कैयदेवेन यथाशास्त्रानुसारतः॥
पाण्डुलिपि सं० वी २०९२ (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) की पुष्पिकाओं में लेखक
का नाम कैयदेवपंडित तथा ग्रन्थ का नाम पश्यापश्यविद्योधक दिया है यथा
'इति श्रीवैद्यकैयदेवपंडितविरचिते पश्यापश्यविद्योधक मांसवर्गः'।

P. K. Gode: Kaiyadeva and a Medical or Botanical Glossary ascribed to him. A. B. O. R. I., Vol XIX, (1938-39), PP. 188-190

के साथ इसका प्रथम भाग मेहरचन्द लक्मणदास लाहौर से प्रकाशित कराया था जिसमें केवल ओषधिवर्ग है। इसके संपादन में उन्होंने तीन पाण्डुलिपियों का आधार लिया था। वम्बई की पाण्डुलिपि के संबंध में वह लिखते हैं कि वह सर्वोत्तम और सम्पूर्ण था किन्तु वह कहाँ तक था यह पता नहीं। मेरे देखने में अभी तक जो पाण्डुलिपियाँ आई हैं उनमें अन्तिमवर्ग (नानार्धवर्ग) उपलब्ध नहीं हो सका है। आचार्य जी का संकल्प द्वितीय भाग में इसे पूर्ण कर देने का था किन्तु यह पूरा न हो सका।

भोषिषयों में मधुकर्कटी, पिण्डखर्जूर, कण्टकरंज, बब्बूल, सिन्दूरी, मार्कण्डी आदि का वर्णन है। गृक्षन से गाजर तथा पलाण्डुमेद दोनों का ग्रहण किया गया है। बलाचसुष्टय, कस्तूरी आदि के प्रकरण भावप्रकाश से मिलते-जुलते हैं। संभवतः भाषिमश्र ने केंयदेवनिषण्डु का अनुसरण किया। महानिम्ब से बकायन का ग्रहण किया है। अम्लवेतस का एक पर्याय 'शाखाम्ल' है जिससे प्रतीत होता है कि उस समय अम्लवेतस के नाम पर रेवन्द्चीनी की शाखावत् इंटलें प्रचलित हो गई थीं।

# आधुनिक काल

भावप्रकाशिनघण्डु — संदिताप्रकरण में भावप्रकाश के संबन्ध में विचार किया जा चुका है। दसका निघण्टुभाग सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव पिछले चार सौ वर्षों से अभी तक अचुण्ण बना हुआ है। इसने अनेक लोकोपयोगी देशी-विदेशी द्रव्यों को एक साथ मिलाकर निघण्टु को व्यावहारिक रूप दिया। इसका उदार एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण ही इसकी सफलता का कारण है।

इसके रचियता लटकनिमश्रतनय भाविमश्र हैं। ग्रन्थ के प्रारम्भ में इन्होंने विष्णुपद की वन्दना की है इससे प्रतीत होता है कि वह मगध में गया के निवासी थे जहाँ विष्णुपद का मन्दिर अभी भी विख्यात है। कदली के चम्पक, स्वर्ण आदि जो भेद उन्होंने किये हैं वह बिहार में हाजीपुर के चेत्र में होते हैं। इससे भी उनका विहार प्रान्त में निवास स्चित होता है। चेत्रीय नाम भी बिहार के दिये हैं।

मदनपाल ने भाविमश्र के लिए पथ प्रशस्त कर दिया था। उसका अनुसरण करते हुए इन्होंने आकारकरभ, द्वीपान्तर बचा (चोपचीनी), पुदीना, छोहाड़ा,

पाण्डुलिपि संस्या बी २०९२ तथा बी २०९१, काशी हिन्दूविश्वविद्यालय । दोनों का लिपिकाल क्रमशः १५७१ सं० और १७८५ सं० है। इनके अतिरिक्त, सरस्वतीभवन, वाराणसी की पाण्डुलिपि सं० १।१५७।८७०६३।

२. पृ० १८७-१९५

इ. प्रायः समकालीन जहाँगीर ने लिखा है:—'इब्राहिम खाँ ने बिहार से ४९ हाथी और कुछ सोनाकेला मेरे लिए भेजे। मैंने ऐसे स्वादिष्ट केले पहले कभी नहीं खाये थे। वे अंगुलि के बराबर हैं किन्तु अध्यन्त मधुर और सुगन्धि।
—सुजुक-ए-जहाँगीरी, पृ० ३९७-३९८

कलम्बक, चन्द्रशूर, कुलिजन, गंधकोकिला, चर्मकारालुक' मलान्न', कुमुद्बीज' आदि विशिष्ट दृश्यों का वर्णन किया है। यशद का सप्तथातुओं में वर्णन किया है।

इसका काल १६वीं शती (उत्तरार्घ) निर्धारित किया गया है। भावमिष्र मुगलसम्राट् अकबर के समकालीन या कुछ ही बाद हुये होंगे।

## निघण्डुभाग निम्नांकित वर्गों में विभाजित है-

| १. हरीतक्यादि | ९. शाकवर्ग    | १७. घृतवर्ग         |
|---------------|---------------|---------------------|
| २. कर्पुरादि  | १०. मांस      | १८. मूत्रवर्ग       |
| ३. गुडूच्यादि | ११. कृतान्न   | १९. तैलवर्ग         |
| ४. पुरुपवर्ग  | १२. वारिवर्ग  | २०. सन्धानवर्ग      |
| ५. वटादि      | १३. दुग्धवर्ग | २१. मधुवर्ग         |
| ६. आम्रादि    | १४. द्घिवर्ग  | २२. इच्चवर्ग        |
| ७. धारवादि    | १५. तकवर्ग    | २३. अनेकार्थनामवर्ग |
| ८. धान्यवर्ग  | १६. नवनीतवर्ग |                     |

निघण्डुभाग पर शिवश्वमां, विश्वनाथिद्ववेदी (१९४१), कृष्णचन्द्रचुनेकर (चतुर्थ सं० १९६९) आदि की टीकायें हैं। चुनेकर की टीका सम्प्रति लोकप्रिय है। इसमें वानस्पतिक विवरण विस्तृत एवं स्पष्ट है। कृष्णचन्द्रचुनेकर काशी के प्रसिद्ध वैद्य स्व० पं० श्रीनिवासशास्त्री के सुपुत्र हैं और सम्प्रति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में द्रव्यगुण के अध्यापक हैं। वानस्पतिक अनुसंधान-दर्शिका (चौखम्बा, १९६९) उनकी अन्य रचना है। 'ग्लासरी' के निर्माण में भी यह बलवन्त सिंह के सहयोगी है।

# राजनिषण्डु

इसका नाम निघण्टुराज या अभिधानचृढ़ामणि भी है। कश्मीरी नरहिर पण्डित ने इसकी रचना की है। यह काश्मीर की आधवंशीय आचार्यपरम्परा में प्रस्त श्री ईश्वरस्रि के पुत्र थे। यह श्रीव तथा सभी शास्त्रों में पारंगत थे । प्रन्थ के प्रारंभ में गणेश, शंकर, सरस्वती आदि की वन्दना कर अश्वनी, आत्रेय, धन्वन्तिर, चरक, सुश्चत आदि आयुर्वेदाचार्यों का स्मरण किया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आन्ध्र, लाट

१. सुथनी के नाम से बिहार में प्रचलित है।

२. मखाना बिहार के तिरहुत चेत्र में होता है।

३. कुमुदबीज का प्रयोग 'भेंट का लावा' के नाम से उबर के बाद पथ्य में विहार के वैद्य देते थे।

<sup>।</sup> आईन-ए-अकबरी में मखाना और कलम्बक का उक्लेख है ( ए० ७०,८७ )।

थ. यह सूचना प्रनथ के उपक्रम-पर्को तथा पुष्पिकाओं से मिलती है।

आदि भाषाओं का प्रयोग किया है जिससे प्रतीत होता है कि यह उन प्रदेशों में चिरकाल तक रहे होंगे या वहाँ यात्रायें की होंगी।

काल—प्रम्थकार ने प्रम्थ की प्रस्तावना में स्वयं लिखा है कि उसने धन्वन्तरि, मदन, हलायुध, विश्वप्रकाश, अमरकोश, शेष (त्रिकाण्डशेष), राजकोश आदि निघंदुओं एवं कोशों को देखकर इसकी रचना की है। विशेषतः धन्वन्तरिनिघण्टु का आधार लिया है। मदनपालनिघण्टु का रचनाकाल १३७४ ई० है अतः राजनिघण्टु का काल १४वीं के बाद ही होगा। इसे भावप्रकाश के पूर्व रखना चाहिए या पश्चात् यह विचारणीय है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भावप्रकाश के कुछ बाद ही होगा इसके निम्नांकित कारण हैं—

- 3. भावप्रकाश ने करवीर के रवेत और रक्त दो ही भेद किये हैं, किन्तु राज-निघंटु में पीतकरवीर का भी वर्णन किया है जो बाद में इस देश में बाहर से आया। आईन-ए अकवरी ( ए० ८२ ) में श्वेत और रक्त दो ही करवीरों का उल्लेख है। बाबरनामा ( ए० ५०३-५१४ ) में भी यही है। तुजुक-ए-जहाँगीरी ( भाग १, ए० ९७ ) में कनेर के फूलों का जो वर्णन है उससे प्रतीत होता है कि उस काल में पीतकरवीर का प्रवेश हो गया था। यह स्मरणीय है कि तब तक युरोपीय जन इस देश में प्रतिष्ठित हो चुके थे।
- २. कर्पूरतैल, तैलिपिपीलिका, कालाञ्जनी (कृष्णबीज), कामवृद्धि, सर्वचार आदि राजनिघण्डु के द्रव्य भावप्रकाश में नहीं हैं।
- कुळक्षन का स्पष्ट उल्लेख है जब कि भावप्रकाश में महाभरी वचा करके दिया
   है। राजनिधंग्टु का हिमावली संभवतः द्वीपान्तरवचा है।

इस प्रकार राजनिघण्ड का काल १७वीं शती ठहरता है।

४. राजनिघण्डु में झण्डू (गेंदा फूल ) का वर्णन है जो भावप्रकाश में नहीं है। यह विदेशी पुष्प १६वीं शती के अन्त में भारत में आया। इसका उल्लेख आईन-ए- अकबरी में नहीं है।

धन्वन्तरिनिघण्टु सहित इसका प्रकाशन आनन्दाश्रम, पूना से हुआ है (१९२५)। कलकत्ता से इसका स्वतंत्र संस्करण भी निकला है (द्वि० सं०, १९३३)

विषयवस्तु—अस्तुत निघण्डु में नामों पर विशेषरूप से विचार किया गया है जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा चेत्रीय नामों को दृष्टि में रक्ता गया है। नामों के विषय में कहा है कि ये रूढ़ि, प्रभाव, देश्योक्ति, आकृति, उपमा, वीर्य तथा

<sup>.</sup> २. धन्वन्तरीयमद्नादिह्लायुधादीन् विश्वप्रकाश्यमरकोशसशेषराजौ । आलोक्य लोकविदितांश्च विचिन्त्य शब्दान् द्रव्याभिधानगणसंग्रह एष सृष्टः ॥ आयुः श्वतीनामतुलोपकारकं धन्वन्तरिग्रन्थमतानुसारकम् । आचच्महे लच्चणलक्यधारकं नामोच्चयं सर्वहजापहारकम् ॥

उत्पत्तिस्थान इन सात आधारों पर निर्धारित होते हैं। इसमें अनुपादि, भूम्यादि, गुडूच्यादि, शताह्वादि, पर्पटादि, पिष्पल्यादि, मूलकादि, शाल्मल्यादि, प्रभदादि, करवीरादि, आस्रादि, चन्दनादि, सुवर्णादि, पानीयादि, चीरादि, शाल्यादि, मांस, मनुष्यादि, सिंहादि, रोगादि, सत्वादि, मिश्रकादि, एकार्थादि इन २३ वर्गों में विषयन वस्तु व्यवस्थित है।

भूमि के विभाग वर्णानुसार ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य और शूद्ध तथा महाभूतानुसार पार्थिव, आप्य, तैजस, वायव्य और आन्तरिच ये पाँच किये गये हैं। विभिन्न वर्णों की भूमि में उत्पन्न ओषियाँ उन्हीं वर्णों के रोगियों को दी जानी चाहिए। स्थावर-द्रव्यों के पाँच विभाग किये गये हैं—वनस्पति, वानस्पत्य, चुप, वल्ली और ओषि। पुं-सी-नपुंसक भेद से ये तीन प्रकार के होते हैं जिनका प्रयोग रोगी के लिंगानुसार करना चाहिए। यों पुंलिग द्रव्य सभी में प्रयोज्य होता है। वनस्पतियों में चेतना तथा पाञ्चभौतिकता की सिद्धि सयुक्तिक की गई है। लिंगिनी, सोमवल्ली, कैवर्त्तिका, कट्वी, अमृतस्वा, धूम्रपत्रा, हदन्ती, हित्तचुण्डी, दुग्धफेनी, झण्डू, कुलक्षन, माया-फल, कारस्कर आदि का वर्णन द्रष्टव्य है। राजनिचण्डुकार ने द्रव्यगुण को अष्टांग में समाविष्ट ही नहीं किया अपि तु आद्य स्थान दिया। इससे द्रव्यगुण के उत्कर्ष का बोध होता है।

वैद्यावतंस—कविराज लोलिम्बराज द्वारा विरचित यह लघु निघण्टुमन्थ<sup>र</sup> है जिसमें प्रसिद्ध आहारद्रव्यों का संज्ञिम-सरस वर्णन है।

इसमें निम्नांकित वर्ग हैं :--

१. फलवर्ग

३. पत्रशाकवर्ग

५. धान्यवर्ग

२. फलशाकवर्ग

४. कन्दशाक

६. मांसवर्ग

७. दुग्धवर्ग

पत्रशाकों में अश्ववला का वर्णन किया है । कुल ५७ श्लोकों में ग्रन्थ पूर्ण है । लोलिम्बराज का काल १७वीं शती का प्रथम चरण है ।

द्रवयगुणशतक—द्रव्यगुणशतक या द्रव्यगुणशतश्लोकी योगतरंगिणीकर्ता त्रिमक्लभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। इसमें मुख्यतः आहारद्रव्यों का वर्णन है। प्रथम मंगल-श्लोक में शिव-पार्वती और गणेश की वन्दना की गई है। दूसरे श्लोक में छः

२. यह ब्रह्मानन्दत्रिपाठीकृत हिन्दी ज्याख्यासहित मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी द्वारा १९६७ में प्रकाशित है।

१. द्रव्याभिधानगद्दिश्चयकायसौद्ध्यं, श्रत्यादिभूतविषिनग्रहवालवैद्यम् । विद्याद् रसायनवरं दृद्देहहेतुमायुः श्रुतेद्विचतुरङ्गमिहाह शम्भुः ॥ २०१४२ द्रव्यगुण, निदान, कायचिकित्सा, श्रत्य, शालाक्य, भूतविद्या, अगदतंत्र, कौमार-मृत्य ये आयुर्वेद के आठ अङ्ग हैं ।

#### रसों का दोषों पर प्रभाव वर्णित है। शेष रलोकों का विभाजन इस प्रकार है :--

| रलोकसंख्या    |
|---------------|
| 3-90          |
| 99-29         |
| २२-२६         |
| 29-36         |
| 39-89         |
| 40-45         |
| 43-44         |
| ५६–६७         |
| <b>₹८−७</b> ₹ |
| 98-68         |
| ९०            |
| 99            |
| ९२            |
| 93-94         |
| 98-900        |
|               |

एक उपसंहारपद्य है। इस प्रकार कुल १०१ पद्यों में ग्रंथ पूर्ण हुआ है।

सुवर्णादिवर्ग में धातुओं के प्रकरण में सुवर्ण, रजत, ताम्र, वंग, अञ्चक और लीह हैं, नाग और यशद नहीं हैं। दुग्ध-प्रकरण में गौ, मिहिपी और अजा इन्हीं तीन का उल्लेख है जिससे इनके दुग्ध का ही प्रचलन स्चित होता है। अन्य वर्णनों में मदनपालनिघण्ड का अनुसरण किया गया है। गाजर के लिए गुञ्जन से पृथक् गर्जर शब्द दिया गया है। खाद्याचों के कुछ नये शब्द मिलते हैं यथा पुष्पवटी (फुलौड़ी), कचवती (कचौड़ी), जलवलिवलय (जलेबी) आदि। जलेबी के लिए अधिकांश प्रनथकारों ने कुण्डलिनी शब्द दिया है।

परिचय एवं काल— छेखक के अन्य प्रन्थ योगतरंगिणी में परिचय एवं काछ दिया है<sup>२</sup> ( देखें पृ० )।

<sup>1.</sup> देखें—P.V. Sharma: Trimalla Bhatta: His Date and works with special Reference to his Materia Medica in one hundred Verses, I: J. H. S., Vol. 6, No. 1, 1971

२. द्रव्यगुणशतक का संस्करण खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई से सं० १९५३ में शालिग्रामवैश्यकृत भाषाटीकासहित प्रकाशित है।

शिवकोष के कर्त्ता शिवदत्त के पुत्र कृष्णदत्त ने द्रव्यगुणशतक पर द्रव्यदीपिका व्यास्या लिखी है।

शिवकोष—यह शिवदत्तिमिश्र की रचना है जो पर्यायशैंटी पर आधारित है। पिण्डत शिवदत्तिमिश्र कर्प्रीय (कप्रिया) कुछ के अवतंस थे। यह आयुर्वेद के विद्वानों का कुछ था। इनके पिता का नाम चतुर्भुज था जो स्वयं आयुर्वेद तथा अनेक शास्त्रों में पारंगत थे। पिण्डत शिवदत्तिमिश्र ने अपने पिता से ही आयुर्वेद की शिक्षा प्रहण की थी। इसका निर्देश उन्होंने अपनी एक रचना 'संज्ञासमुच्चय' में की है—

संज्ञासमुस्चयममुं ऌघुवाग्भटादिप्रन्थपकाशनपरं विषमस्थलेषु । तातादधीतविधिवद्वरवैद्यविद्यः चक्रे चतुर्भुजसुतः शिवदत्तमिश्रः ॥

इसी प्रकार दूसरी रचना 'शिवकोष' के अन्तिम पद्य तथा शिवकोष-व्याख्या की पुष्पिका में भी इसका उल्लेख किया गया। आफ्रोवट ने अपनी प्रसिद्ध विवरणिका में चतुर्भुजिमिश्र के नाम पर रसकल्पद्रुम नामक ग्रन्थ तथा गोविन्द भगवत्पाद विरचित रसहृद्य की व्याख्या का उल्लेख किया है। स्टीन की कश्मीर-सूची के अनुसार चतुर्भुज ने संवत् १७०५ (१६४९ ई०) में रसकल्पद्रुम की रचना की। जहाँ तक रसहृद्य की व्याख्या का प्रश्न है, यह कुरलवंशीय महेश मिश्र के पुत्र चतुर्भुज मिश्र द्वारा रचित है अतः यह कहना कठिन है कि यह वही चतुर्भुज हैं क्योंकि उन्होंने अपने को कर्पूरीयकुलीय लिखा है। रसहृद्यतन्त्रका संस्करण जो मोतीलाल बनारसी-दास द्वारा प्रकाशित हुआ है (१९२७ ई०) उसमें चतुर्भुज मिश्र द्वारा रचित मुग्धाववोधिनी व्याख्या भी समिनलित है। इसकी भूमिका में व्यम्बकनाथ गुरुनाथ काले ने लिखा है—

'रसहदयरीकाकारः श्रीचतुर्भुजिमिश्रः खण्डेवालबाह्मणजातीयः कुरलसंज्ञककुलो-त्पन्नः, हरिहरमिश्रस्य पौत्रः, महेशिमश्रस्य च पुत्र आसीदिति तेन ग्रंथारम्भ एवो-कादात्मवृत्तान्तात्प्रतीयते । खण्डेवालबाह्मणानां वसितः जयपुर-सीकर-बीकानेर-प्रसृतिषु स्थलेषु विशेषत उपलभ्यते, अतश्चतुर्भुजिमश्रोऽपि तेषामन्यतमस्थलनिवासो भवेदित्यनुमीयते ।'

इस प्रकार कुछ, पितृरम्परा तथा देशकी भिन्नताके कारण यह कोई अन्य

चतुर्भुज प्रतीत होते हैं।

जैसा कि कहा गया है, पं० शिवदत्त मिश्र पं० चतुर्श्वज मिश्र के पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था यह उनकी विभिन्न रचनाओं में प्रदत्त सूचनाओं से ज्ञात होता है। इनकी तीन रचनाओं का पता चळता है—

संज्ञासमुच्चय—यह निदान, चिकित्सा तथा द्रव्यगुणसम्बन्धी विषम स्थलों के स्पष्टीकरण के लिए लिखा गया है। आफ्रोक्ट ने इसका उल्लेख किया है। राजेन्द्रलाल मित्र ने अपनी संस्कृत पांडुलिपियों की सूची में इसकी एक पाण्डुलिपि का उल्लेख किया है जिसका लिपिकाल शाक १६४१ (१७१९ ई०) है।

शिवकोष,—यह आयुर्वेदीय निघण्ड का ग्रन्थ है जो ५४० रहोकों में पूर्ण है। इसमें औषध-द्रन्यों के पर्याय-पदों का अकारादिकम से वर्णन है। लेखक ने इसे नानाथोंषघकोष कहा है। यह तत्कालीन अनेक कोषों का आधार लेकर लिखा गया है जिनमें मुख्य हैं — शब्दार्णव, अजय, अमर, वोपालित, सिंह, मेदिनी, विश्व, हारा-वली, हलायुध, शाश्वत, हेम तथा त्रिकाण्डशेष।

'शब्दार्णवाजयामरवोपालितसिंहमेदिनीविश्वान् । हारावलीहलायुधशाश्वतहेमत्रिकाण्डशेषांश्च ॥ प्रीत्ये विविच्य भिषजो विविधौषधनामसंदिहानस्य। नानार्थोषधकोशो विरच्यते लिंगभेदेन॥'

लेखक ने शिवकोष के अन्त में इसका रचनाकाल शक १५९९ (१६७७ ई०) दिया है।

'नवग्रहतिथिप्राप्ते हायने हालभूभुजः। चक्रे चातुर्भुजिः कोषं शिवदत्तः शिवाभिधम्॥'

ग्रंथ की पुष्पिका में ग्रंथकार तथा उसके कुल का निर्देश है —
'इति कर्प्रीयशिवदत्तकृतः शिवकोषः पूर्णः ।'

यह ग्रंथ श्री आर॰ जी॰ हर्षे द्वारा सम्पादित तथा डेक्कन कालेज पूना से प्रकाशित है (१९५२) जो पुना तथा आक्सफार्ड की दो पाण्डुलिपियों पर आधारित है।

शिवप्रकाश (शिवकोष-ज्याख्या)—लेखक ने यह ब्याख्या अपने कोष के विश्वदीकरण के लिए लिखी है। इसमें शताधिक कोशों, टीकाओं तथा प्रन्थों के उद्धरण दिये गये हैं जिससे लेखक के ब्यापक पाण्डित्य का तो पता चलता ही है, उसके काल तथा तत्कालीन आचार्यों के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। इन उद्धत रचनाओं तथा आचार्यों में इन्दु, कैयदेव, केशव, गुणरत्नमाला, डरहण, धन्वन्तरि, बोपदेव, मदनविनोद, रसरत्नसमुच्चय, राजनिघण्टु, रामाश्रम, लोलिम्बराज और हेमादि प्रमुख हैं। व्याख्या के प्रारम्भिक पद्य में यह कहा गया है कि वाग्भट के ग्रंथों, टीकाओं तथा कोषों का मनन कर यह व्याख्या लिखी गयी है। संज्ञासमुच्चय में भी वाग्भट का संकेत है। इससे उस काल में वाग्भट विशेषतः स्वल्पवाग्भट (अष्टांगहृद्य) की लोकिपियता का पता चलता है। व्याख्या के अन्त में पुल्पिका है—'इति श्रीकर्पृरीयचतुर्भुजात्मजशिवदत्तकृतः शिवप्रकाशः पूर्णः।'

उपर्युक्त ग्रन्थों की जो पाण्डुलिपियां उपलब्ध हैं उनमें संज्ञासमुच्चय की पाण्डुलिपि प्राचीनतम है। इस आधार पर यह ग्रन्थ उनकी आद्य रचना मानी जाती है।

शिवदत्तमिश्र काशीनिवासी थे। कवीन्द्राचार्य सरस्वती की प्रशस्ति करनेवाले

काशीस्थ पण्डितों में इनका भी नाम है। ये प्रशस्तियां कवीन्द्रचन्द्रोद्य नामक प्रथ में संगृहीत हैं जो पूना से १९३९ में प्रकाशित हुआ है। कवीन्द्राचार्य ने मुगल बादशाह शाहजहाँ (१६२८-१६५८ ई०) से अनुरोध कर काशी में यात्री-कर को निरस्त करने में सफलता प्राप्त की थी।

शिवकोष की रचना का काल १६७७ ई० लेखक ने स्वयं लिखा है। डाक्टर पी० के० गोडे शिवदत्त मिश्र का काल १६२५-१७०० ई० मानते हैं। शिवकोष की व्याख्या में लेखक ने 'रामाश्रमाः' शब्द से अमरकोश की व्याख्या-सुधा के रचियता तथा मट्टोजिदीचित के पुत्र मानुजीदीचित को उद्धत किया है। मानुजीदीचित का काल १६००-१६५० ई० है। अतः शिवदत्त मिश्र उसके परवर्ती सिद्ध होते हैं। इन सब तथ्यों से भी प्रतीत होता है कि शिवदत्त मिश्र कवीन्द्र।चार्य के कनीय समकालीन हों और उनकी प्रशस्ति में सम्मिलित हुए हों।

कृत्णदत्त मिश्र—पण्डित कृष्णदत्त मिश्र, पण्डित शिवदत्त मिश्र के पुत्र थे। इन्होंने त्रिमल्लभट्टविरचित द्रव्यगुणशतरलोकी (द्रव्यगुणशतक) पर द्रव्यदीपिका नामक टीका की है। यह स्मरणीय है कि त्रिमञ्जभट्ट काशीवासी तेलंग ब्राह्मण थे। अतः काशीस्थ पण्डित कृष्णदत्त्तमिश्र द्वारा इसकी टीका की रचना अत्यन्त स्वामाविक है। संभव है, कुछ विद्या का भी सम्बन्ध हो। प्रो० एच० डी० वेलंकर त्रिमल्लम्भट्ट का काल १३८३-१४४९ ई० मानते हैं किन्तु अन्तरंग साच्यों के आधार पर इनका काल सत्रहवीं शताब्दी उहरता है। पण्डित कृष्णदत्त ने अपनी व्याख्या का आरम्भ और अन्त क्रमशः इस प्रकार किया है।

त्रिमञ्जभदृरचितो यो द्रव्यगुणसंग्रहः। कृष्णदत्तेन तद्दीका द्रव्यदीपिका। विश्ववन्दितचतुर्भुजतातावाप्तविद्यशिवदत्तसुतस्य। कृष्णदत्तकृतिनः कृतिरेषा, जायतामखिळळोकहिताय।

पण्डित कृष्णदत्त ने अपनी ज्याख्या में दृष्यगुणके सेद्धान्तिक तथा ज्याबहारिक यांची पर महत्वपूर्ण प्रकाश ढाला। दृष्यस्थित पांच धर्मी—रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने इनका संचिप्त एवं साधु लच्चण दिया है यथा 'रसनेन्द्रियग्राह्यो रसः। दृष्याश्रयो गुणः, कायाग्निपाकजो विशिष्टो गुणो वीर्यम्, जठराग्निद्वयपाकोत्तरभावी रसो विपाकः, दृष्यस्थात्मा प्रभावः। विवेचन के प्रसंग में लेखक ने निग्नांकित आचार्यों तथा रचनाओं को उद्धत किया है—

अग्निवेशशास्त्र, अभिधानचूडामणि, अमर, अरुणद्त्त, कैयदेव, खारणादि, गयदास, चक्रपाणि, चरक, जैडजट, डल्हण, त्रिकाण्डशेष, त्रिविक्रम, त्रिशती टीका,

<sup>9.</sup> P. K. Gode: Karpuriya Sivadatta and his medical treatises, Poona Orientalist, Vol. VII, Nos. 1-2

धन्वन्तरिनिघण्डु, निघण्डु, नैरुक्त, ब्रह्मदेव, भावमिश्र, माधवकार ( द्रव्यगुण ), भिता-करा, सुनि, मेदिनी, लोचन, वाग्भट, वाग्भटीय संग्रहबोध, वाप्यचन्द्र, व्याडि, शब्दा-र्णव, संग्रह, संग्रहबोध, सारसंग्रह, सिद्धमन्त्रप्रकाश, सिंह, सुश्रत, हारीत, हेमादि । इनमें अग्निवेशशास्त्र, अरुणदत्त, खारणादि, गयदास, चरक, त्रिविक्रम, त्रिशतीटीका, नैरुक्त, ब्रह्मदेव, मुनि, वाम्भटीयसंग्रहबोध, सारसंग्रह तथा हारीत शिवदत्तकी अपेचा इसमें अधिक है।

द्रव्यों का वर्णन भी कृष्णदत्त ने बड़ी सूचमता से किया है। कुछ उदाहरण यहाँ

दिये जा रहे हैं-

१--गोधूम ( गेहूँ ) तीन प्रकार का बताया गया है-महागोधूम, मधूली और नन्दीमुखी।

२ — मुद्ग ( मूंग ) दो प्रकारका है — चेत्रमुद्ग और वनमुद्ग।

३-मसूर दो प्रकार का है-कृष्ण और पाण्डूर, कृष्णवर्ण को मसूर तथा पाण्डु-वर्ग को मंगल्य कहा है।

४--कलाय दो प्रकार का कहा गया है--त्रिपुट और वत्तु ल । त्रिपुट खञ्जनक है।

५--- ज्ञाण दो प्रकार का है--- ज्ञाण और पटजाण।

६-कोद्रव दो प्रकार का है-कोद्रव और वनकोद्रव वनकोद्रव को ही उहालक या यावनाल ( बाजरा ) कहते हैं।

श्यामाक ।

८—द्राचा तीन प्रकारकी है, मधुर, मधुराम्ल और अम्ल !

९---दाडिम तीन प्रकार का है---मधुर, मधुराम्ल और अम्ल ।

१०-छवण आठ प्रकार का कहा गया है-सैंघव सौवर्चल, विड, सामुद्र,

औद्भिद, कृष्ण, रोमक, पांशुज।

पाठ का निर्णय अपने पूर्ववर्ती ब्याख्याकारों के आधार पर किया है यथा 'अना-षोंऽयं पाठः जेज्जटोपेवितरवात्'। प्राचीन आचार्यों के आपातिवरोध के परिहार का भी यत्र-तत्र प्रयस्न किया है, किन्तु युक्तियाँ हृद्यग्राही नहीं हैं। यथा शालि के वारभटोक्त मधुरपाक तथा सुश्रतोक्त कटुपाक के विरोध का परिहार करते हुए लिखा कि रस के समान इसमें अविरोध है। जिस प्रकार एक द्रव्य में अनेक रस स्थित होते हैं, उसी प्रकार अनेक विपाक भी हो सकते हैं क्योंकि विपाक वस्तुतः रसविशेष ही है, किन्तु ऐसा मानने से अनवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जायगी। यही युक्ति तिल के प्रसंग में भी दी गयी है। मधु के गुण के विषय में एक रोचक शास्त्रार्थ किया गया है। चरक मधु को गुरु एवं सुश्रुत छघु मानते हैं। इसका समाधान यह किया गया है कि चरक ने केवल गुण की दृष्टि से विचार किया है, जब कि सुश्रुत ने पाक की दृष्टि से भी देखा है। सुश्रुत के मत में जो देर से पचता है, मूत्र-पुरीषके उत्सर्ग में सहायक होता है तथा कफ की वृद्धि करता है वह गुन है। इसके विपरीत, जो शीघ्र पच जाय, मूत्र-पुरीषका विवन्ध करे और वात की वृद्धि करे वह लघु है। कुछ लोग पुराण और नवीन की दृष्टि से इसका परिहार करते हैं यथा चरक ने मधु का सामान्य गुण गुक बतलाया जब कि सुश्रुत ने मधु की पुराणता को ध्यान में रवते हुए उसे लघु कहा। इसी प्रकार अतसी को वाग्भट ने कफकरी तथा खारणादि ने कफहरी लिखा है। लेखक ने इसका परिहार विषयभेद से किया है और इसके लिए सुश्रुत का भी आधार लिया है। बदर (बर) को वाग्भट ने मेदन तथा खारणादि ने ग्राही लिखा है इसका समाधान यह किया गया है कि बर का ताजा पका फल ग्राही तथा सुखा फल सर होता है।

द्रव्यों के परिचय के सम्बन्ध में अनवधानता एवं आन्ति मध्यकाल से ही चली आ रही है जो सर्वविदित है। इत्हण (१२वीं शती) के काल में अनेक द्रव्य सिन्दिग्ध हो गये थे यह उनके उद्धरणों से ज्ञात होता है पण्डित कृष्णदत्त भी इसके अपवाद नहीं थे। इसका एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। तुवरी (तोरी) एक प्रसिद्ध तैल्योनि द्रव्य है। इसे तुवरक समझकर इन्होंने परिचय दिया है— 'पश्चिमार्णवतीरजो बृचः'।

पण्डित कृष्णदत्त आयुर्वेद के अतिरिक्त व्याकरण के भी प्रौढ़ पण्डित थे। यह स्थान-स्थान पर प्रकृति-प्रत्यय, समास आदि का निरूपण करने से पता चलता है। एक स्थल पर परिभाषेन्दुशेखर की एक परिभाषा भी दी गयी है—तैल्शब्देन तिलोद्भवः स्नेह एव मुख्यत्वेन गृह्यते नसु पत्रकांडादि, गौणमुख्ययोः मुख्ये कार्य-संप्रत्यय इति न्यायात्।' यह साहित्यशास्त्र में भी निष्णात एक उच्चकोटि के किव थे। प्रन्थ में आये छुन्दों का भी विवेचन इन्होंने किया है।

'लाभपुर' शब्द संभवतः लाहौर के लिए है। जांबण आदि शब्द भी पंजाबी शैली के हैं। कपूरिया परिवार सारस्वत ब्राह्मणों का है जोड्डैपंजाब में अधिकांश होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पण्डित कृष्णदत्त संभवतः काशी से पंजाब चले गये हों या कालिक सम्बन्ध से भी ऐसा सम्पर्क स्वामाविक है।

राजवल्लभनिचण्ट्—यह राजवल्लभ वैद्य द्वारा निर्मित तथा नारायणदास द्वारा प्रतिसंस्कृत है। यह छः परिच्छेदों में विभाजित है यथा—प्राभातिक,

राजवर्ळभवैद्येन निर्मितो राजवरळभः ।
 द्रव्याणां गुणस्यातित्वाद् भिषजां हि सुसावहः ॥
 और देखें उमेशचन्द्रगुप्तकृत वैद्यकशब्दिसन्धु की भूमिका ।
 २६ आ०

पौर्वाह्विक, मध्याह्विक, अपराह्विक, निशाभव और औषधीय । स्पष्टतः यह दिनचर्या में व्यवहृत होने वाले द्रव्यों के गुणकर्मों को प्रमुखता देता है ।

राजवल्लभ का काल स्पष्ट नहीं है किन्तु इसने मदनपालनिघण्टु तथा भाव-प्रकाश के पर्शों को उद्धत किया है अतः १७वीं शती के पूर्व का नहीं हो सकता इसके प्रतिसंस्कर्ता नारायणदास का काल १७६० ई० कहा जाता है। इस प्रकार वर्त्तमान ग्रन्थ १८वीं शती का है।

शालियामवैश्यकृत टीका के साथ वेंक्टेश्वर प्रेस, बग्बई से सं० १९५२ में तथा रामप्रसादवैद्यकृत टीका के साथ सं० १९६८ में प्रकाशित हुआ।

हिकमतप्रकाश—यह नृसिंहदेवात्मज बालकृष्ण के पुत्र महादेवदेव की विचित्र रचना है जिसमें उन्होंने फारसी हिकमत (यूनानी) को संस्कृत छुन्दों में बाँधकर उपस्थित किया है। इसमें तीन लण्ड हैं। प्रथम लण्ड में दोष, वीर्य, मूत्रपरीक्षा, नाडीपरीक्षा आदि का वर्णन है। द्वितीय लण्ड में वर्णानुक्रम से द्रव्यों का गुणकर्म और प्रयोग वर्णित है। तृतीत लण्ड में औषधयोग हैं। यह प्रन्थ सं० १८३० (१७७३ ई०) में पूर्ण हुआ। ले लेमर ज श्रीकृष्णदास, वस्बई से यह सं० १९७० में प्रकाशित हुआ है। मौक्तिककृत वैद्यमुक्तावली में हिकमतप्रकाश तथा हिकमतप्रदीप दोनों के उद्धरण हैं।

निघण्टरत्नाकर (विष्णु वासुदेव गोडवोलेकृत )— पं० कृष्णशास्त्री नवरे द्वारा संपादित यह अन्य १९३६ ई० में दो खण्डों में निर्णयसागर, बम्बई से प्रकाशित हुआ। मूळ अन्थ सं० १८६७ ई० में प्रकाशित हुआ था (देखें पृ० २०२)। संस्कृत पद्यों का मराठी भाषान्तर भी है। इसके प्रारम्भिक गुणदोष-प्रकरण में (१९४ पृ० तक) इन्यगुण का वर्णन है। इसके बाद शारीर, अष्टस्थानपरीन्ना, मान-परिभाषा, रसशास्त्र, अर्कप्रकाश, अजीर्ण-मञ्जरी आदि है। द्वितीय खण्ड में निदान-चिकित्सा है।

इसमें अकरकरा, अमरुद, अंजीर, पीतकरवीर, काजूतक, कुल्झन, कंकुष्ठ ( सुर्दासिंग ), अग्निजार, तुवरक, तमाखु, कर्प्रतैल, पुदीना, मखाना, रक्तरंगा ( मेंहदी ), रसकर्प्र, रुदन्ती, सीताफल, सर्वचार, नबसादर आदि का वर्णन है।

- 9. इरीतकी की निरुक्ति आदि
- २. षड्विधशाक आदि।
- ३. वैद्यकशब्द्सिन्धु, भूमिका
- नृसिंहदेवात्मजबालकृष्णदेवात्मभूभेषजकर्मदत्तः ।
   देवो महादेव उदारकीत्ये हिकमतप्रकाशं तनुते विचित्रम् ।
- प्रित तपः कृष्णशिवे हरी च यातोऽद्भुतो वैद्यकसारबन्धः ॥
  - 'इति चिकित्सानिबन्धे पारसीप्रतिबिग्बो हिकमतप्रकाशाभिधानो ग्रन्थः संपूर्णः ।'

निघण्टुसंग्रह—इसके रचयिता रघुनाथजी इन्द्रजी उर्फ कतोभट्ट हैं। इनके पितामह मुरारि पोरवन्दर में रहते थे किन्तु पिता इन्द्रजी जूनागढ़ चले आये। इन्द्रजी के यह मध्यमपुत्र थे। किन्छ पुत्र प्रसिद्ध पुरातस्ववेत्ता भगवानलाल इन्द्रजी थे। ये प्रश्नोरा नागर ब्राह्मण थे जो आयुर्वेद और भागवत पुराण के विद्वान माने जाते थे।

निघण्डुसंग्रह की रचना १९ मार्च १८९३ को पूर्ण हुई। इसमें कुल ६०७ द्रव्यों का वर्णन है जिनमें ५७८ औद्भिद द्रव्य हैं और शेष जान्तव और खनिज हैं। इस निघण्डु में अनेक नवीन द्रव्यों का समावेश किया गया है। सम्प्रति यह अत्युपयोगी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

शालियामानधण्टु – मुरादाबाद (उत्तरप्रदेश) के लाला शालियामवैश्य द्वारा विरचित शालियामनिघण्टुभूषण खेमराज श्रीकृःणदास, बम्बई द्वारा प्रकाशित बृहनिघण्टुरत्नाकर का ७-८ वाँ भाग है। यह ग्रन्थ १८९६ ई० में पूर्ण हुआ। इस प्रकार १९वीं शती का यह अन्तिम निघण्टु है। चूँिक २०वीं शती में अभी तक प्राचीन शैली पर कोई निघण्टु लिखा नहीं गया अतः अभी भी इसी को लोग अन्तिम निघण्टु मानते हैं।

1. लेखक ने प्रन्थ में अपना परिचय इस प्रकार दिया है-आसीद्देवज्ञच्डामणिरमृतरसस्यंदिस्किप्रणेता । मीमांसापूर्वभागे निपुणतरमतिः श्रीम्रारिद्विजाययः॥ श्रीमत्सौदामपुर्यां विरचितवसितः तस्य पुत्रास्त्रयोऽस्मिन् । लोके ख्याता वभूवुः हरिचरणरताः शास्त्रनेपुण्यभाजः॥ इन्द्रजित् गगकश्रेष्ठो उयेष्टस्तस्याभवत् सुतः। यो जीर्णदुरों न्यवसन्नागरै: सततादतः ॥ उयेष्टस्तस्यात्मजोऽभूत् फणिभणितिपद्धः पाठशालाधिकारी । वेदान्तार्थेकनिष्ठः सकरणहृदयो वत्सलः पुत्रे तु स्वानुरूपे गृहधुरमखिलां संनिवेश्यातिहर्षात् । निश्चिन्तो निर्विशेषं शमसुखमनिशं सेवमानो बभूव ॥ यशःपूरितधरो । कनिष्ठस्तस्प्रत्रः समजनि युरोपियैविंद्वन्मणिभिरपि मान्यो गुणनिधिः॥ प्रसिद्धोऽस्मिन्नाम्ना जगति भगवत्लाल इति यः। पंडितवरः ॥ चिरन्ता....भवत् मध्यमस्तस्य तनुजो रघुनाथामिधः सुधीः। निघण्डसंग्रहो येन रचितो विदुषां मुदे॥



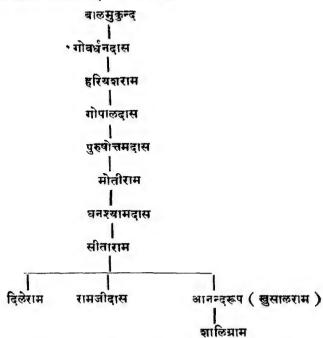

यह ग्रंथ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो खण्डों में विभक्त है। पूर्वार्ध में निम्नांकित २३ वर्ग हैं—

| १. कर्पूरादि  | १३. दधिवर्ग    |
|---------------|----------------|
| २. हरीतक्यादि | १४. तकवर्ग     |
| ३. गुडूच्यादि | १५. नवनीतवर्ग  |
| ४. पुष्पवर्ग  | १६. घृतवर्ग    |
| ५. फलवर्ग     | १७. मूत्रवर्ग  |
| ६. वटादि      | १८. तैलवर्ग    |
| ७. धातूपधातु  | १९. अर्कवर्ग   |
| ८. विषवर्ग    | २०. मधुवर्ग    |
| ९. धान्यवर्ग  | २१. इच्चवर्ग   |
| १०. शाकवर्ग   | २२. संघानवर्ग  |
| ११. वारिवर्ग  | २३. लंख्यावर्ग |
| ६२. दुग्धवर्ग |                |

उत्तरार्ध में दो वर्ग हैं --अन्पादि और मिश्रवर्ग । अन्त में परिशिष्ट भाग है ।

१९वीं शती तक विदेशियों के माध्यम से अनेक नवीन द्रव्यों का प्रचलन इस देश में हो गया था। इन द्रव्यों का यथासंभव समावेश इस प्रन्थ में किया गया है।

शालियामीषधशब्दसागर भी आपके द्वारा विरचित है जो १९२५ में खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त अनेक ग्रन्थों की टीका आपने की है। आयुर्वेद-वाङ्मय की श्रीवृद्धि में आपका महत्वपूर्ण योगदान है।

शंकरदाजी शास्त्री परं—'वनौषधि-गुणादर्श' सात भागों में आपने बनाया जिसका तृतीय संस्करण १९०९-१९१३ ई० में प्रकाशित हुआ। केशवकृत सिद्धमन्त्र का भी संपादन कर १८९८ ई० में प्रकाशित कराया था।

जगन्नाथप्रसादशुक्ल का 'निघण्द्वशिरोमणि' प्रयाग से १९१४ में निकला।

आचाय यादवजी त्रिकमजी -- आचार्य जी का जन्म मार्गशीर्ष शुक्ल प्रति-पदा सं० १९३८ ( १८८१ इ० ) को पोरबन्दर में हुआ। आपके पिता वैद्य त्रिकम जी मोरधन जी थे। और माता माणक बाई थीं। आपका प्रारम्भिक अध्ययन पोर-बन्दर की राजकीय संस्कृत पाठशाला में पं० हरिहर कालीदास शास्त्री के सान्निध्य में हुआ। १८८१ ई० में आपके पिता वैद्यक-स्यवसाय के प्रसंग में बम्बई चले आये तब आपका अध्ययन वस्बई के श्री देवकर्ण नानजी संस्कृत पाठशाला में हुआ और वहाँ अनेक धुरंधर विद्वानों से न्याकरण, साहित्य का ज्ञान आपने प्राप्त किया। तदनन्तर आयुर्वेद का अध्ययन अपने पिताजी के चरणों में किया। राजस्थान के पं० गौरीशंकर शास्त्री से आर्ष प्रन्थों का अध्ययन किया। हकीम रामनारायण जी से उर्दू भाषा का ज्ञान प्राप्त कर यूनानी चिकित्सा का भी पूर्ण अध्ययन किया। इस सन्दर्भ में मराठी, बंगला आदि भाषाओं का भी ज्ञान प्राप्त कर तत्तद् भाषाओं में लिपिबद्ध ग्रन्थों का अध्ययन किया। आप जब अठारह वर्ष के थे, आपके पिता दिवंगत हो गये। २-३ वर्षों तक अपने पितृब्य के संरच्चण में रहने के बाद आपने कार्यचेत्र में पदार्पण किया और तब से ७५ वर्ष की आयु तक निरन्तर कार्य करते रहे । चिकित्सा के साथ साथ आपका शास्त्राभ्यास और लेखनकार्य भी द्रतगति से बढ़ने लगा। प्राचीन प्रन्थों के पुनरुद्धार का अपूर्व कार्य आपने किया जिससे आपके अध्यवसाय एवं वेदुप्य का पता चलता है। मधुकोषव्यासहित माधवनिदान आपके द्वारा संपादित, होकर १९०१ ई० में निर्णयसागर बम्बई से प्रकाशित हुआ। 'आयुर्वेदीय प्रन्थमाला' के अन्तर्गत, रसप्रकाशसुधाकर, गदनिग्रह, राजमार्चण्ड, नाडीपरीचा, वैद्यमनोरमा, धारापद्धति, आयुर्वेदप्रकाश, रसायनखण्ड, रसपद्धति, लोइसर्वस्व, रससार, रससंकेतकलिका, रसकामधेनु, च्रेमकुतूहल । चरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता का संपादन कर निर्णयसागर, बम्बई से प्रकाशित कराया जो अद्याविध सर्वोत्तम संस्करण है।

अनेक आयुर्वेदीय पाण्डुलिपियों का संकलन आपने किया था जिनमें कुछ

का प्रकाशन आपने किया और कुछ अन्य प्रकाशकों और विद्वानों को प्रकाशनार्थ दिये।

सिद्धमन्त्रनिचण्ड (वोपदेवकृतव्याख्यासहित), वातव्यत्वादिनिर्णय ( ं० श्रीनारायणिवरचित) और त्रिज्ञती ( ज्ञाईधरकृत) पं० ज्येष्ठारामजी मुकुन्दजी पणिया को प्रकाशनार्थ दिये । अनंगरंग, पंचसायक और कन्द्रपंचूडामणि स्वयं संपादित कर न्यू गुजराती प्रिटिंग प्रेस को दिये । इसी प्रकार मोतीलाल बनारसीदास को रसेन्द्रचूडामणि, चौखम्बा को काकचण्डीश्वर कल्पतंत्र और रसाध्याय सटीक, पं० गोवर्धनशर्मा छांगाणी को वसवराजीय और वैद्यचिन्तामणि, पं० ठाकुरदत्त मुलतानी को रसरस्वदीपिका की पाण्डुलिपि प्रकाशनार्थ दी । पं० हरिप्रपन्न जी वैद्य को रसयोगसागर की रचना में सहायतार्थ ३६ रसग्रन्थ दिये । आनन्दकन्द आयुर्वेदमहासम्मेलन की ओर से प्रकाशित हुआ।

डा॰ वामन गणेश देसाई द्वारा विरचित मराठी भाषा के ग्रंथों-औषधिसंग्रह और भारतीय रसशास्त्र —को स्वयं प्रकाशित किया । शशिभूषणसेन विरचित कर्मचेत्र तथा गणनाथसेनकृत प्रत्यचशारीर का गुजराती अनुवाद प्रकाशित कराया ।

इनके अतिरिक्त आपके निम्नांकित ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं :-

- १. आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान ( पूर्वार्ध )—वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (१९५४)
- २. ,, ,, (उत्तरार्घ) ,, (१९५६)
- ३. रसामृतम्—मोतीलाल बनारसीदास (१९५१)
- ४. द्रव्यगुणविज्ञान ( पूर्वार्ध )— वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, तृ० सं०, १९५३
- ५. द्रव्यगुणविज्ञान ( उत्तरार्ध, प्रथम खण्ड )—निर्णयसागर, द्वि० सं०, १९४७
- ६. ,, ,, ( ,, द्वितीय खण्ड ) ,, ,, १९५०

आचार्य यादवजी ने आधुनिक युग में द्रव्यगुण को वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने में महत्त्वपूर्ण्योगदान किया है।

आचार्यजी ने संभाषापरिषदों के माध्यम से आयुर्वेद की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि को वैज्ञानिक धरातल पर बोधगम्य बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। इसका द्वितीय अधिवेशन हरिद्वार में २०-२७ मई १९५३ ई० में आपकी अध्यक्तता में हुआ जिसमें दृश्यगुण के मौलिक ।सेद्धान्तों पर विचार हुआ?।

किंवराज बिरजाचरणगुप्र—इनकी प्रसिद्ध रचना वनौषधिदर्पण है। यह प्रन्थ कूचिवहार के राजा के संरचण में लिखा गया है। इससे प्रतीत होता है कि लेखक राजा द्वारा सम्मानित थे। वनौषधिदर्पण का प्रथम भाग १९०८ ई० तथा

१. विशेष विवरण के लिए देखें — यादवस्मृति प्रन्थ, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, १९६९

२. इसका पूर्ण विवरण देखें—सचित्र आयुर्वेद, जुलाई-अगस्त, १९५३

इस परिषद् के लिए स्वीकृत निबन्धों का एक संग्रह-ग्रंथ भी वैद्यनाथ आयुर्वेद-भवन की ओर से प्रकाशित है (१९५३)।

द्वितीय भाग १९०९ ई० में प्रकाशित हुआ। इसकी प्रस्तावना कलकत्ता के विख्यात किवराज विजयरानसेन ने लिखी है। अकारादिकम से अ से द तक प्रथम भाग में तथा शेष द्वितीय भाग में है। प्रथम भाग में इसके अतिरिक्त १ से ५४ पृष्ठ तक वैद्यकप्रन्थों का विवरण तथा उसके बाद ६४ पृष्ठों तक निघण्डुओं का विवरण दिया है। इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। द्वितीय भाग में पारिभाषिक शब्दों के लक्षण तथा रसवीर्यविपाकादि का स्पष्टीकरण प्रारंभ के २४ पृष्ठों में है। द्वर्यों के संस्कृत नाम, बंगला नाम तथा कूचिवहार के नाम दिये गये हैं। द्वन्यों के लैटिन नाम तथा रोगानुसारिणी सूची भी है। परिशिष्ट में अनानास, ईषद्गोल, ओल्टकंबल, कौफी, कालादाना, गञ्जा, गण्डगान्न, चा, ताम्रकूट (तम्बाकू), पपीता, पेयारा, मेंहदी, लंकामरिच आदि द्वन्यों का वर्णन किया है। लंकामरिच और गन्धाबिरोजा के सम्बन्ध में आत्रेयसंहिता के उद्धरण हैं। संभवतः ये श्लोक लेखक द्वारा रचित हैं। चोपचीनी के सम्बन्ध में शिवनिधण्डु का यह श्लोक उद्धत है—

अरवगंधासमं पत्रमोषधिः ग्रन्थिसंयुता । वर्णतः पाटलाभा च दढा च मधुरा रसे ॥

इसके अतिरिक्त, लेखक ने निघण्डुसंग्रह, वैद्यामृत, निघण्डुरःनाकर तथा आयुर्वेद-विज्ञान को उद्धत किया है।

जयकृष्ण इन्द्रजी ठाकर - आपका जन्म कच्छ के एक निर्धन शिरनावा बाह्यण परिवार में हुआ। दरिद्रता से चुड्ध होकर बालक जयकृष्ण घर से भाग निकला किन्तु देव ने उसका सम्पर्क भारतीय विद्या के मूर्धन्य विद्वान पं० भगवानलाल इन्द्रजी से करा दिया। वह उनके साथ रसोइये के रूप में रहने लगा। पंहित भगवानलालजी प्रायः ऐतिहासिक महत्व के स्थानीं में यात्रा करते रहते जहाँ जयकृष्णजी भी उनके साथ जाते । वहाँ पं० भगवानलालजी जयकृष्णजी को पौधों के विपय में कुछ बातें बतलाते। बाद में उन्होंने इनका परिचय डा॰ भाऊ दाजी और डा॰ सखाराम अर्जुन से करा दिया । डा॰ भगवानलालजी के पास अनेक युरोपीय विद्वान प्रायः आते रहते जिनके संपर्क से जयकृष्णजी ने अंगरेजी का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। डा॰ सखाराम अर्जुन से उन्होंने वनस्पतिशास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। क्रमशः वह इस शास्त्र के कुशल वेत्ता हो गये और जब कभी कोई विदेशी किसी वनस्पतिवैत्ता की तलाश में होता तो यही बुलाये जाते। उन्होंने इस प्रकार अनेक विदेशी विद्वानों की सहायता की जिनकी सिफारिश पर वह पोरबन्दर वन-विभाग के संरचक (कञ्जवेंटर) हो गये। 'इण्डियन मेडिसिनल प्लॉण्ट्स' के रचियता श्री कीर्त्तिकर को भी इनसे पर्याप्त सहायता इस कार्य में मिली थी जिसके कारण वह इन्हें गुरुवत् मानने लगे थे। वैद्य बापालाल ने भी उनके पास महीनों रहकर वनस्पतियों का ज्ञान प्राप्त किया । जयकृष्ण जी को वनस्पतिजगत् से अट्टट प्रेम था, किसी वृष

की खाल खिल जाने से द्रिवत हो जाते थे। निरन्तर साहचर्य से उनमें ऐसी सूचम अन्तर्रष्टि विकसित हो गई थी कि केवल काच की सहायता से ही वनस्पतियों की पहचान कर लेते थे। देशभर के लोग संदिग्ध वनस्पतियों की पहचान के लिए उनके पास पहुँचते थे।

उनकी दोनों प्रसिद्ध रचनायें गुजराती में हैं-

- १. वनस्पतिशास्त्र ( बरडा डुंगरनी जड़ीबुटीओ ) (१९१० ई०)
- २. कच्छसंस्थाननी जड़ीबुटीओ ( १९२६ ई० )

वैद्य बापालाल—गुजरात के पंचमहाल जिले में सणसोली नाम का एक गाँव है। इस गाँव में ता० १७-९-१८९६ के दिन श्री बापालाल भाई का जन्म हुआ था। बारयावस्था में, माता-पिता की वात्सरयमय छाया में रहकर प्राथमिक और माध्यमिक शिचण प्राप्त किया। बड़ौदा आकर वड़ौदा कालेज में इन्टरसायन्स तक शिचण प्राप्त करके एम० बी० बी० एस० की शिन्ना प्राप्त करने के लिए बम्बई के मेडिकल कालेज में प्रविष्ट हुए। इस समय बम्बई में संक्रामक इन्फ्लएनजा फैला और श्री वापालाल भाई भी इसके ग्रास बन गए। परिणामतः डॉक्टरों ने इन्हें वस्वई ह्योद कर चले जाने का परामर्श दिया । अतः वम्बई ह्योदकर ये पुनः बढ़ौदा आए । उन दिनों गुजरात में पुराणी भाइयों ने अखाड़ा-प्रवृत्ति प्रारम्भ की थी। श्री बापालाल भाई इस प्रवृत्ति से संलग्न हो गए। इस पुराणी-मंडल का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वतन्त्र बनाना था । आवश्यकता पड़े तो, हिंसक-आन्दोलन द्वारा भी स्वतन्त्रता सिद्ध करने की इस मंडल की तैयारो थी। इस प्रकार के आन्दोलन के लिए सुद्ध इारीर और तीव बुद्धि भी आवश्यकता प्रथम है। पुराणी भाइयों के अखाड़े बुद्धि और शरीर दोनों को सुदृढ़ और सत्तम बनाने वाले थे। इस कारण बम्बई से आने के बाद श्री छोट्रभाई पुराणी ने बापालाल भाई को डॉब्टर बनाने की अपेता एक संनिष्ठ एवं योग्य वैद्य बनने की सलाह दी। पुराणी भाइयों की नृतन शिचण- दित में भविष्य में आयुर्वेद महाविद्यालय चलाने की एक योजना भी थी। बापालाल भाई को भविष्य में इस कालेज का संचालन करना है, तथा गाँवों में जाकर वैद्य के रूप में सेवा करनी है, ये दोनों हेतु इनको समझाये गये। श्री बापालाल भाई पुराणी-भाइयों के भक्त थे, अतः इन्होंने कुटुम्बों में किसी से पूछे बिना बढ़ौदा कॉलेज छोड दिया। और भहोंच में आकर पुराणी बन्धुओं के साथ कार्यरत हो गए।

श्रीयुत् वापालाल भाई ने अपने वृद्ध कुटुम्बीजनों की सलाह को मान्य न रखकर आयुर्वेद सेवा का मार्ग अङ्गीकार किया और इस दिशा में कठोर तपश्चर्या प्रारम्भ कर दी।

महौंच से लगभग चार मील दूर झाड़ेश्वर नाम का एक गाँव है। वहाँ के एक धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय में वैच के रूप में श्री अमृतलाल प्राणशंकर पहणी नाम के एक पारंगत वैद्य कार्य करते थे। वे आयुर्वेद के संनिष्ठ स्वाध्यायप्रिय एवं कटर आग्रही होने पर भी नवीन ज्ञान, चाहे जहाँ से मिले, वहाँ से प्राप्त करके आयुर्वेद को संपुष्ट करने के समर्थक थे। श्री पुराणी ने वापालाल भाई को पट्टणी जी के पास आयुर्वेदाध्ययन के लिए भेजा। झाड़ेश्वर में रहकर, औषधालय और चिकित्सालय में पूर्वाह्व के कार्य में करते हुए, प्रातः सायं गुरू के पास आयुर्वेद का गहन ज्ञान प्राप्त करना प्रारम्भ किया। वे प्रतिदिन झाड़ेश्वर से भड़ोंच में स्थित पुराणी-स्कूल में भी नौकरी के लिए जाया करते थे। उन दिनों वहाँ से इन्हें बीस रूपये प्रतिमास मिलते थे। वहाँ से सायंकाल वापिस आकर रात के समय और प्रातःकाल ब्राह्ममुद्दूर्त्त में उठकर गुरू जी के पास आयुर्वेद का अध्ययन किया करते थे। भड़ोंच से झाड़ेश्वर दिन में दो बार दौड़ते जाना और दौड़ते आना बापालाल भाई का उन दिनों नित्य का कार्यक्रम था।

विरजाचरण गुप्त का 'वनौषधिद्र्षण' नामक बंगला भाषा में लिला निघण्टु गुरुजी ने इन्हें पढ़ाना शुरू किया। बापालाल भाई कुछ दिनों में ही बंगला भाषा सील गये, और भलीभाँति बंगला समझने लगे। उसी समय से इनको आवश्यक प्रतीत हुआ कि गुजराती भाषा में भी ऐसा समृद्ध निघण्टु होना चाहिए। अमृतलाल भाई (गुरुजी) को वनस्पतियों का उत्तम परिचय था। संदिग्ध दृव्य-सम्बन्धी ऊहापाह वे गुजरात के वैद्यक मासिक पत्रों में समय-समय पर लेलों द्वारा किया करते थे। वापालाल भाई पर इन संस्कारों की गहरी छाप पड़ी। आयुर्वेदीय ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थ भी वे गुरुजी के पास से सीखते थे। इस प्रकार वापालाल भाई ने आयुर्वेद साहित्य एवं संस्कृत-साहित्य दोनों में ही श्रेष्ठ पथ-प्रदर्शन ग्राप्त किया।

श्री वापालाल जी प्रातःकाल चिकित्सालय में दवा देने का काय करते थे, परिणायतः उन्हें द्व्यों और उनके गुणों का उत्तम परिचय श्राप्त हुआ। सारी औष-धियों यहीं बनाई जाती थीं, अतः औषध-निर्माण-सम्बन्धी ज्ञान का लाभ भी इन्हें श्राप्त हुआ। इस प्रकार डेढ़ वर्ष तक आप झाड़ेश्वर में रहे और भड़ोंच से आते जाते रहे।

सौराष्ट्र में एक लीमड़ी नामक राज्य है। वहाँ के महाराजा के आग्रह से वैद्यराज श्री अमृतलाल भाई (गुरुजी) राजवैद्य के रूप में नियुक्त हुए, और डेढ़ वर्ष के बाद वे झाड़ेश्वर छोड़कर लीमड़ी चल्छे गये। अतः उनके परम शिष्य श्री वापालाल भाई भी उनके साथ लीमड़ी चल्छे गये। वहाँ भी गुरुजी ने धर्मार्थ चिकित्सालय खोला था; औषध निर्माण तथा चिकित्साकर्म दोनों का विशेष अनुभव श्री बापालाल भाई को यहाँ प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के प्रत्येक दृष्य का प्रत्यच परिचय और उसके गुणों का गृह ज्ञान उन्हें यहाँ प्राप्त हुआ। औषध निर्माण के चेत्र में सभी प्रकार के शारीरिक

कष्ट सहन करके भी उन्होंने सम्पूर्ण विधिपूर्वक औषियाँ तैयार कीं, और रोगियों पर उनके गुणों का प्रत्यच अनुभव किया। यह सब कार्य वापालाल भाई स्वयं अपने हाथों करते थे। यहाँ रहकर ही उन्होंने 'चरकसंहिता' का स्वाध्याय प्रारम्भ किया। साथ ही अन्य ग्रन्थों का भी अवलोकन प्रारम्भ किया। लीमड़ी में दो-ढाई वर्ष रहकर, आयुर्वेदीय संहिताओं, द्रव्यों, औषघों आदि का गम्भीर ज्ञान प्राप्त करके वे अहमदाबाद में एक एफ० आर० सी० एस० डाक्टर के पास आपरेशन आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आये। आठ-दस मास वहाँ रहकर श्री बापालाल भाई गुजरात के प्रत्यर वनस्पति-शास्त्री जयकृष्ण इन्द्रजी के पास अन्य वनस्पतियों के ज्ञान के लिए पोरवन्दर गये। पोरवन्दर में श्री जयकृष्ण भाई के साथ आप आस-पास के पर्वतों एवं जंगलों में खूब घूमे। इस परिश्रमण में उन्होंने अनेक नवीन वनस्पतियों का परिचय प्राप्त किया। और यहाँ उन्होंने 'वनस्पतिशास्त्र' का श्रोगणेश किया।

तीन चार वर्ष के इस आयुर्वेदीय अभ्यास के बाद, अब क्या करना चाहिए ?' यह प्रश्न उनके सामने उपस्थित हुआ। चिकित्सा-न्यवसाय के लिए वे किसी स्थान पर स्थिर होने ही वाले थे कि इसी समय गाँधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन शुरू हुआ । वापालाल भाई इस दिशा में भी सिक्रिय बने । इधर भड़ोंच में स्थापित पुराणी की शाला बन्द हो गई थी। अतः पुराणी जी ने बापालाल भाई को भड़ींच जिले के हांसोट नामक गांव में वैद्य के रूप में जाने, रहने और प्रचार कार्य करने के लिए कहा । पुराणी भक्त श्री बापालाल भाई बिलकुल अपरिचित हाँसोट गांव में गये; और अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया । पुराणी के स्वयंसेवक जहाँ कहीं जाते वहाँ अलाड़ा तो शुरू हो ही जाता। अतः हाँसोट में भी चिकित्सालय के साथ साथ अलाहा ( व्यायामशाला ) का भी प्रारंभ हुआ। हाँसोट की प्रजा में उस समय एक नवान प्राण का संचार हुआ। अलाड़े में युवकों को कुश्ती-लाठी लेजिम-लक्दी पाटा आदि का शिच्रण दिया जाने लगा। प्राणो की परवाह किये बिना श्रो वैद्य बापालाल भाई ने वहाँ गुंडों और आततायियों का मुकाबला किया और एक वैद्य के रूप में सांप्रदा-यिक भावना से सर्वथा पृथक् रहकर रोगियों की लगभग निःशुल्क सेवा की। इन्होंने फीस के नाम पर बड़ों से केवल दो आना, और बच्चों से केवल एक आना लेने का नियम रखा था। कितने ही गरीब रोगियों को निःशुल्क भी दवा देते थे, जिनमें बड़ी संख्या मुसलमानों की ही रहती। दवा लेने के लिए उनके पास आया हुआ रोगी रोगी के रूप में ही होता था-हिन्दु-मुसलमान या ईसाई नहीं। इसी शुद्ध और सात्विक वृत्ति ने आपको एक उत्तम और सचा वैद्य बना दिया, जिससे इनकी कीतिं-चन्द्रिका चारों ओर प्रस्त हो गई।

राजकीय एवं सामाजिक चेत्र के अत्येक सेवाकार्य में इन्होंने भाग लेना प्रारम्भ

कर दिया। परिणामतः महास्मा गांधी जी के स्वराज्य-आन्दोलन में शामिल होकर नमक सत्याग्रह के समय आपको केंद्र किया गया, और जेल की सजा भोगनी पदी। जेल से छूटने के बाद भी इनकी उपर्युक्त सभी प्रवृत्तियाँ चलती रहीं। इन्हीं दिनों आपने हाँसोट में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जिससे प्रजा का सांस्कृतिक और मानसिक विकास हो सके। आज तो वह पुस्तकालय एक वटवृत्त के रूप में पुष्पित-पललवित एव विकसित होकर एक विशाल लाइब्रोरी के रूप में जनता की साहित्य-वाचन की छुधा की पूर्ति कर रहा है।

इन्हीं दिनों इतनी व्यस्तता में भी रिक्त समय निकाल कर आपने निघण्टु-आदर्श लिखने की सामग्री एकत्र करनी शुरू कर दी। साथ ही आयुर्वेदीय मासिक, पानिक या सामाहिक पत्र-पत्रिकाओं में लेख भी देने प्रारम्भ किए। साथ ही घरगध्ध वैद्यक, दिनचर्या, बृद्धत्रयी की वनस्पतियां, अभिनव कामशास्त्र, जयकृष्ण इन्द्रजी का जीवनचरित्र आदि कितनी ही पुस्तकें गुर्जरिगरा में लिखी। इन सब पुस्तकों का लेखन स्थान 'हाँसोट' ही था। अनेक राष्ट्रीय एवं सामाजिक आन्दोलनों में भाग लेकर जेलयात्रा भी की। हाँसोट-वास के ये १९ वर्ष अनेक प्रवृत्तियों में आपने व्यतीत किए। जीवन के इतने वर्ष इस 'अवधूत' वैद्य ने गाँउ की रोटी खाकर और धन-प्राप्ति की लेशमात्र चिन्ता न करके लोकहित में एवं आयुर्वेद के गूढ अध्ययन में व्यतीत किये। हाँसीट छोड़ कर छ वर्ष तक भड़ींच में रहे, और एक सद्वैद्य के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करके पुन: १९४२ के आन्दोलन में ब्रिटिश सरकार के अतिथि वने । तथापि आयुर्वेद का अध्ययन तो चलता ही रहा । लगभग १८ मास बाद वे छूटे। उन दिनों बहाँ शिर: शूल के एक रोगी को 'गुडशुण्ठी' नस्य के प्रयोग से अच्छा किया। जेल में आपने आयुर्वेदविषयक न्याख्यान देने शुरू किए और वहाँ भी आपके स्वाध्याय तथा लेखनकार्य दोनों चलते ही रहे। एक श्रेष्ठ वैद्य के रूप में आपकी स्थाति जेल से बाहर भी फैल गई थी। नासिक जेलवास के बाद आप फिर भदौंच आ पहुँचे । नासिक जेल में ही आपने वाल्मोकिरामायण, महाभारत, योगवासिष्ठ, उपनिषद्, टैगोर और साने गुरु जी की पुस्तकों का अध्ययन भी किया।

भहोंच में थोड़े ही समय स्थिर रह सके। सूरत में 'तापी ब्रह्मचर्याश्रम सभा' हारा संचालित एक आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना के लिए श्री स्वामी आत्मानन्द सरस्वती जैसे सन्यासी ने संकल्प किया। आचार्यपद के लिए किसी आयुर्वेद के विद्वान एवं उत्तम व्यवस्थापक की खोज शुरू हुई। नासिक जेल में सूरत के भी अनेक भाई थे, जो श्री बापालाल भाई के कार्य, साहित्य, विद्यान्यसन, विद्वत्ता तथा व्यवस्था-शिक्त आदि गुणों से भलीभाँति परिचित थे। उन सबके आग्रह से सभा के तत्कालीन प्रमुख और उपप्रमुख ने भदौच-आकर श्री बापालाल भाई को आचार्य-

पद सम्भाळने का आग्रह किया । परिणामस्वरूप सन् १९४६ के अप्रैछ मास में आप भड़ोंच क्लोड़कर सूरत आ गए ।

यहाँ तो शून्य में महल का एजन करना था। अतः आपने प्रारम्भ में तो शहर की प्रायः सभी संरथाओं में आयुर्वेद-विषयक भाषण देने शुरू किए जिससे लोगों में आयुर्वेद के प्रति अभिरूचि उत्पन्न हो। बापालाल भाई के इस कार्य में डा॰ प्राणजीवन मेहता का भी विशेष सहकार प्राप्त हुआ। दोनों ने अनेक सभाओं में अनेक भाषण दिये। सन् १९४६ के जुलाई महीने में आयुर्वेदिक 'महाविद्यालय' का प्रारम्भ हुआ। लोकमानस के लिए अपरिचित ऐसे नवीन चेत्र का प्रारम्भ छोटी संख्या से ही हो, यह स्वाभाविक था ही। श्री वापालाल भाई ने घर-घर घूमकर, अनेक उच्च नागरिकों से मिलकर, अत्यन्त उत्साह एवं निष्ठापूर्वक आयुर्वेद का प्रचार किया। इस प्रकार यथाशक्ति, यथामति तन-मन एवं धन से अपने इस कार्य को बढ़ाना शुरू किया। धीरे-धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी और आयुर्वेद के शिचण की ओर लोगों की अभिरुचि जागृत होने लगी।

कुछ समय बाद बम्बई राज्य में आयुर्वेदीय बोर्ड की तथा फैकल्टी की स्थापना हुई और डी० ए० एस॰ एफ० का पाट्यक्रम ग्रुरू किया गया, और २५ शय्या वाले आतुरालय का भी प्रारम्भ किया गया। जिस महाविद्यालय का प्रारम्भ एक किराये के मकान में हुआ था, उसका अपना विशाल भवन सूरत रेलवे स्टेशन के पास वन गया। आज भी ६० शय्या वाले अस्पताल के साथ महाविद्यालय इसी भवन में चल रहा है। 'आउटडोर' विभाग भी खूब चलने लगा; अस्पताल भी भरा रहने लगा। सूरत के प्रायः सभी प्रसिद्ध डाम्टरों की मानद सेवायें इस हास्पिटल को प्राप्त होने लगीं। इन डाक्टरों ने एवं अन्य सेवा-भावी संमान्य वैद्य भाइयों ने महाविद्यालय तथा चिकित्सालय में कार्य करना आरम्भ कर दिया। देखते-देखते महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय की कीर्त्त सूरत जिले में ही नहीं, अपितु समस्त गुजरात में फैल गई।

श्री बापालाल भाई बम्बई राज्य की आयुर्वेद फैकल्टी के और बोर्ड के सभ्य रूप में नियुक्त हुए थे। राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार की अनेक समितियों तथा कमेटियों के चेयरमैन के रूप में आप कार्य करते रहे।

आपने अपने संपादकत्व में 'भिषक् भारती' नामक मासिक पत्र १० ११ वर्ष तक चलाया भारत के वैद्यकीय आसिक पत्रों में जिसका स्थान उच्चतर रहा।

वनस्पतिपिन्चय एवं संदिग्ध-औषधिनर्णय के चेत्र में आपका योगदान ऐतिहा-सिक रहा है। आप भारत सरकार द्वारा नियुक्त संदिग्धद्रव्य-निर्णयसिमिति के अध्यच रहे हैं। गुजरात आयुर्वेदमण्डळ के भी आप अध्यच रह चुके हैं।

## प्रकाशित रचनायें

- निचण्टुआदर्श ( पूर्वार्ध व उत्तरार्ध )
   प्रथम संस्करण ( १९२८ )
   द्वितीय संस्करण (संशोधित एवं परिवर्धित) (१९६६)
   पूर्वार्ध (हिन्दी) चौखम्बा संस्कृत सीरिज वाराणसी द्वारा प्रकाशित (१९६८)
- २. वृद्धत्रयीनी वनस्पतिओं ( वैद्यमंडल, अहमदाबाद, १९३१ )
- ३. दिनचर्या
- ४. घरगण्यु वैद्यक
- ५ अभिनव कामशास्त्र
- ६. संस्कृत साहित्य मा वनस्पतिओं ( १९५३ )
- ७. भारतीय रसशास्त्र
- ८. वनस्पति-वर्णन-प्रवेश
- ९. गुजरात नी वनस्पतियों
- १०. आयुर्वेद व्याख्यानमाला
- ११. आयुर्वेद विहंगावलोकन
- १२. आयुर्वेद वैज्ञानिक विचारणा
- १३. खोराकनां तस्वो
- १४. आपणो खोराक
- १५. आयुर्वेद पाठावली
- १६. दिनचर्या (समाजिशाचण तरफथी)
- १७. दम
- १८. मधुप्रमेह
- १९. मानवी आरोग्य
- २०. द्रव्यगुणशास्त्र
- २१. नस्यचिकित्सा
- २२. चरक नो स्वाध्याय, भाग १ ( प्राच्यविद्यामन्दिर, बहौदा, (१९७३)।

आपकी अध्यत्तता में बम्बई सरकार ने प्रामाणिक औषधियों के सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की थी। उसके प्रतिवेदन में आपने महत्वपूर्ण सामग्री दी है जो द्रव्यगुण के अध्येताओं के लिए अवलोकनीय है।

'कन्ट्रोवर्शियल इंग्स इन इण्डियन मेडिसिन' लेखमाल। आयुर्वेद अनुसन्धान-

Report of the Committee for Standard and genuine Ayurvedic Herbs and Drugs, 1955

पत्रिका (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हो रही है ।

आप १९२१ से ही लिखते आ रहे हैं और यदि आपके समस्त लेखों को कोई एकत्र कर सके तो उनकी संख्या एक सहस्र से कुछ ही कम होगी।

अभी भी ८० वर्ष की आयु में आप अपने जीवन का एक-एक चण स्वाध्याय और लेखन में लगा रहे हैं।

वैद्य बापालाल द्रव्यगुण की गुजरात-परंपरा के देदीप्यमान रत्न हैं जिन्होंने आयुर्वेदीय औषधि-शास्त्र को वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय प्राप्त किया।

पुरु ोत्तमशास्त्री हिलेंकर—'आयुर्वेदीय ओषधिविज्ञान' आपकी प्रसिद्ध रचना है।

पु० वि० धामणकर — आपकी रचना 'आयुर्वेदीय औषधिसंशोधन' आयुर्वेद सेवासंघ, नासिक से प्रकाशित हुआ है (१९५१, पंचम संस्करण)।

हिरामणिजी मोतीर।मजी जंगले—आपके द्वारा विरचित 'सचित्र वनस्पति-गुणादशं' के दो भाग बाघली ( महाराष्ट्र ) से प्रकाशित हुये हैं।

आचार्य सुरेन्द्रमोहन—आप दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, लाहौर के प्राचार्य थे। आपने कैयदेवनिघण्ड का सम्पादन कर विवेचनात्मक हिन्दी टीका के साथ उसे प्रकाशित किया। आपकी इच्छा दो खण्डों में उसे पूरा करने की थी किन्तु औषधिवर्ग तक एक ही खण्ड प्रकाशित हो सका। तथापि भूमिका में जो मौलिक विचार तथा द्रव्यों के सम्बन्ध में जो विमर्श आपने दिया है उससे आपके वैदुष्य का बोध होता है।

गंगाधरशास्त्री गुणे—पं॰ गंगाधर गोपाल गुणे अहमदनगर आयुर्वेदाश्रम फार्मेसी के संचालक, आयुर्वेदमहाविद्यालय के अध्यत्त तथा 'भिषम्बिलास' पत्र के संपादक थे। आप निखिल भारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन के २७वें अधिवेशन (नागपुर) के अध्यत्त हुये थे।

आपके द्वारा विरचित 'आयुर्वेदीय औषधिगुण धर्मशास्त्र (१-४ खण्ड) मराठी-भाषा में अहमदनगर से प्रकाशित हुआ है। कुझ खण्डों का हिन्दी अनुवाद भी हुआ है। दृब्यगुण का यह एक महस्वपूर्ण प्रकाशन है।

चन्द्रराज भण्डारी—आपने बड़े परिश्रम से 'वनौषधिचन्द्रोद्य' नामक विशाल प्रन्थ को दस भागों में पूरा किया<sup>र</sup> जिसमें द्रव्यों के संबन्ध अनेक आवश्यक जानकारी संकलित है।

<sup>9.</sup> J. R. I. M., Vol. V, No. I, Vi, No 1-2, VII, No 1-3.

२. भानपुरा ( इन्दौर स्टेट ) द्वारा प्रकाशित । इसका द्वितीय संस्करण, १९४५-४६ ई० में प्रकाशित हुआ ।

रूपलाल वैश्य—'रूपनिघण्डु' आपकी रचना है।' वनौषिधयों के आप अच्छे ज्ञाता थे। 'रूपनिघण्डुकोश' भी आपने लिखा है। सदिग्धबूटी चित्रावली, प्रथम भाग (मैनेजर; बूटी दर्पण, लाहौर द्वारा १९२७ ई० में प्रकाशित) से सूचना मिलती है कि वैश्य जी बनारस छावनी रेलवे में हेड क्लर्क थे और इंगलिशिया लाइन में उनका बूटीप्रचारक कार्यालय था। आपने अपना सारा जीवन वनस्पतियों की खोज में लगाया।

आपकी उपर्युक्त रचना से पता चलता है कि पं० ठाकुरदत्त क्षमां (अमृतधारा, लाहौर) साल में एक बार वनौषधियात्रा करते थे और अपने पत्र देशोपकारक में उसका विवरण प्रकाशित करते थे। वास्तविक मूर्वा पर सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रकाश डाला था। इनके अतिरिक्त, चन्द्रशेखरधर मिश्र<sup>२</sup> (चम्पारन, विहार), महन्त सुखरामदास, (रतलाम निवासी) प्रभृति वनौषधियौं के अध्ययन में विशेष रुचि रखते थे।

शंकरिनघण्टु—जबलपुर के बैद्यराज हरप्रसाद गौड़ के पुत्र शंकरदत्त गौड़ की यह रचना वनीषधिभंडार, जबलपुर से १९३५ में प्रकाशित हुई है। इसमें अनेक यूनानी द्रव्यों का भी वर्णन है। प्रथम और द्वितीय भागों में द्रव्यों का विवरण तथा नृतीय भाग में शोधन-मारण, आसव-अरिष्ट, माजून-मुखबा आदि कल्पों का वर्णन है।

अभिनवनिघण्टु —यह दत्तरामचौबेकृत अभिनव निघण्टुग्रन्थ है।

आयुर्वेदिचिन्तामणि — सुखानन्दिनिश्रात्मज बलदेव सादिमिश्रकृत यह निधण्टु-ग्रन्थ गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बई से १९३७ ई० में प्रकाशित हुआ है। यह सुख्यतः भावप्रकाश पर आधारित है। उसमें आतृष्य (शरीफा) और बहुनेत्र (अनानास) का भी वर्णन है।

शिवदत्त्तिचण्टु—इस निघण्टु के कुछ श्लोक वनस्पति-परिचय सम्बन्धी यत्र-तत्र उद्घत मिलते हैं किन्तु यह ग्रन्थ मेरे दृष्टिपथ में नहीं आया।

पं० भगीरथस्वामी—स्वामीजी आयुर्वेदमहामहोपाध्याय कहे जाते थे। सिन्द्ग्धिनर्णय (वनौषधशास्त्र) आपकी महत्त्वपूर्ण कृति है जिसमें द्र्ग्यों का विवेचन कर सप्रमाण सिन्द्ग्धिता-निवारण का प्रयास किया गया है। इस चेत्र में यह प्रथम और ऐतिहासिक कार्य है। ग्रन्थ में अनेक चित्र भी दिये गये हैं। यह कलकत्ता से १९३६ ई० में प्रकाशित हुआ था। 'आत्मसर्वस्व' भो आपकी रचना है (कलकत्ता, सं० १९८६)।

१. पुस्तक नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित (१९४०)।

२. 'गूलरगुणविकास' के रचयिता।

३. 'ब्टीप्रचार' के रचयिता।

ग्रन्थ में जो परिचय दिया है उसके अनुसार इनके पिता हनुमान और गुरू नृसिंह, जयदेव आदि थे। रेमामी जी ने अनेक प्रदेशों का भ्रमण कर बनौषधियों का प्रस्यच ज्ञान किया था और निघण्डुओं का भी सूच्म अध्ययन किया था। आप्तोपःश और प्रस्यच का अद्भुत संयोग आपके वैदुष्य की विशेषता थी।

भगीरथ स्वामी का जन्म सं० १९६३ में जयपुर जिले के मामोद ग्राम में हुआ। कानपुर में आपका अध्ययन हुआ। कलकत्ते के विश्वदानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय में अध्यापक और बागला अस्पताल में प्रधान चिकित्सक अनेक वर्षों तक रहे।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त, लघु आयुर्वेदविज्ञान तथा सिद्धौषधमणिमाला भी आपने लिखी।

कविराज विश्वनाथि द्विवेदी—आपका जन्म बिलया जनपद के ओझविलया ग्राम में सन् १९१० ई० में एक ब्राह्मणपिरवार में हुआ। आप के पिता श्री पंज राजिकशोर द्विवेदी थे। आप की प्रारम्भिक शिक्षा समीप के प्राहमरी स्कूल में हुई। बाद में आप काशी चले आए, और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से क्रमशः आयुर्वेद-शास्त्राचार्य उपाधि प्राप्त की।

आपका कार्य-चेन्न सर्वप्रथम लिलतहरि आयुर्वेदमहाविद्यालय पीलीभीत के प्रधानाचार्य पद से आरम्भ हुआ, जहाँ बीस वर्ष तक आपने कार्य किया।

उत्तर प्रदेश-शासन ने जब लखनऊ बिश्वविद्यालय के किंग जार्ज मेडिकल कालेज में आयुर्वेद के पाठ्यक्रम का श्री गणेश १९५२ ई० में किया, तब आप उसमें प्रविष्ट हुये। पुनः राजकीय आयुर्वेद कालेज बनने पर उसके उपप्राचार्य, तत्सम्बन्धित आसुरालय के उपाधीत्तक एवं कायचिकित्सा के प्राध्यापक पदों पर कार्य किया। इसके साथ ही राजकीय आयुर्वेद औषधि-निर्माणशाला अधीत्तक पद पर भी कार्य किया।

तदनन्तर स्नातकोत्तर आयुर्वेद — शिचणकेन्द्र जामनगर (गुजरात) में द्रव्यगुण के प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुये और बाद में निदेशक भी रहे। १९६८ में आप वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के अध्यक्त हुये और पांच वर्षों तक इस पद पर रहे। भारत सरकार द्वारा गठित संदिग्धद्रव्य निर्णयसमिति के आप सदस्य थे। भारतीय चिकित्सापरिषद् उत्तरप्रदेश के आप अध्यक्त भी रहे हैं।

आपकी निम्नांकित रचनायं हैं-

- (१) त्रिदोषालोक
- (२) वैद्यसहचर

हेरम्बं, निजिपतरं हनुमन्तं श्रीगुरुं नृसिंहञ्च।
 भन्वन्तिः तथान्यान् जयदेवादीन् गुरून् नमस्कृत्य ॥

- (३) वेदों में जीवाणुवाद ( अंग्रेजी )
- (४) तैलसंग्रह
- (५) अभिनव नेत्ररोगविज्ञान
- (६) प्रत्यच्च औषधिनिर्माण
- (७) क्रियात्मक औषधिपरिचयविज्ञान ( चौखम्बा, १९६६ )
- (८) आयुर्वेद की औषधियाँ और उनका वर्गीकरण ( जामनगर, १९६६ )
- (९) हरीतक्यादि निघण्डु की हिन्दी न्याख्या (मोतीलाल बनारसीदास, १९४१)
- (१०) नाड़ी-विज्ञान
- (११) औषधिविज्ञानशास्त्र (वैद्यनाथ प्रकाशन, १९७०)

द्रव्यगुणविज्ञान—प्रस्तुत लेखक द्वारा विरचित द्रव्यगुणविज्ञान दो खण्डों में (चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, १९५५, १९५६) प्रकाशित हुआ। १९६८-६९ में इसका द्वितीय संस्करण निकला और अब तृतीय संस्करण निकलने जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मौलिक सिद्धान्तों की विशद विवेचना के साथ-साथ द्रव्यों के गुणकर्म को वैज्ञानिक शैली पर व्यवस्थित करने का श्रेय इसी कृति को है। सम्प्रति देश और विदेश के आयुर्वेद महाविद्यालयों में यह लोकप्रिय पाड्यग्रन्थ है।

ठाकुर बलवन्त सिंह—ठाकुर साहव जीनपुर जिला ( उत्तर प्रदेश ) के ग्राम संबोई में एक अत्यन्त साधारण चत्रिय परिवार में १ जुलाई १९०३ को अवतीण हुए। आपकी प्रारम्भिक शिचा वाराणसी जिले में हुई तथा हाई स्कूल की परीचा आपने जौनपुर से उत्तीर्ण की । इसके बाद महाविद्यालयीय स्तर का शिद्यण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में प्राप्त किया । १९२७ में आपने अपनी शिज्ञा पूरी कर वनस्पति विज्ञान में एम॰ एससी॰ की उपाधि प्राप्त की। इसी वर्ष से विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेज का नया पाठ्यक्रम ( ए॰ एम॰ एस॰ ) प्रारम्भ हुआ। यह अदृष्ट द्वारा घटित एक संयोग ही था जिसने ठाकुर साहब को आयुर्वेद के चेत्र में आमन्त्रित किया। इस कालेज में आप वनस्पतिविज्ञान के व्याख्याता के रूप में नियुक्त हुए । आयुर्वेद के विद्यार्थियों को प्रारम्भिक एक वर्ष में इसकी शिचा दी जाती थी, किन्तु आपको इतने मात्र कार्य से सन्तोष न हुआ, आपकी प्रतिभा कुछ और भी करना चाह रही थी। आयुर्वेद के वातावरण में वह स्फ़टित हुई और ठाकुर साहब ने आयुर्वेद के उन्नयन तथा इसकी समस्याओं के समाधान में वनस्पतिविज्ञान का उपयोग करने का निश्चय किया । इसके लिए आपका ध्यान आयुर्वेदीय संदिग्ध एवं अज्ञात ओषधियों की ओर आकृष्ट हुआ जिसमें अभी काम नहीं के बराबर हुआ था। उस समय पूर्व में पण्डित भगीरथ स्वामी तथा पश्चिम में श्री जयकृष्ण इन्द्रजी की परम्परा इस चेत्र में काम कर रही थी किन्तु मध्यदेश सुना ही था। फिर

कार्यकर्ताओं में उस वैज्ञानिक प्रौदता की भी कमी थी जो इस कार्य के लिए अपेन्नित है।

इस गम्भीर एवं महती समस्या के समाधान का संकर्ण आपने लिया और उसकी पूर्ति में जुट गये। आपकी अध्ययन-शैली में आपका विल्ह्मण व्यक्तित्व सहायक हुआ। आप प्रकृत्या संवेदनशील तथा भावुक हैं और शिच्चण से आप वैज्ञानिक बने। सहदयता और वैज्ञानिकता का यह अद्भुत एवं दुर्लभ संयोग आपके व्यक्तित्व की सर्वोत्तम उपलब्धि है।

कठिन समस्याओं के समाधान के लिए आपने आर्ष पद्धित का अनुसरण किया। सर्वप्रथम आप्तोपदेश का आधार आवश्यक था जिससे औषधियों के सम्बन्ध में मौलिक विचार उपलब्ध हो सकें। इसके लिए आपने बृहत्त्रयी (चरक, सुश्रुत, बाग्भट) में निर्दिष्ट सभी औषधियों की सूची संदर्भ-सिहत तैयार की। इसके अनन्तर विभिन्न टीकाकारों तथा निघण्डकारों के मत भी संगृहीत किये। इस प्रकार प्रत्येक सोषधि के सम्बन्ध में नाम, रूप, गुणकर्म, प्रयोग आदि की आवश्यक जानकारी एकत्रित हो गयी। संस्कृत की अपेचित पृष्ठभूमि न रहने पर भी इस कार्य को आपने इतनी सफलता एवं दचता के साथ सम्पन्न किया कि आपके कठोर अध्यवसाय पर कोई भी आश्चर्यचिकत हुए बिना नहीं रह सकता।

आप्तोपदेश या शास्त्रज्ञान प्रत्यच्च के बिना अधूरा रह जाता है। अतः आपने ओषियों के प्रत्यन्न ज्ञान के लिए वनौषिध-यात्राओं का आयोजन किया । इस सम्बन्ध में भी शास्त्रकारों ने जो उपदेश किया है तथा मार्ग दर्शाया है उसी का अनुसरण आपने दृढ़ता से किया। चरक तथा सुश्रुत ने स्पष्टतः कहा है कि जंगलों में रहनेवाले जो लोग हैं उनसे ओषधियों का परिचय प्राप्त करना चाहिये। परिचय के प्रसंग में चरक ने नामज्ञान, रूपज्ञान तथा योगज्ञान इन तीनों की महत्ता बतलाई है ( योगविद्यामरूपज्ञस्तासां तत्त्वविदुच्यते ); ठाकुर साहब ने इसी आधार पर सर्वप्रथम ओषियों के नाम पर सर्वाधिक ध्यान दिया। वनेचर आदिम जातियों में प्राचीन नाम कुछ परिवर्तित रूप में ही सही पाये जाते हैं। इनके आधार पर प्राचीन द्रव्यों का निर्णय आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ओषधियों के विविध प्रयोगों का अध्ययन कर उनका सामञ्जस्य ओषधि के स्वरूप के साथ घटित कर देखा गया। जो पर्याय इनमें समुचित रूप से विनयस्त न हो सके उन्हें सन्दिग्ध कोटि में रखकर पृयक् विवेचन के लिए रखा गया। इस प्रकार आपके वनौषधि-निर्णय का मुख्य आघार नामज्ञान रहा है। इसी आघार पर आपने तिलक, तिल्बक, मयूरशिखा, मूर्वा आदि अनेक संदिग्ध द्रव्यों का निर्णय किया है। किन्तु इसके साथ-साथ रूपज्ञान भी आवश्यक था अतः वनस्पतिशास्त्र के अनुसार दृश्यों के कुछ-परिचय के साथ स्वरूप-विवरण भी देखा गया । इसके अतिरिक्त जिन रोगों में उसका शास्त्र में प्रयोग विहित है, वही प्रयोग यदि परम्परा में प्रचलित है तो उसकी संपुष्टि हो जाती है। इस प्रकार नामज्ञान, रूपज्ञान तथा योगज्ञान इन तीनों के समुचित सामञ्जरय के आधार पर ही आपने दृश्यों का निर्णय किया।

कालेज द्वारा आयोजित यात्राओं के अतिरिक्त अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित यात्राओं का भी आपने नेतृत्व किया। ठाकुर साहब ने विहार तथा उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण चेत्रों का भी वनीषधि-सर्वेच्चण किया। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनु-संधान-परिषद् के अधीनस्थ वनीषधिसर्वेच्चण-केन्द्र हरिद्वार में जब आप वनस्पति-विशेषज्ञ के रूप में थे तब भी आपने अनेक महत्वपूर्ण यात्रायें कीं। इस प्रकार विगत चालीस वर्षों में आपने भारत के प्रायः सभी प्रदेशों में जाकर वनीषधियों का प्रत्यच्च सम्पर्क किया और उन्हें प्रकाश में लाये। प्रत्यच्च से जो परिचय प्राप्त होता उसे शास्त्र से मिलाते और इस प्रकार शास्त्र तथा कर्म, आप्तोपदेश और प्रत्यच्च दोनों को साथ लेकर आप अपने मार्ग में बढ़ते गये और पद्धित शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक होने के कारण सफलता मिलनी ही थी।

## रचनायें

हिसालयप्रदेश की यात्राओं में जिन वनीषिधयों का परिचय विशेष रूप से उपलब्ध हुआ उन्हें क्रमवद्ध कर आपने 'वनीषिधदिशिका' का रूप दिया जो आयु-वेंदिक कालेज के छात्रसंघ द्वारा १९४७ में प्रकाशित हुआ था। इसी प्रकार 'विहार की वनस्पतियों' (श्री वैद्यानाथ आयुर्वेद्सवन, १९५५) में बिहार के छोटा नागपुर तथा जमुई के वन्य प्रदेशों में उपलब्ध वनस्पतियों का विवरण दिया गथा है। 'प्रारम्भिक उद्भिद्शास्त्र' (चौस्वम्बा, वाराणसी, १९४९) नामक एक पुस्तक आपने आयुर्वेद कालेज के छात्रों के लिए लिखी है जिन्हें वनस्पतिविज्ञान का ज्ञान अपेनित है। यह अत्यन्त लोकप्रिय हुई और इसके अनेक संस्करण निकल चुके। इसके अतिरिक्त, दर्जनों महत्वपूर्ण शोध-लेख विभिन्न पन्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी अभिनव सद्यः प्रकाशित रचना है 'ग्लॉसरी ऑफ वेजि-टेबुल ड्रम्स इन बृहत्त्रयी' (चौस्वम्बा वाराणसी, १९७२) जिसमें आपके अब तक के विचारों का सार संगृहीत हैं।

ठाकुर बलवन्त सिंह के मौलिक अवदानों को आचार्य यादवजी, वैद्य बापालालजी प्रमृति वनीषिविशेषज्ञों ने स्वीकारा तथा अपनी रचनाओं में उद्धत किया है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त संदिग्धद्रव्य-निर्णयसमिति के सदस्य के रूप में जो आपने विचार व्यक्त किये वे महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, आप आयुर्वेदिक फार्मा-कोपिया कमिटी, यूनानी संदिग्ध-द्रव्य-निर्णय समिति आदि के सदस्य भी रह चुके हैं। यों तो अनेक वनस्पतियों पर आपने मौलिक विचार दिये हैं फिर भी एला, दूर्या, तिलक, तिरुवक, प्रियंगु, मयूरशिखा, नागदन्ती, मांसरोहिणी, विष्णुकन्द, सैरेयक,

अर्जक, वेतस, केंब्रुक, क्रमुक, वसुक आदि पर आपके विचार अध्यन्त ही मौलिक हैं। अपनी सद्यः प्रकाशित रचना 'ग्लासरी' में आपने बृहत्त्रयी के संदर्भों के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण द्रव्यों के परिचय के लिए एक विवेचनात्मक टिप्पणी भी दी है जिसमें आपके अद्यावधि चिन्तन का फल समाहित हो गया है।

अन्तू भाई वैद्य-आप श्री वरुष्ठभराम विश्वनाथ वैद्य के अनुज हैं। 'वनस्पति-परिचय' नामक आपका ग्रन्थ बम्बई से १९५२ ई० में प्रकाशित हुआ। इसमें एक-एक पृष्ठ में एक वनस्पति का सचित्र वर्णन गुणकर्म-प्रयोग आदि के साथ किया गया है। इस प्रकार इसमें कुळ २१५ ओपांघरों का विवरण है। स्त्रीविज्ञान, स्वयंभिषक् आदि अन्य ग्रन्थों की भी रचना आपने की। 'वन्दे मातरम्' गुजराती दैनिक के आरोग्यविभाग के भी आप संपादक रहे।

ठाकुर दलजीतसिंह—आपका जन्म ११ जुलाई सन् १९०३ ई० तहसील चुनार, जिला मीरजापुरान्तर्गत रायपुरी ग्राम के एक जमींदार परिवार में हुआ। आप श्री महावीरप्रसाद जी के विरष्ठ सुपुत्र हैं।

वैद्यराज हकीम दलजीतसिह आयुर्वेद एवं यूनानी वैद्यक के ज्ञाता और हिन्दी के सुलेखक हैं। संस्कृत और हिन्दी के साथ-साथ अरबी-फारसी के भी आप ज्ञाता हैं। अतएव यूनानी प्रन्थों को हिन्दी में आपने प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया है।

आपकी निम्नांकित रचनायें प्रकाशित हैं-

- १. सर्पविष-विज्ञान ( १९३१ )
- २. आयुर्वेदीय कोष--भाग १-४ (१९३२-१९६९)
- ३. यूनानी सिद्ध-योग संग्रह ( १९४७ )
- ४. यूनानी द्रव्यगुणविज्ञान ( १९४९ )
- ५. यूनानी वैद्यक के आधारभूत सिद्धान्त ( कुल्लियात )-पूर्वार्ध, (१९५०)
- ६. यूनानी चिकित्सा-विज्ञान ( पूर्वार्ध ) ( १९५१ )
- ७. रोगनामावलीकोष तथा वैद्यकीय मान-तौल ( १९५१ )
- ८. यूनानी चिकित्सासार-( वैद्यनाथ, १९५३ )
- ९. यूनानी द्रव्यगुणादर्श—भाग १-२ (१९७२-७४) आयुर्वेद एवं तिब्बी अकादमी उत्तरप्रदेश द्वारा प्रकाशित ।

इनके अतिरिक्त आपकी अनेक रचनायें हैं जो प्रकाश में नहीं आ पाई हैं।

कविराज महेन्द्रकुमारशास्त्री—उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के सदरपुर गांव में जमीदार श्री चौधरी रूपचन्द्रजी तथा लेखादेवी के पुत्र के रूप में आपका जन्म ४-४-१९१४ को हुआ।

प्रथम विश्वयुद्ध के पश्चात् इन्फ्लुएआ के भयंकर आक्रमण में दुर्भाग्य से, पहले माता तथा तत्पश्चात् पिता का भी साया सिर पर से उठ गया। उस कठिन बाल्या- वस्था में इनका लालन-पालन बड़ी बहिन श्री शिवदेवीजी तथा चाचा श्री शिवराज सिंह जी ने किया।

इनकी शिचा का अधिकांश श्रेय ताऊजी के सुपुत्र श्री पण्डित विमलदेवजी शास्त्री (अब देहलीनिवासी) जी को है। वे काफी दिन पहले गांव से निकल पंजाब में अमृतसर में जा चुके थे। उस समय अमृतसर संस्कृत शिचा की दृष्टि से पञ्जाब की 'काशी' समझा जाता था और आर्यसमाज का भी वहां पर्याप्त प्रभाव था। वह उन्हें कई अन्य बालकों के साथ वहां ले गये और फिर ये लोग पञ्जाब के ही हो गए। स्वर्गीय श्री पण्डित श्रीधर मायाधारीजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य अमृतसर के प्रस्यात पण्डितों में थे। वे श्री गागरमल्ल संस्कृत पाठशाला के प्राचार्य थे। उनसे अध्ययन कर पञ्जाब विश्वविद्यालय से 'शास्त्री' परीचा पास की। इसके पूर्व संस्कृत व्याकरण विशेषतः अष्टाध्यायी का अध्ययन दो महान् वैयाकरणों के चरणों में बैठ कर किया। वे हैं पदवाक्यप्रमाणज्ञ स्वर्गीय श्री पण्डित ब्रह्मदत्त्र जी जिज्ञासु जिन्होंने काशी में पाणिनि संस्कृतविद्यालय की स्थापना की और जिसका संचालन अब उनकी शिष्या सुश्री प्रज्ञादेवीजी कर रही हैं। दूसरे हैं दिवंगत श्रीस्वामी शुद्धवोध तीर्थजी जो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में आचार्य थे। वे पहले आश्रम में पण्डित गंगादक्तजी के नाम से गुरुकुल कांगड़ी में भी अध्यापन कर चुके थे।

१९३१ में शास्ती परीक्षा पास कर अपने आता पण्डित विमल्देवजी शास्त्री के परामर्श से श्रीमद्द्यानन्द आयुर्वेद विद्यालय, लाहौर में प्रविष्ट होकर वहां से 'वैद्य-वाचस्पति' प्रथम श्रेणी में प्रथम पद प्राप्त कर उत्तीर्ण किया। १९३६ में निविल्ल भारतीयायुर्वेद विद्यापीट से 'आयुर्वेदाचार्य' प्रथम श्रेणी में समग्र भारत में प्रथम पद प्राप्त कर सुवर्ण पदक तथा प्रथम पारितोषिक प्राप्त किया। इस विद्यालय में स्वर्गीय आचार्यवर्ध श्री सुरेन्द्रमोहनजी, श्री डाक्टर आशानन्दजी पद्धररन, श्री कविराज हरद्यालजी गुष्त तथा एक वर्ष तक स्वर्गीय कविराज गणनाथसेनजी कलकत्ता के सान्निध्य में आयुर्वेद का स्वाध्याय तथा अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी काल में पञ्जाव विश्वविद्यालय से बी० ए० भी उत्तीर्ण किया। बम्बई में आनेपर यहां की उस समय की मेडिकल काउन्सिल (अब समाप्त) से एल० एम० पी० (४ वर्ष का कोर्स) उत्तीर्ण की और एक वर्ष तक, श्री हाजी बच्चू अली, फ्री आई हास्पिटल में नेत्र शालाक्य में शिक्षा तथा विशेष अनुभव प्राप्त किया।

दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज लाहौर में अध्यापन करने के बाद श्रीरामविलास-पोद्दार आयुर्वेदिक कालेज में द्रव्यगुण विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यत्न पद पर वर्षों कार्य कर १९७१ में सेवानिवृत्त हुये। आप उक्त संस्था के आचार्य भी रह चुके हैं।

## रचनायें हिन्दी-

- (१) आयुर्वेद का संचिष्त इतिहास
- (२) सचित्र लघु दृज्यगुणादर्श (द्वि॰ सं० १९५७)
- (३) सचित्र उद्भिद्शास्त्र ( आधुनिक वनस्पतिविज्ञान )
- (४) त्रायमाण-विनिश्चय
- ( ५ ) मूर्वानिर्णय
- (६) बृहद द्रव्यगुणादर्श (आयुर्वेद एवं तिट्बी अकादमी रुखनऊ से प्रकाश्यमान) प्रश्ति

#### अंग्रेजी

- (१) फिलासफी आफ आयुर्वेद
- (२) प्रिंसिपल आफ आयुर्वेद फार्मकालोजी
- (३) बेसिक कान्स्पेट्स आफ आयुर्वेद
- ( ४ ) आयुर्वेदिक कान्स्पेट्स आफ डायबिटीज
- ( ५ ) आरिजिनेलिटी एण्ड ऐन्टीविवटी ऑफ हिन्दु मेडिसिन।

रामेश वेदी—अपने जीवन का बड़ा अंश दुरूह यात्राओं में लगाकर बेदीजी ने वनस्पतियों को अत्यन्त निकट से देखा और उनसे साहचर्य स्थापित किया। एकल-द्रब्यों पर आपकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। भूटान सरकार के आमंत्रण पर आपने वहाँ जाकर भूटान की वनस्पतियों का संकलन किया है, उसका विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं हो सका है। आप हाल में ही स्वास्थ्य-मंत्रालय में विषष्ठ अञ्चसन्धान पदाधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुये हैं।

# ग्राम्यौषांध

वनौषिषयों के अतिरिक्त गाँवों के आसपास पाई जानेवाली लोकोपयोगी औष-षियों पर भी प्रभूत वाल्मय का सुजन हुआ है। घरों में प्रचलित दृःयों के औषधीय प्रयोग भी लिखे गये हैं। इसी क्रम में अनेक 'शतकों' तथा 'बूटीदर्पणों' की रचना हुई। गुरुकुलकांगड़ी के वैद्य रामनाथ ने वनौषिधशतक ( तृतीय संस्करण, १९७३ ),

- अक्षीर (आत्माराम, दिल्ली), मिर्च (१९५०), त्रिफला (१९५१), तुलसी (१९५५), तुवरक और चालमोगरा (१९५६), पेठा (१९५८), अशोक (१९५९), सर्पगन्धा, सींठ, तोरी (१९६१), पलाश (१९६२), लशुन-प्याज (१९६३), नारियल (१९६४), खैर (१९६६) प्रमृति।
- २. रूपलाल वैश्यकृत 'बूटीदर्पण', रामलगन पाण्डेकृत 'बृहद् बूटीप्रचार (ठाकुर प्रसाद बनारस), हरिनारायणकार्माकृत 'बृहद् बूटीप्रचार' (भार्गव पुस्तकालय, बनारस, १९३९) आदि ।

गृहद्रव्यविज्ञान आदि अनेक उपयोगी प्रन्यों का प्रणयन किया है। बिहार (गायघाट, पटनासिटी) के गोस्वामी शंकर गिरि ने जंगलों की अनेक वर्षों तक निरन्तर यात्रायें कर वनौषधियों का अच्छा अध्ययन एवं संकलन किया है यद्यपि इनकी कोई रचना प्रकाशित न हो सकी। कृष्णगोपाल औषघालय, अजमेर हारा प्रकाशित 'गांवों में औषधरस्न' इस दिशा में उत्तम प्रकाशन है।

#### कल्प-ग्रन्थ

निधण्डुओं के अतिरिक्त, एक-एक ओषिध पर भी विवरणात्मक वाङ्मय का स्वान हुआ। इनमें करपप्रन्थों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनमें एक-एक द्रव्य का परिचय तथा प्रयोग दिये गये हैं। विशेषतः रसायन के रूप में इन औषिधयों का प्रयोग है, कुछ तान्त्रिक प्रयोग भी हैं। मध्यकाल में अधिकांश ऐसे प्रन्थों की रचना हुई। इनमें निश्नांकित उल्लेखनीय हैं—

```
१. औषधकत्पसमूह ( पुशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता )
 २. औषधिकल्प (पूना, काशी)
 ३. औषधिकल्पलतिका ( आनन्दाश्रम )
 प्र औषधिवाद
 ५. कल्पभूषण ( राघवन )
 ६. करूपचिन्तामणि (पूना)
 कल्पद्रमसारलंग्रह-जयरामगिरिकृत (के० आ० प० ३६५)
 ८. कल्पनासागर ( आनन्दाश्रम )
 ९. करूपलता (मद्रास)
१०. करूपरस्न (बड़ौदा)
११. कल्पार्णव ( राधवन )
१२. कल्पसागर ( जम्मू )
१३. कल्पसंग्रह (पूना)
१४. कल्पसार (त्रिवेन्द्रम् )
१५. कल्पसिन्धु (राघवन)
१६. कल्पचल्ली ( "
१७. नानाविधीषधकल्प
                         (के० आ० प० ४९१)
१८. बृहत् भेषजकल्प
१९. भेषजकरूप--भरद्वाजकृत (
                                      188)
२०. भेषजकस्पसंग्रह
                                      984)
२१. भेषजकरूपसंप्रह ब्याख्या—वेंकटेशकृत (के० आ० प० १४६)
२२. भेषजकलपसारसंग्रह (के० आ० प० १४७)
```

करपसंग्रहों के अतिरिक्त, एकल ओषधियों के करूप पर भी ग्रन्थ लिखे गये। यथा—

- १. करंजककलप (त्रिवेन्द्रम् )
- २. कृष्णधत्त्रकरूप (के० आ० प० ३९९)
- ३. गुग्गुलुकरूप ( शार्क्षधर की गृहार्थदीपिका में उद्धत, खण्ड २, ७।५६-६९ )
- ४. ज्योतिष्मतीकत्प (के० आ० प० ३५६)
- ५. मण्डुकब्राह्मीकल्प ( ,, ४३९)
- ६. मद्स्नुहीरसायन-पुज्यपादमुनिकृत (के आ० प० ४२३)
- ७. सुण्डीकल्पाद्यः ( के० आ० प० ४५२ )
  - ८. रुदन्तीकरुप ( ,, ७११)
  - ९. विजयाकरूप (,, ९९६)
- १०. श्वेतार्ककल्प (,, ८०२)

एक-एक द्रन्य पर स्वतन्त्र पुस्तकें भी लिखी गईं। श्री रमेश वेदी ने दर्जनों ऐसी पुस्तकें लिखी हैं। श्यामसुन्दर रसायनशाला, वाराणसी से भी उमेदीलाल वैश्य तथा केदारनाथ पाठक द्वारा विरचित ऐसी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। गणपित सिंह धर्मा, राममनेही दीचित और अमोलचन्द्र शुक्ल ने भी इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। पं० चन्द्रशेखरधर शर्मा (चन्पारन, बिहार) द्वारा रचित गुलरगुण-विकास अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। इसका १५वाँ संस्करण चौखन्वा द्वारा १९६५ में प्रकाशित हुआ। हाल ही में आचार्य ब्रह्मदत्त शर्मा द्वारा रचित 'तुल्सी' ग्रन्थ डावर, दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ है (१९७५)।

# पत्रिकाओं के विशेषांक

आयुर्वेदीय पत्रिकाओं ने समय-समय पर वनौषधि-विशेषांक प्रकाशित किये हैं जिनमें औषधियों के सम्बन्ध में उपयोगी सूचनायें संकल्ति हैं। इस सम्बन्ध में धम्बन्तिर के बनौषधि विशेषांक (१९६७, १९६९, १९७१) अवलोकनीय हैं। इसका एक और सन्दिग्धवनौषधि विशेषांक १९७५ में प्रकाशित हुआ है।

## द्रव्यगुण के अन्य ग्रन्थ

द्रव्यगुण के अधिकांश ग्रंथ आज अनुपलब्ध हैं, अनेक पाण्डुलिपियों के रूप में पुस्तकालयों में वन्द हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत पहले प्रकाशित हुये थे किन्तु पुनः लुप्त हो गये।

हाल में निम्नांकित नवीन पुस्तकें प्रकाश में आई हैं-

- १. महौषध-निघण्डु आर्यदास कुमारसिंहकृत ( चौसम्बा, १९७१ )
- २. अभिनव वनौषधि-चन्द्रिका—बनवारीलाल मिश्र एवं रामभरोसी मिश्रकृत, ( जयपुर, १९६९ )

- ३. द्रव्यपरीचा—बनवारीळाळमिश्रकृत ( जयपुर, १९७१ )
- अायुर्वेदीय द्रव्यगुणविज्ञान—शिवकुमारव्यासकृत (दिल्छी, १९६४)
   द्रव्यगुण के अन्य प्रन्थों में निम्नांकित उल्लेखनीय हैं—
- १. अभिधानचन्द्रिका —भीमसेन
- २. अभिधानरत्नमाला ( षड्सनिघण्डु )—(मद्रास, १८८१, १९२८, १९३९ )
- ३. अभिधानमञ्जरी-भिषगाचार्य ( १९५२ )
- ४. अगस्यनिघण्टु-अगस्य
- ५. अकारादिनिघण्डु ( धन्वन्तरिनिघण्डु )-अमृतनन्दिन्
- ६. अष्टाङ्गहृदय-द्रव्यविज्ञान
- ७ अथर्वनिघण्टु
- ८. औद्भिदद्भव्य-नामगुणविमर्श
- ९. औषधगुणपाठ
- १०. औषधनामावली गोवर्धन
- ११. " वैद्य विजयशंकर
- १२. औषधनिघण्ड
- 33. औषधिकोष
- १४. औषधिनाममाला (लघुनिघण्डु ) ज्यास केशवराम (इण्डियन ड्रारिसर्च एसोसियेशन, पूना, १९६२)
- १५. आयुर्वेदोक्त द्रव्यगुणविज्ञानम्— भोलानाथ मुखोपाध्याय
- १६. आयुर्वेदीय दृश्याभिधान—के० बी० लाल सेनगुप्त (कलकत्ता, १८७५)
- १७. भेषज्यगुणार्णव-पूज्यपाद
- १८. भेषज्यविज्ञान ईशानचन्द्र विशारद (कलकत्ता)
- १९. भेषजनाममाला ( द्रव्यनिर्णयनिघण्ड )
- २०. भेषजरहस्य
- २१. भेषजसर्वस्व
- २२. भोग्यद्गव्यगुणविषय
- २३. भोजराजनिघण्टु
- २४. चिकिस्साभिधान-गन्ध उपाध्याय
- २५. दिचणामूर्त्तिनिधण्ट
- २६. दिव्यीषधिप्रकाश
- २७. दिव्यीषधिवर्णन
- २८. द्रव्यचिह्न
- २९. द्रव्यद्शार्थनिरूपण

# ३०. द्रव्यगुण—पुरुषोत्तम, माधवपुत्र, चक्रदत्तप्रपौत्र

- ३१. द्रव्यगुण-नारायणदास
- ६२. द्रव्यगुण-गोपाल
- ३३. द्रव्यगुणादर्शनिघण्ड
- ३४. द्रव्यगुणाधिराज
- ३५. द्रव्यगुणकल्पवल्ली
- ३६. द्रव्यगुणाकर-हिरशाणसेन
- ३७. द्रव्यगुणपाठ
- ३८. द्रध्यगुणसंग्रह
- ३९. द्रव्यगुणसंकलन
- ४०. द्रव्यगुणविचार—श्रिमक्लभट्ट
- ४१. द्रव्यगुणविमर्श
- ४२. द्रव्यगुणमुक्तावली
- ४३. द्रन्यमुक्तावली
- ४४. द्रव्यनामगुणकथन
- ४५. द्रव्यनामनिर्णय
- ४६. द्रव्यनिश्चयसारसंग्रह
- ४७. द्रव्यपदार्थप्रतिनिधि
- ४८. द्रव्यपरीचा
- ४९. द्रव्यप्रकाश
- ५०. द्रव्यरस्नाकर—सुद्गल
- ५१. द्रव्यरस्नावली
- ५२. द्रव्यसंग्रह
- ५३. द्रव्यसारसंग्रह
- ५४. द्रव्यवैशेषिक
- ५५. द्रव्यावली माधव ( महादेव ? )
- ५६. द्रव्यावली ( द्रव्यकोष ) चन्द्रट
- ५७. एकाचरनिघण्ड-सदाचार्य
- ५८. ,, —माधव
- ५९. एकाचरी निघण्डु--कृष्णारमज प्रीतिकर
- ६०. गन्धशास्त्रनिघण्डु—पृथ्वीसिह
- ६१. गुणचन्द्रिका—धनश्याम सूरि
- ६२. गुणचिन्तामणि

- ६३. गुणादर्श
- ६४. गुणज्ञाननिघण्ड
- ६५. गुणकर्मनिर्देश
- ६६. गुणनिघण्डु
- ६७. गुणपदल
- ६८. गुजपाठ
- ६९. गुणरःनाकर-- ब्रजभूषण
- ७०. गुणयोगप्रकाश
- ७१. हनुमन्निघण्टु
- ७२. हरमेखला ( औषधप्रकरण )
- ७३. इन्द्रकोश (राजेन्द्रकोश) प्रभाकरसुत रामचन्द्र गौडाधीश इन्द्रसिंह के आदेश से रंचित
- ७४. इन्द्रनिघण्ट
- ७५. कोशकल्पतरु-नारायणसुत विश्वनाथ वैद्य ( १६२९-७६ )
- ७६. मुक्तावली—कालीप्रसन्न विट् (कलकत्ता, १८९१)
- ७७. नाममाला-शब्दसंकेतकलिका-धन्वन्तरि
- ७८. नामसंग्रहनिघण्डु
- ७९. निघण्टुप्रकाश जोशी वैद्य बापू गंगाधर
- ८०. निषण्टुसमय-धनंजय
- ८१. निघण्डसारसंग्रह—राधाकृष्ण
- ८२. निघण्टुसार-रधुनायक
- ८३. ,, अशोकमञ्ज
- ८४. निर्णयनिचण्डु—वैद्यनाथ
- ८५. ओषधिकोश
- ८६. पञ्चशिव्यण्डुसार
- ८७. पर्यायमञ्जरी
- ८८. पर्यायमुक्तावली हरिचरणसेन (J. B. R. S. Patna, 1947)
- ८९. पर्यायार्णव—नीलकण्ठ मिश्र
- ९०. रसनिघण्डु-कोदण्डराजसुत माधव
- ९१. रसमूलिकानिघण्ट बाहट
- ९२. रानमाला-गोवर्धन
- ९३. शब्दचन्द्रिका-चक्रपाणि
- ९४. शब्दप्रदीप-सुरपाछ

```
९५. शब्द्रस्नप्रदीप-कल्याणमल्ल
 ९६. शब्दसंग्रहनिघण्डु —अगस्त्य
 ९७. शाकनिघण्डु-सीताराम शास्त्री
 ९८. संज्ञासमुच्चय-शिवदत्त मिश्र
 ९९. सरस्वतीनिघण्डु--शाश्वत
१००. सारोत्तरनिघण्ड
१०१. शतीषधानि
१०२. शेषराजनिघण्डु
१०३. सिद्धसार निघण्टु
१०४. सिद्धाषधनिघण्ड
१०५. सूर्यरामाश्चनिघण्डु
१०६. ताम्बूलमञ्जरी
१०७. उपवनविनोद-शार्क्षधर
                  —मलयसूरि
१०९. उपवनविनोद्कौतुक - कवीन्द्राचार्य
११०. वैद्यकगुणसार
१११. वैद्यकोश--दाऊजी
११२. वैद्यकनिघण्टुविशेष
११३. वैद्यामृत-मोरेश्वर भट्ट, माणिक्यभट्टात्मज ( १५४७ ई० )
११४. वैद्यनिघण्टुसार—छिनकन पंडित
११५. वामननिघण्टु—वामन
११६. वस्तुगुणागुण
११७. वस्तुगुणकल्पवल्ली
११८. वस्तुगुणनिर्णय
११९. वृत्तायुर्विज्ञान
१२०. वृत्तायुर्वेद
  हिन्दी तथा चेत्रीय भाषाओं में निम्नांकित प्रन्थ अवलोकनीय हैं :--
  १. निचण्डुक्षिरोमणि-जगन्नाथप्रसाद शुक्ल-सुधानिधि प्रेस, इलाहाबाद, (१९१४)
  २. द्रव्यसंग्रहविज्ञान-
  ३. गुणपरिज्ञान—
  ४. प्राणिज औषघि

    प. निघण्डुकरपद्म — सुदर्शनलाल त्रिवेदी—भागव पुस्तकालय, बनारस

                                                        (तृ० सं० १९५८)
```

- ६. औषधगणधर्म विज्ञान हरिशरणानन्द
- ७. गणपरिज्ञान—मोहनलाल गटोचा
- ८. लघुद्रव्यगुणादर्श-चन्द्रशेखर गोपालजी ठक्कर
- ९. निघण्ट्रविज्ञान—जगन्नाथ शर्मा
- १०. औषधिविज्ञान-धर्मदत्त
- ११. दृब्यकरुपद्रम ( उड्डिया )— बजबन्धु त्रिपाठी
- १२. औषधाकार—धनजी शाह
- १३. द्रव्यगणविज्ञान-रविशंकर पुरोहित
- १४. जंगलनी जड़ी बूटी (गु०) वैद्यशास्त्री श्यामलदास गोर
- १५. वनौषधिप्रकाश—बासुदेवशास्त्री वापट
- १६. भारतीय भैषजतत्त्व-कात्तिकचन्द्र वसु

# आयुर्वेदेतर वाङ्मय में द्रव्यगुण

आयुर्वेद के अतिरिक्त अन्य वाङ्मय में भी द्रव्यगुण की प्रचुर एवं महस्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है। दर्शनों में द्रव्यगुण-कर्म के सैद्धान्तिक पच का विमर्श किया गया है। वनस्पतियाँ प्रकृति की रमणीयता में सहयोगिनी हैं अतः रमणीयार्थ-प्रतिपादक काव्य में वनस्पतियों का वर्णन स्वाभाविक है। इससे तत्कालीन वानस्पतिक अवधारणाओं का पता चलता है। कोशों के वनौषिषवर्ग में द्रव्यों के पर्यायरूप में वर्णन मिलते हैं।

वेदों के अतिरिक्त, पुराणों, स्मृतियों, बौद्ध वाङ्मय (त्रिपिटक, जातक आदि), जैन प्रन्थ, रामायण और महाभारत में भी द्वन्यगुण की महत्त्वपूर्ण सामग्री सुरिक्ति है। विशेषज्ञ विद्वानों ने विभिन्न पन्नों पर कार्य कर प्रकाशन किये हैं उनका अव- लोकन करना चाहिए।

बापालाल : संस्कृत साहिश्य में वनस्पति (गुजरात विद्यासमा, अहमदाबाद, १९५३ )

प्रियमत कार्माः अमरकोष का वनौषधिवर्ग, सचित्र आयुर्वेद, नवस्वर, १९७४ Jyotirmitra: Medicinal Plants of the Ramayana of Valmikl, Nagarjuna, Feb, 1669

- P. V. Sharma: Indian Medicine in the Classical Age, Section II (Chowkhamba, 1972)
- B. C. Law: Ancient Indian Flora (Indian Culture, Vol XV, Nos. 1-4, July 1948—June 1949)

१. इस सम्बन्ध में देखें-

# वैद्येतर विद्वानों द्वारा विरचित ग्रन्थ

- १. भारतीय वनोषधि—कलकत्ता वानस्पतिक उद्यान के अधीष्ठक ढा० कालीपद विश्वास की यह रचना है। इसमें ६७२ वानस्पतिक द्रव्यों का विवरण प्रयोगसहित दिया है। सभी वनस्पतियों के रेखाचित्र भी दिये हैं यह पुस्तक की बड़ी विशेषता है। यह प्रनथ कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्रकाशित है (१९५०)।
- २. इण्डियन मेडिसिनल प्लाण्ट्स—कीर्तिकर एवं बसु द्वारा निर्मित यह बृहरकाय ग्रन्थ भारतीय औषधियों के लिए एक प्रामाणिक आकर-ग्रन्थ है<sup>र</sup>। प्रायः सभी ओषधियों के चित्र भी दिये गये हैं।
- 3. इकोनोमिक बाटनी ऑफ इण्डिया—इसके रचियता भीमचन्द्र चटजीं, प्रोफेसर, इञ्जीनियिरिंग कालेज, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जड़ी-बृटियों में बड़ी रुचि रखते थे। उपर्युक्त ग्रन्थ के निर्माण में भी आपका योगदान था।
- ३. इण्डियन मेटिरिया मेडिका—के० एम० नादकर्णी द्वारा विरचित यह प्रन्थ इस चेत्र में लोकप्रिय रहा है। इसका तीसरा संस्करण १९५४ में दो खण्डों में प्रकाशित हुआ<sup>3</sup>। इसमें वानस्पतिक, जान्तव एवं खनिज सभी प्रकार की ओषधियों का विस्तृत विवरण है। उनके प्रयोगों का भी वर्णन विस्तार से है।
- ४. इण्डिजिनस ड्रग्स ऑफ इण्डिया<sup>8</sup>—कर्नेळ रामनाथ चोपड़ा ने भारतीय ओषधियों का परीचण कर उनका विवरण इस गंथ में दिया है। इस दिशा में अपने ढंग का यह प्रथम प्रयास होने पर भी भावी कार्यकर्त्ताओं के लिए प्रथप्रदर्शक हुआ।

प्वायजनस प्लाण्ट्स ऑफ इण्डिया भी आपकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अतिरिक्त, अन्य सहयोगियों के साथ आपने 'ग्लॉसरी ऑफ इण्डियन मेडिसिनल प्लाण्ट्स' की रचना की। इसका सप्लिमेंट भी प्रकाशित हो चुका है ।

K. R. Kirtikar and B. D. Basu: Vol I-IV, Allahabad, (1st ed. 1918, 2nd ed. 1933)

२. रूपलाल वैश्य : सन्दिग्ध बृटी चित्रावली, भाग १, पृ० ५६

ए० के० नादकर्णी द्वारा सम्पादित तथा पापुलर बुक डिपो एवं धूतपापेश्वर,
 पनवेल, बम्बई द्वारा प्रकाशित ।

४. कलकत्ता, १९३३

<sup>3.</sup> Chopra, Badhwar & Ghosh: I. C. A. R. 1949

<sup>8.</sup> Chopra, Nayar & Chopra—C. S. I. R., 1956

<sup>9.</sup> Chopra, Chopra & Varma : Delhi, 1969

इनके अतिरिक्त, निश्नोंकित रचनायें भारतीय ओषधियों के अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं—

Sakharam Arjun: Bombay Drugs (1879)

U. C. Dutt: Materia Medica of the Hindus (2nd ed. 1922)

R. N. Khoury: Materia Medica of India and their therapeu-

Kanailal De: Indigenous drugs of India

Ainsle: Materia Medica of Hindustan (1813)

Roxburgh: Flora Indica (1874)

Dymock & Gadgil: The Vegetable Materia Medica of the Hindus.

Dymock et al: Pharmacographia Indica (1883)

Moodeen Sherriff: Supplement fo Pharmacopoea Medica

Idem: Materia Medica

George watt: Dictionary of Economic Products of India,
(1908)

K. C. Bose: Pharmacopoea Indica (1932)

H. V. Savnur: A Handbook of Ayurvedic Materia Medica (Belgaon, 1950)

स्वतन्त्र भारत में सी० एस० आई० आर० द्वारा प्रकाशित 'वेल्थ ऑफ इण्डिया' एक महत्वपूर्ण प्रकाशन है। इसके ९ खण्ड निकल चुके, १० वां अन्तिम खण्ड प्रकाशनाधीन है।

## वनौषधि-सर्वेक्षण

भारतीय वनौषिधयों का सर्वेचण कर अनेक विवरणात्मक ग्रंथ (फ्लोरा) प्रस्तुत हुये। युरोपीय विद्वानों ने यह ऐतिहासिक कार्य किया। रॉन्सबर्ग तथा वाल्चि का फ्लोरा इण्डिका' प्रारम्भिक रचनाओं में महत्वपूर्ण है। हूकर का 'फ्लोरा आफ ब्रिटिश इण्डिया' अभी भी प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। प्रादेशिक स्तर पर भी ऐसे ग्रंथ लिखे गये जिनमें हेन्स, दथी, काञ्जीलाल, कुक, ब्राण्डिस, माहेश्वरी आदि की रचनायें उल्लेखनीय हैं'। ठाकुर बल्वन्तसिंह ने हिमालयप्रदेश की वनस्पतियों के लिए

विशेष विवरण के लिए देखें—प्रस्तावना, पृ० १३-१९, वैद्य बापालालकृत निघण्टु-आदर्श ( चौलम्बा, १९६८ )

'वनीषधिद्शिका' तथा छोटा नागपुर और जमुई चेत्रों के लिए 'बिहार की वनस्प-तियाँ' (१९५५) की रचना की। वैद्य मायाराम उनियाल ने उत्तराखण्ड की वनस्प-तियाँ पर उत्तम कार्य किया है। भारतीय वनस्पतियों के अध्ययन-सर्वेचण में बोटानिकल सर्वे आफ इण्डिया विशेषतः फादर सन्तापो का योगदान ऐतिहासिक रहा है।

कुछ वर्षों से भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में विभिन्न प्रदेशों में वनस्पति-सर्वेचण के लिए केन्द्र स्थापित किये गये हैं जिनमें प्रादेशिक स्तर पर कार्य हो रहा है।

## भैषज्योद्यान एवं संग्रहालय

वनस्पितयों का सर्वेचण-कार्य प्रारम्भ होने पर भेषज्योद्यानों एवं संग्रहालयों की स्थापना होने लगी। कलकत्ता का वानस्पितक उद्यान प्राचीन है जहाँ अंगरेजों ने देश-विदेश से पौधे लाकर लगाये। राक्सवर्ग, वालिच आदि विश्वविद्यात वनस्पित-विद् उसके अधीचकपद को अलंकृत कर चुके हैं'। लखनऊ का राष्ट्रीय वानस्पितक उद्यान भी उल्लेखनीय है। इस दिशा में सिम्पो (Cimpo) नामक संस्था ध्यान दे रही है। ओषधियों की दृष्टि से काशी दिन्दू विश्वविद्यालय का आयुर्वेदीय भैषज्यो-द्यान अवलोकनीय है। देहरादून का उद्यान और संग्रहालय तो विख्यात है ही।

# शोधकार्य

जब से अंगरेजी राज स्थापित हुआ तभी से इस देश के विभिन्न चेत्रों की जानकारी का प्रयास यूरोपीय विद्वान करने छगे। मेडिकल कालेज स्थापित होने पर उनमें पहले फार्माकोलोजी की पदाई मेडिसिन विभाग के ही अन्तर्गत होती थी किन्तु वाद में भारतीय ओषधियों में अनुसन्धान की दृष्टि से यह विभाग स्वतंत्र कर दिया गया। इसी परम्परा में चोपड़ा, मुलर्जी, बोस, गुजराल आदि विद्वानों ने कार्य किया। स्वतन्त्रता के बाद यह कार्य तेजी से बढ़ा और प्रायः सभी मेडिकल कालेजों में भारतीय ओषधियों पर अनुसन्धान कार्य होने लगा। इस निमित्त स्वतन्त्र शोधसंस्थान मी स्थापित हुये यथा लखनऊ का केन्द्रीय भेषज शोधसंस्थान। इण्डियन कोंसिल ऑफ मेंडिकल रिसर्च तथा भारतीय चिकिरसा एवं होम्योपेथी की केन्द्रीय अनुसन्धानपरिषद् स्थापित होने पर इस कार्य में और प्रगति आयी। इस प्रकार

इस शती के प्रथम चरण में कलकत्ता के कई किवराजों ने वनौषिववादिका लगा रक्खी थी। रूपलाल वैश्य ने किवराज हेमचन्द्रदेव और हेमचन्द्र मित्र, काशीपुर क्रिपेशाला का निर्देश किया है। (सन्दिग्ध बूटीचित्रावली, पृ० ७,२४)

शताधिक औषधियों पर कार्य हुआ और उनके सम्बन्ध में शोधपन्न एवं मोनोधाफ प्रकाशित हुये।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान-परिषद् द्वारा कुछ संयुक्त द्रव्य-अनुसन्धान-कार्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं जिनमें द्रव्यों के वानस्पतिक, रासायनिक, गुणकर्मात्मक तथा आतुरीय इन सभी दृष्टियों से अध्ययन होते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य अनुसन्धान इकाइयों में भी कार्य हो रहा है। इस अनुसन्धान-परिषद् के द्वारा तियल कुमारकृष्णकृत एक विशाल 'आयुर्वेदीय ओषधिनिधण्डु' (१९६६) प्रकाशित हुआ है। पीतकरवीर पर एक मोनोप्राफ (अरोड़ा एवं रंगस्वामी, १९७२) प्रकाशित हुआ है। पीतकरवीर पर एक मोनोप्राफ (अरोड़ा एवं रंगस्वामी, १९७२) प्रकाशित हुआ है। के० नारायण ऐयर एवं उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत 'आयुर्वेदीय औषधियों का परिचयविज्ञान' कमबद्ध रूप में ९ खंडों में प्रकाशित हुआ है (केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम, १९५१-१९६६) जिसमें ९२ द्रव्यों का सचित्र विवरण है। यह बनस्पतियों के रूपज्ञान के सम्बन्ध में अरयुपयोगी प्रकाशन है। वनस्पति-परिचयविज्ञान के चेत्र में हुये कार्यों का विवरण मेहरा, मटनागर एवं हण्डा ने अपने लेख 'रिसर्चेज इन फार्माकोग्नोसी इन इण्डिया' में दिया है (पंजाब विश्वविद्यालय की अनुसंधान पत्रिका (एन० एस०), भाग २०, अंक ३-४, ए० २६१-३३७, सितम्बर, १९७०)।

जामनगर में केन्द्रीय आयुर्वेदीय शोध संस्थान की स्थापना से आयुर्वेदीय द्रव्यों के सम्बन्ध में अनुसंधान का जो श्रीगणेश हुआ वह वाराणसी के स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान द्वारा विकसित एवं उपवृंहित हुआ। इन संस्थाओं द्वारा ओषधियों के सम्बन्ध में अनेक शोधपत्र तथा शताधिक शोधप्रबन्ध प्रस्तुत किये गये हैं।

स्वतन्त्र संस्थाओं में इण्डियन ड्रग रिसर्च एसोसियेशन, पूना का नाम उल्लेखनीय है जहाँ डा० जी० एस० पेण्डसे के नेतृत्व में कार्य हो रहा है और चित्रक, बाकुची (१९६३) आदि पर अनेक महस्वपूर्ण प्रकाशन भी हुए हैं। वाग्मटीय ओपधियों की संदर्भसूची भी यहाँ से प्रकाशित हुई है।

कृष्णचन्द्र चुनेकर की 'वानस्पतिक अनुसंधानदर्शिका' ( चौखम्बा, १९६९ ) में इन शोधकार्यों का विवरण उत्तम रीति से संकल्पित है।

आर० बी० अरोड़ा का जटामांसी पर उल्लेखनीय कार्य हुआ है।
 देखें—Nardostachys Jatamamsi—A. Chemical, Pharmacological and Clinical appraisal ( I. C. M. R., 1965 )

Godbole, Pendse & Bedeker: Glossary of Vegetable Drugs in Vagbhata, J. D. R. A., Poona, 1666. धन्वन्तरिनिधण्टु के द्रव्यों की भी एक विवरणिका प्रकाशित हुई है (कामत एवं महाजन, १९७२)
 २८ आ०

### भेषजकल्पना

द्रव्यों का इस रूप में प्रस्तुतीकरण जिससे वे अपना कर्म करने में समर्थ हों क्रष्टपना कहलाती है। भेषजकरूपना का प्राचीन स्वरूप कषाय है। 'कषाय' शब्द वस्तुतः खींचने (Extraction) के अर्थ में है। जिसमें द्रव्य का कार्यकर अंश खिचकर चला आवे वह कषाय है। ऋग्वेद में सोम के स्वरस एवं अभिषव करूपों का विशद वर्णन है। इससे स्पष्ट है अध्यन्त प्राचीन काल से ही भारतीय भेषज्य-करूपना का विकासत रूप दृष्टिगत होता है। चरक (सू० ४) में पञ्चविध कषाय-करूपनाओं का वर्णन है।' ये ही मौलिक करूपनायें हैं, इन्हों से क्रमशः अन्य करूपनाओं का विकास हुआ है। काथ और करूक से ही तैल-घृत सिद्ध किये जाते हैं जिनमें स्नेह-विलेख कार्यकर अंश विशेष रूप से आ जाते हैं और स्नेह का अपना कर्म तो होता ही है। आसव-अरिष्ट भी हिम एवं काथ के रूपान्तर हैं। काथ अधिक दिनों तक रह नहीं सकता। अभिषविक्रया द्वारा मद्य बनने से काथ का सुरचण होता है; मद्य-विलेख कार्यकारी सत्व इसमें आ जाते हैं तथा मद्य की योगवाहिता से औषध के कर्म में उरकर्ष आ जाता है। चूर्ण और करूक से क्रमशः एक ओर वटक और गुटिका का और दूसरी ओर अवलेह-मोदक-पाक का विकास हुआ।

सुश्रुतसंहिता में अनेक कर्लों का वर्णन है जिससे स्पष्ट है कि उस काल तक मेपजकरणना का पर्याप्त विकास हो चुका था। एक रोग (कुष्ठाधिकार) में ही सुश्रुत ने मन्थ, अरिष्ट, आसव, सुरा, अवलेह, चूर्णिकया, अयरकृति, सारस्वरस कर्ल्णनाओं का वर्णन किया है और यह संकेत किया है कि इस आधार पर सहसों क्ल्पनाओं की कर्ल्णना की जा सकती है। इनके अतिरिक्त, मसी, तैल, घृत, लेप, वर्षि आदि विविध कर्ल्पनाओं का प्रयोग किया गया है। चारकर्ल्णना का विशद वर्णन मिलता है। अर्ष्टागसंग्रह में स्नेह, स्वेद, बस्ति, नस्य, धूमपान, गण्हूष, प्रतिसारण, मुखालेप, मूर्थतेल, शिरोवस्ति, आश्रोतन, अञ्जन, तर्पण, पुटपाक आदि

<sup>9.</sup> मश्चातक के प्रसंग में चरक ने चीर, चौद्र, तैल, गुढ, यूष, घृत, पलल, सक्तु, लवण, तर्पण कस्पनाओं का विधान किया है (च. चि. १।२।१३-१६)। कस्पस्थान में वर्त्तिकिया, उत्कारिका, मोदक, लेह, रागषाडन, शब्कुली, पूप, सुरा, पानक, गन्धयोग आदि अनेकविध कर्पपाओं का विधान किया गया है।

२. सुरामन्थासवारिष्टांछेहांश्चूर्णान्ययस्कृतीः । सहस्रक्षोऽपि कुर्वीत बीजेनानेन बुद्धिमान् ॥ सु० चि० १०।१४

३. स॰ स॰ ११

ष्ट. अ० सं० सू० १५-२३

भ. पुरपाकविधि से वनस्पतियों का स्वरस निकालने का विधान सुश्रुत (उ० ४०।७७-७९) में भी है।

विवध करूपनाओं का विधान है। भेष्जकरूपाध्याय में कषाय-करूपना, स्नेहपाक आदि का वर्णन किया है।

कल्पानुसार योगों का वर्गीकरण एवं वर्णन प्राचीन काल से चला आ रहा है। नावनीतक में सर्वप्रथम यह शैली दृष्टिगत होती है। इसके बाद चन्द्रट, सोढल, शार्क्षभर आदि आचार्यों ने इसे विकसित किया। मध्यकाल में सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना हुई मुसलमानों से सम्पर्क जिसके माध्यम से कुछ नवीन कल्पनाओं का समावेश आयुर्वेद में हुआ। इनमें 'अर्क-कल्पना' महस्वपूर्ण है जिसके द्वारा उद्दनशील तैलों का निष्कासन किया जाने लगा। और इस विधि से अन्य द्रव्यों का भी अर्क निकाला जाने लगा। मद्य भी इस विधि से खींचा जाने लगा। सोढल (१२वीं शती) ने सर्वप्रथम अर्क-कल्पना का विधान किया है?। इसके बाद इसका प्रयोग तेजी से बढ़ा और इस पर अनेक स्वतंत्र ग्रन्थ भी लिखे गये। मद्य भी इस विधि से निकाला जाता था जो तीचण होता। था, लोक में इसके लिए 'अरक' शब्द प्रचलित था। यूनानी मलहम भी 'मलहर' के रूप में आयुर्वेदीय बन गया।

द्रव्य को तीचण करने के लिए भावना देने का विधान है। किसी योग में तीचणता या मन्दता करने के लिए संयोग, विश्लेष, काल, संस्कार और युक्ति का अवलम्बन करने का विधान किया गया है। "

सुरा में किसी दृष्य को अभिषुत कर उसका सुराविलेय सत्त्व निकालने की विधि चरक के दृढ़बलकृत अंश में है। है सम्भवतः गुप्तकाल में यह विधि प्रचलित थी।

कौटिल्य अर्थशास्त्र के सुराध्यच्-प्रकरण में अनेक प्रकार की सुराओं का वर्णन है। रोगों में प्रयुक्त होनेवाले मद्यविकार को अरिष्ट कहा है। इस प्रकार 'आसव' शब्द मद्यसामान्य का वाचक हुआ। आसव-अरिष्ट में यह मेद ध्यान देने योग्य है। मध्यकाल में जब आसव-अरिष्ट दोनों रोगों में प्रयुक्त होने लगे तब उनका भेदक लच्चण भी बदल गया। जो औषध के क्वाथ से बनाया जाय वह अरिष्ट और जो

१. वहीं, क० ८, अ० ह० क० ६

२. प्रयोगखण्ड, खर्जु रासव (निष्कासयेद्रकमतो यथावद् दत्वा जलं चोपरियन्त्रकस्य) ( रलो० २७२ )

३. वर्नियर: पृ० २५३
'शौण्डिक' (मद्यविक्रयी) में 'शुण्डा' शब्द सम्भवतः मद्यपातनार्थ प्रयुक्त शुण्डाकार यन्त्र (भभका) का बोधक है । अमरकोष में 'शौण्डिक' शब्द आया है ।

४, च० क० १२।५१-५२

प. वही, पर.पर

६. च० क० २।८

७. चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशो विकाराणामरिष्टाः—अर्थं० २।२५।१४

अपनव औषध से सिद्ध हो वह आसव कहलाया । सम्प्रति यही लज्ञण प्रचलित है।

#### आहारकल्पना

औषधकरुपना के अतिरिक्त, अनेकविध आहारकरुपों का भी वर्णन है। यूष, पेया, यवागू, विलेपी, ओदन, कुशरा प्रसृति करुप व्याधियों में पथ्य के रूप में बहुशः प्रयुक्त हुये हैं।

# औषधयोग

एकल दृश्यों की तुलना में औषधयोगों की संख्या अन्यधिक है। भैषज्यकल्पना के विकास के साथ-साथ इन योगों की संख्या भी बढ़ती गई और इसी ने आगे चलकर पेटेण्ट का रूप धारण किया।

योगों का नामकरण प्रायः प्रमुख-द्रव्य के आधार पर होता है यथा चित्रकादि गुटिका। रोगों के अनुसार भी नामकरण किया गया है यथा शूळविज्ञणी, विषम-ज्बरान्तक आदि। कहीं-कहीं गुणधर्म के अनुसार नाम है यथा, कामेश्वर, मृतसंजी-वनी आदि और कहीं योग के आविष्कर्ता देवी-देवता या ऋषि के नाम पर हैं यथा भास्करलवण, काङ्कायनमोदक आदि। धर्म का प्रभाव भी इस पर पड़ा है, सिंहनाद-गुग्गुलु, तारामंद्दर आदि नाम स्पष्टतः बौद्धतन्त्र से प्रभावित हैं।

योगों का इतिहास अपने आप में एक रोचक विषय है। स्थायित्व की दृष्टि से इन्हें तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—

- ऐसे योग जो सहस्राब्दियों से अद्याविध अद्भुष्ण रूप से चले आ रहे हैं यथा
   च्यवनप्राश।
- २. ऐसे योग जो बीच-बीच में आते हैं और छप्त हो जाते हैं। समन्नितय गुटिका गुप्त एवं उत्तरगुप्त काल में अध्यन्त प्रचलित योग था जिसका उल्लेख चीनी यात्री इस्सिंग ( ७वीं शती ) ने भी किया है किन्तु सम्प्रति इसका प्रचार नहीं है।
- ३. कुछ ऐसे योग जो मन्यकाल या आधुनिक काल में प्रविष्ट हुये यथा चोपचीनी-पाक, आकारकरभादिवटी, अहिफेनासब, मृतसंजीवनी सुरा आदि।

किसी एक योग को उसके उद्भव से लेकर वर्तमान स्वरूप तक देखें तो उसके उतार-चढ़ाव का पता चल जाता है। कभी कोई दृब्य उसमें से निकाल दिया जाता है और कभी कुछ दृब्य और मिला दिये जाते हैं। इस प्रकार उसके अनेक योग बन जाते हैं। प्रत्येक योग स्थितिविशेष में उपादेय होता है। रास्नापञ्चक, रास्नासप्तक, महारास्नादि प्रश्वित योग इसी प्रकार बने। हिंग्वष्टकचूर्ण ऐसे भाग्यशाली कुछ ही योग होंगे जो हजारों वर्ष बाद भी अञ्चण रूप से अपना स्थान बनाये हैं।

१. शार्क्न० मध्य० १०।२

### परिभाषा

भेषज्ञकरूपना-सम्बन्धी तकनीकी बातों के स्पष्टीकरण के लिए परिभाषाओं का निर्माण किया गया यथा यदि वनस्पति के अङ्ग का उत्तलेख न हो तो क्या लेना, शुष्क और आई द्वारों का अनुपात, द्रवपदार्थों का योग किस प्रकार किया जाय इत्यादि बातों का विचार इसमें किया गया है। इस विषय पर अनेक प्रन्थ भी लिखे गये।

#### मान

अमरकोप ( २।९।८५ ) में यौतव, दुवय और पाय्य इन तीन प्रकार के मानों का उक्लेख है। तुला, अंगुळि और प्रस्थ से क्रमशः भार, दैर्घ्य और आयतन का मान किया जाता था ( मानं तुलाङ्गलिप्रस्थैः—अमर०, वही )। इस प्रकार इन्हें तुलमान, अंगुलिमान तथा प्रस्थमान' भी कहा जाता है। अमरकोष में इन तीनों का विवरण मिलता है। काशिका (५।१।१९) में इनके लिए क्रमशः उन्मान, प्रमाण और परिमाण शब्द हैं। मान का मानकीकरण संभवतः प्राङ्मीर्यकाल में पाटलिपुत्र के राजा नन्द ने किया'। कौटिल्य अर्थशास्त्र ( २।१९२ ) मनुस्मृति ( ८।१३२-१३७ ), याज्ञवल्य-स्मृति ( आचार ३६२-३६५ ), बृहत्संहिता ( अ० ५८,६८,८० ) आदि में मान का विवरण मिलता है। आयुर्वेदीय ग्रन्थों में चरक, (क॰ अ॰ १२), सुश्रुत ( चि॰ ३१ ), वाम्भट, ( अ० ह० ९६ ) और शार्ङ्घर ( पूर्व० १ ) में मान-प्रकरण अवलोकनीय है। सुदृढ़ राजतन्त्र में अर्थन्यवस्था एवं वाणिज्य को सुचारु रूप से सञ्चालित करने के लिए मान का मानकीकरण आवश्यक होता है। अतः मौर्यकाल, गुप्तकाल, मुगलकाल तथा ब्रिटिशकाल में मान की सुचार न्यवस्था की गई। मगध में प्रचित या सगध-साम्राज्य द्वारा मान्य मान मागध और कलिंग में प्रचलित मान कालिंग कहलाता था। कालिंग मान से मागध मान श्रेष्ठ कहा गया है। सम्भवतः इसका कारण कलिंग पर मगध का आधिपत्य है जो अशोक की कलिंगविजय के बाद स्थापित हुआ।

राज्य द्वारा निर्धारित मान के अनुसार व्यवहार न करने तथा ठीक से न तौछने

श. आदिवासियों में अभी भी प्रस्थमान से व्यवहार होता है । तुलामान प्राचीनकाल में कर्ष-पल, मध्यकाल में सेर-छूँटाक और अब ग्राम-किलो में परिणत हो गया । अंगुलिमान बाद में इञ्च-फीट और अब मीटर हुआ । इसी प्रकार प्रस्थमान भी कमशः घन-इञ्च, घनसेण्टीमीटर में विकसित हुआ ।

२. नन्दोपक्रमणानि मानानि —काशिका, २।४।२०; ६।२।१४ देखें – मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल एज, ए० ४१

पर विणिक् दण्ड का भागी होता था। <sup>9</sup> छः छः मास पर मान का पुनः परीचण करने का विधान था। <sup>4</sup>

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ काल बाद तुलामान तथा प्रस्थमान परस्पर मिलकर एक हो गये जिसके कारण इनका भेद प्रायः समाप्त हो गया और प्रस्थ आदि शब्द भी तौल के ही वाचक बन गये।

### भेषजागार

कच्ची ओषधियों तथा सिद्ध औषधों को सम्यक् रूप से सुरन्ति रखने के लिए उत्तम भेषजागार होना चाहिए क्योंकि यदि ओषधियाँ जल, कीट आदि से दूषित हो जायँ तो उनकी तीच्याता कम हो जाती हैं<sup>3</sup>।

भेषजागार, पूरब या उत्तर मुख का होना चाहिए। इसमें अधिक वायु का प्रवेश न हो किन्तु पर्याप्त वायुसंचार होता रहे। उसकी सफाई कर उसमें १ जन, धूपन आदि नित्य होना चाहिए। उसकी बनावट ऐसी हो जहाँ अग्नि, जल, सीलन, धुआँ, धूल, चूहे तथा अन्य चौपाये न आ सके। वह सभी ऋतुओं के लिए अनुकूल हो।

वहाँ फलक, शिक्य और शंकु पर्याप्त होने चाहिए जिन पर थैलों और भाण्डों में ढँककर औषचें रक्खी जा सके<sup>8</sup>।

### भेषजकल्पना के उपकरण

भेषज-निर्माण में मुख्यतः ताम्र, लौह और मिट्टी के पात्र व्यवहृत होते रहे हैं। प्राचीनकाल में व्यवहृत इन उपकरणों का उक्लेख मिलता है यथा खल्व, शिला, मुशल-उद्खल, चलनी, तुला, शुक्ति, कटाई, संधानयन्त्र, शुण्डापात्र आदि। भेषज-संग्रहण के लिए थेले, घढ़े, हाथीदाँत, श्टङ्ग आदि के पात्र विहित हैं। ऋग्वेद में सोमाभिषव-प्रकरण में त्रिकद्दक यन्त्र का वर्णन अवलोकनीय है।

# निर्माणशाला एवं फार्मेसियाँ

प्राचीनकाल में वैद्य अपने रोगियों के लिए स्वयं औषध बनाता था और उसे अभियंत्रित कर प्रयोग करता था जिससे उसमें अधिकतम शक्ति रहे। राजाओं के रूगण होने पर विशेषतः अत्यधिक स्थिति में राजभवन में ही वैद्य औषधनिर्माण की ज्यवस्था करता था। राजा प्रभाकरवर्धन की अत्यधिक रुगणता की स्थिति में औषध-

१. याज्ञवल्वय० व्यवहाराध्याय, २४०

२. मनु० ८।४०३

३. च० क० १२।५७-५८

४. च० क० १।११, सु० सु० ३७।१३; ३८।७३

प. देखें-जी० पी० श्रीवास्तव : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फार्मेसी, पृ० १६७-१७७

निर्माण राजभवन के एक खण्ड में हो रहा था'। संपन्न वैद्य अपने भवन के ही एक खण्ड में औषधनिर्माणशाला रखते होंगे तथा वहाँ कुछ ओषधियाँ भी लगाते होंगे। आतुरालयों तथा औषधालयों से संलग्न निर्माणशाला भी होगी। चरक ने आतुरालय का जो वर्णन दिया है उससे भी यही प्रतीत होता है। औषधपेषक औषधियों को कूटते-पीसते थे।

निर्माणशाला के स्वरूप का अनुमान भेषजागार के विवरण से ही होता है,

इसका स्वतन्त्र वर्णन नहीं मिछता।

आधुनिक काल में अंगरेजी फार्मेसियों की शैली पर अंगरेजों के केन्द्र—कलकत्ता, बम्बई जैसे नगरों में आयुर्वेदिक फार्मेसियों भी स्थापित हुई जिनका काम औषध बनाकर विक्रय करना हुआ। इस प्रकार चिकित्सिकों से पृथक इनका वर्ग बना। इस व्यवसाय में लाभ देखकर अनेक रसायनशास्त्री, पूँजीपित तथा वैद्य इस चेत्र में आये और क्रमशः सारे देशों में उनका जाल बिल्ल गया। इससे अनेक वैद्य भी प्रभावित हुये किन्तु अभी भी अच्ले चिकित्सक स्वयं औषध-निर्माण ही श्रेयस्कर समझते हैं।

पूर्वी चेत्र में दाका और कलकत्ता में अनेक फार्मेसियों का उदय हुआ। ढाका का शक्ति औषधालय, साधना औषधालय तथा ढाका आयुर्वेदीय फार्मेसी प्रमुख हैं। कलकत्ता में ढावर (ढा० एस० के बर्मन) तथा श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन का क्रमशः १८३३ और १९१८ में प्रादुर्भाव हुआ जो सम्प्रति आयुर्वेदीय फार्मेसियों में अग्रगण्य हैं। पश्चिमी अञ्चल में पनवेल (बम्बई) का धूतपापेश्वर, गुजरात की झंडू फार्मेसी तथा ऊंझा फार्मेसी प्रसिद्ध रही है। मथुरा के हरिदास वैद्य की सुखसंचारक कम्पनी भी एक समय में बहुत लोकप्रिय थी। वैद्य ठाकुरदत्त शर्मा (लाहौर) अमृतधारा के कारण विख्यात हुये। इस प्रकार से छोटी-बड़ी अनेक फार्मेसियों का उदय १९वीं शती के आसपास हुआ। शिचणसंस्थाओं ने भी फार्मेसियों चलायों जिनमें गुरुकुल कांगड़ी और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की फार्मेसियों चलायों जिनमें गुरुकुल कांगड़ी और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की फार्मेसी प्रमुख हैं। कुछ फार्मेसियाँ सहकारिता के आधार पर भी संचालित हुई। इनमें मद्रास का 'इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कोआपरेटिव फार्मेसी ऐण्ड स्टोर्स लिमिटेड' प्रमुख है जिसकी शाखायें दिचण भारत के प्रायः सभी नगरों में हैं। इसके द्वारा एक योगसंग्रह (वैद्ययोगरत्नाविल) १९६८ में प्रकाशित हुआ है।

जैसे-जैसे आयुर्वेदीय औषधियों के गुणधर्म एवं उपयोगिता का ज्ञान आधुनिक वैज्ञानिकों को होता गया वैसे वैसे उनका प्रचार भी आधुनिक जगत में बढ़ने लगा। आचार्य प्रफुल्ल्चन्द्र राय<sup>े</sup> द्वारा १९०० ई० में संस्थापित बंगाल केमिकल ऐण्ड

विविधौषधिद्रव्यद्रवगन्धगर्भमुत्कथतां क्वाथानां सिप्पां तैलानां च प्रपच्य-मानानां गन्धमाजिव्यन्नवाप तृतीयं कच्यान्तरम्—हर्षचरित, पृ० २६६

२. आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय का जन्म २ अगस्त १८६१ ई० को जिला खुलना (अब

फार्मस्युटिकल वक्स में अनेक आयुर्वेदीय औषधियों के सत्त्व तथा योग प्रस्तुत किये गये जिनका प्रयोग डाक्टरी वर्ग में प्रचलित हुआ। इसी शैली से हिमालय ड्रग्स, चरक फार्मस्युटिकल्स, अलेग्बिक आदि फार्मेसियाँ आधुनिक रूप में आयुर्वेदीय योग प्रस्तुत कर रही है जो देश-विदेश में प्रसारित हो रहे हैं।

### औषधिविक्रय

पहले यह बतलाया जा चुका है कि भारत के व्यापार-वाणिज्य में ओषधियों का प्रमुख स्थान रहा हैं। अत्यन्त प्राचीनकाल से ही भारतीय ओषधियाँ स्थल और जल मार्ग से विदेशों में जाती रही हैं तथा बाहर से इस देश में आती रही हैं। देश बड़ा होने तथा जलवायु, भूमि आदि की विभिन्नता के कारण सर्वत्र सब ओषधियाँ नहीं उगतीं अतः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में इनका यातायात भी होता रहा। यह सब व्यापारियों के माध्यम से होता रहा है। ओषधियों के उद्भवस्थान में उन्हें एकत्रित कर बड़ी मण्डियों में भेजा जाता था जहाँ से देश-विदेश में उसका प्रसार होता था। उत्तरभारत में कुष्ठ, रेवन्दचीनी, जटामांसी आदि तथा दिल्ला भारत में चन्दन, पिष्पली, मरिच, शुण्टी, जातीफल, दालचीनी आदि ओपधियों के केन्द्र प्रमुख थे। हर्षचरित में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है।।

धर्मशास्त्र में औषधिवक्रय निन्दा माना गया है, चिकित्सक का अन्न पूयसदश कहा गया है । मध्यकाल में वैद्य रोगी के निमित्त प्रस्तुत कच्ची ओषधियों तथा निर्मित औषधों का एक नियत अंश अपने लिए रखने लगा जिसे रुद्रयाग और धन्व-न्तिरयाग की संज्ञा दी गई। किन्तु चरक के कथन से संकेत मिलता है कि उस काल में भी कुछ लोग चिकित्सा के लिए शुल्क लेते थे और सम्भवतः औषध का भी विक्रय करते थे। किन्तु प्राचीनकाल में 'पण्यभेषज' से कच्ची ओषधियों का ही

वंगला देश ) में हुआ था। देश-विदेश में अध्ययन के बाद प्रेसिडेन्सी कालेज कलकत्ता में रसायनशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुये। उन्होंने 'हिस्ट्री ऑफ हिन्दू केमिस्ट्री' की रचना की जिसका प्रथम और द्वितीय खण्ड क्रमशः १९०२ और १९०८ में प्रकाशित हुये। वह इंडियन केमिकल सोसाइटी के संस्थापक थे जिसकी स्थापना १९२४ में हुई। १६ जून, १९४४ को उनका स्वर्गवास हुआ। —P. Ray: History of Chemistry in Ancient and Medieval India, Indian Chemical Society, Calcutta, 1956

१. भेषजसामग्रीसंपादनन्यग्रसमग्रन्यवहारिणि-हर्पचरित, पृ० २६७

२. पूर्यं चिकित्सकस्यान्नम् — मनु० ४।२२०

३. कुर्वते ये तु वृत्त्यर्थं चिकित्सापण्यविक्रयम् - च० चि० १।४।५९

ग्रहण होता था, बनी ओषधियाँ आजकल की तरह बाजारों में नहीं बिकती थीं; वैध अपने रोगियों के लिए औषध की न्यवस्था करता था या आतुरालयों में प्रयोगार्थ औषध बनती थी।

अधिक लाभ के लिए वणिक् ओषियों में मिलावर भी करते थे तथा उनके स्थान पर अन्य नकली द्रव्यों को तद्रूप बनाकर व्यवहार भी करते थे। याज्ञवल्य स्मृति की मिताचरा व्याख्या में इसके कुछ उदाहरण दिये गये हैं यथा मिट्टी में मिललकासुगंध मिश्रित कर सुगन्धामलक बनाना, लोहे को वर्णान्तरकरण से रजत बनाना, बिल्वकाष्ट में चन्द्रगंध मिलाकर चन्द्रन कहना। लवंग आदि में भी ऐसा किया जाता था। कस्तूरी आदि भी कृत्रिम बनाकर बेची जाती थी। इन सबके लिए दण्ड का विधान था।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में राजा के दुर्ग का वर्णन करते हुए लिखा है कि पण्यभेषज का आगार पश्चिमोत्तर भाग में होना चाहिए। औषधद्भव्य का समावेश कुष्यवर्ग में किया गया है। इनका संग्रह पर्याप्त मात्रा में किया जाता था तथा बीच-बीच में पुरानी ओषधियों को हटाकर उनके स्थान पर नई रख दी जाती थीं। पण्यभेषज तथा गन्धद्भयों के व्यापार पर शुल्क लगता था। आर्ड् ओषधि तथा गन्ध द्भ्य बेचना ब्राह्मणों के लिए निषद्ध था। मिताचरा व्याख्या में लिखा है कि यह निषेध ताजी ओषधियों के लिए है, सुखी के लिए नहीं इससे स्पष्ट है कि विज्ञानेश्वर (१९-१२वीं शती) के काल में ब्राह्मण भी ओषधियों का व्यापार करते थे।

वायुपुराण में उक्लेख है कि ओषधियों का व्यापार त्रेतायुग में प्रारम्भ हुआ। है गुप्तकाल तक यह व्यापार पूर्णंतः प्रतिष्ठित हो गया था इसका संकेत बृहत्संहिता के विभिन्न प्रकरणों से भी मिलता है।

# भेषजसंहित। (फार्माकोविया)

बिटिश शासन में आधुनिक चिकित्सा के चेत्र में भारत बिटिश फार्माकोपिया को ही आदर्श मानने लगा। भारत के स्वाधीन होने पर इण्डियन फार्माकोपिया अस्तित्व में आया। इसके पूर्व १९४६ में भारत सरकार ने एक 'इण्डियन फार्मा-कोपियल लिष्ट' प्रकाशित की थी जिसमें उपयोगी द्रन्यों की सूची थी। यह वस्तुतः

१. याज्ञवल्क्य० व्यवहाराध्याय, २४५-२४७

२. कौटिल्य अर्थशास्त्र, २।४।३, २।१७।२-१४; २।२०।४; २।१५।२७-२८; २।२२।६; ५।२/८-१०।

३. याज्ञवल्क्य० प्रायश्चित्ताध्याय, ३६-३९।

श्रादुर्भावश्च त्रेतायां वार्त्तायामीषधस्य तु ।
 तेनीषधेन वर्त्तन्ते प्रजास्त्रेतायुगे तदा ॥ — वायु० ८।१२८

ब्रिटिश फार्माकोपिया के पूरक रूप में था। स्वाधीनता के बाद १९४८ में भारत सरकार ने इण्डियन फार्माकोपिया कमिटी गठित की और तद्वुसार १९५५ में इण्डियन फार्माकोपिया प्रस्तुत एवं प्रकाशित हुआ। इसका पूरक अंश १९६० में प्रकाशित हुआ। फार्माकोपिया का संशोधन कर उसका द्वितीय संस्करण १९६६ में प्रकाशित हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसमें अनेक आयुर्वेदीय ओषधियों का समावेश किया गया।

आयुर्वेदीय भेषजसंहिता के लिए चोपड़ा समिति ने सिफारिश की थी। तदनसार यत्र-तत्र राज्यों में फार्माकोपिया किमटी गठित कर कार्य किया गया। कुछ राज्यों ( गुजरात, आन्ध्र आदि ) ने इसे प्रकाशित भी किया किन्तु केन्द्रीय स्तर पर यह बाद में लिया गया । स्वास्थ्यमंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक फार्माकोपिया किमटी १९६२ में गठित की गई जिसके अधीन अनेक उपसमितियाँ बनाकर कार्य प्रारम्भ किया गया। १९७२ में इसका पुनः संघटन हुआ। अभी संहिता प्रस्तुत नहीं हो सकी है किन्तु योगसंप्रह (फार्मुछरी) का कुछ रूप आया है जो निकट भविष्य में प्रकाशित होने की आशा है। द्रव्यों पूर्व योगों के मानकीकरण के लिए अनेक केन्द्र स्थापित हुये हैं जो केन्द्रीय भारतीय चिकिस्सा-अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं। प्रारम्भिक फार्माकोपियल लिष्ट के सहकारी प्रकाशन के रूप में बी० मुकर्जी, निदेशक, केन्द्रीय-भेषज-अनुसंधान संस्थान उखनऊ, द्वारा विरचित 'इण्डियन फार्मास्युटिकल कोडेक्स उल्लेखनीय रचना है। इसका प्रथम भाग आयुर्वेदीय ओषधियों पर प्रकाशित हुआ (सी० एस० आइ० आर०, १९५३)। इसी शैली पर रामसुशील सिंह ने वनीषिध-निद्शिका लिखी (हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ १९६९ ) । अत्रिदेव गुप्त की भैषज्यसंहिता भी है (हिन्दी समिति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, १९६५)।

### राजनियन्त्रण

ओषियों की शुद्धता तथा विक्रय पर प्राचीन काल से नियन्त्रण रहा है, इसका उल्लेख किया जा चुका है। स्मृतियों में भेषजसंबन्धी अपराधों के लिए दण्डविधान भी है।

आधुनिक काल में बिटिश शासन के अन्तर्गत जब भारत में अंगरेजी दव।ओं की खपत बढ़ी और औषधों की शुद्धता एवं मानक औषधों की आपूर्ति का प्रश्न उठा तब भारत सरकार ने १९३० में ड्रग्स इनकायरी कमिटी का गठन डा० रामनाथ चोपड़ा की अध्यद्यता में किया। इसका प्रतिवेदन १९३१ में प्रकाशित हो गया। भारत में फार्मेसी के नये युग का श्रीगणेश यहीं से होता है। इसी के बाद भारत

१. फार्माकोपिया ऑफ इण्डिया, १९६६, प्रस्तावना, पृ० ९

के विभिन्न स्थानों में फार्मेसी का शिखण प्रारम्भ हुआ। १९३२ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में डा॰ महादेवलाल शर्राफ के नेतृश्व में इसकी स्थापना हुई। ढा॰ शर्राफ भारत में फार्मेसी के शिक्षण एवं संघटन के जनक कहे जाते हैं।

यद्यपि प्वायजन्स ऐक्ट १९१९, ओपियम ऐक्ट १८७८ तथा हैन्जरस ड्रग्स ऐक्ट १९३० थे तथापि इससे पूरा काम नहीं हो पाता था अतः १९४० में ड्रग्स ऐक्ट पारित किया गया। १९४५ में ड्रग्स रूक्स प्रकाशित हुये। मोरकिमटी की संस्तुति के अनुसार १९४८ में फार्मेसी ऐक्ट पारित हुआ जिसके अन्तर्गत फार्मेसी कॉन्सिल आफ इण्डिया १९४९ में गठित हुई। इस ऐक्ट में यह प्रावधान है कि राज्यों में भी फार्मेसी कॉन्सिल बने और फार्मेसी के शिचण-सम्बन्धी निर्णय भी निर्धारित हों।

आधुनिक भेषजकल्पना के लिए यह सब होने पर भी आयुर्वेदीय भेषजकल्पना को नियन्त्रित करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। न तो कच्ची ओषधियों के क्रय-विकय पर कोई नियन्त्रण है और न सिद्ध औषधों पर। १९६४ में ड्रम ऐण्ड कौस्मेटिक्स ऐक्ट का जो संशोधित रूप बना उसमें आयुर्वेदिक एवं यूनानी द्रव्यों का भी समावेश किया गया ( अध्याय ४ ए )। इसके अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक एवं यूनानी ड्रम्स टेक्निकल ऐडवाइजरी बोर्ड गठित है जो प्राविधिक विषयों पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को परामर्श देता है ।

## शिक्षण एवं अनुसन्धान

आयुर्गेदीय भेषजकरूपना के शिक्तण के लिए भारत में एक ही कालेज राजपीपला (गुजरात) में है। यों यह विषय आयुर्गेद के पाट्यक्रम में ही अन्तर्भूत है, उसमें भी इसे रसशास्त्र का अङ्गभूत ही बना दिया गया है, इसे स्वतन्त्र रूप प्राप्त नहीं है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने आयुर्गेदिक फार्गेसी एवं रसशास्त्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की न्यवस्था की है। स्नातकोत्तर शिक्तणकेन्द्रों में इस विषय पर कुछ अनुसन्धान कार्य भी हो रहा है।

अनेक राज्य सरकारों ने ओषधिवितरकों के लिए एक पाठ्यक्रम प्रचलित किया है।

## भेषज्यकल्पना का वाङ्मय

संहिताओं के तथ्यों में पारम्परिक विचारों को मिलाकर भैषज्यकरूपना के प्रन्थ लिखे गये। वस्तुतः यह वाङ्मय आधुनिक काल में ही प्रस्तुत हुआ। इन प्रन्थों में निम्नांकित उल्लेखनीय हैं:—

<sup>3.</sup> Mittal: A Text book of Forensic Pharmacy (1978), Ch. 1, P.

<sup>5-11</sup> 

- द्रव्यगुणविज्ञान ( उत्तरार्ध, प्रथम खण्ड )—आचार्य यादवजी (निर्णयसागर, बम्बई, १९४७ )
- २. द्रव्यगुणविज्ञान (प्रथम भाग, कल्पलण्ड)—प्रियव्रतश्चर्मा (चौसम्बा, वाराणसी, १९६८, द्वि० सं•)
- ३. भैषज्यकल्पना-अत्रिदेवगृप्त ( इिन्दीसाहित्यसम्मेलन, प्रयाग, सं० २००८ )
- ४. भेषज्यकरूपनाविज्ञान—अवधिबहारी अग्निहोत्री (चौखभ्बा, वाराणसी,
- ५. औषधनिर्माण-ए० मण्डके, ( सुमति प्रकाशन, पुना, १९६७ )
- ६. वनस्पतिकल्प-बही ( १९६९ )
- ७. प्रत्यत्त औषधिनिर्माण—विश्वनाथ द्विवेदी ( सं० २००६ )
- भैषज्यकरूपना के विशिष्ट अङ्गी पर भी ग्रन्थ निर्मित हुये यथा-

#### कषायकल्पना

- पञ्चविधकषायकरपनाविज्ञान—अवधिवहारी अग्निहोत्री (चौखम्बा, वाराणसी, १९५७)
- २. क्राथमणिमाला-आर्यदासकुमार सिंहकृत ( चौलम्बा, १९७० )
- ३. क्वाथशतक—वाग्भट आत्रेयी (के० आ० प० ४०८)
- ४. कषायादिपाकविधि ( राघवन, पा० )
- ५. कषायचूर्णमःत्रायोग ( ,, ,,

#### आसव-अरिष्ट

- १. आसवारिष्टसंग्रह—जगदीशप्रसाद गर्ग ( मुरादाबाद, १९२९ )
- २. आसवारिष्टसंग्रह—पद्मधर झा ( चौखम्बा, वाराणसी, १९६२ )
- ३. आसव-अरिष्ट—सत्यदेव विद्यालंकार
- ४. बृहत् आसवारिष्टसंग्रह—देवीसिंह
- प. ,, ,, —कृष्णप्रसाद त्रिवेदी
- ६. आसवविज्ञान—हरिशणानन्द

#### अर्क

- अर्कप्रकाशं—रावण (वेंकटेश्वर, बम्बई, १९५६, नवलिकशोर प्रेस, लखनऊ, १९३५, मथुरा, १९३०, गोपालाचार्लु, मद्रास, १९१४)
- २. अर्कप्रकाश व्यासपंडित ( जम्मू, पा० )
- इसमें यशद का उल्लेख है तथा शंखदावकविहित पारद का प्रयोग फिरंगरोग में है अतः इसका काल १६वीं शती है।

#### क्षार

१. चारनिर्माणविज्ञान – हरिशरणानन्दकृत ( पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृत-सर १९२७)

### तैल

१. तैलसंग्रह—विश्वनाथ द्विवेदी

#### पाक

- १. औषधपाकावली ( जम्मू, पा० )
- २. पाकदर्पण नल ( चौखम्बा, वाराणसी, १९१५ )
- ३. पाकाधिकरण (बड़ौदा, पा०)
- ४. पाकाधिकार ( ,, ,, )
- ५. पाकमार्त्तण्ड ( पूना, पा० )
- ६. पाकार्णव ( ,, ,, )
- ७. पाकशास्त्र विन्दु (पूना, पा०)
- ८. पाकप्रदीप--रिवद्त्तवैद्य ( खेमराज, बम्बई, १९२४ )
- ९. पाकविधि—दिवाकरचन्द्र (नेपाल, पा०)
- १०. पाकावली—माधव उपाध्याय
- ११. सुपशास्त्र—भीमसेन ( मदास, पा० )
- १२. भोजनकुतूहल—रघुनाथसूरि ( बङ्गौदा, पा० )
- १३. चेमकुत्हल-चेमशर्मा ( आयुर्वेदीयग्रन्थमाला, १९२० )
- १४. पाकप्रदीप-रविदत्त ( खेमराज, वम्बई, १९२० )
- १५. बृ॰ पाकसंग्रह—कृष्णप्रसादत्रिवेदी ( अलीगढ़, १९५० )

#### मान

१. कर्षादिपरिमाणम् — केशवसुत गोविन्दकृत

#### परिभाषा

- १. परिभाषा-नारायणदास ( राजेन्द्रलाल मित्र, पा॰ )
- २. आयुर्वेदीय परिभाषा ( बं० ) ( बरहमपुर, १८६९ )
- ३. वैद्यकपरिभाषाप्रदीप—गोविन्दसेन (कलकत्ता, १९०६; गंगाविष्णु श्रीकृष्ण-दास, बम्बई, १९३३)
- ४. परिभाषा-प्रबन्ध--जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ( चौखम्बा, १९५५ )
- ५. आयुर्वेदीय परिभाषा
- ६. नवपरिभाषा उपेन्द्रनाथदास

### सिद्धयोगसप्रह'

- रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह, भाग १,२ (कालेडा, अजमेर, ८वाँ संस्करण, १९५६)
- २. सिद्धभेषजसंग्रह—युगलिकशोर गुप्त ( चौलम्बा, वाराणसी, १९५३ )
- ३. राजकीय औषधियोगसंग्रह—रघुवीरप्रसाद त्रिवेदीकृत ( चौखस्वा, १९५०)
- ४. सिद्धभेषजमंजूषा—जयदेवशास्त्री ( रामपुर, १९३२ )
- ५. भारतभेषज्यरःनाकर—ऊँझा आयुर्वेदिक फार्मेसी के संचालक रसवैद्य श्रीनगीनलाल छुगनलाल शाह ने इस बृहत् ग्रन्थ का संकलन किया है। इसमें अकारादि क्रम से वानस्पतिक एवं रसयोग संगृहीत हैं जिनकी कुलसंख्या ९५९८ है। ग्रन्थ पाँच भागों में पूर्ण हुआ है। आरोग्यदर्पण के सम्पादक वैद्य गोपीनाथ गुप्त ने इसकी भावप्रकाशिका हिन्दी टीका की है। १९२४ ई० में प्रथम भाग तथा १९३७ ई० में पञ्चम भाग इस प्रकार १३ वर्षों के अनवरत परिश्रम से यह विशाल ग्रन्थ पूरा हो सका। ग्रन्थ के प्रारम्भ में रोगानुसारिणी सूची भी दी हुई है जिससे यह ग्रन्थ वैद्यसमाज के लिए अस्युपयोगी बन गया है।
  - ६. श्रीशरभेन्द्रवैद्यरत्नावली—( तन्जैर, १९६२ )
  - ७. सहस्रयोग

अन्तिम दोनों प्रन्थ दिचणभारत में प्रचिलत हैं।

#### रसञास्त्र

### रसशास्त्र का विकास

रसशास्त्र का संबन्ध सनिज पदार्थों से हैं। ताम्रयुग में ताम्र का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। ऋग्वेद में ताम्र के साथ हिरण्य (सुवर्ण) और कांस्य का प्रयोग मिलता है । वहाँ 'अयस्' शब्द ताम्र का वाचक है। बाद में 'लोहितायस्' और 'कृष्णायस्' शब्दों से क्रमशः ताम्र और लौह का ग्रहण किया जाने लगा। यजुर्वेद में हिरण्य, अयस्, श्यास, लोह, सीस और भतु का उक्लेख है । अथर्ववेद में रजत , लोहिता-

- १. योग-ग्रन्थों का विवरण चिकित्साप्रकरण में दिया गया है।
- २. ऋ गापदा३; १।१२२।२ आदि
- ३. अश्मा च मे हिरण्यं च मे ऽयक्ष मे श्यामं च मे लोहं च मे सीसं च मे त्रपु च मे यज्ञेन करूपताम्—यज्ञ० १८।१३
  - यहाँ प्रकुक्लचन्द्र राय अयस् , हिरण्य, लोह और श्याम से क्रमशः सुवर्ण, रजत, ताम्र, लौह का प्रहण करते हैं किन्तु रजत का स्पष्ट उक्लेख अथर्ववेद के पूर्व नहीं मिलता।
- हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि—अथर्व० ५।२८।१ । सुवर्ण, रजत और ताम्र इनका प्रयोग सिक्कों तथा मान में आगे तक किया जाता रहा—मन्० ८।१३१

यस् और श्याम अयस् , ( ११।३।७-८ ) तथा सीस ( १।१६।२-४ ) का उल्लेख है। सिन्धुघाटी सम्यता में रजत, सुवर्ण, ताम्र, वंग और नाग के प्रमाण उपलब्ध हुये है, लौह का अस्तित्व नहीं था वह उसके बाद आया। वंग ताम्र के साथ मिला-कर कांस्य के रूप में व्यवहत होता था।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्वनिजों और धातुओं का विशद वर्णन है। सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, छौह, त्रपु और सीस का वर्णन अनेक मेदों के साथ मिलता है। इनके अतिरिक्त सुक्ता और मणियों का विस्तृत वर्णन है। मनुस्मृति में मणियों सुवर्ण, तथा रजत, ताम्र, छौह, कांस्य, पिक्तल, त्रपु और सीस से बने पात्रों का उल्लेख है (पा१११–११४)।

चरकसंहिता ( सू॰ १।७१-७२ ) में सुवर्ण, पञ्चलोह तथा लोहभस्म सिकता, सुधा, मनःशिला, हरताल, मणि, लवण, गैरिक और अञ्जन की गणना. भीम द्रव्यों में की गई है। सुश्रुतसंहिता के ३७ दृष्यगणों में दो में खनिज दृष्यों का पाठ है। त्रप्वादि गण में त्रपु, सीस, ताम्र, रजत, कृष्णलोह, सुवर्ण और छोहमल हैं। उपकादि गण में उपक, सैन्धव, शिलाजतु, कासीसद्वय और तुःथ हैं। अञ्जनादिगण का 'अञ्जन' वृत्त प्रतीत होता है क्योंकि इतर सभी द्रव्य वानस्पतिक हैं। सुश्रुत में पारद, अयस्कान्त, फेनाश्म, टंकण और सीस विशिष्ट हैं। अयस्कृति यद्यपि चरक-संहिता (चि॰ १।३।१५-२०) में भी है तथापि सुश्रुतसंहिता (चि० १०।११) में इसका विधान अधिक स्पष्ट है। धातुओं में सुवर्ण, रजत, ताम्र और छौह का अन्तः प्रयोग विहित है, वंग और सीस का नहीं । इन धातुओं के चूर्ण ( रज ) का प्रयोग होता था। १ यद्यपि भस्म<sup>२</sup> शब्द प्रचलित था किन्तु वह संभवतः तब तक वानस्पतिक द्रव्यों की राख के लिए प्रयुक्त होता था, घातुओं की भस्म के लिए नहीं। यह कहना कठिन है कि इस चूर्ण का स्वरूप क्या था, इसमें अग्निसंयोग होता था या नहीं किन्तु चरक के कथन से स्पष्ट है कि आग के निरन्तर प्रयोग से जब वह अञ्जनाभ ( मृत ) हो जाता था तभी उसका चूर्ण करते थे। घृत-मधु में छेह बनाकर पुक वर्ष तक रखने के बाद भी प्रयोग किया जाता था। ऐसा नहीं करने से उसका मनुष्यों पर प्रयोग निरापद भी कैसे होता ? अष्टांगसंग्रह (सू० १२।१२-२६) में अनेक धातुओं, रश्मों एवं अन्य खनिज दृब्यों का वर्णन है। लौह के कृष्ण लौह और तीषण छौह दो प्रकार कहे गये हैं। पाकों में स्थाछीपाक ( सु॰ चि॰ १०।१० ) और आदित्यपाक ( सं॰ उ० २८।३२, ५३ ) का उल्लेख भाता है। इसके अतिरिक्त. वाग्भर में 'मूपान्तध्मीतचूर्णिताम्' (सं० उ० १६।१६-१४ ) का उल्लेख है जिससे

सुवर्ण को घिसकर भी चटाने का विधान था। जातकर्मसंस्कार में ऐसा ही विधान है।

२. सु० सू० ११।६; सु० क० ६।१ आदि।

मूषा के भीतर रखकर फूँककर उसका चूर्ण बनाने की प्रक्रिया का पता चलता है। भेषजागार के उपकरणों में भी घटीमूषा का उल्लेख है (सं० सू० ८।५९)। इससे प्रतीत होता है कि वाग्भट के काल में धातुओं की भस्म बनाने का कार्य प्रारम्भ हो गया था। अत एव कहीं कहीं इनके लिए 'भस्म' शब्द का प्रयोग भी हुआ है (सं० उ० ४०।८४; ६।३०)। संभवतः वर्तमान अर्थ में 'भस्म' शब्द का प्रयोग यहीं से प्रारम्भ होता है। संहिताओं की अयस्कृति ने ही आगे विकसित होकर लोहशास्त्र का रूप ग्रहण किया जिस पर नागार्जुन, पतन्जलि आदि आचार्यों के ग्रन्थ निर्मित हुये। चक्रदत्त में नागार्जुन के लोहशास्त्र के उद्धरण विस्तार से हैं। '

रसञ्चास्त्र का विकास सुख्यतः पारद को केन्द्र बनाकर हुआ। 'रस' शब्द से यहाँ पारद अभिग्रेत है। चरकसंहिता में कुष्टचिकित्सा-प्रकरण में एक स्थल पर निगृहीत रस का प्रयोग गन्धक या सुवर्णमाचिक के योग से निहित है। इसी वचन के आधार पर चरक-काल में पारद-प्रयोग के अस्तित्व की सिद्धि की जाती है किन्तु निन्नांकित कारणों से यह युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता—

- चक्रपाणि ने इस श्लोक पर कोई टीका नहीं की । सम्भव है, उसके बाद रस्त्राास्त्र के प्रौढ़ि-काल में किसी ने इसका प्रचेप कर दिया हो ।
- २. उपर्युक्त श्लोक में 'रस' शब्द पारद के लिए है, यह कहना कठिन है क्योंकि पूर्ववर्त्ती श्लोक में 'रस' का प्रयोग (जाती के) 'स्वरस' के लिए हुआ है । प्रसंगतः यहाँ भी जाती के निगृहीत (निचोड़े हुये) रस का ग्रहण उपयुक्त है।
- ३. यदि 'रस' से पारद का ग्रहण किया भी जाय और यह मान लिया जाय कि चरक के काल में पारद का अन्तः प्रयोग प्रचलित था तब भी 'निगृहीत' ( बद्ध या मृत ) शब्द के आधार पर पारद का बन्धन या मारण उस काल में होता था इसकी सम्भावना अत्यक्प है। पारदसंस्कारों का विकास मध्यकाल में ही हुआ।
  - ४. 'पारद' शब्द का प्रयोग चरक में नहीं है।

१. आढमल्ल ने भी नागार्जुनकृत लोहशास्त्र को उद्धत किया है (शार्क्ड मध्य० ११।४४।४५)। गृहार्थदीपिका में भी लोहकल्प के उद्धरण है (वही, ११।४८-५२)। भद्रेश्वरात्मज सुरेश्वरकृत लोहसर्वस्व भी है (आचार्य यादव जी, १९२५, चौल्लम्बा, १९६५)। इसने अनेक लोहतन्त्रों को देखकर इस प्रन्थ की रचना की। इससे स्पष्ट है कि उसके पूर्व इस विषय पर अनेक ग्रंथों की रचना हो चुकी थी।

२. श्रेष्टं गन्धकयोगात् सुवर्णमाचिकप्रयोगाद् वा । सर्वन्याधिनिबहुणमद्यात् कुष्ठी रसं च निगृहीतम् ॥—च० चि० ७।७३

सुश्रुतसंहिता में पारद का स्पष्ट उक्छेख है किन्तु केवल बाह्य प्रयोग के लिए। वाग्मट (अ० ह० उ० १३।३६) में पारद) नाग, अञ्जन और कर्प्र मिला कर तिमिर रोग में अञ्जन का प्रयोग है। पारद का आभ्यन्तर प्रयोग सर्वप्रथम अष्टांगसंग्रह के रसायन-प्रकरण में मिलता है। यहाँ पारद स्वर्णमांचिक, लोह, जिलाजतु आदि के साथ मधु-घृत से लेने का विधान है। यह स्मरणीय है कि यहाँ पारद के साथ गन्धक का योग न कर माचिक का योग किया गया है। यों भी अष्टांगसंग्रह में माचिक का प्रयोग अधिक है। संभवतः प्रारंभिक काल में ऐसा ही प्रयोग था, बाद में गन्धक का प्रयोग अधिक है। संभवतः प्रारंभिक काल में ऐसा ही प्रयोग था, बाद में गन्धक का प्रयोग अचिलत हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि यह योग रसहदयतन्त्र (१९११९), रसार्णव (१८११४) तथा रसरत्नसमुचय (२६११८) में भी है। काल की दृष्टि से देखें तो इसका स्रोत वाग्मट ही प्रतीत होता है। इस प्रकार रसशास्त्र की स्वतंत्र पीठिका पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय वाग्मट को ही है जिसे परवर्त्ती आचार्यों ने और विकसित किया। 'वाग्मट' का नाम रसशास्त्र में प्रथम प्रतीक बना।

'रस' शब्द का प्रयोग 'विष' के लिए भी प्रचलित था। सुश्रुत के युक्तसेनीय अध्याय (सू० ३४) में कहा है कि राजा की रचा रसविशारद वैद्य और मन्त्रविशारद पुरोहित करें। इस रिलष्ट अर्थ के कारण रसशास्त्र में पारद के साथ-साथ विषों का भी प्रयोग होने लगा। इसी कारण रसशास्त्र के ग्रन्थों में विष-उपविष का भी वर्णन किया जाता है। इस दिशा में भी वाग्भट ने नेतृत्व किया और चिकित्सा में विषों के उपयोग का सर्वप्रथम वर्णन किया (अ० सं० उ० ४८)।

उपकरणों की दृष्टि से भी, यद्यपि मूषा का प्रयोग सुश्रुत में है तथापि अन्धमूषा का प्रयोग वाग्भट ने ही सर्वप्रथम किया । इसके बाद क्रमशः अनेक यन्त्रों का आविष्कार हुआ जिनके विकासक्रम का अध्ययन एक रोचक विषय होगा। स्वेदन के लिए दोलायन्त्र, मर्दनार्थ अनेकविध खल्वयंत्र, पातनार्थ अनेक यन्त्र तथा पाकार्थ अनेक पुटों और मूषाओं की उद्भावना की गई। रसकर्म में उपयुक्त अनेक खनिजों को महारस, उपरस एवं साधारण रस की कोटि में वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार

१. वक्त्राभ्यंगे लाचादिषृत—सु० चि० २५।३७-४१

२. शिलाजतुचौद्रविदंगसिंपलींहाभयापारदताप्यभद्यः। आपूर्यते दुर्बलदेहधातुस्त्रिपञ्चरात्रेण यथा शशांकः॥ अ० सं० उ० ५०।२४५ वराहमिहिरकृत बृहत्संहिता (७६।३) में यही योग किंचित् परिवर्तित रूप में उद्धत है।

रसरत्नसमुच्चयकार के रचयिता का नाम भी 'वाग्भट' कहा जाता है।
 रसरत्नाकरकार नित्यनाथ ने भी स्मरण किया है—'यदुक्तं वाग्भटे तन्त्रे सुश्रुते वैद्यसागरे'।

४. अ० ह० उ० १३।२०-२१ २६ आ०

अनेक उपयुक्त वनस्पतियों की खोज की गई जो पारदकर्म में सहायक थीं।

रसशास्त्र के विकास में सर्वाधिक योगदान तन्त्र ने किया । यो तान्त्रिक परंपरा का प्रारम्भ अथर्ववेद में ही मिलता है तथापि बौदों के महायान-संप्रदाय से इसमें प्रगति आई। गुप्तकालीन वसुबन्धु के आता असंग ( ४थी शती ) को बौद्धतन्त्र का जनक मानते हैं। यह योगाचार का प्रवर्तक है। इन्द्रभृति ( ७००-७५० ई० ) के काल से वज्रयान का विकास हुआ। वस्तुतः अधर्ववेदीय परम्परा, शैव, शाक्त एवं बौद्ध परंपराओं के संयोग से मध्यकालीन तन्त्र का विकास हुआ जिसे हम साधारणतः 'तन्त्र' के नाम से जानते हैं। अष्टांगसंग्रह में शिव, शक्ति आदि हिन्दू देवी-देवताओं के साथ-साथ अवलोकितेश्वर, तारा आदि बौद्ध देवी-देवताओं के भी दर्शन होते हैं। वैदिक मन्त्रों में साथ-साथ बौद्ध धारणियों का भी विधान है। ऐसा प्रतीत होता है कि ६ठीं शती के अन्त तक तन्त्र और रसशास का शिलान्यास सुदृष हो चुका था। वृन्द और चक्रपाणि की रचनाओं के बहुत पूर्व ७वीं शती में बाणभट्ट की रचनाओं में इसका रूप दृष्टिगोचर होता है। भैरवाचार्य तथा जरदद्वविष्ठ धार्मिक के रूप में तन्त्र का तथा रस-रसायन के रूप में रसशास्त्र का स्वरूप उपलब्ध होता है। रसायन के साथ 'रस' शब्द' पारदीय रसायनों का ही बोधक है जिसका उल्लेख अष्टांगसंग्रह में हुआ है। पारद और गन्धक का बहुशः उल्लेख हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंगुल, मनःशिला, हरताल, अञ्चक, रश्न-उपरत्न, धातु-उपघातुओं का उक्लेख गुप्त-उत्तरकालीन प्रन्थों में हुआ है। वाणभट्ट के प्रन्थों में एक धातुवादविद् विहंगम था। कादम्वरी का जरदृत्विद धार्मिक भी धातुवादी था। उसौषधों का ठीक से निर्माण न होने पर उनसे उपद्भव उत्पन्न होता था। जरदुद्भविड धार्मिक को इसी प्रकार काळज्वर हो गया था। कौटिएय अर्थशास्त्र में भी धातुशोधन ( २।१२।७ ) और धातुमार्दवकर ( २।१२।८-९ ) प्रयोग हैं । गुप्तकालीन विष्णुधर्मीत्तर पुराण ( ३।४०।२९ ) में अभ्रकद्र ति है। मार्कण्डेयपुराण ( ६५।६४ ) औषध में साथ 'रस' का प्रयोग चिकिस्सार्थ हुआ है ( ततस्तयोः स तत्त्वज्ञो रोगघ्नैरीषधैः रसैः । चकार नीरुजे देहे)। शंकराचार्य ने मूषा में द्रत ताम्र से प्रतिमानिर्माण का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि ८ वीं शती तक धातुवाद और रसायन जोर पकड़ चुका था। नवीं श्राती में राजशेखर (९वीं शती)ने काव्यमीमांसा में 'रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः' कहा है तथा

रसायनरसाभिनिवेशिनश्च वैद्यब्यन्जनाः—हर्षचरित, ए० ३५४ रसायनरसोपयुक्तं तारचवं चतजिमव चरन्तम्—वही, ए० ४१४ रस-रसायन बौद्धतन्त्र की आठ सिद्धियों में से एक है।

२. देखें-मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दो क्लासिकल एज', पृ० २१७-२२७

३. ब्रह्मसूत्रभाष्य १।१।१२; और देखें — तैत्तिरीय उपनिषद् भाष्य २।२-१; कौटिल्य २।१६।२२; २।१४।१२



(बीच में लेखक, डा० च० द्वारकानाथ, देशी चिकित्सा-सलाहकार, भारत सरकार के साथ ) नालन्दा विश्वविद्यालय की रसशाला का अवशेष

कवियों का एक भेद किषराज (रसिस्द् ) बतलाया है। स्पष्टतः उनके ये बचन रसञ्चास्त्र से प्रभावित है। इसके बाद तो आयुर्वेदीय तथा आयुर्वेदेतर वाक्म्य में रसञ्चास्त्र के प्रभूत संदर्भ उपलब्ध होते हैं।

पारद का उपयोग धातुवाद और देहवाद दोनों में हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि धातुवाद पहले प्रारंभ हुआ और देहवाद बाद में। निकृष्ट कोटि की धातु को अपने संपर्क से सुवर्ण में परिणत करने वाला पारद शरीर को भी उत्तम कोटि का बनाने वाला समझा गया। बाद में तान्त्रिक और फिर उसे दार्शनिक रूप देकर उसे मोचदायक कहा गया। इसी पृष्ठभूमि में रसेश्वरदर्शन की स्थापना हुई जिसका वर्णन सर्वप्रथम माधवाचार्यकृत सर्वदर्शनसंग्रह (१४वीं शती) में मिलता है। इसके अतिरिक्त, कौतुक, इन्द्रजाल आदि अनेक चमत्कारों का प्रदर्शन पारद के माध्यम से होने लगा। इस प्रकार तान्त्रिक कियाओं में पारद का महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया।

पारद और हिंगुल तिब्बत और उससे लगे प्रदेशों में होता है। पारद का प्रवेश गुप्तकाल में हो गया था जैसा कि तरकालीन वाङ्मय से ज्ञात होता है किन्तु इसका विशेष विकास तिब्बत के संपर्क से हुआ। यह कार्य सरहपा के शिष्य सिद्ध नागार्जुन ने लगभग ८वीं शती में किया। रसशास्त्र और तन्त्र के अनेक चमरकार इसी के व्यक्तित्व में केन्द्रित है। संभवतः अलब्बन्नी ने भी इसी की ओर इङ्गित किया है। नाल्न्दा विश्वविद्यालय में धातुविद्या और रसायन का शिषण होता था। खुदाई से निकले एक प्रखण्ड में इसके लिए बनी भट्टियाँ इसका प्रमाण है। सिद्ध नागार्जुन ने ही रसशास्त्र को प्रारम्भिक स्थित से निकाल कर सुदृष्ठ पीठिका पर प्रतिष्ठित किया जो क्रमशः विकसित होता गया। बाद में पाल और सेन राजाओं के संरचण में संचालित विक्रमशिला (शिलाहद या सिरिइट) विश्वविद्यालय जो तान्त्रिक शिषण एवं साधना का प्रमुख केन्द्र था, भी संभवतः रसशास्त्र के शिष्ण की उत्तम न्यवस्था रही होगी।

अलबरूनी (११वीं शती) ने भारत में प्रचलित तश्कालीन रसविद्या का वर्णन किया है जिससे पता चलता है कि धातुवाद (किमियागिरी) तथा देहवाद (रसायन) की कियायें पर्याप्त विकसित थीं किन्तु गुप्त रहने के कारण यह यात्री इसके विषय में वास्तविक जानकारी न प्राप्त कर सका। धातुवाद का इसने मंजाक ही उद्याया है, देहवाद से अवश्य प्रभावित था। इससे स्पष्ट है कि रसौषघों के द्वारा मजुष्य को नीरोग एवं दीर्घायु बनाने का कार्य पर्याप्त प्रचलित था।

कुछ विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय रसन्नाम्ब अरबी चिकिस्सा से प्रभावित

Sachaw : Alberuni's India, Ch. XVII, P, 187-193
 इसका हिन्दी अनुवाद अत्रिदेवकृत 'रसकाख' ( ५० ४०-४६ ) में देखें ।

होकर बढ़ा है किन्तु आचार्य प्रफुक्लचन्द्र राय ने यह सिद्ध किया है यह किसी बाह्य प्रभाव से नहीं अपितु आन्तरिक शक्ति से विकसित हुआ है। फिर भी यह मानना कि यह इस प्रभाव से बिलकुल अलूता रहा, सत्य से परे होगा। मुसलमानों के आने पर उनकी राजकीय चिकित्सापद्धित से जैसे हिन्दू चिकित्सा प्रभावित हुई वैसे रसशास्त्र भो प्रभावित हुआ। अहिफेन के व्यापक प्रभाव से सभी परिचित हैं। रश्नों का चूर्ण प्राचीनकाल से चला आ रहा है किन्तु गुलाबजल से घोंटकर उनकी पिष्टि बनाने की परम्परा संभवतः यूनानी चिकित्सा के संपर्क से प्रारम्भ हुई। कुश्ता (भस्म) बनाने की प्रकिया हकीमों ने वैद्यों से सीखी। विभिन्न चिकित्सापद्धितयों के पारस्परिक विनिमय के अतिरिक्त, आयुर्वेद में ही प्राचीन वनस्पतिप्रधान तथा मध्यकालीन रसप्रधान पद्धितयों में परस्पर आदान-प्रदान हुआ। चिकित्सा के प्रन्थों में रसीप्रधों का समावेश हुआ तथा रसप्रक्रियाओं में अनेक वनस्पतियों का उपयोग किया गया। कुषाण-गुप्तकाल में चीन से भी संपर्क बढ़ा।

नालन्दा विश्वविद्यालय से ८वीं शती में अनेक विद्वान तिब्बत गये जो तान्त्रिकों और सिद्धों का एक प्रसिद्ध केन्द्र बना । नेपाल और भूटान में भी इनका केन्द्र था । १२वीं शती में बिहतयार खिलजी के आक्रमण से जब नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय विध्वस्त हुये तब यहाँ के विद्वान एवं वैज्ञानिक भागकर कुछ नेपाल, भूटान और तिब्बत चले गये तथा कुछ ने दिख्ण भारत में विशेषतः देवगिरि के यादव राजाओं के दरबार में शरण ली । इन राजाओं में सिंघण का नाम सर्वोपिर है जिसने आयुर्वेद, रसशास्त्र और तन्त्र आदि को विशेषतः प्रोत्साहित किया । दिख्ण भारत के सिद्धों के संरच्चण में रसशास्त्र विकसित होता रहा । सिद्धों की संख्या १८ कही जाती है जिनके प्रवर्त्तक ऋषि अगस्त्य हैं । सिद्धों का काल १०वीं शती और उसके बाद रक्खा जाता है ।' उत्तर भारत के ८४ सिद्ध प्रसिद्ध हैं ।

34वीं शती में युरोपवासियों के आगमन से जैसे सामान्य आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रभावित हुई वैसे रसशास्त्र में भी फिरंग रोग और उसकी चिकित्सा का विधान किया गया। आयुर्वेदप्रकाश (१७वीं शती), सिद्धभेषजमणिमाला (१९वीं शती) तथा रसतरंगिणी (२०वीं शती) में इसका क्रमिक विकास देखते हैं जिसमें अनेक नदीन द्रव्यों का समावेश किया गया। आचार्य प्रफुल्लचन्द्रराय खनिजाम्ल का प्रवेश १६वीं शती में मानकर इस काल की महत्त्वपूर्ण घटना मानते हैं किंतु शंखद्रावक का वर्णन वंगसेन में भी है।

इस प्रकार मूलभूत प्रवृत्तियों के आधार पर रसशास्त्र के विकास को निम्नांकित रूप में विभाजित किया जा सकता है:—

<sup>9.</sup> P. Ray: History of Chemistry, PP. 125-126

- १. प्रारंभिक काल-५वीं-८वीं शती
- २. मध्य काल-- ९वीं-- १२वीं शती
- ३. प्रौढिकाल-१३वीं-१५वीं शती
- ४. आधुनिक काल-१६वीं शती-वर्त्तमान तक

सम्प्रति रसशास्त्र का हास ही देखने में आता है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं—
एक तो आधुनिक चिकित्साविज्ञान के आधुकारी औषभों का प्रचार। यह स्मरणीय
है कि आधुकारिता के कारण (चिप्रमारोग्यदायित्वात्) रसौषधों का महत्त्व एवं
प्रचार बढ़ा था। उस काल के लिए यही ऐप्टीबायटिक था जो समस्त चिकित्साजगत्
पर छा गया था। दूसरे, रस-द्रव्यों की दुर्लभता, महर्घता और निर्माणप्रक्रिया की
जटिलता एवं व्ययसाध्यता भी इस आर्थिक युग में इसके प्रचार में बाधक हुई। तीसरे,
यदि रसौषध विधिवत् न बनी हो तो शरीर के लिए विशेषतः यक्कत, वृक्क आदि
मर्मागों के लिए हानिकर भी हो जाती है।

## खनिज द्रव्यों का इतिवृत्त एवं यातायात

ताम्र अत्यन्त प्राचीन घातु है। प्राक्-हइप्पा युग में ताम्र के अस्त एवं उपकरण उपलब्ध हुए हैं। शांबों के साथ ताम्र और कांसे के पदार्थ रक्खे मिलते हैं। छोटा नागपुर, राजस्थान तथा नेपाल से ताम्र की उपलब्धि होती थी। हइप्पा युग में वर्तन बनाने में अभ्रक, बालु और चूने का उपयोग होता था। हइप्पा की नागरिक सभ्यता कौंस्ययुग की है क्योंकि इसमें ताम्र और कौंस्य का प्रयोग अस्त्र बनाने के काम आता था। प्रमाणों से यह सिद्ध है कि मोहन-जोदहो और हइप्पा में ताम्र, रजत और सोना पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त होता था। सीस और वंग का प्रयोग भी था किन्तु वंग मुख्यतः ताम्र से मिश्रित कर कौंस्य के रूप में व्यवहृत होता था। घातुकिया में प्रयुक्त मूपा के चिह्न मोहन-जोदहो उत्वनन में मिले हैं। वंग संभवतः बाहर से प्रायः फारस से आता था। ताम्र का स्रोत राजपुताना और बल्लिक्तान की सानें थीं; कुछ अफगानिस्तान और फारस से भी आता होगा। स्वर्ण मैसूर और मद्रास की खानों से प्राप्त होता था तथा रजत उपर्युक्त स्थानों से या वर्मा से मिलता था। रजत अफगानिस्तान और फारस से भी प्राप्त होता था। फारस से सोना, वंग और सीस भी आते होंगे।

सिन्धुघाटी सभ्यता में राजावर्त्त, पेरोजा, स्फटिक, सुधा, दुग्ध पाषाण, अफीम, शिलाजतु, संगेयशब, हिंगुल, सफेद सुरमा, सौवीराञ्जन आदि पाये गये हैं। इनका उपयोग आभूषण, प्रसाधन और औषध में होता था। शिलाजतु संभवतः बल्द्विस्तान से आता था। पेरोजा और राजावर्त्त फारस या अफगानिस्तान से, अकीक और स्फटिक काठियावाइ से और कुछ द्रव्य राजस्थान से भी उपलब्ध होते थे।

ऋरवेद में, स्वर्ण रजत, ताम्न और कांस्य का प्रयोग है। आगे चलकर लौह का प्रयोग होनेपर अयस् (ताम्न) छोहितायस् और कृष्णायस् में विभक्त हो गया। छोहितायस् से ताम्न और कृष्णायस् से लौह का प्रहण किया जाने लगा। यजुर्वेद में अयस्, हिरण्य, छोह, रयाम, सीस और त्रपु का उल्लेख है। अथर्ववेद के काल तक घातुओं के विषय में पर्याप्त ज्ञान हो जुका था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में सुवर्ण, रजत, ताम्न, सीस, वंग और लौह की खानों का विस्तृत वर्णन है। काच से प्रपुल्लचन्द्र राय शीशा का ग्रहण करते हैं और इससे यह सिद्ध करते हैं कि कौटिल्य के काल में शीशा बनाने की विधि ज्ञात थी किन्तु निश्चयात्मक रूप से इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। काच एक छुद्र पाषाणित्रशेष (शेषाः काचमणयः) भी हो सकता है। पारद का भी उक्लेख है तथा अनेक प्रकार के रत्न भी हैं। इससे तत्कालीन धातुवाद की विकसित स्थिति का ज्ञान होता है। रजत, वंग तथा पारद, जो भारत में नहीं होते, का वर्णन होने से स्पष्ट है कि इनका आयात पार्श्ववर्त्ती देशों से होता था। संभवतः हिंगुल चीन से, वंग मलाया और फारस से तथा रजत अफगानिस्तान और फारस से आता था।

बौद्ध वाङ्मय से भी इन द्रव्यों के यातायात पर प्रकाश पड़ता है। सिंहल से रस्न आते थे अतः इसे रस्नद्वीप कहते थे। इनमें नीलम, ज्योतीरस, सूर्यकान्त, चन्द्रकान्त, माणिक्य, चैद्वर्थ, हीरक प्रमुख हैं। महाभारत के अनुसार भी दिच्चण सागर के द्वीपों से रस्न, मुक्ता, सुवर्ण, रजत, हीरक और प्रवाल आते थे। इनमें सुवर्ण, रजत बर्मा और मध्य प्रिया से; मोती और रस्न सिंहल से तथा प्रवाल भूमध्यसागर से आता था। हीरक शायद बोर्नियों से आता था। पूर्वी भारत में आसाम से और बर्मा से यशब आता था। तिब्बती-वर्मी किरातगण सीमान्त प्रदेश से सुवर्ण, रस्न लाते थे।

अर्थशास्त्र से पता चलता है कि उस समय रानों का व्यापार खूब चलता था। अनेक रान-उपरान विभिन्न प्रदेशों और विदेशों से आते थे। मोती सिंहल, पाण्ड्य, पाश (ईरान?), कुल और चूर्ण (मुहचिपट्टन के पास), तथा बर्बर के समुद्रतट से आते थे। उपर्युक्त देशों की तालिका से पता चलता है कि मोती मनार की खाड़ी, फाइस की खाड़ी और सोमाली देश के समुद्रतट से आते थे। मुहचि के उल्लेख से पता चलता है कि मुहचि का प्राचीन बन्दरगाह भी मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। कीमती रान मूल (बलुचिस्तान में मूला दर्श) और सिंहल से आते थे। मूला के

आकराध्यत्त और लोहाध्यत्त इन कार्यों की देखभाल करते थे—देखें कौटिक्य अर्थशास्त्र, अधिकरण २, अध्याय ११-१२।

Ray: History of Chemistry, Ch I-VII.

३. मोतीचन्द्रः सार्थवाह, पृ० ६७-६८।

भासपास कोई रस्न नहीं मिछता किन्तु संभवतः प्राचीनकाछ में इस मार्ग से ईरानी रस्न यहाँ आते हों। माणिक्य संभवतः अफगानिस्तान, सिंहछ और बर्मा से आता था। बिल्छौर विन्ध्यपर्वत और मछाबार से, नीछम और जमुनिया छंका से तथा हीरे बरार, मध्यप्रदेश, गोछकुंडा और किंछग से आते थे। 'अछसम्द्क' नामक मूँगा सिकन्दरिया से आता था।

कुषाणों के काल में भारत का ज्यापारिक सम्बन्ध रोम-साम्राज्य से सुद्द हुआ। भारत से वहाँ चीनी बर्चन, चीनी रेशमी कपढ़े, हाथी दाँत, कीमती ररन, मसाले और स्ती कपढ़े जाते थे और वहाँ से सोना यहाँ आता था। अनेक ररनों यथा हीरा, अकीक, स्फटिक, जमुनिया, वेंडूर्य, नीलम, माणिक्य, पेरोजा की माँग रोम में बहुत थी । फारस की खाड़ी के बन्दरगाहों में भारत से ताम्र जाता था। सिन्धु-प्रदेश के बार्बरिकोन बन्दरगाह में पर्याप्त मात्रा में पुखराज, शीशे एवं चाँदी-सोने के बर्तन आते थे और पेरोजा तथा लाजवर्द बाहर भेजे जाते थे। मुगुकच्छ (भड़ोच) का बन्दरगाह प्रसिद्ध था। वहाँ विदेशों से ताँबा, राँगा और शीशा (इटली और अरब); मूँगा, पोखराज, संखिया, सुरमा और चाँदी के कीमती बर्तन आते थे। अकीक, लोहितांक, हाथीदाँत आदि पदार्थ बाहर जाते थे। पैठन और तेर से लोहितांक भड़ोंच पहुँचता था। दिखण भारत के बन्दरगाहों में भी इन पदार्थों का ब्यापार होता था। कोयम्बट्टर में वेंडूर्य की खानें प्रसिद्ध थीं। पाण्ड्यों के हाथ में मोती का, चोलों के हाथ में वेंडूर्य और मलमल का तथा चेरों के हाथ में काली मिर्च के ब्यापार का एकाधिकार था। संभलपुर में भी हीरे मिलते थे। ईसा की आरम्भिक शित्यों में मदुरा के बाजार बहुमूल्य ररनों के लिए प्रसिद्ध थे।

प्राचीन काल में सर्वोत्तम अकीक रतनपुर से आता था। माचिक, जहरमोहरा, ज्योति रस, खंमात और सिंहल की लहसुनिया; भारत और सिंहल का पीला एवं सफेद रफटिक; सिंहल, कश्मीर और बर्मा का नीलम; बर्मा, सिंहल और स्थाम के माणिक्य; बद्द्यां का लाल और लाजवर्द; कोयम्बटूर का वैद्व्यं; सिंहल, बंगाल और बर्मा का वैकान्त भारत से रोम को जाता था। भारत में स्पेन से शीशा, साइप्रस से तांवा, लुसिटानिया और मलेशिया से राँगा, किरमान और पूर्वी अरब से अन्जन तथा फारस और किर्मानी से मैंनसिल और शंखिया आते थे।

जैनसाहित्य के आधार पर गुप्तयुग में भारत का ईरान से न्यापारिक संबन्ध

१. सार्थवाह, पृ० ८७

२. वही, पृ० ९७

३. वही पूर् ११२

४. वही, पृ० ११५

५. वही, पृ० ११७-१२९

पर्याप्त बढ़ गया था। भारत से वहाँ रस्न, शंख, अगर और चन्दन जाते थे तथा ईरान से यहाँ मञ्जीठ, चाँदी, सोना, मोती और मूँगा आते थे।

मध्यकाल में अरबी व्यापारियों का प्रवेश हुआ। हिन्द महासागर में चीनी, अरबी तथा भारतीय व्यापारियों का घनिष्ठ संपर्क था। तांकिंग में सोना, चाँदी, लोहा, हिंगुल, कौड़ी, सीप, नमक का व्यापार होता था। अनाम में सीसा, राँगा का व्यापार था। खनिज द्रव्यों का व्यापार विशेषतः बोर्निओ, जावा, सिंहल और चोल-मंडल से होता था।

इब्मबतूता (१४वीं शती) तिब्बत के ऊपर कराकिल पहाड़ों में सोने की खानों का उल्लेख करता है।<sup>3</sup>

माकों पोलो ( १३ वों शती ) ने भी अपने यान्नाविवरण में इस संबन्ध में उपयोगी जानकारी दी है। वह लिखता है कि फारस के पूर्वी छोर पर किरमान की पहािं में पेरोजा, लोहा और ऐण्टमिनी होता है। आर्मस के बन्दरगाह पर भारत के सभी भागों से व्यापारी आते हैं जो बहुमूक्य ररन, मसाले, ओषधियाँ, मोती, हाधीदाँत आदि लाते हैं। कोवियान में यशद, लौह, ऐण्टियनी, अञ्जन तथा पालिश-दार लोहे के आहने होते थे। सपर्गन के पास थैकन में सैन्धव लवण की पहािं याँ यी जहाँ विशव भर में सवोंत्तम नमक प्राप्त होता था। बलाशान में उत्तम माणिक्य, राजावर्त्त तथा रजत, ताम्र और नाग की खान हैं। सिंहल में उत्तम माणिक्य, पुखराज, नीलम आदि रत्न मिलते थे। मलाबार में मोतियों का व्यापार था, मुफिलि में हीरे थे।

अञ्चक का उल्लेख प्राचीन संहिताओं में नहीं मिलता। न्यायदर्शन (२री शती) में सर्वप्रथम काच और स्फटिक के साथ अञ्चक का उल्लेख हुआ। उसके बाद रसशास्त्र का क्रमशः विकास होनेपर रसकर्म में इसकी उपयोगिता के कारण इसका महत्त्व बढ़ा। इसे पार्वतीबीज और महारस कहा गया।

यद्यपि खर्परसत्त्व के रूप में यशद का ज्ञान था किन्तु यशद का धातुओं में स्थान बहुत बाद में मिला। भावप्रकाश में सप्त धातुओं में यशद की गणना की गई है। आयुर्वेदप्रकाश में भी इसका उल्लेख है। 'यशद' शब्द संभवतः फारसी 'जस्त' का संस्कृत रूपान्तर है। यह १४वीं शती के पूर्व नहीं मिलता। शार्क्षथर के टीकाकार आढमल्ल ने इसका प्रयोग किया है। रसकामधेनु में भी 'यशद' है जो खर्पर का

१. वही, पृ० १७३

२. वही, पृ० २०९-२११

३. यात्राविवरण, पृ० ७६३

४. यात्राविवरण, पृ० ३७-५६; २८२,-२९५

पर्याय माना गया है। इस प्रकार कालनिर्णय में 'यद्याद' शब्द महत्त्वपूर्ण साधन है। जिस प्रन्थ में यह शब्द मिले वह १४ वीं शती के पूर्व का नहीं हो सकता।

शोरक ( शोरा ) का प्रवेश मध्यकाल में हुआ । सूर्यचार, सौरचार, कर्पूरशिलाजतु आदि नाम इसे दिये गये । सीमदेव ने रसेन्द्रचूड़ामणि में इसका वर्णन किया है । आईन-ए-अकबरी में यह पानी ठंढा करने के लिए व्यवहृत होने का उल्लेख है । इसका मुख्य उपयोग विस्फोटक के रूप में तोप-बन्दूकों में होता था ।

### रस-वाङ्मय

#### प्रारम्भिक काल

श्वीं शती

- १. नागार्जुन—'नागार्जुनेन लिखिता स्तम्भे पाटलिपुत्रके' वृन्द ह्वारा निर्दिष्ट यह नागार्जुन संभवतः गुप्तकालीन है जिसने सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किया। संभव है, इसने भी रसशास्त्र पर कुछ लिखा हो। हुंग ह्वारा चौथी या ५वीं शती में रसररनाकर के अस्तिस्व की जो बात है, 'वह यदि सस्य है तो इसी के सम्बन्ध में संभाव्य है।
- २. कुडिजकातन्त्र—नेपाल में इसकी पाण्डुलिपि उपलब्ध हुई है। इसमें पारद-संस्कार, ताम्र का रसवेध आदि विषय वर्णित हैं।

#### मध्यकाल

द-१०वीं शती

२. नागार्जुन—सरहपा का शिष्य सिद्ध नागार्जुन ८वीं शती का तथा नारोपा का गुरु नागार्जुन १०वीं शती का है। नागार्जुन के नाम से प्रचलित रचनायें इन्हीं दो में से किसी की हो सकती है।

रसरानाकर और कच्चपुटतंत्र इसके प्रमुख ग्रन्थ माने जाते हैं। नागार्जुन ने कोई छोहशास्त्र पर ग्रन्थ भी लिखा था जिसका उद्धरण चक्रपाणि (११वीं शती) के द्वारा होने के कारण वह निश्चित ही १०वीं शती का है। नागार्जुनकृत आश्चर्ययोगमाला नामक एक ग्रन्थ भी है जिस पर जैन स्वेतास्वर गुणाकर ने १२३९ ई० में वृत्ति लिखी। रसरानाकर में माच्चिक से ताम्र तथा खर्पर से यशद निकालने की विधि है। अनेक यंत्रों और उपकरणों का भी उल्लेख है।

नन्दी (निन्द्केश्वर) (न्वीं शती)—यह रसरत्नसमुच्चय, रसप्रकाशसुधाकर और रसेन्द्रचूडामणि द्वारा उद्धत है। इसने संभवतः नन्दीतन्त्र की रचना की थी जिसका उल्लेख कवीन्द्राचार्य-सूची में है। काव्यमीमांसा में राजशेखर (५वीं शती) ने

<sup>9.</sup> P. Ray: History of Chemistry, P. 115

२. देखें पृ० ५५-५६

दरमंगा संस्कृत विश्वविद्यालय तथा मिथिला शोध संस्थान (दरमंगा) में इसकी पाण्डुलिपिबाँ उपलब्ध हैं।

'रसाधिकारिकं मन्दिकेश्वरः' कहा है। अतः नन्दी का समय ८वीं शती के बाद नहीं हो सकता।

व्याडि (६वीं शती)—विधुशेखर भट्टाचार्यं ने तिब्बती तंजूर में ब्याडि के दो रसप्रन्थों का विवरण किया है—(१) रसिसिद्धिशास्त्र इसका तिब्बती अनुवाद भारतीय विद्वान नरेन्द्रभद्र तथा तिब्बती अनुवाद रस्नश्री ने किया था (२) धातु-वाद शास्त्र।

४. रसहृद्यतन्त्र (१० वीं शती)—चन्द्रवंशी हैहयवंश में किरातदेश का राजा मदन था जो रसिवद्या में पारंगत था। उसीका राजवैद्य रसाचार्य मिन्नुगोविन्द इस ग्रन्थ का कर्ता है। गोविन्द मंगळविष्णु का नाती और सुमनोविष्णु का पुत्र था। किरातदेश भूटान या आसाम का प्रदेश है जो तांत्रिक कियाओं के लिए चिरकाल से विख्यात है। कुछ लोग गोविन्द से शंकराचार्य के गुरु गोविन्द भगवत्पाद का ग्रहण करते हैं किन्तु नागार्जुन से पूर्व रसशास्त्र संभवतः इतना विकसित नहीं था और न शंकर-परंपरा का इस सेत्र से कोई सम्बन्ध ही रहा है। रसररन-समुज्ययकार ने २७ रसाचार्यों में गोविन्द का स्मरण किया है, वह संभवतः रस-हृद्यकर्त्ता ही है।

ग्रन्थ में १९ अवसोध ( अध्याय ) हैं <sup>3</sup> अन्य विषयों के साथ पारद के अर्ध्वपातन, बिढ, चेत्रीकरण आदि वर्णित हैं।

### १२वीं शती

रसार्णव —यह रसशास्त्र का एक लोकप्रिय ग्रन्थ रहा है जिसे परवर्ती रसरतन-समुच्चय आदि ग्रन्थों में उद्धत किया गया है। विभिन्न धातुओं को आग में रखने

9. 'नन्दी मध्यदेश के रहनेवाले एक बौद्ध भिच्छ थे। वे सिंहल में कुछ काल तक ठहरे थे और दक्षिण समुद्र के देशों की यात्रा करके उन्होंने वहाँ के रहनेवालों के साहित्य और रीति-रिवाज का अध्ययन किया था। ६५५ ई० में वे चीन पहुँचे। ६५६ ई० में चीनी सन्नाट् ने उन्हें दिचण समुद्र के देशों में जब्नी-बूटियों के शोध के लिए भेजा। वे ६६३ ई० में पुनः चीन लौट आये।'

— सार्थवाह, पृ० १८८

२. रलो० १९।७८-८०

इस प्रनथ का एक उत्तम संस्करण कुरलवंशीय हिरहरिमश्रपीत्र महेशिमश्रात्मक चतुर्भुजिमिश्र कृत मुख्यावबोधिनी संस्कृत टीका के साथ प्रकाशित हुआ है (कृष्ण गोपाल आयुर्वेद भवन, कालेड़ा (अजमेर), १९५८)। यह चतुर्भुज मिश्र कुरलवंशीय होने के कारण कर्पूरवंशीय शिवदत्त मिश्र के पिता (चतुर्भुज मिश्र) से भिन्न है। इसके पूर्व त्यस्वक गुरुनाथ काले एवं आचार्य यादव जी द्वारा संपादित होकर मोतीलाल बनारसीदास से प्रकाशित हुआ था (१९२७) ।

पर विभिन्न वर्णं की ज्वाला निकलती है इसका वर्णन इसमें मिलता है। धातुओं का सत्वपातन, चार-लवण आदि भी है। इसका एक संस्करण आचार्य प्रपुत्तलचन्द्र राय द्वारा सम्पादित होकर बंगाल की एिशयाटिक सोसाइटी, कलकत्ता द्वारा १९१० में प्रकाशित हुआ। तारादत्तपन्तकृत अनुवाद के साथ चौलम्बा से १९३७ में प्रकाशित हुआ।

रसेन्द्रचूड़ामणि—इसका रचयिता सोमदेव है। यह करवाल भैरवपुर का अधिपति तथा महावीर का वंशज था जैसा कि ग्रन्थ की पुष्पिका एवं द्वितीय अध्याय की अवतारणा से पता चलता है। १६वें अध्याय की पुष्पिका में इसे 'नारायणसूनु' लिखा है। रसरत्नसमुच्चयकार ने इसको उद्धृत किया है' और स्वयं इसने नागार्जुन, नन्दी, मन्थानभैरव, गोविन्द भगवत्पाद, भास्कर आदि को उद्धृत किया है। ग्रन्थ १६ अध्यायों में पूर्ण है। आचार्य यादवजी द्वारा सम्पादित एवं नोतीलाल वनारसीदास द्वारा प्रकाशित है (१९३२)।

रसप्रकाशसुधाकर—इस प्राथ का रचियता यशोधर भट्ट है जो सौराष्ट्र (जूना-गढ़) का निवासी और गौडब्राह्मण पद्मनाभ का पुत्र था। रसररनसमुख्चय में इसे बहुशः उद्घत किया है। रसाचार्यों की गणना में 'यशोधन' सम्भवतः 'यशोधर' है। यशोधर ने सोमदेव को उद्घत किया है (९१११)। ओषधियों के प्रकरण में सोढछ-निवण्ड का अनुसरण किया है। शुक्रस्तम्भ प्रकरण में अहिफेन, अकरकरा, मस्तकी आदि द्रव्य हैं।

इससे पारदसंस्कारों के अतिरिक्त, रसकर्प्र, खर्पर से यशद निकालने की विधि, सौराष्ट्री आदि का वर्णन है। ग्रन्थ १३ अध्याओं में पूर्ण हुआ है।

काकचण्डीश्वरकल्पतंत्र— रसरत्नसमुच्चय में निर्दिष्ट २७ सिद्धों में काकचण्डी-रवर भी हैं अतः यह उसके पूर्व की रचना है। यह चौखम्बा वाराणसी द्वारा प्रकाशित है।

### १३वीं शती

रसरत्नसमुच्चय — इसके रचयिता ने अपने पिता का नाम सिहगुप्त कहा है। स्वयं रचयिता का नाम वाग्मटाचार्य केवल पुष्पिका भाग में मिलता है। पिता और पुत्र का नाम समान देखकर अष्टांगहृद्यकार और रसरत्नसमुच्चयकार को कुछ लोग एक ही मानते हैं किन्तु काल के विशाल अन्तराल के कारण यह सिद्ध नहीं होता।

१. र० र० स० ३१३७,४२;८११,९११ ।

यह प्रन्थ रससंकेतकिका के साथ आचार्य यादव जी द्वारा आयुर्वेदीय प्रन्थमाला
में प्रकाशित हुआ है। इसका द्वितीय संस्करण १९२६ में प्रकाशित हुआ।
गोंडल से भी १९४० में प्रकाशित हुआ।

अधिक से अधिक अन्य वाग्भटों से इसका पार्थक्य प्रदर्शित करने के छिए 'रसवाग्भट' कह सकते हैं।

इसके पहले ग्यारह अध्यायों में पारद-क्रिया और बारह से तीस अध्याय तक रोगानुसार निदान-चिकित्सा का वर्णन है। प्रन्थ के प्रारम्भ में आदिम, चन्द्रसेन, लंकेश, भास्कर, न्याहि, नागार्जुन, यशोधर (र), गोविन्द आदि २७ रससिखीं तथा भैरव, नन्दी, मम्थानभैरव, काकचण्डीश्वर आदि प्रन्थकारों की गणना की गई है। इनके अतिरिक्त, भालुकी, रसेन्द्रतिलक, वासुदेव आदि के तन्त्रों के नाम लिये गये हैं जिनसे प्रन्थ की रचना में सहायता ली गई है। रसशाला का विशद वर्णन है जिसमें रसलिंग स्थापित कर पूजन करने का विधान है। अधोरमंत्र तथा रसांकुशी विद्या का इस प्रसंग में उक्लेख है। इससे स्पष्ट है कि इस काल में तन्त्र के साथ-साथ रसशास्त्र प्रीवादस्था में था।

इसके काल-निर्णय के प्रसंग में निम्नांकित तथ्य ध्यातन्य हैं-

- इसने नन्दी को उद्धत किया है। यह नन्दी या नन्दिकेश्वर वही हो सकता
   है जो कान्यमीमांसा में उद्धत है। अतः ८वीं शती के बाद का नहीं ही सकता।
- २. इसने नागार्जुन को बहुशः उद्धत किया है<sup>२</sup> जो लगभग १०वीं शती का है।
- ३. (क) इसने १२वीं शती के रसशासीय ग्रन्थों ( रसार्णव, रसेन्द्रचूडामणि, रसप्रकाशसुधाकर आदि ) का आधार लिया है।
- (स) सोमरोग का उक्लेख किया है जो वंगसेन (१२वीं शती) से पूर्व नहीं मिलता।
- (ग) भास्कर द्वारा निर्मित एक रस ( परिहतरस-कुष्टाधिकार ) का वर्णन किया है। यह भास्कर सोढल (१२वीं शती) का पिता हो सकता है।
- (घ) वैश्वानरपोटलीरस के प्रसंग में लिखा है यह योग सिंघण राजा द्वारा निर्मित है (१६।१२२) तथा भैरवानन्द योगी द्वारा उपदिष्ट है। सिंघण देविगिर का राजा था जिसका काल १२००-१२४७ ई० है। अतः रसरन्तसमुक्चयकार निश्चित रूप से १२०० ई० के बाद सन्भवतः सिंघण का समकालीन रहा। इस आधार पर इसका काल १२५० ई० के लगभग माना जा सकता है।
- (च) अहिफेन, (२३।१५; २७।८५); विजया (२७।८५; ११६; १२४) का अयोग हुआ है जो चिकित्सा में १२वीं शती से पूर्व प्रयुक्त नहीं मिछते। गौरीपाषाण,

१. इनका पुनः उल्लेख षष्ठ अध्याय ( श्लोक ५१-५५ ) में किया गया है।

२. २११४४; १६।५६; २०।५९

R. The History and Culture of the Indian People, Bharatiya vidya Bhavan, Vol. V. P. 188-192 (2nd ed. 1966)

नवसार, अग्निजार, मृहारश्रङ्ग आदि द्रव्य भी प्रायः इसी काल में प्रविष्ट हुये। रुद्म्ती जिसका उलेख शार्क्रधर ने रसायनद्रव्यों में किया है वह भी इसी काल में प्रचलित हुई। 'कालयदन' शब्द का प्रयोग (२६।३८) सम्भवतः किसी मुसलमान फकीर के लिए है।

( छ ) पेटारी, गोबर, कटोरी, गोली आदि अनेक देशी शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनका प्रयोग लगभग १२वीं शती में बढ़ा है। आचार्य हेमचन्द्र ने ऐसे ही शब्दों के लिए देशी नाममाला की रचना की। अनेक स्थलों में छुन्द और व्याकरण की अशुद्धियाँ भी हैं। सम्भवतः तान्त्रिक परम्परा में इन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। उनका व्यवहार अधिकांश लोकभाषा में होता था।

इसकी टीका दत्तात्रेय अनन्त कुळकर्णी और हजारीळाळ सुकुळ (पटना) ने की है। चौलम्बा से यह १९३६ में तथा आनन्दाश्रम से १९४१ में प्रकाशित हुआ। इसके पूर्व कळकत्ता से १९२७ में निकळा।

कंकालीय रसाध्याय— इस पर १३८६ में मेरुतुंग जैन ने टीका लिखी है<sup>२</sup>। यह चौखम्बा, वाराणसी से १९३० में प्रकाशित है।

#### रसरहस्य-

रसेश्वरसिद्धान्त — ये दोनों ग्रन्थ माधवकृत सर्वदर्शनसंग्रह (१४वीं, शती) में उद्धत हैं अतः उसके पूर्व के हैं।

रसकल्प 3---

## १४वीं शती

रसराजलदमी—यह विष्णुदेव की रचना है। इसने रसार्णव, काकचण्डीरवर, दामोदर आदि को उद्घत किया है।

रससार—इसके लेखक गोविन्दाचार्य हैं। इसमें पारद के अष्टादश संस्कारों के अतिरिक्त अहिफेन का भी वर्णन है।

### १५वीं शती

रसरत्नप्रदीप—प्रन्थ पाँच अधिकारों में पूर्ण है। इसका रचयिता रःनपालसुत रामराज है। प्रन्थकार ने अपनी वंशावली इस प्रकार दी है—

१. २६।५०; २२।१२८; २७।१३५

२. जॉली

३. उपयुक्त अन्थ पर काशीकरकृत परिशिष्ट ।



टीका के साथ इसका सम्पादन पं० ठाकुरदत्त शर्मा (मुलतानी) ने किया है। यह अन्य लाहीर से १९२५ में प्रकाशित है। मदनपाल ने निघण्टु में अपना समय १४वीं शती का अन्त दिया है अतः इसका काल १५वीं शती होगा।

रसपद्धति—महाराष्ट्रीय बिन्दुविरचित यह प्रन्थ तदास्मज महादेवकृत व्याख्या सिहत आचार्य यादवजी द्वारा संशोधित-प्रकाशित हुआ है (१९२५)। इसके साथ सुरेश्वरिवरिचत छोहसर्वस्व भी है। रसकामधेनु और आयुर्वेदप्रकाश द्वारा उद्घत होने के कारण उनसे पूर्व का है तथा रसरन्नाकर, रसराजलक्ष्मी और रसरन्तसमुक्चय के बाद का है। अतः इसका काल १५वीं शती है।

रससंकेतकित्तका—नैगम कायस्थ चामुण्ड की यह रचना है। पाँच उल्लासीं में पूर्ण है। योगिनीपुर में १५३१ सं० में यह प्रन्थ पूर्ण हुआ। चामुण्ड ने एक तन्त्रग्रन्थ 'वर्णनिधण्ड' भी लिखा है।

रसनक्षत्रमालिका—मालवा के राजवैद्य मथनसिंह की यह रचना है। इसकी एक पाण्डुलिपि का काल सं० १५५७ ( १५०० ई० ) दिया है अतः यह ग्रन्थ उसके पूर्व ( १५वीं शती के प्रारन्म ) का ही है।

रसरत्नाकर—इसके कर्ता पार्वतीपुत्र सिद्ध नित्यनाथ हैं। इसमें रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, वादिखण्ड, रसायनखण्ड और मन्त्रखण्ड ये पाँच खण्ड हैं। इसमें अहिफेन का प्रयोग है। जीवानन्द द्वारा १८७८ ई० में प्रकाशित हुआ। खेमराज, बम्बई से सं० १९५४ में निकला। इसका रसायनखण्ड आचार्य यादवजी ने प्रकाशित किया (१९१३)।

## १६वीं शती

धातुरत्नमाला—यह गुर्जरीय देवदत्त की रचना है। इसमें यशद खर्पर का पर्याय कहा है।

रसेन्द्रचिन्तामणि—यह निष्यनाथ को उद्धत करता है। यह कालनाथ के शिष्य दुण्दुकनाथ की रचना है। एक रसेन्द्रचिन्तामणि गुहकुलसंभव रामचन्द्र द्वारा

भ्वग्नितिथिमिते वर्षे चासुण्डो योगिनीपुरे ।
 रससंकेतकिकां कृतवानिष्टसिद्धिदास् ॥ ५१४१

प्रणीत है ( जीवानन्दिषद्यासागर, कछकत्ता, १८७८ )। ग्रन्थ ९ अध्यायों में पूर्ण है । रसेन्द्रचिन्तामणि बम्बई से सं० १९८१ में प्रकाशित हुआ।

रसेन्द्रसारसंग्रह—गोपालकृष्णभट्ट इसके रचियता हैं। वंगाल में यह ग्रन्थ पर्याप्त प्रचलित रहा। रसमक्षरी और चिन्द्रिका इसमें उद्धत हैं। इस पर वैद्य घनानन्दपन्त (दिल्ली) तथा रामग्रसाद वैद्य (वम्बई, १९५१) की टीकायें हैं। चौलम्बा (१९३७) और कलकत्ता (सं० १९६९) से भी इसके संस्करण निकले।

रसेन्द्रकल्पद्रुम—इसमें रसार्णव, रसमंगल, रसरःनाकर, रसामृत और रसरःन-समुख्यय उद्धृत हैं। इसके रचियता नीलकण्ठात्मज रामकृष्णभट्ट हैं।

रसप्रदीप—इसमें फिरंग और चोपचीनी का उल्लेख है। चोपचीनी का प्रवेश फिरंगरोग की चिकित्सा में चीनी न्यापारियों द्वारा गोवा में लगभग १५३५ ई॰ में हुआ । रसप्रदीप प्राणगाथ बैंच द्वारा रचित है।

रसकौ मुदी—यह माधवकृत है। इसकी संरचना रसप्रदीप के समान ही है। इसमें अहिफेन तथा खिनजाम्ल दोनों हैं। चन्द्रशेखर मुनीश्वर के वंशज ज्ञानचन्द्र ने इसकी रचना की है। चार अधिकारों में विषय की स्थापना की गई है। इसमें नव नाथिसद्धों और नवदुर्गा की पूजा का विधान है (२।५०)। इसमें अहिफेन का प्रयोग देखने में नहीं आया। इस प्रन्थ का संशोधन जीवानन्द शर्मा के पुत्र सदानन्द शर्मा चिविदयाल ने किया और टिप्पणी भो दी है। मोतीलाल बनारसीदास, लाहीर द्वारा १९२३ में प्रकाशित है।

रसकासचेनु—शाकद्वीपीय वित्र बलभद्रमिश्रपौत्र हरिराममिश्रपुत्र श्रीचूढामणिमिश्र ने इसकी रचना की । ग्रन्थ चार पादों में है—उपकरणपाद, धातुसंग्रहपाद, रस-कर्मपाद और चिकित्सापाद। चिकित्सापाद वैद्य जीवराम कालीदास शास्त्री (गोंडल) ने १९२५ में प्रकाशित किया और उसी वर्ष भाचार्य यादवजी ने इसे बग्बई से प्रकाशित किया। रसपद्धति को उद्धृत करने के कारण इसका काल १६वीं शती है।

धातुक्तिया—( रुद्रयामळतन्त्रान्तर्गत )—इसमें फिरंगदेश तथा दाहजळ (तेजाब ) का उल्लेख है।

P. Ray: History of Chemistry in Ancient & Medieval India 1957, P. 162

रसप्रदीप, रसेन्द्रचिन्तामणि और रसामृत भावप्रकाश (१५५० ई०) में उद्घृत हैं अतः ये तीनों प्रन्थ उसके पूर्व के हैं।

शाकद्वीपजिविष्रमुख्यसुभिषक्संज्ञावदाख्यातिमान् , मिश्रश्रीबल्भद्रस्नुहरिरामस्यात्मसंभूतिना । श्रीच्हामणिना कृते सुकृतिना भैषज्यसंदर्भको प्रन्थेऽस्मिन् रसकामधेनुरचिते पादश्रतुर्थो मतः ।

निम्नांकित प्रन्थ टोडरानन्द (आयुर्वेदसौस्य ) में उद्धृत हैं अतः ये १६वीं शती में उपलब्ध थे—

- १. रसचिन्तामणि
- २. रसदर्पण
- ३. रसरःनप्रदीप
- ४. रसरत्नाविल
- ५. रसरहस्य
- ६. रसराजहंस
  - ७. रससिन्ध
  - ८. रसार्णव
- ्९. रसाछंकार
- १०. रसावतार

## १७वीं शती

आयुर्वेद्प्रकाश—यह सौराष्ट्रनिवासी उपाध्याय माधव की रचना है। भाव-प्रकाश इसमें उद्धृत है। इसका प्रथम भाग सोमदेवशर्मा की ब्याख्या के साथ १९४२ में ब्याख्याकार द्वारा प्रकाशित हुआ है।

## २०वीं शती

रसतरंगिणी—कविराज सदानन्दप्रणीत इस आधुनिकतम ग्रंथ में अनेक नन्य योगों (रजतनित्रत, मुग्धरस, सोरकद्राव, छवणद्राव आदि) का संस्कृतीकरण कर प्रहण किया गया है। सदानन्दशर्मा चिल्डियाछ के पिता जीवानन्द शर्मा तथा माता सरस्वती थीं। यह प्रनथ उनके गुरु नरेन्द्रनाथमित्र' द्वारा छाहौर से प्रकाशित है (द्वि० सं० १९३५)। सदानन्दजी ने रसकौमुदी की न्याख्या तथा पारदयोगशास्त्र आदि अनेक रसग्रन्थों का संपादन किया है।

रसायनसार—काशी के रामिश्र शास्त्री तथा पं० अर्जुनिमिश्र के शिष्य श्याम-सुन्दराचार्य वैश्य ने रसशास्त्र में अनेक प्रयोग किये जिनका विवरण इस ग्रंथ में दिया है। छः वर्षों के परिश्रम तथा प्रभूत व्यय कर आपने ये अनुभव प्राप्त किये थे। श्याम-सुन्दररसायनशाला, काशी द्वारा यह प्रन्थ प्रकाशित है (तृ० सं० १९३५)। श्याम-सुन्दराचार्य के पिता मारवादी अग्रवाल वैश्य नन्दिकशोरजी थे। इनका जन्म अधिक भाद्रशुक्ल चतुर्दशी सं० १९२८ को भरतपुर राज्यान्तर्गत कामवन नामक स्थान में

१. आपका जन्म १८७४ ई० में हुआ था। आपने चिकित्साकलिका का भी संपादन

हुआ। आयुर्वेद की शिक्षा पं० अर्जुन मिश्र तथा उमाचरण कविराज से प्राप्त की। सर्वार्थकरी आष्ट्री का आविष्कार किया। आपका देहान्त २६ मई १९१८ ई० को हुआ।

पारद्विज्ञानीयम् — जामनगर स्नातकोत्तर आयुर्वेद-शिचणकेन्द्र में रसशास्त्र एवं भैषज्यकरुपना के भूतपूर्व विभागाध्यत्त वैद्य वासुदेव मूलशंकर द्विवेदी की यह रचना उनके प्रत्यत्त प्रयोगों पर आधारित है। यह प्रन्थ शर्मा आयुर्वेदमंदिर, दितया से अप्रैल १९६९ में प्रकाशित है।

रसयोगसागर—पं वहिष्ठपन्न कर्मा (बम्बई) ने १९२७ में यह संकलन प्रस्तुत किया है। इसकी विस्तृत विद्वत्तापूर्ण भूमिका प्रसिद्ध है। प्रथम भाग में तबर्ग तक और द्वितीय भाग में अविशिष्ट रसयोगों का वर्णन किया गया है।

रसजलिनिधि—भूदेव मुखोपाध्यायकृत यह प्रन्थ अंगरेजी अनुवाद सिंहत पांच खण्डों में लिखा गया है और १९२६ से १९३८ की अवधि में प्रकाशित हुआ।

पं० जीवराम कालीदास शास्त्री (सम्प्रति आचार्य चरणतीर्थजी महाराज) आप गोंडल की प्रसिद्ध रसशाला के संस्थापक हैं और रसशास्त्र में आपने गहन अनुभव प्राप्त किया है। रसररनसमुच्चय की टीका आपने की है तथा रसोद्धारतन्त्र लिखा है। इनके अतिरिक्त, अनेक उपयोगी रसप्रन्थ आपने प्रकाशित किये हैं। पारद नामक मासिक पन्न भी आप निकालते थे।

बृहद् रसराजसुन्दर—दत्तराम चौबे ने इसकी रचना की। ज्ञानसागर प्रेस बम्बई द्वारा १८९४ ई० में प्रकाशित है। १९२४ में चतुर्थ संस्करण निकला।

भारतीय रसशास्त्र—वैद्य वामन गणेश देसाई का यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ मराठी में आचार्य यादवजी द्वारा १९२८ में प्रकाशित हुआ। ओषधिसंग्रह भी देसाईजी की महत्वपूर्ण रचना है। भारतीय रसशास्त्र की भूमिका दत्तात्रय अनन्त कुळकणीं ने ळिखी है।

आयुर्वेदीय खिनज विज्ञान—यह रसायनाचार्य किवराज प्रतापसिंह, अधीष्मक, आयुर्वेदिक फार्मेसी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय द्वारा रचित एवं प्रकाश आयुर्वेदीब औषधालय द्वारा प्रकाशित है (१९२१)। इसकी भूमिका गणनाथसेन ने लिखी है।

कविराज जी रसशास्त्र के माने हुए विद्वान थे। इनका जन्म उदयपुर में १८९२ ई० में हुआ था। मद्रास में पं० गोपालाचार्लु तथा कलकत्ता में क० गणनाथ सेन के साथ अध्ययन किया। ऋषिकेश, पीलीभीत में कार्य करने के बाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में नियुक्त हुये। तदनन्तर राजस्थान सरकार में निदेशक और फिर

किया है।

१. गौरीशंकर गुप्त-आयुर्वेद विकास, जनवरी, १९७३

२. विस्तृत परिचय सप्तम अध्याय में देखें।

'१९५४ में केन्द्रीय सरकार में देशी चिकित्सा के सलाहकार हुये। वैद्यसंघटन में भी आपकी बढ़ी रुचि थी। १९३४ में २४वें निखिल भारतीय वैद्यसम्मेलन (शिकारपुर, सिन्ध) के आप अध्यक्ष थे। उपर्युक्त ग्रन्थ के अतिरिक्त, प्रसूतिपरिचर्या, जच्चा, विपविज्ञान, आरोग्यसूत्रावली, प्रतापकण्ठाभरण आदि आपकी रचनायें हैं। आयुर्वेद महामंडल के रजतजयन्ती-ग्रन्थ के प्रकाशन (१९३५-३६ ई०) में आपका प्रमुख सिक्रय भाग रहा है।

भस्मविज्ञान — पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृतसर के संचालक स्वामी हिरिशरणानन्द की यह रचना दो खण्डों में १९५४ में प्रकाशित हुई है। आपने कृपीपनवरसनिर्माणविज्ञान भी लिखा है (१९४१ ई०)।

रसामृत—आचार्य यादचर्जा त्रिकसजी द्वारा रचित यह अन्थ मोतीलाल षनारसीदास द्वारा प्रकाशित है (१९५१)। ९ अध्यायों में वर्ण्य विषय समाप्त कर ९ परिशिष्ट दिये गये हैं। अन्तिम परिशिष्ट में चरक-सुश्रुत में निर्दिष्ट खनिज द्रव्यों की सूची है।

रसेन्द्रसम्प्रदाय—राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, पटना में अनेक दशाब्दियों तक रसशास्त्र का अध्यापन एवं प्रत्यत्त कर्माभ्यास में नैपुण्य प्राप्त करनेवाले पं० हजारी-लाल सुकुल की रचना उन्हीं के द्वारा १९५५ में प्रकाशित हुई। इन्होंने रसरतन-समुख्यय पर टीका भी लिखी है।

रसायनसुभानिधि—दाधीचवंशीय बलदेविमश्रात्मज ज्ञारसराम शास्त्रीद्वारा विरचित एवं लेखक द्वारा प्रकाशित है (कामठी, १९२६)। ग्रन्थ में कुल ११ अध्याय हैं जिनमें नैसर्गिक, आचार, वानस्पतिक एवं पारदीय रसायनों का वर्णन है।

वैद्यक रसराजमहोद्धि भाषा—भगतभगवानदास द्वारा विरचित तथा खेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित (१९२३)।

यहीं से सं० १९६६ में गौरीशंकर त्रिपाठीकृत रसराजमहोदधि तीन भागों में प्रकाशित हुआ।

रसतत्त्वविवेचन-कालेड़ा (अजमेर) द्वारा प्रकाशित।

अभिनव रसशास्त्र— सोमदंवशर्मा सारस्वत द्वारा रचित एवं प्रकाशित (१९७०) है। इसके पूर्व इनका रहिचिकित्साविमर्श १९६९ में प्रकाशित हुआ। रसेश्वर-दर्शन, रसकामधेनु, रससंकेतकिलका की व्याख्या भी आपने की है। श्रीसारस्वतजी का जन्म ३१ अक्तूबर १९०७ को अलीगढ़ जिले के एक ग्राम में हुआ। वह काशी इन्दू विश्वविद्यालय से ए० एम० एस०, एम० ए० और साहित्याचार्य थे। पीलीभीत में अनेक वर्षों तक रहने के बाद शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर के प्राचार्य थे। १९६८ में वहाँ से सेवानिवृत्त होकर पुनः पीलीभीत आ गये वहाँ २-३ तीन ग्रंथों का प्रणयन किया। उच्चकोटि का आयुर्वेदश्च होने के साथ-साथ

भाप सुकवि भी थे। इतिहास में भी आपकी रुचि थी। आपका स्वर्गवास १ अप्रिष्ठ १९७१ को हुआ।

रसशास्त्र के अन्य प्रन्थ — उपर्युक्त प्रन्थों के अतिरिक्त, अन्य प्रन्थों की सूची' यहाँ प्रस्तुत की जा रही है :—

क्र अन्य नाम

लेखक

प्रकाशक

वर्ष

१. अगस्त्यसंहिता

अगस्त्य

२. आनन्दकन्द

मन्थानभैरव, तंजीर प्रकाशन, मद्रास, १९५२

३. कंकाली

नशीर शाह

४. कामधेनुतंत्रम्

५. कौतुकचिन्तामणि

प्रतापरुद्रदेव

६. गन्धककल्प

७. गोरचसंहिता

गोरचनाथ

८. गौरीकाञ्चलिकातंत्रम्

भैरव

९. चर्षटसिद्धान्त

चर्पट

१०. तंत्रराज

जाबाल

११. तंत्रसारकोष

शङ्कनाथ दत्त

१२. ताम्रवन

मुण्डी दत्तात्रेय

१३. दत्तात्रेयतंत्रम् १४. दत्तात्रेयसंहिता

3 9

१५. दिन्य रसेन्द्रसार

..

१६. दिव्य रसेन्द्रसार

धनपति

१७. धरणीधरसंहिता

१८. धातुपद्धति

१९. धातुरसायन

२०. नवरःनधातुविवाद

बलभद्र

२१. नासत्यसंहिता

 पं० सिद्धिनन्दन मिश्र, अध्यत्त, रसशास्त्रविभाग, आयुर्वेदमहाविद्यालय, संस्कृत-विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा प्रस्तुत सूची के आधार पर।
 इसके अतिरिक्त देखें:—

रसकौमुदी, पारदसंहिता, आयुर्वेदीय खनिजविज्ञान, रसयोगसागर, रसरश्नाकर तथा अभिनव रसशास्त्र की भूमिका।

P. Ray: History of Chemistry in Ancient and medieval India,

# ( 84= )

| २२.        | पारदयोगशास्त्र  | शिवराम योगीन्द्र, सदानन्द् शर्मा सं <b>॰</b> , १९२३     |                        |  |
|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--|
|            |                 |                                                         | तीलाल बनारसीदास,       |  |
| २३.        | पारदसंहिता      | निरञ्जनप्रसाद गुप्त, खेमराज श्रीकृष्णदास, १९१६<br>बम्बई |                        |  |
| ₹8.        | पारदसंहिता      | चित्तोद्भव हंसराज                                       |                        |  |
|            | प्रयोगचिन्तामणि | राममाणिक्यसेन                                           |                        |  |
| २६.        | बन्धसर्वस्व     | गोरच नाथ                                                |                        |  |
| २७.        | बाहर            | गौरीपुत्र कार्तिकेय                                     |                        |  |
| ₹८.        | भारतीय रसपद्धति | अत्रिदेव                                                | चौखम्बा, वाराणसी, १९४९ |  |
| २९,        | मैषज्यसारामृत   | उपेन्द्र                                                |                        |  |
| ₹0.        | मक्रस्वज-रहस्य  |                                                         |                        |  |
| <b>39.</b> |                 | मन्थानभैरव                                              |                        |  |
| ₹₹.        | महारसाकुंश      | रसाकुंश                                                 |                        |  |
| 33.        | महारसायनतंत्र   |                                                         |                        |  |
| ₹8.        | महोद्धि         | शिवनाथ योगी                                             |                        |  |
| રૂ પ.      | योगरत्नाकर      | केशवदेव                                                 |                        |  |
| ₹€.        | योगरःनाकर       | मयूरपाद भिच्न                                           |                        |  |
| ₹७.        | योगसुधानिधि     | वन्दी मिश्र                                             |                        |  |
| રૂ ૮.      | रःनधातुविज्ञान  | बद्गीनारायण पुरोहित                                     | कालेड़ा बोगला, १९६८    |  |
|            |                 |                                                         | अजमेर,                 |  |
| ३९.        | रःनपरीचा        | के॰ एस॰ सुब्रह्मण्यम इ                                  | गास्त्री               |  |
| 80.        | रत्मपरीचा       | अगरचन्द्र नाहटा                                         |                        |  |
| 89.        | रत्नविज्ञान     | पुरुषोत्तमदास स्वामी                                    |                        |  |
| 85.        | रत्नविज्ञान     | राधाकृष्ण पाराशर                                        | चौखम्बा, वाराणसी       |  |
| 83.        | रत्नौषधयोग      |                                                         |                        |  |
| 88.        | रसकङ्कालीय      | कंकाल योगी                                              |                        |  |
| 84.        | रसकस्पतरु       |                                                         |                        |  |
| ४६.        | रसकरूपळता       | नारायण मिश्र                                            |                        |  |
| 80.        | रसकरूपलता       | मगनीराम                                                 |                        |  |
|            | रसकस्पळता       | काशीराम (काञ्चीनाथ)                                     |                        |  |
|            | रसकषाय वैद्यक   | वैद्यराज                                                |                        |  |
| 40.        | रसकिन्नर        |                                                         | -                      |  |
| . ₹3       | <b>५सकौ</b> तुक | मक्लरि (१६८२)                                           |                        |  |

# ( 85% )

| 42.            | रसकौमुदी           | माधव                                            |  |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|--|
|                | रसको सुदी          | गो <del>र</del> हदेव                            |  |
|                | रसकौमुदी           | शक्तिबल्लभ                                      |  |
| ષુષ્           | रसज्ञान            | ज्ञानज्योति                                     |  |
| 48.            | रसगोविन्द          | गोविन्द                                         |  |
| 40.            | रसचक               | बृहस्पति                                        |  |
| 36.            | रसचण्डांशु         | श्रीशंकर                                        |  |
| ५९.            | रसचण्डांशु (मराठी) | दत्तोवल्छाल वोरकर सतारा                         |  |
| ξo             | रसचन्द्रिका        | नीलाम्बर पुरोहित                                |  |
| ξş.            | रसचिन्द्रका        |                                                 |  |
| ६२.            | रसचन्द्रोदय        | चन्द्रसेन                                       |  |
| ६३.            | रसचिन्तामणि        | मुरलीधर शर्मा खेमराज श्रीकृष्णदास, वम्बई        |  |
| <b>६</b> 8.    | रसचिन्तामणि        | अनन्तदेव सूरि वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सं० १९६७ |  |
| <b>&amp;4.</b> | रसतंत्र            | गुह                                             |  |
| ξξ.            | रसतंत्र            | वारभद                                           |  |
| ६७.            | रसतरंगमालिका       | जनार्दनभट्ट                                     |  |
| ξc.            | रसद्र्पंग .        | त्रिमल्लभद्द                                    |  |
| ६९.            | रसद्र्पण           | रेवणसिद्ध                                       |  |
| 90.            | रसदीपिका           | आनन्दानुभव                                      |  |
| 99.            | रसनिघण्ड           |                                                 |  |
| ७२.            | रसनिबन्ध           |                                                 |  |
| ७३.            | रसनिर्माणविधि      | अश्वघोष                                         |  |
| ø8.            | रसपरमचन्द्रिका     |                                                 |  |
| o4.            | रसपारिजात          | लच्मीधर सरस्वती                                 |  |
| ७६.            | रसपारिजात          | वैद्य शिरोमणि                                   |  |
| 95.            | रसप्रदीप           | रामचन्द्र                                       |  |
| 96.            | रसप्रदीप (संग्रह)  | रविदत्तकृत हिन्दी — खेमराज श्रीकृष्णदास, १९३५   |  |
|                |                    | टीका सहित                                       |  |
| ७९.            | रसप्रदीप           | नागनाथ                                          |  |
| 60.            | रसप्रदीप           | शंकरभट्ट                                        |  |
| 69.            | रसप्रदीपिका        | मंगळगिरि सूरि                                   |  |
|                |                    |                                                 |  |

| ८३. रसप्रबन्ध चन्द्रोदय | बीसळदेव                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| ८४. रसप्रयोग            |                                                  |
| ८५. रसबोधचन्द्रोदय      |                                                  |
| ८६. रसभैरव              | भैरव                                             |
| ८७. रसमेषजकत्पदीपिका    |                                                  |
| ८८. रसभैषज्यरत्नाविल    | सूर्यकवि                                         |
| ८९. रसमञ्जरी            | शालिनाथ (सिद्ध) वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, सं०१९७८ |
| ९०. रसमानस              | दयाराम                                           |
| ९१. रसमणि               | हर                                               |
| ९२. रसमित्र             | त्र्यम्बकनाथ शर्मा, वनारस, १९६ <b>५</b>          |
| ९३. रसमुक्तावली         |                                                  |
| ९४. रसयामळ              |                                                  |
| ९५. रसयोगमुक्तावली      |                                                  |
| ९६. रसयोगशतक            | वैद्य निलंगेकर                                   |
| ९७. रसरक्षन.            |                                                  |
| ९८. रसरत्न              | श्रीनाथ                                          |
| ९९. रसरत्नकौमुदी        |                                                  |
| १००. रसरत्नप्रदीप       | जंगबहादुर                                        |
| १०१. रसरत्नप्रदीप       | राजराव                                           |
| १०२. रसरःनमणिमाला       | बाबाभाई वैद्य                                    |
| १०३. रसरत्नमाला         | नित्यनाथ सिद्ध                                   |
| १०४. रसरत्नसमुच्चय      | सोमदेव                                           |
| १०५. रसरत्नसमुच्चय      | शंकर                                             |
| १०६. रसरत्नाकर          | नागार्ज्जन                                       |
| १०७. रसरत्नाकर          | देवाचार्य                                        |
| १०८. रसरःनाकर           | चक्रपाणि                                         |
| १०९. रसरत्नाविल         | चन्द्रराजकवि                                     |
| ११०. रसररनाविल          | गुरुदत्तसिद्ध                                    |
| १११. रसराज              | <b>लच्मीश्वर</b>                                 |
| ११२. रसराजमहोद्धि       | कपाली                                            |
| ११३. रसराजमृगाङ्क       | भोजराज आचार्य यादवजी, बम्बई, १९२३                |
| ११४. रसराजलक्मी         | सर्वज्ञभट्ट                                      |

११५. रसराजशंकर

## ( 808 )

| 994.  | रसराजशिरोमणि                            | परशुराम            |                        |         |
|-------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|
| 990.  | रसराजशिरोमणि                            | रेवण सिद्ध         |                        | •       |
| 996.  | रसराजसुधानिधि                           | वजराज शुक्ल        |                        |         |
| 999.  | रसराजहंस                                |                    |                        |         |
| 920.  | रसवर्णन                                 |                    |                        |         |
| 929.  | रसवारिधि                                | माण्डच्य           |                        |         |
| 922.  | रसविद्यारत्न                            | शिवानन्द योगी      |                        |         |
| 973.  | रसविश्वदुर्पण                           | हरिहर              |                        |         |
| 328.  | रसशास्त्र                               | अत्रिदेव गुप्त     | हिन्दी साहित्य स       | म्मेलन, |
|       |                                         |                    | प्रयाग                 | 3883    |
| 354.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | वंसरीलाल साहनी     | दिल्ली                 | १९६३    |
| ३२६.  |                                         |                    |                        |         |
| 920.  | •                                       | गोविन्दराम         |                        |         |
| १२८.  |                                         | हरिहर              |                        | ,       |
| 928.  | रससर्वेश्वर                             | वासुदेव            |                        |         |
| 930   | रससागर                                  | चेमादित्य          |                        |         |
| 939.  | रससार                                   | चेमादिस्य          |                        |         |
| 932.  | रससार                                   | भोटजातीय सारस्वत   | ब्राह्मण गोविन्दाचार्य |         |
| 933.  | रससारतिलक                               | रसेन्द्रतिलक योगी  |                        |         |
| 338.  | रससारतंग्रह                             | गंगाधर             |                        |         |
| १३५.  | •                                       |                    |                        |         |
| १३६.  |                                         | रामसेन             |                        |         |
| 930.  | -                                       |                    |                        |         |
| १३८.  |                                         | माधवभद्द           |                        |         |
| 139.  | •                                       | विष्णु पण्डित      |                        |         |
| 980.  | रससुधाकर<br>रससुधानिधि                  | 2212               | -                      |         |
|       | रससुवानाव<br>रसस्वच्छन्दभैरव            | व्रजराज            |                        |         |
| ,385. | रसस्यच्छन्द्रमस्य<br>रसहेमन्            | स्वच्छन्द भैरव     |                        |         |
| 983.  | रसहमन्<br>रसांकुशतंत्रम्                | हेमन्<br>चन्द्रनाथ |                        |         |
| 984.  | रसाधिकार                                | हरिहर              |                        |         |
| 38E.  | रसावकार<br>रसानन्दकौतुक                 | हारहर<br>नरवाहन    |                        |         |
|       | रसामृत                                  | गरवाहन<br>जयदेव    |                        |         |
|       | रसायनपरीचा<br>-                         | <b>অপত্</b> প      |                        |         |
| 189.  | रसायनप्रकरण                             | मेरुतुंग जैन       |                        | 1360    |
|       |                                         | •                  |                        |         |

| 940    | . रसायनविधान                          |                    |                        |             |
|--------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| 949    | . रसायनविधि                           |                    |                        |             |
| 942    | . रसार्णवकळा                          |                    |                        |             |
| 943.   |                                       | कृष्णशास्त्री भाटव | <b>डेक</b> र           |             |
| 148.   | रसायनसंहिता                           | प्रबोधानन्द        | अलीगढ                  | १९२८        |
| 944.   | . रसाळंकार                            | रामेश्वर भट्ट      | -101114                | 1310        |
| १५६.   |                                       | माणिक्यचन्द्र जै   | 7                      |             |
| 940.   | रसावलोक                               | शुकाचार्य          |                        |             |
| 986.   | रसेन्द्रतिलक                          | चामुण्ड कायस्थ     |                        |             |
| 949.   | रसेन्द्रपुराण                         | रामप्रसाद वैद्य    | वेंकटेश्वर, बम्बई, सं  | 0 9923      |
| 9 € 0. |                                       | रसेन्द्र नाथ       |                        |             |
| 969.   | रसेन्द्रभास्कर                        | सिद्ध भास्कर       |                        |             |
| 982.   | •                                     | लच्मीनारायण श      | र्मा खेमराज, बम्बई, सं | <b>१९६७</b> |
| 983.   | रसेन्द्रभैरव                          | भैरव               |                        |             |
| 9 68.  | रसेन्द्रमंगल                          | नागार्जुन ं        |                        |             |
| 3 & 4. | रसेन्द्ररस्कोष                        | देवेश्वर उपाध्याय  |                        |             |
|        | रसेन्द्रविज्ञान                       | रामादर्श सिंह      | चौखम्बा                | 3964        |
| 9 € ७. |                                       | विश्वनाथ द्विवेदी  | वनारस                  | सं २०१०     |
| 9 € 6. | •                                     | हजारीलाल सुकुल     | पटना                   | 3844        |
|        | रसेन्द्रसंहिता                        |                    |                        |             |
| 300.   |                                       | स्रसेन             |                        |             |
| 303.   |                                       | माधवाचार्य         |                        |             |
|        | (सर्वदर्शनसंग्रहान्तर्ग               | ਜ )                | ,                      |             |
| 305.   |                                       | 0                  |                        |             |
| 903.   | -                                     | विनायक             |                        |             |
| 908.   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ę                  |                        |             |
| 164.   |                                       | नागार्जुन          | हरिशरणानन्द, असृतसर    |             |
| 9७€.   |                                       | लभ्पट              |                        |             |
|        | सर्वेश्वररसायन                        |                    | तेब्बती ग्रन्थ)        |             |
|        | सहस्ररसद्र्पण                         | भर्लास्वामी        | मथुरा                  |             |
| 909.   | सिद्धलक्मीश्वर तंत्र                  |                    |                        |             |
| 960.   | 3                                     |                    |                        |             |
|        | सूतप्रदीपिका                          |                    |                        |             |
| 962.   | सूतराज                                |                    |                        |             |
| 963.   | स्बच्छन्दभैरव                         | बलभद्ध             |                        |             |

आयुर्वेद के आठ अङ्ग कहे गये हैं—कायचिकित्सा, शस्य, शालाक्य, कौमारमृत्य, भूतिवद्या, अगदतन्त्र, रसायन और वाजीकरण। आत्रेयसंप्रदाय में कायचिकित्सा को प्रधान माना गया है और धान्वन्तर सम्प्रदाय ने शस्य को प्रमुखता दी है। राजनिचण्ड ने द्रव्यगुण, निदान, चिकित्सा, शस्य, भूतिवद्या, विषतंत्र, कौमारभृत्य और रसायन ये आठ अङ्ग कहे हैं । स्पष्टतः इन अङ्गों में द्रव्यगुण को आद्य अङ्ग माना है। इस प्रकार कालक्रम तथा सम्प्रदाय के अनुसार अङ्गों के स्वरूप तथा प्राधान्य में अन्तर होता रहा है। आधुनिक काल में पाश्चात्यविज्ञान की विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के कारण जब चिकित्साशास्त्र के अनेक नये-नये अङ्ग उभरे तब आयुर्वेद के चेत्र पर भी अनायास ही उसका प्रभाव पढ़ा। इसी आधार पर आयुर्वेदपञ्चानन पण्डित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल आयुर्वेद को घोडशाङ्ग कहते थे।

संप्रति आयुर्वेद के प्रचित्रत अङ्गों में प्रमुख कायचिकित्सा, दृश्यगुण, भेषज्यकल्पना एवं रसज्ञास्त्र हैं जिनका यथासम्भव विवरण पिछुले अध्यायों में दिया गया है। इस अध्याय में अन्य अविशिष्ट अङ्गों पर प्रकाश डाला जायगा।

#### मौलिक सिद्धान्त

जिस प्रकार शरीर त्रिस्थूण है उसी प्रकार आयुर्वेद पञ्चभूतवाद, त्रिदोषवाद और सप्तथातुवाद इन तीन मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित है। त्रिदोषवाद में प्रकृति आदि तथा सप्तथातुवाद में अग्नि, स्त्रोत, ओज आदि के सिद्धान्त अन्तर्भूत हैं। इन सिद्धान्तों का आदिस्रोत वेद हैं। वेदों में इन सिद्धान्तों का संकेत मिलता है जिसका विशदीकरण और उपबृंहण परवर्त्ती आचार्यों द्वारा किया गया। वस्तुतः ये सिद्धान्त

द्रन्याभिधानगद्तिश्चयकायसौक्यं शक्यादिभूतविषिनग्रह्बाळवैद्यम् ।
 विद्याद्रसायनवरं दृढदेहहेतुमायुःश्चतेद्भिचतुरंगिमहाह शंभुः ॥
 —राजनिघण्दु, २०१४२

२. देखें ए० १२--१५ 'आपो ह रलेष्म प्रथमं संबभूव-आप• श्रौ० ६।४

प्राचीन संहिताओं के काय में आद्योपान्त इम प्रकार अनुस्यूत हैं कि उन्हें पृथक् करना कठिन हैं अतएव प्राचीनों ने इस विषय को स्वतन्त्र अङ्ग के रूप में नहीं रक्खा। यह विषय आधुनिक युग की उपज है। सम्प्रति स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर ंस्थानों में मौठिक सिद्धान्त एक पाट्य विषय के रूप में निर्धारित है।

मौलिक सिद्धान्तों के विकास की पृष्ठभूमि क्या है इस पर विचार करना चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि-महर्षि प्रकृति के निकट सान्निध्य में रहते थे। एक ओर वे उसके इन्द्रधनुषी परिवर्तनों एवं कार्यकलापों को विस्मयविमुग्ध दृष्टि से निहारते थे, तो दूसरी ओर अपनी मर्मभेदी दृष्टि से उनके गृह रहस्यों को हृद्यंगम करने का प्रयत्न करते थे तथा इससे उत्पन्न प्रतिक्रिया को वे श्रद्धा-भयमिश्रित रूपों में अभिन्यक्त करते रहते थे। जीवन की सुविधाओं के लिए प्राकृतिक देवताओं के प्रति कृतज्ञता न्यक्त करने के लिए तथा असुरों से रचा के लिए प्रार्थना के रूप में वैदिक ऋचों का प्रणयन हुआ, किन्तु इसमें भावना का ही प्रभुत्त नहीं रहा प्रत्युत साथसाथ उन्होंने बुद्धि का भी सहारा लिया जिससे इनके उपायों का अन्वेषण किया गया। रोगों के सम्बन्ध में भी यही वात है। यही कारण है कि ऋग्वेद में ओषधियों का निर्देश अल्प है जब कि अथर्षवेद में इनकी संख्या पर्याप्त बढ़ गई है।

प्रकृति के क्रीडांगण में मानव-शरीर का अवतरण क्यों और कैसे हुआ ? यह प्रश्न आदि-मानव को दर्शन की ओर ले गया जिससे मानव-शरीर का निर्माण कैसे हुआ, उसकी जीवन,प्रक्रिया कैसे सञ्चालित होती है, उसमें अनेक विकार क्यों और कैसे उत्पन्न होते हैं तथा उनका निवारण किस प्रकार किया जाय आदि विचार आयुर्वेद के अवतरण का कारण बने। बाह्य प्रकृति के पर्यवेचण से उद्भूत तथ्यों का उपयोग ऋषि-महर्षियों ने शरीर के रहस्यों को समझने में किया और शारीरिक तथ्यों का उपयोग प्राकृतिक रहस्यों के उद्गटन में किया। इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर प्रकृति, लोक और पुरुष के साम्य का सिद्धान्त प्रादुर्भूत हुआ।

लोके विततमारमानं लोकं चारमिन पश्यतः । परावरदृशः शान्तिर्ज्ञानमूला न नश्यति ॥—च० शा० ५।१९ इसका स्पष्टीकरण करते हुए महर्षि चरक ने कहा है :—

"पुरुषोऽयं लोकसंमित इत्युवाच भगवान् पुनर्वसुरात्रेयः यावन्तो हि लोके मूर्त्तिमन्तो भावविशेषास्तावन्तः पुरुषे, यावन्तः पुरुषे तावन्तः लोके इति।"

"षड्घातवः समुदिता लोक इति शन्दं लभन्ते, तद्यथा-पृथिन्यापस्तेजो वायुराकाशं ब्रह्म चान्यक्तमिति, एत एव च षड्घातवः समुदिताः पुरुष इति शब्द लभन्ते"।

—च० शा० पा३, प

इस प्रकार जब लोक-पुरुष-साम्य का सिद्धान्त निरूपित हो गया तब मानव-

शरीर के रहस्यों को समझने का एक सरल मार्ग मिल गया। पृथिवी, अप्, तेज, वायु और आकाश इन पंचतत्त्वों से निर्मित लोक का सञ्चालन जिस प्रकार अदृश्य चेतन तत्व द्वारा होता है उसी प्रकार इन पञ्च महाभूतों तथा आत्मा के समवायरूप षड्धाःवाःमक कर्मपुरुष ( मानवशरीर ) की अवतारणा की गई। इस प्रकार शरीर का भौतिक और स्थूल रचनात्मक आधार मिल गया किन्तु जीवन के व्यापारी की न्याख्या करने के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं था। इसके अतिरिक्त, इसके द्वारा निर्जीव और सजीव पदार्थों में भी अन्तर स्पष्ट नहीं होता था. विशेष कर जब आत्मतत्त्व को सर्वेद्यापक माना जाता रहा । अतः इस चेतना की अभिव्यक्ति जिन विविध व्यापारी के माध्यम से होती है उनका युक्तियुक्त विश्लेषण अत्यावश्यक हुआ। इसके लिए भी प्रकृति का आधार लिया गया और यह देखा गया कि प्राकृतिक व्यापार किस प्रकार और किन तत्त्वों से सञ्चालित होते हैं। वैदिक काल में इन व्यापारों की दृष्टि से भूः, भुवः और स्वः इन तीनों छोकों के छिए क्रमशः अग्नि, वायु और आदित्य सञ्चालक माने गए हैं। किन्तु आयुर्वेदीय महाषयों की जिज्ञासा का समाधान इतने से सम्भव नहीं था क्योंकि शरीर में वलाधायक किसी तस्व की अपेना फिर भी रह गई। इसके लिए उनकी दृष्टि सोम पर गई। सोम वैदिक युग में बलाधायक रसायन ओषधि के रूप में बहुशः व्यवहत था जिससे लोग बल, शक्ति और हर्ष प्राप्त करते थे। यह रसाधान का कर्म प्रकृति में चन्द्रमा के द्वारा होता है जो अपनी शीतल और असृतमय रिश्मयों से प्रकृति के कण-कण में शीतलता और रस का संचार करता है। इसीलिए उसे 'सुघांशु' और 'ओषधीरा' कहते हैं। इसके अतिरिक्त, कालजन्य ऋतुपरिवर्तनों के द्वारा जिसमें मुख्यतः ताप का अन्तर निशेषरूप से अनुभवगम्य था शीत और उष्ण ये दो गुण स्पष्टतः क्रियाशील प्रतीत हुए जिनके द्वारा शरीर तथा उसके न्यापारों में पर्याप्त परिवर्तन का अनुभव होता था। इस आधार पर वैदिक काल में ही अग्नीषोमीय सिद्धान्त की स्थापना हो चुकी थी। इस प्रकार आग्नेय त्तथा सौम्य तत्त्व तो स्पष्ट थे ही एक मध्यवर्ती नियामक तत्त्व अपेन्नित था के रूप में प्राप्त हुआ। जीवन के मुख्य व्यापार श्वास-प्रश्वात में शरीर में वायु का आवागमन तो स्पष्ट था ही, यह भी देखा गया कि यह शीत-उष्ण के नियामन में प्रमुख भाग लेता है और इस प्रकार योगवाह होने के कारण दोनों के गुणधर्म प्रहण कर लेता है अतः आदर्श मध्यस्थ है :-

> योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयार्थकृत्। दाहकृत्तेजसा युक्तः शीतकृत् सोमसंश्रयात्॥—च० चि० ३।३८

यह भी अनुभव किया गया कि शीतऋतु में शरीर बलिष्ठ और पुष्ट रहता है तथा श्रीष्मऋतु में कुछ चीण और दुर्बल हो जाता है। यह विसर्ग (रसाधान) और आदान का कर्म प्रकृति में चन्द्रमा और सूर्य के द्वारा होता है। चन्द्रमा अपनी शितलिस्निध्य रिमयों से प्रकृति में रसाधान करता है तो सूर्य अपनी तीचण-प्रचण्ड किरणों से रस का शोषण कर लेता है। इन दोनों क्रियाओं का नियमन गति के माध्यम से वायु के द्वारा होता है जिसे विचेष कहा गया है। शीत-उष्ण का संचार तथा रस का यातायात वायु के द्वारा ही संपन्न होता है। इस प्रकार विसर्ग, आदान और विचेष ये तीन प्राकृतिक न्यापार क्रमशः चन्द्र, सूर्य और वायु के द्वारा संपन्न होते हैं। इसी आधार पर महर्षियों ने जीवन-न्यापारों के संचालन के लिए तीन तच्च स्थापित किए-कफ, पित्त और वात, जो क्रमशः चन्द्र, सूर्य और वायु के प्रतिनिधि रूप हैं और जो शरीर में विसर्ग, आदान और विचेष की क्रियाओं का संचालन करते हैं। महर्षि सुश्रत ने इसको स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है:—

विसर्गादानवित्तेपैः सोमसूर्यानिला यथा । धारयन्ति जगद्देहं कफपित्तानिलास्तथा ॥—सु॰ सु॰ २१।६

इस प्रकार प्रकृति-पर्यवेत्तण के आधार पर आयुर्वेद के मूळभूत सिद्धान्त— त्रिदोषवाद की स्थापना हुई।

यज्ञ में बिल के लिए पशुओं का प्रयोग होता था। उनके शारीर के अंग-प्रत्यंगीं का निरीचण कर उस आधार पर शरीररचना का प्रारम्भिक ज्ञान विकसित हुआ। प्रकृति में विभिन्न तत्वों की साम्यावस्था हरने पर कार्य ठीक-ठीक होता है तथा वैषम्य होने पर कार्यों का संपादन ठीक नहीं होता, इसी आधार पर स्वास्थ्य एवं विकार की कल्पना की गई। तत्त्वों की वृद्धि एवं हास विकार का कारण होता है। जैसे वायु विरुक्क वन्द हो जाय या इसनी अधिक हो जाय कि आँधी-तूफान चलने लगे, ये दोनों ही वैकारिक हैं उसी प्रकार शरीर में वात के चय या वृद्धि से तउजन्य विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक इसी प्रकार पित्त (अग्नि) तथा कफ (शीत) के संबन्ध में है। चिकित्सा का भी अत्यन्त सर्छ छोक प्रचित मार्ग है-बढ़े हुए को घटाना और चीण को बढ़ाना और इस प्रकार उन्हें साम्यावस्था में ले आना । इसका उपाय भी समानता से वृद्धि और विपरीत से हास यथा शैत्य से शीत की वृद्धि और उष्णता का हास । साम्यावस्था और प्रकोपावस्था में छोकगत एवं शरीरगत वात, पित्त और कफ का तुलनात्मक विवरण अत्यन्त सुगम शैली में महर्षि चरक ने ( चरकसंहिता सूत्र० १२ अ० ) दिया है। बाद के दिनों में नदियों का पानी अपनी सीमा तोड़ कर बाहर फैल जाता है और उस प्रदेश में अनेक उपद्रव करता है उसी प्रकार दोष भी कुपित होकर शरीर में प्रसृत होते हैं :--

"यथा महान् उद्कसंचयोऽतिवृद्धिः सेतुमवदार्थ अपरेण उद्केन व्यामिश्रः सर्वतः प्रधावति । एवं दोषाः कदाचिदेकशो द्विशः समस्ताः शोणितसहिता वा अनेकधा प्रसरन्ति । —सु॰ सु॰ २१।२५

ऋतुओं के अनुसार दोषों के प्रकोप और प्रशमन का निरूपण लोकनिरीचण के आधार पर किया गया है। वर्षाऋतु में झंझावात की प्रमुखता, शरद्ऋतु में कन्या-राशिस्थ सूर्य की प्रखरता तथा वसन्तऋतु में शीत की परिणित को देखकर उन ऋतुओं में क्रमशः वात, पित्त और कफ दोषों के प्रकोप का काल निर्धारित किया गया है।

लोक में जिस प्रकार शस्य की उत्पत्ति ऋतु, चेन्न, जल और बीज के संयोग से होती है उसी प्रकार गर्भ की उत्पत्ति भी इन्हीं घटकों के संयोग से होती है।

> ध्रुवं चतुर्णी साम्निध्याद् गर्भः स्याद् विधिपूर्वकः । ऋतुत्तेत्राम्बुबीजानां सामप्रचादंकुरोयथा ॥—सु० शा० २।२९

बीज के समान शरीरोत्पादक होने से शुक्र एवं रज को बीज संज्ञा दी गई है। गर्भ अंकुर है जिसमें सभी अंग-प्रत्यंग अन्यक्त रूप में होते हैं। बाल्यावस्था पुष्पमुकु-छवत् है जिसमें शुक्र रहने पर भी उसकी अभिन्यक्ति प्रतीत नहीं होती।

शरीर में अन्न के पाचन-व्यापार का निरूपण लोक-व्यवहार के आधार पर ही किया गया है। बाहर भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है — पात्र में जल रखकर उसमें वावल डालते हैं और उसमें नीचे से अग्नि देते हैं। साथ-साथ पर्याप्त वायु भी लगनी चाहिए—वैसी ही प्रक्रिया की कल्पना शरीरगत भोजन के पाचन में की गई है। आमाशय स्थाली है जिसमें भुक्त अन्न रहता है। जल के लिए क्लेंदक कफ की कल्पना की गई है। पित्त अग्नि के स्थान पर है जो अन्न का पाचन करता है तथा समान वायु के द्वारा उसका संयुचण होता रहता है। भोजन बनने के बाद प्राह्म अंश को रख लेते हैं तथा त्याज्य अंश को फेंक देते हैं वैसे ही मल भाग बाहर निकल जाता है और प्रसाद भाग से धातुओं की उत्पत्ति है।

भारत एक कृषिप्रधान देश है। कृषिकर्म में जल की सिंचाई से पौधों की वृद्धि और पोषण प्रत्यचतः देखा जाता है। यदि समय पर पानी न मिले तो फसल होना सम्भव नहीं। इसी आधार पर शरीर में रसधातु के संवहन और उससे उत्तरोत्तर धातुओं के निर्माण द्वारा उसके पोषण का निरूपण किया गया है। जल के संवहन के लिए जिस प्रकार नालियाँ बनाई जाती हैं उसी प्रकार शरीर में विविध पदार्थों के संवहन और स्थानान्तरण के लिए स्रोतों की स्थापना की गई है।

इसी प्रकार आयुर्वेद के अन्य चेत्रों में भी लोकव्यवहार के आधार पर विषय को हृदयंगम कराने का प्रयस्न किया गया है। आयुर्वेदीय महर्षियों ने प्रकृति-पर्यवेचण के द्वारा प्रकृति एवं विकृति के रहस्यों के उद्घाटन का प्रयास किया और विकृति के निवारण के द्वारा पुनः प्रकृति-स्थापन के लच्च तक पहुँचने का उपक्रम किया। सांस्य-

दर्शन की प्रकृति और विकृति आयुर्वेदीय प्रकृति (स्वास्थ्य) और विकृति (रोग) का आधार है। जिस प्रकार विविधवर्णा प्रकृति अपने एकरूप निश्चित उच्च की ओर निरन्तर प्रवाहित हो रही है उसी प्रकार आयुर्वेद भी विविध विकृतियों के पथ से होता हुआ प्रकृति-स्थापन के उच्च की ओर आदिकाल से चला आ रहा है। आयुर्वेदीय महर्षियों ने प्रकृति-पर्यवेचण के आधार पर ऐसे मौलिक सिद्धान्तों की स्थापना की है जो आज भी विज्ञान के लिए मूल्यवान पाथेय हो सकते हैं।

त्रिदोषवाद की उद्भवभूमि क्या है यह अनुसंधान का विषय है। आयुर्वेदीय संहिताओं में तो यह वाद उपजीव्यतया स्वीकृत है, किन्तु आयुर्वेद के मूलभूत वैदिक वाङ्मय में किस स्थल से इसका उद्गम हुआ यह एक रोचक विषय है। आयुर्वेदीय संहिताओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि त्रिदोषवाद की स्थापना लोकपर्यवेचण के आधार पर एवं लोक-पुरुष-साम्य की भित्ति पर हुई है। जैसा कि सुश्चत ने कहा है कि सोम, सूर्य और वायु के अनुसार कफ, पित्त और वायु की स्थापना की गई है। आधिदेवत दृष्ट से चन्द्र, सूर्य और वायु जिस प्रकार जगत का धारण करते हैं उसी प्रकार अध्यात्मलोक का धारण कफ, पित्त और वात करते हैं।

वैदिक वाङ्मय में भू:, भुवः और स्वः अर्थात् पृथ्वी, अन्तरित्त और द्यौ इन तीनों छोकों के छिए अग्नि, वायु और आदित्य ये तीन देवता स्वीकृत हैं। उपनिषदों के त्रिवृत् में भी तेज, जल और अन्न हैं। त्रिदेव में अग्नि के स्थान पर सोम कब और कैसे आया तथा सोम, वायु और आदित्य का त्रिक, जो त्रिदोष का आधार है, कैसे बना यह विचारणीय है। इसी प्रकार त्रिवृत् में अन्न के स्थान पर वायु आकर तेज, जल और वायु यह त्रिक कैसे और कब बना जिससे त्रिदोष का सिद्धान्त अंकुरित हुआ ?

ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिदेव के अतिरिक्त सोम को भी पर्याप्त महत्व दिया गया था। सोमयाग स्वतंत्र रूप से प्रचित्त था, जो इसके महत्व को स्चित करता है। यह बलकारक तत्व है। शतपयब्राह्मण में एक कथा है कि इन्द्र का जब वृत्रासुर के साथ युद्ध होने लगा, तो वे बहुत दुर्बल और श्रान्त हो गये तव बलाधान के लिए सोम का प्रयोग किया गया। इस प्रकार सोम बलाधायक तत्व का प्रतीक है। यह न केवल ओषधियों का राजा है, बिक्क चन्द्रमा से भी इसका सम्बन्ध स्थापित किया गया है। इसी आधार पर चन्द्रमा को ओषधीश कहा गया है, जो लोक में रस का

प्रियमत शर्माः आयुर्वेद के मौळिक सिद्धान्तों का आश्वार प्रकृतिपर्यवेद्यण, प्रज्ञा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, Voi. XI (1), October, 1965.

संचार करते हैं। फिर अग्निषोमीय सिद्धांत के अनुसार भी सोमतत्व की प्रधानता हो जाती है। आग्नेय होने के कारण अग्नि और आदित्य समान हैं अतः आदित्य में ही अग्नि का अन्तर्भाव कर लिया गया होगा और वहां सोम को स्थान दिया गया होगा।

सूर्य एव। ग्नेयः चन्द्रमाः सौम्यः । — श॰ बा॰ १।५।२।२४

इस प्रकार सोम, सूर्य और अनिल का त्रिक निष्पन्न हुआ होगा जिस आधार पर आयुर्वेदीय आचार्यों ने त्रिदोषवाद की स्थापना की होगी। इसी प्रकार त्रिवृत् में तेज और जल तो अग्नि और सोम के प्रतीक हैं ही, अन्न प्राण रूप होने से वह वायु का प्रतीक हो जाता है। इस प्रकार इसका भी समाधान हो जाता है। अस्तु, जो भी हो, यह मनीषियों के लिए गवेदणा का विषय है।

सम्प्रति त्रिदोष के प्रकोप का विचार कैसे आया यह विचारणीय है। ऋतुओं के अनुसार दोषों के स्वाभाविक प्रकोप का वर्णन आयुर्वेदीय संहिताओं में किया गया है। यथा वर्षा में वायु, शरद में पित्त तथा बसन्त में कफ का प्रकोप माना गया है। वैदिक काल में यज्ञों का विधान विशेषतः ऋतुसंधियों में होता था, क्योंकि ऋतुसंधियों में अनेक प्रकार की ज्याधियां उत्पन्न होती थीं।

गोपथबाह्मण में ऐसा उल्लेख हैं :--

ऋतुसंधिषु व्याधयो जायन्ते ऋतुसंधिषु यज्ञाः क्रियन्ते ।

वर्षा, शरद और वसन्त वस्तुतः ये तीनों ऋतुसंधियाँ हैं। शिशिर और ग्रीष्म के बीच की सन्धि वसन्त है, जब शीत समाप्त होकर उष्णता ग्रारम्भ होती है। ग्रीष्म और शरद के वीच की संधि वर्षा है, जब उष्णता का अन्त होकर सोमतत्व का ग्रारम्भ होता है। वस्तुतः यह तेज और जल की सन्धि है। इसी प्रकार उष्णता और शीत की संधि शरद है। ऋतुओं में पूर्वसंचित दोषों का विरुद्ध तस्व के संयोग से प्रकोप होता है। यथा शीतकाल में संचित सौम्य तस्व (कफ) का प्रकोप उष्णता के संपर्क से वसन्त में होता है। ग्रीष्म में संचित तेजःसमुद्भृत वायु का प्रकोप जलतन्व के संयोग से वर्षा में होता है। इसी प्रकार उष्णता के कारण संचित आग्नेय तत्व (पित्त) का प्रकोप शैरय के सम्पर्क से शरद में होता है। इन ऋतुओं में उत्पन्न लच्नों को देखकर उस आधार पर दोषों के प्रकोप का नियम तथा तद्वुसार उनके शमन की व्यवस्था आचार्यों ने निर्धारित की होगी। जैमिनीय ब्राह्मण में संधिकाल में आश्वन उक्थ का विधान है, जो वैध अश्वनीकुमारों में सम्बन्ध इस्ता है।

यत् समद्धुः तत् संघेः संधित्वम् । आश्विनं खतु वै सन्धेरुक्थम् ॥
—जै० त्रा० १।२०९

यज्ञ से सम्बद्ध होने के कारण इनकी संज्ञा ऋतु हैं :-

यद् ऋत्वियाद् असृजत् तद् ऋतूनां ऋतुत्वम् । — जै० बा० ३।१ शतपथबाद्यण में लिखा है :—

षट् वा ऋतवः संवत्सरस्य संवत्सरो यज्ञः। — श० ब्रा० १।२।३।१२ इस संवरसर-यज्ञ का समिध वसन्त, अग्नि जीष्म, इड वर्षा, बर्हि शरद् तथा स्वाहा हेमन्त है। (श० ब्रा० १।४।४) ऋतुप्रह-प्रकरण (४।२।५) में प्रत्येक ऋतु में विशिष्ट विधान किया गया है। अग्निषोमीय सिद्धान्त के अनुसार तीन मुख्य ऋतुयें मानी गई हैं: — ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त और शेष तीन ऋतुयें इनकी अङ्गभूतः बतलाई गई हैं: —

त्रयो ह वा ऋतवोऽनृतवोऽन्ये । श्रीष्मो वर्षा हेमन्त एते ह वा ऋद्धा ऋतवः उपारतेषमा इवान्ये । — जै० बा० २।३६० शतपथन्नाह्मण में वसन्त, श्रीष्म और वर्षा को देव-ऋतु और शरद् हेमन्त, शिशिर को पितृ-ऋतु कहा है (२।१।३) इसी आधार पर चरक ने काल को शीतोष्णवर्षल्यण चत्रवल एवंकहा है । यह कफ, पित्न, वात का उपलक्षण है ।

ऋतुष्टोमयज्ञ से ऋतुओं की पुनर्नवता होती है। — जै० ब्रा० २।२१९ शतपथब्राह्मण में वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा है तथा इन ऋतुओं में क्रमशः ब्रह्मवर्चस्, धन के ल्रिए यज्ञ का विधान किया है:—

तस्माद् ब्राह्मणो वसन्ते आद्घीत ब्रह्म हि वसन्तः तस्मात् क्षत्रियो अन्म आद्घीत क्षत्रं हि भीष्मः तस्माद् वैश्यो वर्षोस्वाद्घीत विভि्ढ वर्षाः।

—श० बा० राशशप

श्रीतस्त्रों में दोषप्रकोप के अनुसार बसन्त, धर्षा और शरद् इन ऋतुओं में यज्ञ का स्पष्ट विधान किया है। संवत्सरयाजी दो प्रकार के होते हैं—ऋतुयाजी और चातुर्मास्ययाजी। प्रथम वर्ग के लोग ऋतुओं की प्रधानता से कार्य करते हैं और दूसरे लोग मास की प्रधानता मानते हैं। वसन्त में वैश्वदेव (ज्योतिष्टोम, अग्नि-ष्टोम या सोमयाग) प्रावृद् में वरुणप्रवास तथा शरद् में साकमेध यज्ञ करने का विधान है:—

"ऋतुयाजी वा अन्यश्चातुर्मास्ययाजी अन्यः। यो वसन्तोऽभूत् प्रावृडभूत् शरदभूदिति यजते स ऋतुयाजी। अथ यश्चतुर्षु मासेषु स चातुर्मास्ययाजी वसन्ते वैश्वदेवेन यजते प्रावृषि वरुणप्रधासैः शरिद साकमेधैरिति विज्ञायते।" —आपस्तम्ब श्रौतसूत्र ८।९।२८६७-६८

वसन्ते ब्रसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजते । वर्षासु शरदि वादधीत

—आ० श्री० १०।१।२६३४ —आ० श्री० पाटा११५० अग्निष्टोमः प्रथमयज्ञः

— आ० श्री० १०।१।२६३२

के द्वारा अग्निष्टोम की प्रधानता बतलाई गई है। संभव है, क्रीतप्रदेश में रहने के कारण वसन्तकाल में कफप्रकोप से विशेष कष्ट का अनुभव होता होगा, वर्षा और शरद से उतना नहीं अतः वसन्तऋन और अग्निष्टोम की प्रधानता रक्खी गई हो। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में वर्षा पर विशेष जोर दिया गया है। भारत एक कृषिप्रधान देश है, वर्षा कृषि का समय है, अतः उस समय लोगों का स्वस्थ रहना विशेष आवश्यक है। अतः उसका महस्य वतलाते हुए यह कहा कि वर्षा में ही सभी ऋतुओं का अन्तर्भाव हो जाता है और वर्षा में यज्ञ अवश्य किया जाय।

"स वै वर्षास्वाद्धीत । वर्षा वै सर्व ऋतवः । .....यदेव पुरस्तात् वाति तद् वसन्तस्य रूपं, यत्स्तनयति तद्भीष्मस्य, यद्वर्षति तद्वर्षीणां यद् विद्योतते तच्छरदो यद् वृष्ट्योद्गृह्णाति तद् हेमन्तस्य ।"

-श॰ ब्रा॰ राराराड=

अर्थात्—वर्षाऋतु में यज्ञ करें। वर्षा में सभी ऋतुओं का समावेश है। जो हवा चलती है वह वसन्त का रूप है, जो गरजता है वह प्रीष्म का, जो बरसता है वह वर्षा का, जो विजली चमकती है वह शरद का और वर्षा के बाद जो शीतलता आती है वह हमन्त का रूप है। इस प्रकार एक ऋतु में अंशांशकरूपना द्वारा सभी ऋतुओं का समावेश किया गया है। शतपथ ब्राह्मण के नवम काण्ड में वातहोम, रुक्मतीहोम तथा वारणीहोम का लगातार वर्णन है। वातहोम वातशांति के लिए विहित है। रुक्मती होम रूप (कांति) के लिए उपादेय है। कान्ति आजक पित्त का कार्य है अतः यह पित्तसम्बन्धी होम प्रतीत होता है। वारूणी होम वर्षणदेवता (जल) से सम्बन्ध रखता है और वीर्यप्राप्ति के लिए विहित है। रुपष्टतः यह कफ की ओर संकेत करता है। इसी प्रकार दिनरात में छः ऋतुओं का चक्र धूम जाता है और तद्नुसार दोषों की स्थिति में भी परिवर्तन आता है। "वयोऽहोरात्रभुक्तानां तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्" का वैदिक वाङ मय में इसका आधार इस प्रकार मिलता है:—

"आदित्यस्त्वेव सर्वश्चतवः। यदैवोदेत्यथ वसन्तो यदा संगवोऽथ प्रीष्मो यदा मध्यन्दिनोऽथ वर्षा यदापराह्वो शरद् यदैवास्तमेत्यथ हेमन्तः।"

—श० त्रा० २।१।१।६

यह और स्कम करुपना है। दिन में ही छः ऋतुओं का निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार रात्रि में भी छः ऋतुओं की कल्पना की जा सकती है। दोषों के सम्बन्ध में साम्यस्थापन का विधान आयुर्वेदीय संहिताओं में दिया है—बढ़े हुए दोषों को घटाना, श्वीण दोषों को बढ़ाना और सम का परिपालन। ऐसा ही एक वचन शतपक बाह्मण में मिळता है:—

"इन्द्र एतत् सप्तचंमपश्यत-न्यूनस्याप्त्यै, अतिरिक्तस्यानतिरिक्तयै, व्युद्धस्य समृद्ध्यै।" —श० ब्रा० ६।४।३।१

इन संकेतों से प्रतीत होता है कि ऋतुसंधियों में व्याधियों के होने से उन-उन ऋतुओं में होने वाले विशिष्ट लक्षणों के अनुसार विभिन्न दोषों के प्रकोप का निर्धारण किया गया होगा और उनके लिए यज्ञों की व्यवस्था की गई होगी।'

मौलिक सिद्धान्त के चेत्र में कोई विशेष परिवर्तन या विकास नहीं हुआ। यह अवश्य है कि समय-समय पर इनका विश्वदीकरण और विस्तार होता रहा यथा चरक में वात के पाँच प्रकारों के नाम हैं किन्तु आगे चलकर सुश्रुत ने पित्त के तथा चाम्मट ने कफ के पाँच प्रकारों का नामकरण किया। दोषों में तीन (वात, पित्त, कफ) के अतिरिक्त यूनानी चिकित्सक रक्त को भी मानते थे। सुश्रुतसंहिता में इसका संकेत किया है। याई धरसंहिता में रक्तज रोगों की गणना वातादिजन्य विकारों के समकन्त किया है। यद्यपि चरकसंहिता के विधिशोणितीय अध्याय में इसका संकेत निहित है तथापि यूनानी चिकित्सकों के साहचर्य से बाद में इसका विश्वदीकरण प्रभावित होने की सम्भावना की जा सकती है। 3

संहिताओं के टीकाकारों ने सेद्धान्तिक पन्न की व्याख्या में अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है। इस सम्बन्ध में चक्रपाणि, हरहण, अरुणदत्त, विजयरचित आदि के विचार अवलोकनीय हैं। विजयरचित ने अपनी मधुकोष-व्याख्या में दोष के लच्चण तथा कारणस्व पर अच्छा विमर्श किया है। अधुनिक काल में कविराज गंगाधर राय ने शास्त्रीय सिद्धान्तों का विशेषतः दार्शनिक परिप्रेष्टय में विद्वत्तापूर्ण विवेचना-रमक अध्ययन किया है।

वैयक्तिक प्रयत्नों के अतिरिक्त, सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए सामृहिक प्रयास भी आधुनिक काल में हुये। जिस प्रकार प्राचीनकाल में ऋषिपरिपरें का आयोजित होती थीं उसी प्रकार की लंभापापरिपर्दों का आयोजन प्रारम्भ हुआ जिनमें विभिन्न विचारों के विद्वान भाग लेते थे। आधुनिक विज्ञान के प्रचार-प्रसार का प्रभाव यह हुआ कि इन परिषदों में प्राचीन एवं नवीन मान्यताओं में संतुलन एवं समन्वय

प्रियवतशर्माः त्रिदोषवाद का प्रकोपपत्त, आयुर्वेदविकास, अप्रैल, १९६५,
 पृ० ९-११

२. सु० सू० २१।१-२

गुप्तकालीन स्थिति के लिए देखें मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल एज' पृ० १५-१९

देखें प्रस्तुत लेखक की रचना 'दोषकारणस्वमीमांसा' ( चौखम्बा, १९५५ )

य. च० सू० १,२५,२६, सि० ११

का भी प्रयास किया जाने लगा। निखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के मंच पर तो ऐसी गोष्ठियों का आयोजन होता ही था, इस प्रकार की सर्वेप्रथम एवं उल्लेखनीय परिषद् काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में उसके कुलपित महामना मदनमोहन मालवीय हारा संयोजित 'पञ्चमहाभूत-न्निदोष-चर्चापरिषद्' (२ से ८ नवम्बर तक १९३५) में हुई। इसके दो भाग थे—एक पञ्चमहाभूत के लिए और दूसरा न्निदोष के लिए। पहले विभाग के अध्यच महामहोपाध्याय प्रमथनाथ तर्कभूषण तथा दूसरे विभाग के अध्यच कविराज गणनाथसेन थे। मंत्री आचार्य यादवजी थे जिनकी सहायता वामनशास्त्री दातार, दुर्गादत्तशास्त्री और उपेन्द्रनाथदास कर रहे थे। इसमें प्राचीन विद्वानों के साथ-साथ आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी भाग लिया। इसके निम्नांकित निर्णय हुये—

#### पञ्चमहाभूतपरिषद्

- १. प्रतीच्य वैज्ञानिकों के पदार्थ-वर्गोंकरण का दृष्टिकोण एवं मुख्य छच्य प्राचीन ऋषियों के दृष्टिकोण एवं मुख्य ध्येय से अत्यन्त भिन्न है। ऐसा होते हुये भी परिषद् में होनेवाछे वादिववाद से हमछोग एक ऐसी भूमिका का अनुभव कर रहे हैं कि आगे चलकर हमछोग ऐसे सम्मेलन के द्वारा किसी एक उपादेय निर्णय को प्राप्त कर सकेंगे जो कि प्रथयच तथा अनुभवात्मक तर्क पर स्थित हो सकेगा।
- २. इस समय तक प्रतीच्य वैज्ञानिकों के द्वारा किये हुये ९२ मूलतत्वों एवं तन्मूलभूत विद्युत्कणों के वर्गीकरण की दृष्टि से पञ्चमहाभूत वर्गीकरण सिद्धान्त का विचार करने से परिषद् इस निश्चित मत पर पहुँच चुकी है कि इन वर्गीकरणों का परस्पर कोई विरोध नहीं है।

#### त्रिदोषपरिषद्

- 3. त्रिदोषज्ञान सभी आयुर्वेदकार्यों का मूलभूत होने के कारण सप्रयोजन है।
- २. वातादि का धातुरव, दोषरव और मलस्व अवस्थाविशेष से अभिन्यक्त होता है जो परस्पर अविरुद्ध है।
- ३-४. सभी प्राकृत कमों में कर्तृत्व और नियामकत्व के साथ-साथ स्वतन्त्रतया दूषणशीलत्व दोषत्व है, जो वातादि तीन में ही है अन्यत्र नहीं। अतः दोष तीन ही हैं।
- प. शक्ति द्रव्याधिष्ठित होने से उसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती अतः वातादि का शक्तित्व नहीं किन्तु द्रव्यत्व ही है।
- ६. पित्त और कफ का अवस्थामेद से स्थूलस्व (चच्चरिन्द्रियप्राद्धस्व) और सूचमस्व (चच्चरिन्द्रियाप्राद्धस्व), वायु का पित्त और कफ की अपेचा सूचमस्व है, 'अक्यको व्यक्तकर्मा च' इस कथन के आधार पर । उपाधिनिष्ठ वायु का 'नीलचम' के समान बहिरिन्द्रियप्राद्धस्य भी है।

- ७. अदृष्टोपगृद्दीत पञ्चमहामूत ही वातादि के उपादान हैं उनकी उत्पत्ति का क्रम चरक शारीरस्थान ( अ० ४ ) में निर्दिष्ट है ।
  - ८. वातादि का स्वरूप, गुण और कर्म चरकोक्त ही हैं।
- वातादि प्रत्येक का पञ्चविधत्व वास्तविक है जो स्थान और कार्य के भेद पर आधारित है। उनके कार्य और स्वरूप का भेद उसी कारण से है।
- १०. रोगों के प्रति दूष्यसहित वातादि समवायिकरण, सूचमरूप में निमित्तकारण और दोषदूष्यसंमूर्च्छना असमवायिकारण है। रोगविशेष के प्रति कीटादि भी निमित्त-कारण हैं।

चोपड़ाकमिटी की वैज्ञानिक ज्ञापनसमिति की जो बैठक १५-२२ दिसम्बर, १९४७ को हुई उसमें भी मौलिक सिद्धान्तों पर विचारविमर्श हुआ<sup>1</sup>।

पुनः नि० भा० आ० महासम्मेलन के निर्णयानुसार श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा आयोजित पञ्चमहाभूत एवं त्रिदोष पर शास्त्रचर्चापरिषद् २३ से ३१ दिसम्बर तक १९५० में पटना में हुई। इसके अध्यन्न आचार्य यादवजी तथा मंत्री और संयोजक थे पं० रामरच पाठक। इसका विवरण एवं निर्णय सचित्र आयुर्वेद (फरवरी, १९५१) में प्रकाशित है। आचार्य यादवजी का प्रयश्न इस दिशा में १९०७ से ही चल रहा था। इस प्रकार आधुनिक काल में मौलिक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण एवं आधुनिक विज्ञान से समन्वय के कार्य में आचार्य यादवजी ने नेतृश्व प्रदान किया है।

आधुनिक काल में इस विषय पर वाङ्मय का भी सुजन हुआ जिसमें निम्नां-कित रचनायें उल्लेखनीय हैं—

- १. पञ्चभूतविज्ञानम्—( चौसम्बा, वाराणसी, १९६२, द्वि० सं० )
- २. त्रिदोषविज्ञानम्—( वही, १९६६, च० सं० )

इन प्रन्थों के रचियता कविराज उपेन्द्रनाथदास हैं। कविराजजी का जन्म ७ अगस्त १८९१ को फरीदपुर जिला (बंगल।देश) के गम्चापाइ। ग्राम में हुआ था। वह काशी के उमाचरण कविराज के शिष्य थे। दिल्ली के आयुर्वेदीय एवं तिब्बी कालेज में १९२५ से १९५८ तक प्राध्यापक रहे। आप आयुर्वेद के मर्मश्च विद्वान थे। २५ दिसम्बर १९६५ को आपका स्वर्गवास हुआ।

- ३. त्रिदोषमीमांसा-हरिशरणानन्द (असृतसर, १९६४)
- ४. त्रिदोषवाद-भानुशंकर शर्मा ( भावनगर, 1९३५ )
- ५. त्रिदोषालोक विश्वनाथ द्विवेदी ( पीलीभीत, १९४१ )
- ६. त्रिदोषविज्ञानम्—( जामनगर, १९५१ )
- ७. त्रिदोषतत्त्वविमर्श—रामरच पाठक (वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, १९६० द्वि०सं•)

१. इसके निर्णय चोपबाकमिटी रिपोर्ट, माग रं, पृ० १८३-१९२ पर देखें।

- ८. त्रिदोषसंग्रह—धर्मदत्तवेद्य' ( चौखम्बा, १९६८ )
- प्राकृतदोषविज्ञान—कविराज निरक्षनदेव ( आयुर्वेदिक एवं तिब्बी अकादमी,
   ळखनऊ, १९७१)
- १०. प्राकृत अग्निविज्ञान— ,, ( वही )
- ११. आयुर्वेद के मूछभूत सिद्धान्त ( गु॰ ) शोभन ( अहमदाबाद, १९६९ )

जबलपुर के बी० बी० डेग्वेकर का भी मौलिक सिद्धान्तों के चेत्र में अच्छा योगदान है<sup>२</sup>।

अंग्रेजी में भी कतिपय ग्रन्थ प्रकाशित हुये जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं —

- 3. The Principles of Tridosa-D. N. Ray
- 2. The Dosha Siddhant-Lakshmipati
- a. Fundamental Principles of Ayurveda (3 Vois, Bangalore, 1952-57)—C. Dwarkanath
- 8. Inroduction to Kayacikitsa (Popular Book Depot, Bombay, 1959)
- Digestion and Metabolism in Ayurveda—C.Dwarkanath
   (Baidyanath Ayurved Bhavan, Calcutta, 1967)

अन्तिम तीन अन्थों के प्रणेता च० द्वारकानाथ का जन्म १९०६ ई० में मद्रास के तंजोर जिले में हुआ। आयुर्वेद की शिचा मद्रास के स्कूल ऑफ इण्डियन मेडिसिन में प्राप्त की। तरकालीन प्राचार्य कैंप्टन जी० श्रीनिवास मूर्त्ति के व्यक्तित्व एवं वैदुष्य से आजीवन प्रभावित रहे। १९४९ में मैसूर आयुर्वेद कालेज के प्राचार्य हुये। तद्नन्तर जामनगर आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर शिचणकेन्द्र में कायचिकित्सा के प्रोफेसर नियुक्त हुये। वहाँ वर्षों तक कार्य करने के बाद १९५९ में भारत सरकार में देशी चिकित्सा के परामर्शदाता हुये। सम्प्रति काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदीय मौलिक सिद्धान्त विभाग में विजिटिंग प्रोफेसर हैं।

Econcept of Agni in Ayurveda Vd. Bhagwan Dash (Choukhamba, Varanasi, 1971)

आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि के उहापोह एवं चिन्तन-मनन से एक नवीन

<sup>9.</sup> Ayurvedic interpretation of Medicine (1956) भी आपकी रचना है।

२. नि॰ भा॰ आयुर्वेदविद्यापीट-शिचासम्मेछन ( त्रिवेन्द्र म, २३-५-१९५५ ) का आपका अध्यचीय भाषण देखें।

शाखा 'पदार्थिविज्ञान' का प्राहुर्भाव हुआ जिसमें पदार्थों तथा प्रमाण' आदि का विवे-चन होने लगा। पाठ्यक्रम में भी यह विषय समाविष्ट हुआ। इस विषय पर निम्नांकित ग्रन्थ प्रमुख हैं—

- १. पदार्थविज्ञानम्-पं अत्यनारायण शास्त्री (इसके कुछ ही फर्में छप सके)
- २. पदार्थविज्ञान-रामरच पाठक ( वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, १९४८ )

यह ग्रन्थ अतीव लोकप्रिय हुआ और अनेक वर्षों तक इस विषय का एकमात्र पाट्यग्रन्थ रहा। पाठकजी का जन्म नयाटोला छपरा (बिहार) में ३१ अक्तूबर १९०६ ई० को हुआ। राजकीय आयुर्वेदिक स्कूल, पटना के आप प्रथम स्नातकों में हैं। १९४४ में गुरुकुल कांगड़ी, आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य हुये। १९४७ में बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य हुये। उसी अविध में १९४९ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पंडितकमिटी के सदस्य हुये। १९५३ में जामनगर, आयुर्वेदिक अनुसन्धानकेन्द्र में सीनियर फिजिशियन और बाद में निदेशक हुये। १९६४ में वहाँ से विश्राम ग्रहण करने के बाद लंका में बन्दारनायक आयुर्वेदिक अनुसन्धानकेन्द्र के निदेशक पाँच वर्षों तक रहे। आहारविज्ञान, मर्मविज्ञान, त्रिदोषतत्वविमर्श, काय-चिकिस्सा प्रभृति आपकी अन्य रचनायें हैं।

- ३. पदार्थविज्ञान-काशीकर (बम्बई, १९५३)
- ४. पदार्थविज्ञान-रणजितराय ( वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, १९५० )
- प. पदार्थविज्ञानम् वागीश्वर शुक्छ ( चौख्या, वाराणसी, १९६५ )
- ६. आयुर्वेदीयविज्ञानमीमांसा-प्रसादीलाल झा (कानपुर, १९३३)
- ७. ,, ,, —महादेव चन्द्रशेखर पाठक (इन्दौर, १९३७)
- ८. आयुर्वेददर्शनम्-नारायणदत्त त्रिपाठी ( इन्दौर, १९३८ )
- ९. पदार्थविज्ञान-जगन्नाथप्रसाद शुक्छ (प्रयाग, १९५०)
- १०. आयुर्वेदीय पदार्थविज्ञान—वल्वन्त शर्मा ( जयपुर, १९५० )
- ११. आयुर्वेद-दर्शन- राजकुमार जैन ( इटारसी, १९७४ )

कानपुर के डा॰ प्रसादीलाल झा ने १९५० में 'दर्शनों और एटामिक फिजिक्स में तुलनात्मक अनुसंघान' शीर्षक निबन्ध भी प्रकाशित किया था।

### शारीर

वेदों में शरीर के अनेक अंग-प्रत्यंगों के नाम आते हैं। अस्थियों की संख्या ३६० अस्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। ऐसा विधान है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु परदेश में अज्ञात रूप से हो जाय तो ३६० पलाशवृन्तों से उसकी प्रतिकृति

<sup>3.</sup> देखें प्रस्तुत लेखक का लेख—'Epistemology in Ayurveda—Nagarjuna, Dec. 1962, PP. 325-33

बनाकर अन्त्येष्टि कर देनी चाहिए। स्पष्टतः यह अस्थियों की संख्या का ही बोधक है जिससे शरीर का ढाँचा बनता है। डाॅ० हार्नले ने अपने प्रख्यात प्रन्थ में याज्ञवल्क्यस्मृति आदि में वर्णित तथ्यों का सुलनात्मक अध्ययन किया है। शहयतन्त्र में अस्थियों की संख्या ३०० ही मानते हैं। यह केवल दृष्टिकोण का ही भेद है। अस्थियों के अतिरिक्त, पेशी, नादी, धमनी, सिरा, मर्म, कोष्टांग आदि का भी विवरण मिलता है। त्वचा के सूचम छः या सात स्तरों का भी विश्वद वर्णन (प्रमाण, उनमें होनेवाले विकार आदि के साथ) किया गया है। मर्मी का विस्तृत वर्णन जैसा सुश्रुत में मिलता है वैसा यद्यपि चरक में नहीं है तथापि त्रिमर्मीय प्रकरण का वर्णन चिकित्सा और सिद्धि दोनों स्थानों में करने से यह स्पष्ट है कि इनका महस्व चरक मी मानते थे। मर्मस्थानों का परिपालन स्वस्थवृत्त का एक आवश्यक अङ्ग था। स्रोतों का विचार भी दोनों सम्प्रदायों में अपनी-अपनी दृष्टि से किया है। फिर भी यह स्पष्ट है कि शहय-संप्रदाय में शारीरज्ञान अधिक विकसित हुआ।

शरीररचना का ज्ञान महर्षियों ने कैसे प्राप्त किया होगा इसकी करपना सरखनहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यज्ञ में पश्चर्यों? की बिल के प्रसंग में उसके विभिन्न अंग-प्रत्यंगों का ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। गाय की पीठ की ओर से दोनों वृक्कों के निकालने का उल्लेख है (किपीतक गृह्मसूत्र ५१३१३)। वृक्कों को निकाल कर हाथ में लेने का विधान है (वृक्का उद्घृत्य पारायोराद्धाति—आ० गृ० शा३१२०, का० थ्रौ० २५।८१३४)। इसके अतिरिक्त, विभिन्न शारीर अवयवों के गाम भी मिलते हैं । ममों का संकेत जंमिनीय ब्राह्मण (३१३५१) में किया है ( एवमेव हृद्ये पादौ अधिहतौ, तौ यद् आच्छिनत्यथ म्नियते)। चरक ने त्रिममें पर विशेष बल दिया है, सुश्रुत ने १०७ ममों का विशद वर्णन किया। सुश्रुत में संचिम्न रूप में शवच्छेद का वर्णन उपलब्ध होता है । उस स्पृल विधि से सूचम अवयवों का ज्ञान संभव नहीं है। अङ्गों की आभ्यन्तर रचना का वर्णन न होने से यह स्पष्ट है कि उन्हें काट कर नहीं देखा गया। ऐसी स्थिति में शारीर की ऐसी मूमिका प्रस्तुत

१. कोषीतक गृह्यसुत्र पादाप-६; आपस्तम्व श्रीतसूत्र ९:३।५६, का०श्री० २पाटापपा

२. युरोप में भी १३०० ई० तक पशुच्छेद के द्वारा शारीर का ज्ञान प्राप्त किया जाताथा। उसके बाद ही शवच्छेद प्रारम्भ हुआ।

<sup>-</sup>Hall: A Brief History of Science, PP. 113-123, New york, 1964

इ. की० सू० इशाधध-धप; बो० श्रो० शाट-९; आप० श्री० ७।७।२२।६; आ० श्री० उ० ६।९, बृहज्जातक ( पारेश ) में भी अनेक अवयवों के नाम हैं।

४. सु० शा० पा४६

करना विस्मयजनक है जिससे डा॰ हार्नले जैसे आलोचक मनीषियों को भी चमत्कृत हो जाना पड़ा है। वस्तुतः यह तपःपूत महिषयों की सूक्ष्म पर्यवेचण-शक्ति का ही सुफल है अन्यथा उस युग में भौतिक साधनों के अभाव में ऐसे परिणामों की करपना भी अशक्य है। यद्यपि कभी-कभी यह सन्देह होता है कि सुश्रुत के काल में शवच्छेद प्रचलित था या नहीं (देखें पृ० ६८) किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि शारीरज्ञान के लिए शवच्छेदन आवश्यक समझा जाता था विशेषतः शख्यशास्त्रियों के लिए (सु॰ शा॰ पा४३-४५)। और सम्भवतः इसी संप्रदाय में शवच्छेद प्रचलित था। इसी कारण चरकसंहिता में शवच्छेदन का वर्णन नहीं निलता। शारीरशास्त्र का विशेष महत्त्व आज भी शल्यशास्त्र के अध्ययन के लिए समझा जाता है। सुश्रुतोक्त शवच्छेद-वर्णन कन्य चिकिरसापद्धतियों की तुलना में प्राचीनतम भी अवश्य है।

शारीर के लिए सुश्रुत ही वैद्यसमाज का अवलम्बन रहा (शारीरे सुश्रुतः श्रेष्टः)। कोई नया ग्रन्थ नहीं लिखा गया। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि मध्यकाल में इसकी परम्परा समाप्त हो गई। प्रस्यच का आधार न होने के कारण प्राचीन विचारों में कोई संशोधन करमा शक्य नहीं था। किन्तु तान्त्रिकों ने पट्चक, नाडी, हृद्य आदि पर गंभीर विचार कर शारीर को एक नया रूप दिया। विनयर (१६५६-१६६८) ने अपने यात्रा-विवरण में लिखा है—"भारतीय ब्राह्मण (वैद्य) शारीर का ज्ञान नहीं रखते। वे मनुष्य या पशु का शवच्छेद नहीं करते। जब में किसी बकरे या भेद का छेदन करता तो लोग आश्र्य था भय से भाग खड़े होते। (ए० ३३९)

शारीर के चेत्र में भोजकृत अन्थ तथा भास्करभटकृत शारीरपद्मिनी (१६७९ ई०) का नाम लिया जाता है । अरुणदत्त ने अष्टांगहृदय (अ०३) की टीका में शारीर के अनेक पद्म उद्घृत किये हैं। शार्क्षधर की आढमल्लन्याख्या तथा गृढार्थ-दीपिका में भी ऐसे पद्म मिलते हैं। ये कहाँ से लिये गये, कहना कठिन है।

आधुनिक काल में शारीर में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया क० गणनाथसेनकृत प्रत्यच्दशारीरम् के प्रकाशन (कलकत्ता, १९१३) से। सेनजी की मान्यता थी कि जहाँ प्रत्यच्चितरोध पड़े वहाँ प्रतिसंस्कर्ता के प्रमाद की करपना कर पाठसंशोधन कर देना चाहिए और प्राचीनों ने जो सूत्रशैली में विषय का निर्देश किया है उसका विशदीकरण आधुनिक शारीरशास्त्र के तथ्यों से करना चाहिए। आधुनिक शारीर के तथ्यों को ही संस्कृत भाषा में रूपान्तरित कर इस ग्रन्थ में निवद्ध किया गया है।

गुप्तकालीन वाङ्मय में भी शारीर के अनेक महस्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। देखें मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल एज', पृ० १९-३२

२. देखें—जॉली के इण्डियन मेडिसिन पर काशीकरकृत परिशिष्ट । दासगुप्तः हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलासफी, अ० १३, पृ० ४३५

महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन का जम्म आश्विन कृष्ण सप्तमी, सं० १९३४ (१८७७ ई०) को काशी में हुआ। इनके पिता विश्वनाथ कविराज काशी में ही आयुर्वेदाध्यापन एवं चिकित्सा करते थे। १९०३ में कलकत्ता मेडिकल कालेज से एल. एम. एस. की उपाधि प्राप्त की। १९०८ में एम. ए. (संस्कृत) उत्तीर्ण हुये। आयुर्वेद का गहन अध्ययन करने के बाद कलकत्ता में चिकित्साकार्य प्रारम्भ किया और थोदे ही समय में आपका यश देश भर में फैल गया। आप नि० भा० आयुर्वेदमहासम्मेलन के तीन बार (१९११, १९२०, १९३१) अध्यच हुये। १९१६ में आप महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित हुये। आयुर्वेद के शिचण में आपका महत्त्वपूर्ण नेतृत्व था। कलकत्ता में अपने पिता के नाम पर स्थापित विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय के तो आप अध्यच्च थे ही, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद सहाविद्यालय के तो आप अध्यच्च थे ही, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संकाय के आप १९२७ से १९३८ तक अध्यच्च रहे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद संकाय के आप १९२७ से १९३८ तक अध्यच्च रहे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयोजित त्रिदोषसंभाषापरिषद् (१९३५) के आप अध्यच्च थे। प्रत्यचन्वारीरम के अतिरिक्त सिद्धान्तिन्दानम् (कलकत्ता, १९२६), संज्ञापञ्चकविमर्श (कलकत्ता, १९३१), शारीरपरिभाषा (कलकत्ता, १९३९) आदि आपकी रचनायें हैं। आपका स्वर्गवास १९४५ में हुआ।

प्रत्यच्चशारीरम् का अनुवाद हिन्दी और अन्य कई चेन्नीय भाषाओं में हुआ। इसका गुजराती अनुवाद ढा॰ बालकृष्ण अमरजी पाठक ने किया। तीन खण्डों में यह अन्थ पूर्ण हुआ। प्रथम भाग की विस्तृत भूमिका में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री निहित है।

आयुर्वेद की जो समन्वयवादी धारा प्रवाहित हुई उसके मूर्धन्य नेता कविराज गणनाथसेन थे। रूढ़िवादी पण्डित इनसे सहमत नहीं थे। बंगाल में इनकी मान्यताओं का विरोध करते थे कविराज उयोतिषचन्द्र सरस्वती और काशी में डा॰ भास्कर-गोविन्द घाणेकर भी इनकी अतिवादी प्रवृत्तियों से सहमत नहीं थे। डा॰ घाणेकर का कथन था कि शीघ्रता में आधुनिक विज्ञान के प्रभाव में आकर प्राचीन आर्ष वचनों पर हमें आचेप नहीं करना चाहिए बल्कि उसके समाधान का प्रयत्न करना चाहिए चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। गणनाथसेन सुश्रुत शारीर के आपातिक विरोधाभासों के कारण 'शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठः' के बदले 'शारीरे सुश्रुतो नष्टः' कहना पसन्द करते थे जब कि घाणेकरजी की मान्यता थी कि—

'शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठो न च नष्टः कथञ्चन । व्याख्याने तु परं कष्ट इति में निश्चिता मतिः॥ डाक्टर घाणेकर ने इसी शैंली पर सुश्रुतसंहिता के शारीरस्थान पर व्याख्या िलखी जो विद्वत्समाज द्वारा शिरसा समादत हुई। अभी तक इसका महत्त्व अञ्चण्ण बना है। घाणेकर जी इसी व्याख्या के कारण आयुर्वेद-जगत् में लोकप्रिय हो गये। सुश्रुत सूत्रस्थान की भी व्याख्या ऐसी ही उत्तम है। आधुनिक चिकित्साविज्ञान के प्रन्थों का भी आपने हिन्दी में लिखा है जिनमें स्वास्थ्यविज्ञान, औपसर्गिक रोग, रक्त के रोग आदि प्रसुख हैंरे।

दिचिणभारत में वैद्यरान पी. पुस. वारियर ने शारीर के चैत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अष्टांगशारीरम् लिखा (१९२५) तथा बृहच्छारीरम् (१९४२) की भी रचना की जिसका थेवा ही अंश प्रकाश में आ सका। वैद्य वारियर अ.र्यवेद्यशाला, कोट्टकल के संस्थापक थे। आपका जन्म १८६९ में हुआ था। भारत सरकार द्वारा

१६३३ में वैद्यरत्न की उपाधि से सम्मानित हुये थे।

पुरुषोत्तमशःस्त्री हिर्लेकर ने 'सारीरं तत्त्वदर्शनम्' प्रकाशित किया (अमरावती, १९४२)।

प्रत्यत्तशारीरम् के स्थान पर अनेक महाविद्यालयों में आधुनिक शारीर के हिन्दी भाषा में रचित ग्रन्थ प्रचलित थे। इनमें त्रिलोकीनाथ वर्मा का 'हमारे शरीर की रचना' (प्रयाग, १९१६) तथा मुकुन्दस्वरूपवर्माकृत 'मानवशरीररचनाविज्ञान' (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) प्रमुख हैं। शवच्छेव के लिए हरिस्वरूपकुलश्रेष्ठकृत 'अभिनव शवच्छेदविधि' उत्तम ग्रन्थ है। मर्मों के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन कर मदास आधुर्वेद विद्यालय के उपाध्यच पी० वी० कृष्णराव ने एक उपयोगी ग्रन्थ की रचना की । इसी आधार पर रामरच पाठक ने मर्मविज्ञान लिखा (चौखम्बा, १९५९)। जलकत्ता के डा० धीरेन्द्रनाथ बनर्जी ने भी आधुर्वेद पर एक समन्वयान्सक पुस्तक लिखी (कलकत्ता-मदास, १९५१)।

आचार्य यादवजी द्वारा प्रेरित एवं वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा आयोजित तृतीय शास्त्रचर्णारिषद् शारीरशास्त्र पर दिल्ली में (२०-२९ जून, १९५८) और पुनः रन्तराद में (६-५० नवम्बर, १९५८) सम्पन्न हुई। इसके शक्ष्यच काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के शारीरमर्भज्ञ आध्यापक पं० दामोदरशर्मा गौड़ थे। इसमें

डा॰ राव का जन्म गोदावरी जिला में ५८८९ में हुआ। मदास मेडिकल कौलेज से एम० बी॰ बी॰ एस॰ हुये। वहीं कुछ वर्षों तक अध्यापक रहने के बाद स्कूल ऑफ इण्डियन मेडिसिन में आये। आयुर्वेद का अध्ययन कर उपाधि प्राप्त की।

मेहरचन्द लच्मणदास, लाहौर, १९४० (प्र० सं०), चौखभ्या, वाराणसी (१९५० द्वि० सं०)

२. देखें पृ० २२४

<sup>3.</sup> Comparative study of the Marmas.

शारीरसंज्ञाओं के अर्थ निश्चित किये गये जो 'पारिषद्यं शब्दार्थशारीरम्' (वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, कलकत्ता, १९६४)। इसकी विस्तृत भूमिका रघुवीरप्रसाद श्रिवेदी ने लिखी है। उयोतिषचन्द्र सरस्वती ने 'शारीरविनिश्चय' लिखा था जो प्रकाशित न हो सका।

'मानव-शारीर पर एक नवीन अन्थ दिनकर गोविन्द थत्ते ( प्राध्यापक, आयुर्वेद कालेज, लखनऊ ) का आयुर्वेद एवं िड्वी अकादमी, लखनऊ से प्रकाशित हुआ है। पं० दामोदरशर्मा गौड़ का 'अभिनवशारीरम्' वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा सद्य प्रकाशिन हुआ है।

कुछ विद्वानों ने आयुर्वेदेतर वाङ्मण से शारीर की सामग्री संकित की जिससे महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है'।

जहाँ तक शरीरिक्रिया का प्रश्न है, प्राचीन संहिताओं में रक्तसंबहन, पाचन, मूत्रनिर्माण आदि कियाओं का निर्देश उपलब्ध होता है। पाचन में श्लिबिध अवस्था-पाक तथा पाचनिक्रिया में समानवायु, पाचकिपत्त और क्लेदक कफ का सहयोगः पूर्णतः विज्ञानसंमत है।

सन् १६२८ई० में विलियम हार्चे (१५७८-१६५७) ने रक्तसंवहन का अनुसन्धान किया। उसने यह देखा कि हृद्य के संकोच के द्वारा रक्त धमनियों में प्रविष्ट होता है और शरीर की धातुओं में परिम्नमण करता हुआ सिराओं द्वारा पुनः हृद्य में लौट आता है। इस प्रकार रक्त के चक्रवत् परिभ्रमण का उसने निरीचण किया। हृद्य की विशिष्ट रचना तथा उसमें और सिराओं में कपाटों की विशिष्ट व्यवस्था भी इस रक्तमंबहन के पच्च में प्रमाणस्वरूप थी। इसके अतिरिक्त अपने सिद्धान्त की पुष्टि में निम्न प्रमाण उसने दिये:—

१—धमनियों के चत से रक्त स्पन्दन के साथ निश्चता है, जब कि छिन्न सिराओं से सतत और सम प्रवाह होता है।

२—बाहु को हलके वॉघने से सिराओं द्वारा रक्त का प्रत्यावर्त्तन रूक जाने के कारण वाहु में शोध उत्पन्न हो जाता है। यदि उसीको कसकर वाँघा जाय, तो धमनियों और सिराओं दोनों में रक्त-प्रवाह अवरुद्ध होने के कारण वाहु में शोध तो उत्पन्न नहीं होता, बिरक नाड़ी में चीजता तथा बाहु में शेंन्य देखा जाता है।

इतना होने पर भी हार्वे को धननियों और सिराओं के पारस्परिक सम्बन्ध का

Jyotirmitra: A Study of Anatomical Material in Visuddhimagga of Buddhaghosa, Sachitra Ayurved, March, 72.

P. V. Sharma: Indian Medicine in the Classical Age, PP.19-32

<sup>9.</sup> B. B. Mishra: Human Anatomy according to the Agni Purana, 1. J. H. S., Vol. 5, No 1, 1970.

ज्ञान नहीं था। उनका अनुमान था कि वे अंगों में स्थित विशिष्ठ छिदों के द्वारा परस्पर संबद्ध हैं। इस सम्बन्ध में १६६१ ई० में मैलपिजी (Malpighi) ने केशिकाओं का अनुसंधान कर इस कठिन समस्या का समाधान किया। उन्होंने बतलाया कि केशिकाओं के द्वारा धमनियाँ और सिरायें परस्पर संबद्ध हैं। १६६८ ई० में लिन वेनहिक (Leen wenhoek) ने सूच्मदर्शक यन्त्र की सहायता से मेढ़क के चरणजाल में केशिकाओं द्वारा रक्तसंबहन प्रदर्शित भी किया।

इसमें संदेह नहीं कि रक्तशंवहन के इस अद्भुत अनुसन्धान के कारण आधुनिक शरीरिक्रया-विज्ञान में एक नवीन क्रान्ति का प्रादुर्भाव हुआ, किन्तु हजारों वर्ष पूर्व आयुर्वेदीय संहिताओं में ऐसे वचन मिलते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि प्राचीन मन्त्रदृष्टा महर्षियों को शरीर में रक्तसंवहन का अध्यन्त स्पष्ट ज्ञान था। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमाण पर्याप्त होंगे—

हृदो रसः निःसरति तत एव च सर्वतः। सिराभिर्हृदयं चैति तस्यास्हस्यभवाः सिराः॥

—भेलसंहिता

इस श्लोक में रस शब्द रक्त का भी वाचक है। इसका अभिप्राय यह है कि रक्त हृदय से निकलकर सम्पूर्ण शरीर में फेलता है और पुनः सिराओं द्वारा हृदय में लीट आता है।

"स शब्दार्चिर्जलसन्तानवदणुना विशेषेणानुधावस्येवं शरीरं केवलम् ।"

—सु० सू० १४।११

अर्थात् रस शब्द, तेज तथा जल के सञ्चार की तरह समस्त शरीर में अत्यन्त सूचम रूप से अनुधावन करता है। इल्हण के अनुसार शब्दसन्तान से रस का तिर्यग्गामित्व, अचिःसन्तान से उर्ध्वगामित्व तथा जलसन्तान से अधोगामित्व मूचित होता है। रस रक्त में मिलकर हृद्य से महाधमनी में जाता है और वहाँ से वह तीन भागों में विभक्त हो जाता है; एक भाग महामातृका धमनी के द्वारा शिर में (उर्ध्वगामी), दूसरा भाग अन्धाधरा धमनी के द्वारा उर्ध्वशाखाओं में (तिर्धगामी) तथा तीसरा माग अन्यरोहणी महाधमनी के द्वारा अधःशाखाओं में (अधोगामी) जाता है इस प्रकार सम्पूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसके अतिरिक्त शब्दार्चिर्जल-सन्तान की उपमा से केशिकाओं के द्वारा रसिनःस्यन्दन की अनेक भौतिक विधियों यथा—Diffusion, Osmosis हस्यादि का भी संकेत मिलता है—

"ध्मानाद्धमन्यः स्रवणात् स्रोतांसि सरणात् सिराः।"—च० सू० ३०।१२ कियाज गणनाथसेन ने इसकी व्याख्या अपने 'प्रत्यज्ञारीरम्' में निम्न प्रकार से की है:—

''ध्मानं रक्तस्य वलाद् विचेपणं, स्रवणं स्यन्दनम्, सरणं मृदुगत्या हृदयाभिमुखं चलनमिति प्राचामभिसन्धिः सुस्पष्टः । स्रोतःपदं चात्र जालकपरम् ।''

---प्रत्यत्तशारीरम् , धमनीखण्ड

इस एक ही वाक्य में धमनियों, कोशिकाओं तथा सिराओं का पारस्परिक सम्बन्ध और रक्तसंबहन का कितना स्पष्ट विवेचन है।

"रस गतौ-अहरहर्गच्छतीत्यतो रसः" "तस्य च हृद्यं स्थानं स हृद्याच्चतुर्विश-तिर्धमनीरनुप्रविश्य", "दुमपत्रसेवनीनामिव च तासां प्रतानाः"

—सुश्रुतसंहिता स्०१४

अर्थात्—"रस प्रतिचण गतिक्षील है। उसका स्थान हृदय है और वहाँ से धमनियों में प्रविष्ट होकर अपनी शाखा-प्रकाखाओं के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में उसी प्रकार फैलता है, जिस प्रकार वृच्च के पत्र में सूचम सिरायें फैली हैं।"

शतपथब्राह्मण तथा तदन्तर्गत बृहदारण्यक उपनिषद् में आगत हृद्य शब्द का निर्वचन भी प्राचीन आयुर्वेद्शों के हृद्य तथा रक्तसंबहन-सम्बन्धी ज्ञान को अभिरुचित करता है—

"तदेतत् व्वचरं हृदयमिति, हृ-इत्येकमचरम्, द-इत्येकमचरम्, ममित्येकम्" एवं हरतेर्ददातेरयतेर्ह्दयशब्दः-निरुक्त (दुर्ग)

—शतपथ बाह्मण १४।८।४।१

'हृद्य' शब्दमें तीन धातु हैं—हृ, दा और इण्। इन तीन धातुओं से बना 'हृद्य' शब्द हरण, दान और अयन (गित ) इन तीन क्रियाओं को सूचित करता है। अर्थात् हृद्य रक्त का आहरण, सर्वधातुओं को रक्तप्रदान और संकोचप्रसारात्मक गतियां करता है—

> "समुद्रे ते हृद्यमण्स्वन्तः सं त्वा विशम्त्वोषधीरुतापः । सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु । दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यञ्च वयं द्विष्मः ।"— बा० सं•

अर्थात्—''जिस प्रकार समुद्र में निद्यों के द्वारा जल पहुँचता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय में ओषधिरूप (शरीरपोषणसमर्थ) रक्तधातु प्रविष्ट हो।" इस मन्त्रः में हृदय की उपमा समुद्र से दी गई। इसका आशय यह है कि जिस प्रकार निद्यों का मूल कारण तथा निवेश स्थान दोनों समुद्र ही है, उसी प्रकार रक्तवह स्रोत भी हृदय से निकलते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं। इससे भी चक्रवत् रक्तसंवहन का संकेत मिलता है—

"अपो यत् ते इदि श्रितं मनस्कं पतियण्णु कम् । ततस्त ईर्ग्यां मुञ्जामि निरूष्माणां इतेरिव।"—अथर्ववेद अर्थात-"हे ईर्ष्यात्रस्त पुरुष ! तुम्हारे हृदय में स्थित मन से ईर्ष्या को दूर करता हूँ – जैसे भाथी से ऊष्मा वाहर होती है।"

इस मन्त्र में हृदय की उपमा भिक्षका दी गई है। जिस प्रकार भिक्षका में संकोच-प्रसार के द्वारा वायु का आवागमन जारी रहता है, उसी प्रकार हृदय के संकोच-प्रसार से भी रक्त का संवहन (आयात-निर्यात) निरन्तर होता रहता है। एक समय में पाश्चात्य विद्वान भी धमनियों को वातपूर्ण समझते थे और उसी आधार पर रक्तसंवहन का प्रतिपादन करते थे। इसीलिये धमनी की संज्ञा 'Artery' है। लिखा भी है—

''धमन्यो रसवाहिन्यो धमन्ति पवनं तनौ ।'' यहाँ पर वायु से तन्त्र-यन्त्रधर वायु का ही ग्रहण करना चाहिये ।

''यत्सारमादौ गर्भस्य यच्च गर्भरसाद्रसः।

संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत् पुरा॥" च० सू० ३०।१०

अर्थात्—''जो गर्भ की आद्यावस्था में सारभूत वस्तु है, जो गर्भ का उपस्नेहन करने से रस कहलाता है और जो संपूर्ण शरीर में घूमता हुआ हृदय में पुनः प्रविष्ट होता है।"

उपर्युक्त रहोक की द्वितीय पंक्ति में चक्रवत् रक्तसंवहन का स्पष्ट निर्देश मिलता है।

> "यच्छ्रीरसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः। तस्फला बहुधा वा ताः फलन्तीति महाफलाः॥"

> > —चरकसंहिता सू० ३०।११

अर्थात् ''जो शरीरपोपक घातुओं का सार है तथा जहाँ प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। उनका फलरूप ओज होने से तथा शरीर में अनेक प्रकार के व्याप्त होने के कारण धमनियों की संज्ञा ''महाफला'' है।'' पं० ज्योतिषचन्द्र सरस्वती अपनी 'चरक प्रदीपिका' में लिखते हैं:—

"सिराद्वारेणैव सर्वधातुभ्य आकृष्टमोजो हृदि गन्तुं प्रभवति इति सिराणां तत्फरुत्वं सिध्यति ।"

अभिप्राय यह है कि सब धातुओं से ओज सिराओं के द्वारा हदय में पहुँचता है और वहाँ से ओजोवहा धमनियों के द्वारा संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है :---

"ओजोवहाः शरीरेऽस्मिन् विधम्यन्ते समन्ततः।" च० स्० ३०।८

'महाफला' में 'फल' पद का व्यंग्यार्थ यह है कि जिस प्रकार फल से बीज और बीज से फल यह चक्र वनस्पति के घारणपोषण के लिए जारी रहता है, उसी प्रकार रफसंबहन का चक्र शरीर के धारणपोषण के लिए निरम्तर चलता रहता है। उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध है कि आयुर्वेद्ज्ञ महर्षियों की रक्तसंवहन तथा उसके सिद्धान्तों के सम्बन्ध में पूर्ण वैज्ञानिक धारणा थी।

रक्तसंबहन का यह कार्य विचेषकर्मा व्यानवायु के द्वारा संपन्न होता है। र मूत्रनिर्माण के सम्बन्ध में भी सूत्र रूप में वर्णन है। В

प्रारम्भ में आयुर्वेदिक कालेजों में मुकुन्दस्वरूप वर्माद्रत 'मानवशरीररहस्य' (२ खंडों में) चलता था किन्तु वह केवल आधुतिक विज्ञान का हिन्दी संस्करण था अतः आयुर्वेद के जिज्ञासु छात्रों को उससे तृप्ति नहीं होती थी। यह कार्य प्रा हुआ रणजितराय देसाई के 'शरीरिक्षियाविज्ञान' (वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, कलकत्ता, १९४६) के प्रकाशन से। इस प्रन्थ में बड़ी ही सुन्दर रीति से आयुर्वेद एवं आधुनिक विज्ञान के तथ्यों को एक सूत्र में पिरोया गया है। यह अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ और इसके कई संस्करण निकल चुके। प्रस्तुत लेखक द्वारा रचित 'अभिनव शरीर-क्रियाविज्ञान' चौखम्बा, वाराणसी द्वारा १९५४ में प्रकाशित हुआ। इसका द्वितीय परिवर्धित संस्करण १९६२ में निकला। तृतीत संस्करण निकलने जा रहा है।

प्रकृति के संबन्ध में पाटणकरकृत देहप्रकृतिविज्ञान जामनगर से १९६०-६१ में प्रकाशित हुआ है।

#### स्वस्थवृत्त

वेदों में स्वस्थ रहकर दीर्घायु की कामना की गई है। सूर्य, अग्नि, जल, वायु आदि के द्वारा रोगोत्पादक राज्ञसों और किमियों के बिनाश का निर्देश हैं 'आयुर्वेदीय संहिताओं में इसका विशद वर्णन है। आयुर्वेद के दो उद्देश्य कहे गये हैं —स्वस्थ के स्वास्थ्य की रज्ञा और रोगी के विकार का शमन। प्रथम उद्देश्य

रसो यः स्वच्छतां यातः स तत्रैवावतिष्ठते । ततो ब्यानेन विचिप्तः कृत्स्ने देहे प्रपद्यति ॥—अ० ह० स्० १२

( सर्वांगसुन्दरा )

३. देखें:-Ghanekar: The Concept of Formation of urine in Ayurveda

Report of the Panel Discussion on urine and urinary disorders.

J. R. I. M. Vol V. No 2, 1971

8. और देखें — Geoffrey Hodson: The Seven Human Temperaments, Adyar, Madras, 1956

प्रियमत शर्मा: संहिताओं में रक्तसंबहन का संकेत, सचित्र आयुर्वेद, वर्ष १, अंक १।

२. ब्यानेन रसघातुर्हि विचेषोचितकर्मणा । युगपत् सर्वतोऽजस्रं देहे विचिष्यते सदा । —च० चि० १५।३०

प. देखे पृ० १६-१७

स्वस्थवृत्त के अन्तर्गत आता है। आयुर्वेद पुरुष के पूर्ण देहमानस स्वास्थ्य पर वल देता है । यह केवल रोगों के प्रतिषेध के लिए निषेधास्मक स्वरूप का नहीं है अपितु पुरुष को अपनी प्राकृतिक स्थिति में रखकर (स्व + स्थ) उसके बल, वर्ण ओज आदि की वृद्धि का उपाय करता है। अत एव आयुर्वेक्तोक्त स्वस्थ-लक्षण ' विश्व का एक अद्भुत आविष्कार है। आयुर्वेद वैयक्तिक स्वस्थवृत्त पर विशेष वळ देता है क्योंकि इसकी मान्यता है कि यदि पुरुष स्वस्थ है तो बाह्य और आभ्यन्तर हेतु इसमें विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते । घातुसाम्य स्वास्थ्य है इसका अर्थ यह है कि इससे निज विकार तो उत्पन्न नहीं ही होंगे आगन्तु विकार भी असामर्थ्य का अनुभव करेंगे। आयर्वेंद चेत्र को प्रमुखता देता है, बीज को नहीं। यदि चेत्र प्रतिकृष्ठ और कठोर है तो बीज पहने पर भी वे सुख जायेंगे, अंकुर उत्पन्न नहीं होंगे। यही कारण है कि आयुर्वेद में वैयक्तिक स्वस्थवृत्त का विस्तार से वर्णन किया गया है : ब्राह्ममुहर्स में उठने से लेकर रात में सोने तक दन्तधावन, अभ्यंग, व्यायाम, स्नान, आहार आदि का विशद विचार किया गया है। इसे दिनचर्या कहते हैं। रात्रिचर्या में मैथून और शयन का विधान है। इसी प्रकार ऋतचर्या प्रकरण के अन्तर्गत किस ऋतु में कैसा रहन-सहन होना चाहिए इसका उपदेश है। इस प्रकार दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या इस त्रिदण्ड पर वैयक्तिक स्वस्थवृक्त अवलम्बित है।

इसी प्रकार आहार, स्वष्न और ब्रह्मचर्य ये तीन शारीर के उपस्तम्भ कहे गये हैं? । आहार के विषय में विस्तृत एवं सूचम विचार आयुर्वेद में किया गया है जो आधुनिक विज्ञान में नहीं मिळता। सर्वेष्रह और परिष्रह के द्वारा आहारमात्रा के प्रसंग में सन्तुळित आहार का विषान हैं । कौटिक्य अर्थशास्त्र में भी 'आर्थभक्त' का उल्लेख है जो सन्तुळित आहार का ही रूप है। इसके अतिरिक्त, प्रकृति, करण, संयोग राशि, देश, काल, उपयोक्ता और उपयोगसंस्था इन आठ आहारविधि-विशेषा-यतनों का विचार किया गया है"। पहरसों के साथ-साथ आहारविध-विशेषा-यतनों का विचार किया गया है"। पहरसों के साथ-साथ आहारविध के गुणकर्म विस्तार से वर्णित हैं। चरकसंदिता के एक ही श्लोक में पुरुष के लिए आवश्यक सभी आहारतस्त्रों का निर्देश कर दिया गया है यथा—

समदोषः समाग्निश्च समधातुमळिकयः।
 प्रसन्नाःमेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यधीयते॥ सु॰ सू० १५।३३

२. त्रय उपस्तम्भाः शरीरस्य-आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति—च० सू० ११।३५

३. च० वि० १।२१(४); अन्नस्य कुढवः. सूपस्य पर्छ, मांसस्य द्विपक्रमित्यादि—चक्र०

४. २।१५।२५-२६

प. च० वि० १**।१८-**३८

षष्टिकान् शालिसुद्गांश्च सैन्धवामलके यवान् ।
 आन्तरीष्टं पयः सर्पिः जांगलं मधु चाश्यसेष् ॥—च० सू० ५।१२

| = | कार्वीहाइड्रेट |
|---|----------------|
| = | प्रोटीन        |
| = | लवण            |
| = | विटामिन        |
| = | सेळुळोज        |
| = | शुद्ध जल       |
| = | स्नेह          |
| = | शर्करा         |
|   | = = =          |

महानस (Kitchen) और उसके कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों का भी वर्णन है। राजा के महानस का अध्यत्त सुकुछोत्पन्न वैद्य होना चाहिए। सविष अन्न की परीजा की भी विस्तृत विचार किया गया है।

अन्न प्राण कहा गया है तो जल जीवन है। शुद्ध जल के सेवन पर बल दिया गया है। आन्तिरन्न जल सर्वोत्तम माना गया है। जलपात्र ताम्न का होना चाहिए अन्यथा मिट्टी का। शुद्धता के कारण गंगाजल का विशेष महत्व है। राजा तथा अन्य समृद्ध व्यक्ति कहीं भी हों गंगाजल मँगा कर सेवन करते थे। इसके लिए राजाओं के यहाँ एक स्वतंत्र विभाग ही रहता था। मुगलसम्राट् अकबर सदा गंगाजल का ही सेवन करता था और इसके लिए एक पूरा विभाग कार्यरत रहता था जिसे आबदार खान कहते थे। इसमें विश्वस्त अधिकारी और कर्मचारी रक्खे जाते थे। पात्रों में पानी भर कर मुहरवन्द कर दिया जाता था। जब दरबार आगरा और फतेहपुर में होता तो पानी सोरों से आता और जब सम्राट् लाहौर में होते तो हरद्वार से पानी लाया जाता। भोजन पकाने के लिए आन्तिरन्न जल या यमुना या चेनाब का पानी क्यवहत होता था किन्तु इसमें भी थोड़ा गंगाजल मिला लिया जाता। पानी ठंढा करने के लिए शोरा का प्रयोग होता था। १५८६ ई० से बर्फ से पानी ठंढा किया जाने लगा। यह उत्तरी पहाड़ों से प्राप्त किया जाता था ।

जल के प्रसादन, शीतीकरण और अधिवासन की विधियाँ प्राचीन ग्रन्थों में मिलती हैं। सुश्रुत में प्रसादन, निचेपण और शीतीकरण की विधियों का वर्णन है जो अन्यन्न नहीं मिलता। असरोवरगत जल के विषाक्त होने पर उसके शोधन की विधि भी है<sup>8</sup>।

दुम्ध और घृत के नियमित सेवन को महत्व दिया गया है। इससे रसायन का फूछ मिलता है—'चीरघृंताभ्यासो रसायनानाम्—च० सू० २५।३८

१. सु. क. १

२. आईन-ए-अकबरी, पृ० ५८-५९

३. सु. सू. ४५१६-११

४. वही, क. ३।११-१४

इसी प्रकार भूमि और वायु-शोधन की विधियाँ भी हैं। प्राचीनकाल में विविध यज्ञों से यह कार्य सम्पादित होता था जिममें गुग्गुल, जटामांसी आदि रच्चोध्न द्रव्य ' जलाये जाते थे। गोपथबाह्मण ने तो इस रहस्य का यह कह कर उद्घाटन ही कर दिया कि ऋतुसन्धियों में अधिकांश व्याधियां होती हैं अतएव ऋतुसन्धियों में अधिकांश यज्ञ किये जाते हैं। 'वायु के विषाक्त होने पर दुन्दुभिस्वनीय विधि से बायुगत विष का निराकरण किया जाता था '।

इतना होने पर भी मरक फैलते थे जिनसे जनपदोद्ध्वंस होता था, गाँव के गाँव उजह जाते थे । चरकसंहिता के जनपदोद्ध्वंसनीय अध्याय (वि०३) में इसका सम्यक वर्णन है। भूमि, वायु, जल और काल के दूषित हो जाने के कारण मरक फैलते हैं। इसका मूल कारण अधर्म बतलाया गया है। जनता अपने स्वास्थ्यसंबंधी उपदेशों पर ध्यान नहीं देती और राज्य भी अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य-सम्बन्धी कर्त्तंथ्यों पर ध्यान नहीं देता तभी ऐसी दुःस्थिति उत्पन्न होती है। इसके निवारक उपाय भी कहे गये हैं।

सञ्चारी ( औपसर्गिक ) रोगों की धारणा स्पष्ट थी। कुष्ठ, ज्वर, शोथ, नेन्नाभि-ज्यन्द आदि रोग औपसर्गिक रोगों के साथ परिगणित हैं (ए० २३७)। ऐसे संसर्गत दोषों की शान्ति का विधान कौशिकसूत्र (३७।४६-४९) में दिया है। ऐसे रोगों को छिपाने पर दण्ड दिया जाता था। १ ऐसे रोगियों के साथ याज्ञवल्य ने विवाहसंबंध निषद्ध किया है । अर्थशास्त्र ने भी कुष्ठ, अण आदि से पीड़ित ब्यक्तियों के साथ व्यवहार करने का निषेध किया है। १

जनपदोद्ध्वंस या मरक में स्थानपरित्याग का विधान है। महामारी फैळने पर छोग उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चछे जाते थे। इसके अतिरिक्त, दैव-व्यपाश्रय उपचार होते थेँ। देवी-देवताओं की पूजा होती थी। शीतला रोग में शीतला देवी की पूजा तथा शीतलास्तोत्र का पाठ किया जाता थां। हैजा में भी

१. देखें पृ० २२

२. वही, क. ३।१५-२२; क० ६

३. देख ए० २३७

क्षुपदचतुष्पदार्ना तु कुष्टव्याधिताशुचीनामुत्साहस्वास्थ्यशुचीनामाख्याने दण्टः ।
 —अर्थशास्त्र ३।१५।९

५. स्फीतादपि न सञ्चारिरोगदोषसमन्वितात्—या० स्मृ० आचाराध्याय, ५४

६. अध्यवहार्याः राजश्रोत्रियग्राममृतककुष्ठवणिनः—अर्थशास्त्र, ३।१९।१४

७. स. स. ६।१८

८. भावप्रकाश-शीतलाप्रकरण

सामृहिक रूप से देवी की पूजा होती थी। मलेरिया में भूताभिषंग होने पर तदर्थ उपाय किया जाता था। इन सब में सामृहिक रूप से यज्ञ किये जाते थे जिनसे कीटाणुओं का नाश होता था और वायुशुद्धि होती थी। गोपथ-ब्राह्मण ने जो यह कहा कि ऋतुसंधि में रोग होते हैं और उसी काल में यज्ञ किये जाते हैं इसका रहस्य यही है। इसके अनिरिक्त, वैयक्तिक सद्वृत्त नथा स्वस्थवृत्त के नियमों के पालन पर भी वल दिया जाता था क्यों कि महामारी फैलने पर भी दुर्बल व्यक्ति ही अधिकतर शिकार होते हैं ''दैवो दुर्बलघातकः"। शीतला रोग के प्रतिषेध के लिए सम्भवतः छापने की परम्परा भी किसी न किसी रूप में थी। यह कार्य मालियों के सन्प्रदाय में होता था। किटिश सरकार के तत्त्वावधान में जब टीका लगाने का कार्य प्रारक्ष्म हुआ तब माली ही इसमें आगे आये।

सामाजिक स्वस्थवृत्त में सद्वृत्त का महत्त्वपूर्ण स्थान है। आयुर्वेद के ग्रन्थों में इसका वर्णन तो है ही, स्मृतियों और धर्मसूत्रों में भी इसे धार्मिक रूप दिया गया जिससे इसके पालन में अपरिहार्यता आ जाय। इस प्रकार भारतीय सामाजिक स्वस्थवृत्त में आयुर्वेद और धर्मशास्त्र दोनों का सहयोग है। सद्वृत्त का स्वयं पालन तथा दूसरों के लिए इसका उपदेश एक धार्मिक कर्त्तंत्र्य था जिसका पालन भारत की धर्मप्राण जनता श्रद्धा से करती थी। उदाहरण के लिए, कुछ, चेचक आदि रोगों में धार्मिकता का पुट देकर स्वतः ऐसे औपसर्गिक रोगियों का पृथक्करण हो जाता था। आचार-रसायन से सदाचारी को रसायन का फल मिलता है।

कुष्ठ, उन्माद, क्लैंड्य आदि रोगों से पीडित व्यक्तियों के प्रति घृणा प्रदर्शित करने वालों के लिए दण्ड का विधान है (अर्थशास्त्र २।१८।४)। मलमूत्र आदि की सफाई सावधानी से की जाती थी। इस सम्बन्ध में लापरवाही करने वाले दण्डित होते थे (वही, २।३६।१७; ३।१९।३)। यौन जीवन भी नियंत्रित एवं अनुशासित

Idem: An Account of the District of Bhagalpur, B. O. R., Patna, 1930, P. 44

जहाँगीर ने भी चेचक, प्लेग, जलसंत्रास (हाधियों का), यदमा का उल्लेख किया है। देखें — तुज्जक-ए-जहाँगीरी, भाग १, पृ० ४४२, २४२-२४३, ३२६-३२७, ३३०, १।४४, भाग २. पृ० २०३, ६५, ६६,

२. च० सू० ८।१९-२९; सु० चि० २४।८७-९८ महाभारत, अनुशासन० अ० १०४

बुकनन ने इस कार्य में ६००-७०० व्यक्तियों को संख्यान देखा जो सफलतापूर्वक कार्य करते थे। संस्थाल परगना के सौतारों में भी यह प्रथा थी। देखें—

F. Buchanan: An Account of the District of Purnea in 1809-1810, B. O, R., Patna, 1928, P. 187.

था। इस सम्बन्ध में भी मिथ्या आचरण करने वार्लों को दण्ड दिया जाता था। (देखें—अर्थशास्त्र० ४:१३।२४; या० स्मृ० व्यवहार० २८९, २९३; प्रायश्चित्त० २७८; कामसूत्र० ५।६।२।५; बृ० संहिता० ४६।५६; ८६।६६ )।

ग्रामयोजना, नगरयोजना, पानी के निकास आदि पर भी प्राचीनों ने विचार किया था। हड्प्पा और मोहनजोदड़ों की खुदाई से जो भगनावशेष उपलब्ध हुये हैं उससे यह पता चलता है कि आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व भी नगरयोजना पर्याप्त समुन्नत थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के उत्खनन से भी भूमिगत पक्की नालियाँ मिली हैं। वास्तुविद्या के ग्रन्थों में भवनों के आरोग्यकर निर्माण की विधि विणित है। यह भी बतलाया है कि ग्राम में कहाँ पर किस वर्ण आर वृत्ति के लोग रहें। इस प्रकार समस्त सामाजिक जीवन पर हितपरक विचार किया गया। रे

आयुर्वेद के अष्टांग में यह परिगणित नहीं है। आधुनिक काल में इसका विकास हुआ है। इस विषय पर एकमात्र प्रन्थ पं० राजेश्वरदत्त शास्त्री का उपलब्ध है। इनके द्वारा विरचित स्वस्थवृत्तसमुरचय शिवरात्रि सं० १९८६ (१९२९ ई०) को पूर्ण हुआ और १९३० में प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ जिसकी भूमिका आचार्य यादवजी ने लिखी। १९७३ में इसका आठवां संस्करण निकला है। इसमें स्वस्थवृत्त-सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थों से तथ्यों के संकलन के अतिरिक्त नवीन विचार भी संस्कृत भाषा में निबद्ध कर प्रस्तुत किये गये हैं ।

आयुर्वेदोक्त औषधालय, प्रयाग के संचालक राजवैद्य पं० जगन्नाथ कार्मा ने 'आरोग्यद्पंण' पाँच खण्डों में प्रकाशित किया था जिसमें स्वस्थवृत्त के साथ-साथ चिकित्सा का वर्णन भी है। प्रयम खण्ड का तृतीय संस्करण १८९३ में और पञ्चम खण्ड १८९८ में प्रकाशित हुआ था।

चेमेन्द्रकृत चारुचर्या (चौलम्बा, १९६३) में दिनचर्या एवं सद्वृत्त का वर्णन है। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, कृतान्त आदि का विस्तृत वर्णन दत्तरामसंकलित चर्याचन्द्रोदय (खेमराज, बम्बई, १९०४) में है। दामोदरशर्मागौड्कृत आयुर्वेदादर्श-संग्रह (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, १९५१) में सद्वृत्त तथा आयुर्वेदीय आदशौँ सुन्दर संकलन है। इसी प्रकार का एक संकलन रणजितरायकृत आयुर्वेदीय हितोपदेश है (वैद्यनाथ आ० भवन, १९५५)। अपर्णा चहोपाध्याय के अनेक लेख स्वस्थमृत्त

१. इण्डियन नेशन ( पटना ), ५ अप्रिल, १९७५, पृ० ५

र. देखें—P. V. Sharma: Concept of Preventive and Social Medicine in Ayurveda, Nagarjune, November, 1972. वही, इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लामिकल एज, पूरु ४३-५३

३. इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में देखें पृ० २८१। इनका जन्मकाल १५ जून १९०१ है।

संबन्धी प्रकाशित हुये हैं। वाल्मीकिरामायण, महाभारत तथा बौद्ध ग्रन्थों में तरसंबन्धी तथ्यों का संकलन डा० ज्योतिर्मित्र ने किया है।

आधुनिक हायजीन को हिन्दी में निबद्ध कर मुकुन्दस्वरूप वर्मा और भास्कर गोविन्द घाणेकर ने 'स्वास्थ्यविज्ञान' ग्रन्थ लिखे। पहले ग्रन्थ का द्वितीय संस्करण १९४८ में और दूसरा ग्रन्थ १९२९ में निकला था।

व्यक्तिशः इस चेत्र में कार्य कर्रनेवालों में अप्रणी थे डा० लच्मीपति । १९५८ में इन्होंने आरोग्य-यात्रा प्रारम्भ की और गाँव-गाँव घूमकर आयुर्वेदोक्त स्वस्थवृत्त ( अभ्यंग, स्नान, आसन, सद्वृत्त आदि ) का प्रचार करते थे। आयुर्वेदीय स्वस्थवृत्त को ऊपर उठाने तथा प्रचल्ति करने में इनका बड़ा योगदान है। डा॰ ए॰ लक्सीपति का जन्म १८८० ई० में आन्ध्र के पश्चिमी गोदावरी जिले में हुआ। बी० ए० करने के बाद मदास मेडिकल कालेज के स्नातक बने । मदास आयुर्वेद कालेज में सर्जरी के प्रोफेसर हुये। उस समय वहाँ ढी॰ गोपालाचार्ल प्राचार्य थे जिनकी प्रेरणा और संगति से आयुर्वेद के अध्ययन की ओर आपका झुकाव हुआ। आप शारीर-संस्कार के प्रेमी थे, स्वयं भी व्यायाम करते और उसका प्रदर्शन कर लोगों में रुचि भी उत्पन्न करते । महात्मा गाँधी के साथ भी उन्होंने कार्य किया । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक आरोग्यसेना का संगठन आपने किया था। गोपालाचार्लुजी के निधन के बाद आप कालेज के प्राचार्य नियुक्त हुये। सेवानिवृत्त होने पर मदास में आन्ध्र आयुर्वेदिक फार्मेसी तथा अवाडी में आरोग्याश्रम की स्थापना की। अन्त में कुछ समय के लिए त्रिवेन्द्रम आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य भी रहे। नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन के आप सक्रिय सदस्य रहे और दो बार उसके अध्यक्ष चुने गये (१९३३, १९४७ )। आपका स्वर्गवास १९५९ में हुआ। आयुर्वेद की वाङ्मय-अभिवृद्धि में भी आपका बड़ा योगदान रहा। 'आयुर्वेद-शिचा सीरीज' के अन्तर्गत लगभग एक दर्जन पुस्तकें अंग्रेजी में प्रकाशित की। इनके आयुर्वेदिक इनसाइवली-पिडिआ के दो खण्ड १९५९ में प्रकाशित हुये। तेलुगु में भी आपने अनेक ग्रन्थ लिखें। आपकी रचनाओं की पूरी सूची उपयुक्त इनसाइक्लोपिडिया के भीतरी आवरण पृष्ठ पर दी हुई है।

#### रसायन

समस्त धातुओं को आप्यायित कर शरीर और मन को पूर्ण स्वस्थ रखना रसायन का उद्देश्य है। रोगों के प्रतिवेध की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है यद्यपि निवारण में भी यह कार्यकर होता है। यह ऊर्जस्कर विधान है जिससे शरीर में ओज की वृद्धि होकर व्याधिचमन्व समृद्ध होता है जिसके कारण रोग शरीर को आक्रान्त

नागाजुंन, अगस्त एवं दिसम्बर १९६७; जुलाई 1९६८, जनवरी १९६९;
 J. O. I. B. Vol. XVII, No 1, September, 1967

करने में सफल नहीं हो पाते। वैदिक वाङ मय में ही इसका बीज हम पाते हैं। शिवातपथनाह्मण से ही स्सवन की कथा आती है जो रसायनराज स्यवनप्राश्च का नायक है। 'देवस्य पश्य कान्यं न ममार, न जीर्यति' अथर्ववेद (१०।८।३२) के इस मन्त्र में मनुष्य के अजर-अमर बनने की लालसा निहित है जो रसायन की आधारशिला है'। रसायन यदि अमर न बना सके तो अजर और दीर्घायु तो बना ही दे। वृद्धा-वस्था में मनुष्य कुछ भी कर सकने में असमर्थ हो जाता है और शरीर भार हो जाता है अतः जरा का प्रतिषेध होकर (Goriatrics) पुरुष की सशक्त युवावस्था वनी रहे यही रसायन का लच्य है। इसी कारण इसे वयःस्थापन भी कहते हैं। वृद्धावस्था आने पर भी उसे दूर कर पुनः युवावस्था ला दे यह भी वर्णन के आधार पर इसका उद्देश्य ज्ञात होता है।

रसायन का जो लच्चण दिया गया है उममें आधुनिक दृष्टि से निम्नांकित तीन बातों का समावेश होता है:—

१. रक्तादिधातुगत परिवर्तन

(धातुवृद्धिजनक)

२. ब्याधित्तमःवगत परिवर्तन (ब्याधिप्रतिपेधक या ब्याधिनिवारक)

३. अन्तःस्नाव ( हार्मीन ) गत परिवर्तन

(शक्तिदायक)

सभी संहिताओं में रसायन का प्रकरण मिलता है। चरक और सुश्रुत में दिन्य ओषियों का इस कार्य में प्रयोग है। ऋग्वेद में जो सोम का वर्णन है वही आगे चल कर पूरे रसायन का प्रतीक बना। प्राणि-शरीर में रस का संचार करने के कारण रसायन और ओषियों में रस का सञ्चार करने के कारण सोम (चन्द्रमा) ओषधीश कहलाया। गुप्तकालीन वाल्मय में रसायन का उरलेख बहुशः मिलता है । परवर्ती प्रन्थों में भी ऐसे कल्प मिलते है। रसायन औषियों का ऐसा प्रयोग जो कायाकल्प कर दे 'कल्प' कहा गया। नावनीतक में अनेक कल्प इस प्रकार के हैं। मध्यकाल में भी अनेक स्वतन्त्र कल्पग्रन्थ लिखे गये । सोइलकृत गदनिग्रह में भी अनेक कल्पों का समावेश है । सोमेशवरकृत मानसोल्लास (१२वीं शती) में भी राजा को रसायनसेवन का उपदेश किया गया है।

१. देखें पृ० ९-१०, २१

२. जैमिनीय ब्राह्मण ( ११५१ ) में एक जराम्र्रीय सत्र है जिसका विधान जरा और मृत्यु से बचने के लिए किया गया है—'एतद् ह वै सत्रं जराम्र्रीयम् । जरया वा हयेवास्मान् सुस्यते मृत्युना वा ।'

३. देखें मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल एज', पृ० ९९-१०१

४. देखें द्रव्यगुणप्रकरण अ० ५

प. देखें पृ० २८९

भाव्यं पथ्याशिना निःखं नीरुजो जायते ततः ।
 व्याधिभिर्वर्जितो राजा राजकार्यक्रमो भवेत् ॥

इस विषय पर स्वतंत्र प्रन्थ कम ही लिखे गये। पत्तघर झा का रसायनतन्त्र चौखम्बा, वाराणसी से १९७१ में प्रकाशित हुआ है।

### वाजीकरण

वाजीकरण के अनेक प्रसंग वेदों में उपलब्ध होते हैं । परवर्त्ती ग्रन्थों में औपनिषदिक प्रकरण के अन्तर्गत वाजीकरण के योग दिये गये हैं । कामन्यापार (सेक्स) ग्रप्त होने के कारण सम्भवतः 'औपनिषदिक' (रहस्यारमक) विशेषण दिया गया है। यौन जीवन को सुखी बनाना तथा स्वस्थ-प्रशस्त सन्तित का उत्पादन वांजीकरण का उद्देश्य है। स्वस्थ पुरुष के लिए विधान है कि वाजीकरण का सेषन करने के बाद मैथुन करे जिससे यौन सुख तो प्राप्त हो ही, अनावश्यक शुक्रचय भी न होने पावे, सम्भावित चय की आपूर्त्ति पहले ही कर ली जाय। विशेषतः कामशाख के प्रन्थों में इसका वर्णन किया गया है। कुचुमारतन्त्र, अनंगरंग, पञ्चसायक आदि प्रन्थ प्रसिद्ध हैं। अधातन कामप्रधान युग में वाजीकरण की प्रभूत उपयोगिता है। परिवारनियोजन के अपर पच को यह समृद्ध करेगा जिससे वस्तुतः सन्तुलित परिचारनियोजन हो सकेगा।

मध्यकालीन प्रन्थों में लिंगवृद्धि, योनिगाढीकरण, स्तनकठिनीकरण, रोमशातन आदि के लिए अनेक योगों का विकास हुआ है।

### अगदतन्त्र

विष और निर्विषीकरण के विचार अथर्ववेद में उपलब्ध होते हैं । आश्वलायन श्रौतस्त्र (उ० ४।७) में परिगणित विद्याओं में विषविद्या भी है। कौशिकस्त्र (२९।२-५; ३२।१९) में विषभैषज्य का वर्णन है।

महाभारत में कारयप और तत्त्वक का संवाद-प्रसंग अवलोकनीय हैं (आदि पर्व, ४२।३३-४१, ४३।१-१९; ५०।१७-२७)। इसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त्त पुराण (३।५१) में धन्वन्तरि और नागदेवी मनसा के संवाद-प्रकरण से तत्कालीन विषवेधक की स्थिति

तस्माद् रसायनान् योगान् यत्नात् सेवेत पार्थवः। दृढगात्रो भवेत् तेन वलीपलितवर्जितः॥ जीवेच्च सुचिरं कालं राजा रोगविवर्जितः। तस्माद् रसायनं वच्ये—२।१।१०-१३

- १. देखें पृ० ९-१०; २१-२२। कौशिकसूत्र (३७।१४-१६) में पुरुष के छिए वृष्य विधान तथा शिश्नस्थूलीकरण की बिधि बतलाई है।
- २. कामसूत्र, सप्तम अधिकरणः, बृहत्त्संहिता (वराहमिहिरकृत) का कान्द्पिक अध्याया
- ३. देखें-- ५० १९

का ज्ञान होता है। बौद्धों की जांगुळी देवी काळान्तर में 'मनसा' हो गई''।

चरक, सुश्रुत आदि संहिताओं में भी जांगम एवं स्थावर विषों के लच्चणों तथा चिकित्सा का वर्णन है। विष ओज को आक्रान्त कर प्राण का हरण करता है। कुछ विष सद्यःप्राणहर तथा कुछ कालान्तरप्राणहर (दूषीविष) होते हैं। प्राचीनकाल से ही राजाओं और सम्पन्न व्यक्तियों का जीवन हमेशा खतरे में रहता है। उनके शश्रु विषप्रयोग द्वारा उनकी हत्या करने की ताक में रहते हैं। अतः अनेक प्रकार से विषप्रयोग करने के माध्यमों और विषनिवारण के उपाय बतलाये गये हैं। हत्या के लिए विषकन्या का भी प्रयोग मिलता है । विषकन्या का क्या स्वरूप था यह स्पष्ट नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सुन्दरी कन्या के योनिप्रदेश तथा अधरों, स्तनों आदि पर विष का लेप कर देते थे जिसके सम्पर्क से भोक्ता पुरुष के शरीर में विष का सञ्चार हो जाता था।

सुश्चत ने स्थावर एवं जांगम विषों का वर्गीकरण विस्तार से किया है। कौटिस्य ने मादक विषों के लिए 'मदन' शब्द दिया है और अनेक स्थलों पर मदनयोगों का उक्लेख है।

विष की आशुकारित। देखकर इसका प्रयोग चिकित्साकार्य में भी होने लगा। सर्वप्रथम वाग्मट ने अष्टांगसंग्रह में विषोपयोगिक अध्याय (उत्तरस्थान, ४८) में इसका प्रारम्भ किया है। तान्त्रिकों ने रसशास्त्र के साथ-साथ विषविद्या तथा विषोप-योग दोनों को आगे बढ़ाया। यह महत्त्व की बात है कि 'रस' शब्द पारद के साथ-साथ विष का भी वाचक है और रसशास्त्र के ग्रन्थों में विष का प्रकरण भी है।

विशेषतः जांगम विष की चिकित्सा में मन्त्र और औषध दोनों का प्रयोग होसा था। विषापहारक मन्त्रविंद् गारुड़ मन्त्रों से सर्पविष का निवारण करते थे। बौद्धतंत्र में विषविद्या की देवी जांगुली थी अतः उसे सिद्ध करनेवाले बैंद्य जांगुलिक कहलाते थे<sup>3</sup>। बाणभट्ट के साथियों में एक जांगुलिक था। छान्दोग्योपनिषद् (७।९।२) में

The Hindus are indebted to the Buddhists for borrowing gods like Mahācinatārā, Janguli, and Vajrayogini under the names of Tārā, Manasā and Chhinnamastā respectively.

<sup>-</sup>B. T. Bhattacharya, the Indian Buddhist Iconography:
(Oxford University Press. 1924). Foreword.

२. सु. क. १।४

सर्पमये मन्त्रेरोपधिमिश्च जाङ्ग्लीविद्ध्वरेयुः—कौटिल्य० ४।३।२१
 और देखें —विनयतोष भट्टाचार्यकृत साधनमाला (बद्दौदा, १९२५) भाग १,
 पू० २४६-२४७

शास्त्रों की जो सूची दी है उसमें एक सर्पविद्या है। यही विषविद्या का मौलिक रूप है। काद्म्बरी में 'विषापहरण' का उल्लेख है। सर्प के काटने से बहुत लोग मरते थे अतः इसके उपचार का उपाय यथासम्भव मन्त्र और औषध द्वारा किया जाता था'। वाग्मट ने इस प्रकरण में नग्नजित् , विदेहपति, आलम्बायन, धन्वन्तरि, कौटिख्य, उशना, काश्यप, शंकर, अस्थिक आदि आचार्यों को उद्घत किया है। इससे स्पष्ट है कि उस काल में इनके तन्त्र प्रचलित थे। सुश्रुत ने अनेक खनिज और वानस्पतिक विषों का वर्णन किया है। वाग्मट ने हरताल और धत्रुरे के विष का भी वर्णन किया है। सुश्रुत (क॰ ७।४०-६३) में जल्त्रास रोग का विशद वर्णन है। इसे अलर्क-विष भी आचार्यों ने कहा है। सर्पविष के अतिरिक्त, पागल, सियार, कुत्ते आदि के काटने से उत्पन्न यह रोग भी एक समस्या बनी थी।

विषचिकित्सकों का एक पृथक् सम्प्रदाय था। दिचण भारत में आज भी ऐसे चिकित्सक विशेष रूप से प्रतिष्ठित हैं।

अगदतंत्र पर उपर्युक्त आचार्यों के ग्रन्थ थे जो उपलब्ध नहीं है। सम्प्रति पं॰ रमानाथ द्विवेदी का ग्रन्थ प्रचलित है (चौलम्बा, १९५३)। न्यायवैद्यक (व्यवहारायवेंद )

न्यायवैद्यक की सामग्री स्मृतियों में उपलब्ध हो सकती है किन्तु ऐसे मामलों के निर्णय में वैद्य का प्राविधिक स्थान कहाँ तक था यह संशयास्पद है। सम्भवतः ऐसे निर्णय राजाओं द्वारा अन्य पारिस्थितिक साच्यों के आधार पर किये जाते थे। इस कारण यह अंग उपेचित रहा। कौटित्य में मृत्यूत्तर परीचण (Postmortem examination) का वर्णन मिलता है । सुश्रुत (सू० २७) में जल में हूबने, गला घोंटने तथा फांसी लगाने का उल्लेख और चिकित्सा का विधान है। धूमोपहत (दम घुंटना) का भी वर्णन है। (सु० सू० १२।२५-३३)। आग्निवेश्य गृह्मसूत्र में अपमृत्यु से बचने के लिए अपमृत्युक्षय कत्त्प का विधान है। सम्भवतः तत्कालीन राजन्यवस्था में न्यायवैद्यक का कुछ स्वरूप अवश्य होगा। ये आज पूर्णतः उपलब्ध

गुप्तकालीन विषवैद्यक की स्थिति के सम्बन्ध में देखें लेखक का 'इण्डियन मेडि-सिन इन दी क्लासिकल एज', पृ० ९४-९८

२. देखें पृ० १५५

३. इस सम्बन्ध में कौटित्य अर्थशास्त्र का यह प्रकरण (अधिकरण ४, अध्याय ७) अवलोकनीय है। इसमें विभिन्न स्थितियों से मृत्यु के कारणों का ज्ञान करने का वर्णन है। इस प्रसङ्ग में आत्महत्या, परहत्या तथा मृत्यु के विविध कारणों का भी उल्लेख है।

वास्मीकीय रामायण (अयोध्याकांड, ६६।१४) में दशरथ के शव को तैलड़ोणी में सरचित रक्खा गया था इसका उक्लेख है।

नहीं है। यद्यपि वैद्यसास्य का संकेत स्पष्ट नहीं मिलता तथापि आग्रुमृतकपरीचण के विवरण से यह पता चलता है कि वैद्य को इस परीचा का भार दिया जाता था और परीचण का प्रतिवेदन वैद्य राजा को देता था। कुछ और उन्माद में चिकित्सकों को प्रमाण माना गया है'। इससे स्पष्ट है कि इन या ऐसे ही अन्य रोगों में चिकित्सकों का प्रमाणपत्र आवश्यक होता था। फिर भी मुकदमें में वैद्य साची नहीं होते थे। साचित्व से दूर रहने का आदर्श था (सु० चि० २४।९८)।

सम्प्रति आधुनिक चिकित्साविज्ञान के प्रभाव से यह विषय प्राहुर्भुत होकर आयुर्वेदिक कालेजों के पाट्यक्रम में समाविष्ट हो गया। इसके लिए अंगरेजी प्रन्थों के ही सिन्ति रूपान्तर हिन्दी में प्रस्तुत किये गये। युगलिकशोर गुप्त का व्यवहारायुर्वेद और विषविज्ञान ( चौलम्बा, १९६८, पञ्चम संस्करण )।

## भूतविद्या

भूतिवद्या का मूल स्नोत अथर्ववेदीय अथर्वाङ्गिरस कृत्य हैं। उस काल में यह अङ्ग प्रवल था किन्तु चरक के काल में यद्यपि युक्तिन्यपाश्रय चिकित्सा न्यवस्थित हुई तथापि देवन्यपाश्रय उपक्रम भी समानान्तर चलते रहे। भूत-प्रेत, पिशाच-राचस इनका रोगों की उत्पक्ति में अदृष्ट कारणत्व माना जाता था। विशेषतः मानस रोगों (उन्माद, अपस्मार आदि) की उत्पक्ति में इनकी कारणता। प्रमुख थी। अतः संहिताओं में भूतिवद्या के प्रसङ्ग में इन रोगों का वर्णन है। शरुयतन्त्र में भूतों से व्रणों की रचा करने का विधान है। अतः आधुनिक विद्वानों में कुछ भूतिवद्या से मानस रोगों का प्रहण करते हैं और कुछ भूत से जीवाणु का प्रहण कर जीवाणुविज्ञान लेते हैं। ऐसे विकार जिनमें अपत्याशित लच्चण सहसा उत्पन्न हों और जिनका हें विधानम्य न हो उसे अदृष्ट भूतजन्य माना जाता था। सभी चिकित्साशास्त्रों की प्रारम्भिक स्थिति ऐसी ही रही है, अदृष्ट कारणों का महत्व सद्दा रहा है और जब स्थिति मानव की पक्द में नहीं आती तो भूतों की ओर व्यान जाता है। यही भूतिवद्या का आधार है। आयुर्वेद की प्राचीन संहिताओं में इसका वर्णन किया गया है और इसमें युक्तिन्यपाश्रय के साथ-साथ दैवन्यपाश्रय चिकित्सा का भी विधान किया गया है।

# प्रस्तितन्त्र एव स्त्रीरोग

प्राचीन काल में प्रजोत्पादन का विशेष महत्व था जिस प्रकार आजकल प्रजा निरोध का। प्रजोत्पत्ति का स्रोत एवं माध्यम के रूप में गर्भिणी, प्रसूति, स्रीरोग आदि का विचार किया गया है क्योंकि बिना स्री के स्वस्थ रहे तथा प्रसव सफलता-पूर्वक हुये सन्तति का प्रादुर्भाव अभीष्ट रूप में नहीं हो सकता। अत एव यद्यपि

१. कुष्टोन्माद्योः चिकिःसकाः । सम्निकृष्टाः पुमांसश्च प्रमाणम् --अर्थशास्त्र ३।१४।५



हर्षकालीन ( ७ वीं शती ) सूनिकागार, किब्चित् परिवर्तित ( प्रसूतितन्त्रविभाग, चि० वि० सं०, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से साभार )

आयुर्वेद के अष्टांग में कौमारमृत्य को ही स्थान मिला, प्रस्तितन्त्र का भी स्थान एवं महत्व अच्चण्ण है वैसे ही जैसे शिशु के लिए जननी का।

सृष्टि के लिए अनिवार्य विषय होने के कारण अत्यन्त प्राचीन काल से ही इस पर विचार होता आ रहा है'। अथर्ववेद में अन्य प्रजननांगों के साथ 'गवीनिके' कब्द से डिम्बनिलकाओं का निर्देश हुआ है और गर्भाधान में इनका महत्व बतलाया गया है (पारपाठ०)। सुखप्रसव के अनेक मन्त्र आये हैं। मूहगर्भ में गर्भाशयभेदन के द्वारा प्रसव का विधान है (११९११५)। गर्भाधान एवं गर्भदृंहण के सम्बन्ध में भी अनेक मन्त्र हैं (पारपाठ-१३; ६।८९११-३; ६१९७११-४)। गर्भदोषनिवारण के सम्बन्ध में ८१६१९-२६ मन्त्र द्रष्टव्य हैं। गर्भिणी एवं प्रस्ता स्त्रियों को आक्रान्त करनेवाले राचर्सों (जीवाणुओं) की भी चर्चा है (खीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रचांसि नाशय—८१६१६) कौशिकस्त्र में खीकर्म का विश्व वर्णन है जिसमें पुंसवन, गर्भाधान, गर्भद्र हेण और प्रजनन के सम्बन्ध में विधान बतलाये गये हैं'। अन्य गृह्यस्त्रों में भी गर्भलंभन, पुंसवन और अनवलोभन का वर्णन है:। पुंसवनकर्म में दो उद्द के दाने और उनके बीच में यव रखकर उसके अग्र भाग में दही लगाकर, प्राञ्चन का विधान है। यह पुरुष प्रजननांग का प्रतीक हैं

आयुर्वेदीय संहिताओं में इस विषय का पर्याप्त वर्णन है। रजोदुष्टि से लेकर योनिन्यापत् तक का विस्तृत विवेचन एवं चिकित्साविधान किया गया है। गर्भिणी के लिए मासानुमासिक चर्या बतलाई गई है। पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कारों का भी विवरण है। प्रसवकालिक न्यापदों का उपचार कहा गया है तथा प्रसवोत्तर विधान का उपदेश किया गया है। इस प्रकार प्राक्ष्मसव (Antenatal), प्रसवीय (Natal) तथा प्रसवोत्तर (Postnatal) तीनों अवस्थाओं की न्यवस्था की गई है।

मृहगर्भ के अनेक प्रकारों का वर्णन है (सु०नि०८)। दो विशिष्ट संज्ञाओं— उपविष्टक और नागोदर का वर्णन किया गया है (अ०ह०उ०२)। इसमें शस्त्रकर्म

१. देखें पृ० ९-११

२. की० सूर २८१९५; ३२१२८; ३५११-२०; ३३१२०

३. आ० गृ० १।१३।१ ( उपनिषदि गर्भलंभनं पुंसवनमनवलोभनञ्च)

भाषौ यवं च पुंक्लिंगं कृत्वा दिधद्भिनेनां प्राशयेत्—जै० गृ० १।५
 भाषौ च वृषणवत् यवं च शिश्नवत् सन्निवेश्य रेतोबिन्दुवत् अप्रगेन दिधिविन्दुना सह प्राशयेतं'—टी॰

देखें—B. C. Lele: Some Atharvanic Portions in the Grhyasutras (Bonn, 1927)

करने का विधान है। इसका विस्तृत वर्णन सुश्रुतसंहिता में स्पष्ट रूप से मिछता है यद्यपि यह एक कठिनतम कार्य था । .

उदरपाटन (Caeserian Section) कर गर्भ को बाहर निकालने का भी विधान है (सु० चि० ८।११)। करपस्त्रों में विधान है कि यदि गर्भिणी स्त्री का देहान्त हो जाय तो उसका कुचिपाटन कर गर्भ को निकाल ले और तब ब्रण को सीकर उसकी अन्त्येष्टि करे । यूरोप में यह शलयिकया १६वीं शती के आसपास प्रारम्भ हुआ। ब्रिटेन में ऐसा प्रथम शल्यकर्म १८ वीं शती में हुआ।

स्तिकागार का वर्णन चरकसंहिता ( शा० ८।३१-३२ ) में विस्तार से किया है जिससे तस्कालीन स्थिति का ज्ञान होता है। सुश्चतसंहिता में भी प्रायः ऐसा ही है। कादम्बरी में भी वाणभट्ट ने तस्कालीन स्तिकागार का विशद वर्णन किया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है ।

इस चेत्र में मानसिक भावों का महत्त्व विशेष रूप से बतलाया गया है। सौम-नस्य गर्भधारण के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। स्तन्य की प्रबृत्ति में माता का निरन्तर स्नेष्ठ हेतुभूत होता है। अन्य कारणों से स्तन्य कम होने पर स्तन्यजनन तथा स्तन्य दूषित होने पर स्तन्यशोधन औषधों का विधान है।

प्रस्तितन्त्र पर स्वतन्त्र प्रन्थ कम उपलब्ध हैं। पं० दामोद्रशर्मागौदकृत 'अभिनवप्रस्तितन्त्रम्' स्वामी लच्मीराम ट्रस्ट, जयपुर से १९५० में प्रकाशित है। सम्प्रति रमानाथ द्विवेदी का प्रस्तिविज्ञान (चौखम्बा, १९५४) चलता है। वी० के• पटवर्धन का भी प्रमृतिविज्ञान है (जयपुर १९५७)। इसमें आयुर्वेद के साथ-साथ आधुनिक तथ्यों का भी समावेश है। आधुनिक प्रस्तिविज्ञान के अनेक प्रन्थ हिन्दी में लिखे गये हैं।

स्वीरोगिवज्ञान पर १६वीं शती का देवेश्वरोपाध्यायकृत स्वीविलास है। रमानाथ हिवेदी का भी प्रन्थ प्रकाशित है। अन्तुभाई ने भी स्वीविज्ञान लिखा है (बम्बई, १९५२)। वसितराय संगृहीत स्वीचिकिस्सा वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई से छपी है (सं० १९८६)। इस विषय पर स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान, काशीहिन्दूविश्वविद्यालय के प्रस्तितन्त्र विभाग की तत्कालीन अध्यक्षा डा० (कु०) निर्मला जोशी ने अध्छी रचना

१. सु० चि० १५

२. बौधायनगृद्धसूत्र, पितृभेध-प्रकरण, ३।९।१-४, बौ० श्रौ० १४।१४

गुप्तकालीन स्थिति के लिए देखें मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिकल एज'
 पु० ८१-९३

और भी देखें — 'आग्निवेश्य गृह्यसूत्र, बृहज्जातक ( पा१९ )



स्त्री में उदरपाटन ( कीशाम्बी से प्राप्त, प्रयाग संग्रहालय से साभार )



प्रस्तुत की है<sup>9</sup>ं। हाल में उदयपुर ( १९७३ ) से राजेन्द्रप्रकाश भटनागर का 'स्नीरोग-विज्ञान' प्रकाशित हुआ है ।

## गर्भनिरोध एवं गर्भपात

अधर्ववेद में ऐसे मन्त्र आये हैं (७१३५/२-३) जिनमें बीजवाहिनी सिराओं तथा अन्य स्नोतों को अवरुद्ध कर सन्तितिनरोध करने का प्रसङ्ग है । बृहद्दारण्यक उपनिनिपद् (६१४/१०-११) में स्नीसंभोग करते हुये भी इच्छानुसार गर्भाधान हो या न हो इसका उपाय बतलाया गया है । सन्तान कैसी हो इसके लिए भी उपाय बतलाये गये हैं (वही, १४-१८; हि० श्रौ० ४/३१८; ८/११४) मध्यकाल में अनेक योगों का बाह्य और आभ्यन्तर व्यवहार होने लगा जिनके द्वारा गर्भ का निरोध होता था। ऐसे अनेक योगों पर सम्प्रति अनुसन्धानकार्य चल रहा है।

गर्भस्राव या गर्भपात का वर्णन वेदों और ब्राह्मणग्रन्थों में मिलता है । आयुर्वेद में इसकी चिकित्सा भी वतलाई गई जिससे गर्भ नष्ट न हो। किन्तु वेश्यावृत्ति के बढ़ने पर तथा अन्य सामाजिक कारणों से गर्भपात इच्छानुसार भी किया जाने लगा और ऐसे अनेक योगों का वर्णन मध्यकालीन ग्रन्थों में मिलता है। पहले यह अपराध माना जाता था किन्तु अब विधानतः अनेक देशों में न्याय्य बना दिया गया है।

# कौमारभृत्य

आयुर्वेद के आठ अंगों में इस अंग को काश्यपसंहिता में आद्य (श्रेष्ठ) अंग माना गया है। वस्तृतः शिश्च पर ही सारा जगत् आधारित है अतः उसका महत्त्व उचित ही है। 'कुमार' कार्त्तिकेय का भी एक नाम है। कार्तिकेय और कार्त्तिकेय-परिवार से कौमारमृत्य का घनिष्ठ संबन्ध है। प्रसृतितंत्र कौमारमृत्य का ही अंग है। महाकिव कालिदास ने 'कुमारसंभव' में कुमारोपित्त का प्रसंग प्रस्तुत किया है। 'कौमारमृत्य के अन्तर्गत कुमारभरण, धात्रीचीरदोषसंशोधन और दुष्टस्तन्य एवं प्रहजन्य व्याधियों के उपशमन का वर्णन किया गया है। वय के अनुसार शिश्च

Ayurvedic Concepts in Gynaecology, Shubhada Prakashan, Poona. 1955

२. देखें—मेरा लेख 'परिवारनियोजन और आयुर्वेद'—सचित्र आयुर्वेद, जनवरी, १९६८

३. जै० बा० २।२; अथर्व० २०।९६।१२

४. काश्यपसंहिता, बि० १।१०

v. V. S. Agrawal: Matsya Purana a Study (Varanasi, 1973), PP. 125-128

६. सु० सु० ११८

बाल और कुमार तथा आहार के अनुसार चीरप, चीरान्नाद और अन्नाद में मिष्ठिध विभाजन किया गया है। शिशु के जनमते ही जातकर्म संस्कार और स्वर्णीद मेध्य-आयुष्य दृष्यों के लेह का विधान है। अन्नप्राश्चन आदि संस्कारों का भी विधान है। बालरोगों के प्रकरण में बालप्रहों का विस्तार से वर्णन है। स्कन्द भी एक प्रह है। स्कन्द, विशास, नैगमेप और कुमार ये चार भाई चतुर्मूर्त्ति कहलाते हैं। कुषाण राजाओं के सिक्कों पर इनकी मूर्तियाँ अंकित हैं। उस काल में कुमार-पूजा अत्यन्त लोकप्रिय थी। काश्यपसंहिता में उनकी बहन पष्टी का वर्णन है। षष्टीपूजा गुप्तकाल एवं उत्तरगुप्तकाल में प्रचलित थी। काश्यपसंहिता के रेवतीकरूप में जात-हारिणियों का वर्णन सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ग्रह की स्थिति से ऊपर उठ कर स्कन्द देवरूप में पूजित होने लगे । गुप्त राजाओं के भी यह परम आराध्य थे। पूतना भी एक ग्रह थी जिसका वध बालरूप में मंगवान श्रीकृष्ण ने किया था। बालकों को त्रस्त करने वाली पूतना का वह प्रतीकात्मक वर्णन है।

आयुर्वेदीय कौमारमृत्य में वालग्रहों का विशेष महत्व है। बालकों के अनेक रोग जिनका कोई विशिष्ट नामकरण नहीं हुआ वे बालग्रह के अन्तर्गत कर दिये गये। सुश्रुतोक्त ९ ग्रहों में वाग्मट ने श्वग्रह, पितृग्रह और शुष्करेवती ये तीन और जोड़कर इनकी संख्या १२ कर दी। श्वग्रह सम्भवतः जलसंत्रास का ही रूप है। स्कन्दभैषज्य, जम्म तथा ग्रहों की चिकित्सा का उल्लेख कौशिकस्तृत्र (२८११-३) में मिलता है। गृह्यस्त्रों में नवग्रह का उपचार विहित है (पा० गृ० १।१६।२४; आ॰ गृ० २।७; आप० गृ० ७।१८।२४; बो० गृ० ३।७।२७)।

गर्भ का पोषण नाभि के माध्यम से ही होता है अतः नाभि में प्राणों की स्थिति मानी गई—'नाभिष्टता वै गर्भाः'—जै॰ ब्रा० (१।६०६)। सुश्रुत ने भी नाभि में उयोतिःस्थान माना है जो गर्भ के विकास के लिए महस्वपूर्ण है (शा० ४।५७) तथा नाभि को सिराओं का मूल माना है (शा० ७।२-६)।

कुमारागार का वर्णन चरकसंहिता ( शा० ८।६०-६८ ) आदि में किया गया है। कुमार के खिलौने, वस्त्र, शब्या आदि का विश्वद वर्णन है। बालक को विकारों से बचाने के लिए रच्चाविधान का निर्देश है। अभिज्ञानशाकुन्तल में दुष्यन्तपुत्र भरत को मारीच कश्यप ने रच्चानिमित्त अपराजितामूल का मणिबन्ध दिया था। बाणभट्ट की

P. V. Sharma & N. G. Joshi: Kaumarbhritya of Ayurveda as Practised in Ancient and Present Times, Souvenier, PP. 9-16, The Indian Academy of Pediatrics, 2nd National Conference, Patna (1965)

<sup>2.</sup> V. S. Agrawal: Matsya Purana A Study PP, 68-71

रचनाओं में भी कुमारागार और कुमारसंबन्धी विधानों का चित्रण मिलता है।

कश्यपसंहिता के अतिरिक्त वृद्धकश्यपसंहिता, पर्वतकतन्त्र, बन्धकतन्त्र, हिरण्या-चतन्त्र तथा कुमारतन्त्र कौमारभृत्य के उपजीव्य तन्त्र थे। एक रावणकृत कुमारतन्त्र गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास बम्बई से १९५४ में प्रकाशित हुआ है। इसमें विजया ( रलो॰ ८४ ) और कर्पूर ( रलो॰ १६३ ) का प्रयोग है जो मध्यकालीन स्थिति का संकेत करता है। अनेक तांत्रिक मंत्रों का भी प्रयोग है। रविदत्त वैद्य ने इस ग्रन्थ की भाषाटीका की है (सं० १९४८)। रविदत्तवैद्य रोहतकप्रवेशान्तर्गत बेरीग्राम के निवासी गौडवंशीय शिवसहाय के पुत्र थे। लहमणोत्सव से संबद्ध लहमण कायस्थ का पुत्र रावण था। रावणकृत रचनाओं का सम्बन्ध इस व्यक्ति से कहाँ तक है, यह विचारणीय है। दूसरा प्रसिद्ध प्रन्थ करयाणवैद्यविरचित 'बालतन्त्रम्' है। इसमें भावप्रकाशोक्त शीतलास्तोत्र है। लेखक ने इसका रचनाकाल संवत् १६४४ श्रावण-पूर्णिमा, रविवार दिया है । इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना सन् १५८७ ई० में हुई । आधुनिक प्रकाशनों में रघुवीरप्रसादत्रिवेदीकृत कौमारभृत्य (१९४८) प्रचित है । अभिनवविकृतिविज्ञान ( १९५७ ) भी त्रिवेदीजी की रचना है। ये दोनों प्रनथ चौखम्बा से प्रकाशित हैं। कविराज यामिनीभूषण राय ने कुमारतन्त्र कलकत्ता से १९२० में प्रकाशित किया था। तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना में प्रसुतितंत्र विभाग की अध्यत्त। श्रीमती निर्मला राजवाडे ने इस पर अच्छा ग्रन्थ मस्त्री में प्रस्तुत किया है 3।

### शस्यतन्त्र

वेदों में अश्वनीकुमारों के चामरकारिक कार्यों से तरकालीन शस्यतंत्र की विक-सित स्थित का अनुमान होता है । सन्धानकर्म ( Plastic Surgery ) तथा अंग-प्रत्यारोपण ( Transplantation ) का भी वहाँ संकेत मिलता है । उपनिषदों की मधुविद्या सन्धानविद्या थी जिसे अश्वनीकुमारों ने द्धीची से प्राप्त किया था । कटे

महाकिव कालिदास ने 'कुमारभृत्याकुशल' वैद्यों का उल्लेख किया है (रघु० ३।१२) विशेष विवरण के लिए देखें मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासि-कल एज, ए० ९३-९४ 'आपन्नसत्त्वायां कौमारभृत्यो गर्भकर्मण प्रजने च वियतेत' (अर्थशास्त्र १।१६।३०) कौटिस्य के इस वचन से पता चलता है कि कुमारभृत्याकुशल वैद्य ही गर्मावस्था तथा प्रसव आदि की देखमाल करते थे अतएव 'प्रस्ति' एथक् अङ्ग न रख कौमारभृत्य के ही अन्तर्गत रक्खा गया।
 युगवेदरसाकारमिते वर्षे नमे रवौ।

युगवेदरसाकारमिते वर्षे नमे रवी ।
 पूर्णिमायां चकारेदं छिळेख च शिवाळये ॥ १४।३०

३. राजवाडे, आठवले एवं जोशी : कौमारमृश्य ( पूना, १९५९ )

४. देखें—ए० १०-११

शिर को जोड़ने की कला प्रवर्ग्यविद्या कहलाती थी। इसी विद्या से अश्वनीकुमारों ने दर्धाची और घोड़े के शिर को एक दूसरे पर लगाया था। इससे अङ्गसंरत्तण तथा अङ्गप्रत्यारोपण का भी संकेत भिलता है। कौशिकसूत्र में शस्त्र आदि से अभिघात लगने पर, रुधिरप्रवाह या अश्यमंग हो तो लाज्ञानवाथ से परिषेक तथा लाज्ञाश्वत दुग्धपान का विधान है (२८।५,१४)। जैमिनीय त्राह्मण (३।९४-९५) में एक आख्यान है कि किसी कुमार का शरीर रथचक से छिन्न हो गया था उसे ठीक कर पुनर्जीवित किया गया। वाल्मीकीय रामायण (बाल० ४९।६-१०) में इन्द्र का अण्डकोष गिर जाने पर उनमें भेड़ के अण्डकोश के प्रत्यारोपण का आख्यान है। जैमिनीय ब्राह्मण (२।७७) में भी यह आख्यान है। इसी में (युद्ध० ७४।५२-३३) मृतसंजीवनी, विशल्यकरणी, सवर्णकरणी और संधानी महीषधियों का भी उल्लेख है। महाभारत में भी शल्योद्धरणकोविद वैद्यों का निर्देश है। गुप्तकाल में भी शल्यकिया समुननत थी।

शल्यतंत्र का आकार प्रन्थ सुश्रुतसंहिता है। इसमें विणितागार, वण के साठ उपक्रम, दुग्ध, अष्टविध शस्त्रकर्म, उपयोगी यन्त्र-शस्त्र, जलौका, सिराध्यध, अग्निकर्म, चारकर्म आदि का बिस्तृत वर्णन है। अर्जा, अश्मरी, भगन्दर आदि के शस्त्रकर्म का विधान वर्णित है। कर्णनासा और 'खण्डोष्ठ के सन्धान की विधि भी विस्तार से बतुलाई गई है। यह सन्धान-कर्म सुश्रुत की मौलिक देन है। आधुनिक शल्यशास्त्र ने सुश्रुत की ही विधि अपनाई है। भारतीय शल्य की क्रिया अरब होते भूमध्य-सागरवर्त्ती देशों में पहुँची। इटली में १५४५-१५९९ ई० में यह कर्म सफलतापूर्वक होने की सूचना मिलती है। फ्रांस में भी इसका प्रचार हुआ। भारत में १७९२ ई० टीपू सुलतान और अंग्रेजों के बीच जो मैसूरयुद्ध हुआ उसमें अंग्रेजों के पत्त के कोवासजी नामक एक गाड़ीवान तथा चार सिपाही टीपू सुलतान के सैनिकों द्वारा बन्दी बना लिये गये और उनके नाक काट दिये गये । किसी मराठी सर्जन ने इसका संधान कर ठीक कर दिया। यह शस्त्रकर्म पूना के पास हुआ था जिसे दो ब्रिटिश डाक्टरों, टॉमस क़ुसो और जेम्स फिन्डले ने देखा था। इस पर एक सचित्र लेख मद्रास गजट में और फिर लन्दन के 'जेन्टलमैन्स मैगजीन (अक्टूबर, १७९४) में छपा था। इससे प्रोत्साहित होकर सर्जन जे० सी० कार्पु ने छन्दन में २३ अक्टूबर, १८१४ को प्रथम नासासंधानीय शल्यकर्म सफलतापूर्वक किया। इसके बाद जर्मनी तथा अन्य देशों में इसका प्रचार हुआ।'

१. प्रियमत शर्मा : मधुविद्या और प्रवर्ग्यविद्या, आयुर्वेद विकास, मार्च, १९६५

२. उपातिष्ठन्नथो वैद्याः शस्योद्धरणकोविदाः—भीष्मपर्व, १२०।५५

<sup>3.</sup> P. V. Sharma: Indian Medicine in the Classical Age, P. 74-78.

Iqbal Kaul: Nose and Lips to order, Sunday World, Vol., II, No. 46. (26 Nov. 1972)

दण्डस्वरूप नाक-कान काटने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही थी जो मुगलकाल तक चलने का प्रमाण मिलता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक था कि इसके सम्बन्ध में वैद्यजगत् में खोज होती। ऐसी आकस्मिक दुर्घटनाओं तथा युद्धों में आघात एवं अङ्गभङ्ग की स्थिति के निराकरण के लिए ही विशेष रूप से शल्यतंत्र को आगे आना पड़ा।

काशी प्राचीन काल में शल्यतन्त्र का प्रधान केन्द्र रही है। दिवोदास धन्वन्ति ने सुश्चत प्रभृति शिष्यों को यहीं शल्य की शिचा दी थी। तच्चिशला में भी शल्यतंत्र की उत्तम शिचण-व्यवस्था थी। प्रसिद्ध शल्यविद् जीवक वहीं का स्नातक था जो सफलतापूर्वक उदर और मस्तिष्क के किठन शल्यकमें करता था। राजाओं के सैन्य में संभवतः शल्यचिकित्सक अवश्य ही रहते होंगे। किन्तु शनैः शनैः इसका हास होने लगा और मध्यकाल तक इसका चेत्र अत्यन्त संकुचित हो गया। गाँवों में हिन्दू मापित और मुसलमान जर्राह धाव का चीरफाइ करते थे और जोंक आदि लगा कर रक्त भी निकालते थे। वैद्य चिकित्सा मात्र से ही संतुष्ट था। फिर भी अस्पनालों में एक शल्यचिकित्सक रहता था।

शल्यतंत्र के हास के निम्नांकित कारण हो सकते हैं :-

१. संज्ञाहरण उपायों का अभाव होने के कारण वहे-बहे शहयकर्म संभव नहीं थे। पहले रोगी को मद्य पिलाकर यह कार्य किया जाता था उस पर भी ८-१० वलवान पुरुष उसे दवाये रहते थे। यह करूर कर्म लोक द्वारा और फिर राज्य द्वारा तिरस्कृत होने लगा। यह आसुरी चिकित्सा कहलाने लगी।

शस्त्रशास्त्रविदो वैद्यानभ्यासनिपुणानिष । ऊहापोहिविवेकज्ञान् सुधाहस्तान् प्रियंवदान् ॥'—१।१९।१३९ डा० बुकनन (१८१० ई०) ने अपनी पूर्णिया जिले की यात्रा के विवरण में लिखा है :—

राजधानी में और आसपास ६२ जर्राह घावों का इलाज करते हैं। वे शल्यकर्म नहीं करते केवल तैलों का प्रयोग करते हैं। नाथपुर की एक बुढ़िया प्राचीन विधि से बस्ति से अश्मरी निकालने के लिए प्रसिद्ध है।

( 80 358-350 )

पुर्त्तगाली व्यापारी दण्डस्वरूप अरबी व्यापारियों के नाक कान काट लेते थे।
 देखें डैन्वर्सकृत पोर्चुगीज इन इण्डिया, पृ० १०५। तुजुक-ए-जहाँगीरी (पृ० ४३२) में भी चोरी के दण्ड में नाक-कान काटने का उल्लेख है।

देखें अष्टम अध्याय, आतुरालय-प्रकरण सोमेश्वरकृत मानसोल्लास ( १२वीं शती ) में भी शस्त्र और शास्त्र में कुशल वैद्यों का उल्लेख किया है—

कुछ लोग बौद्ध धर्म की अहिंसा को इसकी अवनित का प्रमुख कारण मानते हैं किन्तु वस्तुतः इस कार्य में तो हिंसा है ही नहीं यह तो लोकोपकार का कार्य है। उपर्युक्त स्थित में बौद्धों की करणा का उपयोग चाहें तो कर सकते हैं किन्तु यह तो मानवहृदय की प्राकृत संपदा है।

- २. शक्तिशाली जन्तुःन या प्रतिजैवी द्रव्यों की कमी के कारण प्रायः रोगी की स्वामाविक रोगचमता ही आधार थी। इसकी कमी से अधिकांश शल्यकर्म असफल हो जाते थे, अनेक उपद्रवों से आकान्त होकर रोगी मर जाते थे।
- ३. शवच्छेद न होने के कारण शारीरज्ञान की अविकसित स्थिति भी शख्यतंत्र के विकास में बाधक थी। आधुनिक काल में शरीररचना का विशद ज्ञान होने पर ही शख्यतंत्र का विकास संभव हुआ।

आयुर्वेद का आधुनिक पाठ्यक्रम प्रवर्तित होने पर आधुनिक शल्यविद् इस विषय के लिए रक्षे गये जिनके माध्यम से कुछ वैद्यों ने भी शल्यकर्म में दचता प्राप्त की किन्तु यह आयुर्वेदीय शल्य नहीं है। इसके पूर्व भी कुछ विशिष्ट चेन्नों में कुछ व्यक्तियों ने अभ्यास द्वारा कौशल प्राप्त किया। अनेक व्यक्ति यत्र-तत्र अस्थि-संधान में अपूर्व कौशल से कार्य करते हैं। दिच्चण भारत में मर्म-चिकित्सा के नाम पर इसी का अभ्यास होता है। कलकत्ता के हाराणचन्द्र चक्रवर्ती सुश्रुत का भाष्यकार होने के साथ-साथ सुश्रुतोक्त शल्यकर्मों में भी कुशल थे। इस सम्बन्ध में अनेक बार उनकी टक्कर ब्रिटिश सर्जनों से हुआ करती थी। आप आनन्दचन्द्र के पुत्र तथा कविराज गंगाधर राय के शिष्य थे। इसी प्रकार गया (बिहार) में पं० मुरलीधर वैद्य थे जो कठिनतम शस्त्रकर्म सफलतापूर्वक करते थे।

चार का चिकित्सा और शल्य में व्यापक प्रयोग होने के कारण इसका एक विभाग 'चारतन्त्र' के नाम से पृथक् विकिसत हो गया था जिसके अन्तर्गत विभिन्न वनस्पितयों, चारनिर्माणविधि तथा उनके आमियक प्रयोगों का अध्ययन होता था। शास्त्रकर्म में जब मन्दता आई तब स्वभावतः उसके विकरप के रूप में चारकर्म, अग्निकर्म और रक्तमोच्चण आदि कर्मों को लोग अपनाने लगे। अर्श और भगन्दर में चारसूत्र का प्रयोग चिरकाल से आ रहा है। वृन्दमाधव में इसका विधान है। धीरेधीरे इसका विकास होता गया। आधुनिक काल में चाँदसी वैद्यों ने इसे आगे वदाया। इनकी शाखायें भारत में सभी छोटे-वड़े नगरों में हैं। ये पारम्परिक रीति से चारसूत्र द्वारा भगन्दर और अर्श की चिकित्सा करते हैं। संप्रति काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय तथा देश के कुछ अन्य आयुर्वेदीय संस्थानों में इस दिशा में कार्य हो

१. स्व॰ पं॰ कृष्णमोहन मिश्र, प्राध्यापक, भागलपुर आयुर्वेदिक कालेज के पिता।

२. चारप्रयोगे भिषजां चारतन्त्रविदां बलम्-च० चि० पा६४

रहा है। इसी प्रकार अग्निकर्म का भी गृध्रसी, सन्धिवात, आन्त्रवृद्धि आदि विकारों में वैद्यगण करते आ रहे हैं। रक्तमोचण जलौका तथा सिराव्यध द्वारा किया जाता था। मध्यकाल में युनानी हकीमों ने इसे विशेष प्रश्रय दिया।

सुश्रुतसंहिता के अतिरिक्त, निश्नांकित तन्त्र शल्यसम्बन्धी थै-जो सम्प्रति उद्धरणमात्र में उपलब्ध हैं:--

६. औपधेनवतन्त्र

७. भोजतन्त्र

२. औरभ्रतन्त्र

८. करवीर्यतन्त्र

३. पौष्कलावतन्त्र

९. गोपुररज्ञिततन्त्र

४. वैतरणतन्त्र ५. वृद्धभोजतन्त्र १०. भालुकितन्त्र ११. कपिलतन्त्र

द. कुत्रवीर्यतन्त्र

१२. गौतमतन्त्र

१९२९ में पटना राजकीय आयुर्वेंद विद्यालय के अध्यापक पं० वामदेविमिश्र ने शहयतन्त्रसमुच्चय लिखकर स्वयं प्रकाशित किया। इसमें मुख्यतः सुश्रुत से विषय संकलित किये गये हैं और यन्त्र-शलों के चित्र भी दिये गये हैं। ग्रन्थ में कुल ५० अध्याय हैं। सम्प्रति रमानाथ द्विवेदीकृत सीश्रुती अधिक प्रचलित है। (चौलखा, १९६८ तृ० सं०)। अनन्तरामशर्माकृत शहयसमन्वय दो खण्डों में प्रकाशित हुआ है (हिरह्वार, १९६३-६५)। मराठी में जोशी, आठवले एवं राजवालेकृत शहयशालाक्यतंत्र दो खण्डों में है (पूना, १९६०)। पहला खण्ड शहय और दूसरा शालाक्य पर है। केवल आधुनिक शहयतन्त्र के अनुवादरूप भी अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें प्रमुख हैं मुद्धन्दस्वरूप वर्माकृत संचिप्त शत्यविज्ञान, (वाराणसी, १९३१), शहयप्रदीपिका आदि। अभी हाल में (१९७४) क० न० उद्धपकृत अंगरेजी ग्रन्थ का हिन्दी रूपान्तर 'शहयचिकित्सा के सिद्धान्त' आयुर्वेदिक एवं तिब्बी अकादमी, लखनऊ द्वारा प्रकाशित हुआ है। शहयसम्बन्धी सद्वृत्त पर दामोदरशर्मा गौंद और जी० डी० सिंघल का 'सर्जिकल इथिक्स इन आयुर्वेद' है (चौलस्वा, १९६३)।

### शालाक्यतन्त्र

सुश्रुतसंहिता में तो ज्ञालाक्य का वर्णन है ही, इसकी स्वतन्त्र संहितायें भी अनेक थीं<sup>र</sup>। इस सम्प्रदाय में अनेक आचार्य हुये हैं हैं जिन्होंने अपनी-अपनी विशिष्ट

जहाँगीर सिराव्यध द्वारा रक्क निकलवाया करता था। वह इसकी तारीफ करता है। मुकर्रव खाँ और उसका भतीजा इस कला में दच्च थे।
देखें - तुबुक ए-जहाँगीरी, ए० २२६; भाग २, २३७
बर्नियर भी लिखता है कि वैद्यों की अपेचा हकीमों में इसका विशेष प्रचार था।
( यात्रा विवरण, ए० ३३८-३३९)

२. देखें पृ० १५५

३. ज्योतिर्मित्रः शालाक्यतम्त्र के आचार्य, आयुर्वेदविकास, दिसम्बर १९६८

परस्परा का प्रवर्तन किया है। इन परस्पराओं में सबकी अपनी मौलिक विशेषता थी। वैदिक वाङ्मय में शालाव्यतन्त्र की प्रभूत सामग्री उपलब्ध होती है। बाह्यण ग्रन्थों में चचुप्य तथा कार्णश्रवण सामों का बर्णन है। कौशिकसुत्र (३०।१-२) में 'अन्निरोगे भैषज्य' दिया है। अश्वनीकुमारों ने भो शालाक्यसम्बन्धी अनेक चमत्कार किये थेर । नेन्नज्ञारीर का सूच्य अध्ययन कर उसके विभिन्न अवयवों के विकारों और उनके निवारण का उपाय वतलाया गया है। लिगनाश के शस्त्रकर्म का भी वर्णन है। सेक, विडालक, पुरण, अञ्जन, वर्ति आदि विविध औषधप्रयोग-पद्धतियों की खोज की गई थी। नेत्ररोगों के प्रतिपेध के उपाय भी वतलाय गये<sup>3</sup>। इसी प्रकार कर्ण, नासा, मुख, गल आदि के रोगों का वर्णन किया गया है। नेत्ररोगों के लिए अनेक अअन, वर्तियाँ निकाली गईं। अभी भी पारम्परिक नेत्रचिकित्सिक जहाँ-तहाँ कार्य कर रहे हैं। विहार और उत्तरप्रदेश में इनकी संख्या अधिक है और इनके संगठन भी हैं। निमि और जनक शालाक्यतन्त्र के प्रवर्त्तक कहे गये हैं। इससे स्पष्ट है कि विदंह ( निधिला ) शालाक्यतन्त्र को जन्मभूमि है जहाँ विदेहाधिपतियों के संरच्चण में उसका पालन-पोषण हुआ। काशी यदि शत्य का केन्द्र रहा है तो मिथिला शालाक्य का । यह स्मरणीय है कि आद्यकाल से इन दोनों प्रदेशों का धनिष्ठ सम्बन्ध रहा है ! यही कारण है कि शल्य के साथ स्वभावतः शालाक्य का नाम आ जाता है । दन्तविद्या भी प्राचीनकाल में समुन्नत थीं ।

आधुनिक काल में कुछ शिचणसंस्थाओं में प्राचीन शालाक्य को पुनस्ङजीवित करने का प्रयास हुआ। इस दिशा में पटना आयुर्वेद विद्यालय के अध्यापक पं० वामदेव मिश्र का प्रयत्न श्लाधनीय रहा। आयुर्वेदीय विधि से वह अनेक शालाक्य-विकारों की सफल चिकित्सा करते थे।

ग्रन्थों में सम्प्रति रमानाथ द्विवेदीकृत ज्ञालाक्यतन्त्र ( चौलम्बा, १९७१, तृ० सं० ) प्रचलित है। डा॰ मुञ्जे ने नेत्ररोग पर अच्छा ग्रन्थ लिखा है। विश्वनाथ द्विवेदी का भी अभिनव नेत्ररोगचिकित्साविज्ञान है ( लखनऊ, १९५४ )।

प्रियवतशर्मा—वैदिकवाङ्मये शालाक्यविषयाः, शालाक्यपरिषद् स्मारिका, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, १९७१

२. देखें पृ० १०-११; १९-२०

३. R. Mishra: Preventive Opthalmology in Indian Medicine सचित्र आयुर्वेद, अन्तुवर, १९६७

देखें मेरा 'इण्डियन मेडिसिन इन दी क्लासिक्छ एज, पृ० ७८-८?

प. देखें—Vaidya Baldeo Prasad H. Pamnara : Dentistry in Ancient India, सचित्र आयुर्वेद, मार्च, १९७५

## सैन्य चिकित्सा

सामान्य नागरिक कर्तव्यों के अतिरिक्त, सन्य चिकित्सा में वैद्य का क्या कर्त्तव्य थां तथा इस चिकित्साविज्ञान की क्या स्थिति थी इस पर विचार करना आवश्यक है। वैदिक काल से ही यद्ध के समय चिकित्सकों की उपस्थित आवश्यक समझी गई है। अश्वनीक्रमारों ने युद्ध में आहत अनेक सैनिकों को स्वस्थ बनाकर पुनः संप्रामयोग्य बना दिया था। राजा खेल की कन्या विशाला की जाँघें ट्र गई थीं, वहाँ धातु की जाँघ लगाकर उसे पुनः युद्धभूमि में जाने योग्य बना दिया । ऐसे • अनेक प्रसंग हैं जिनसे वैदिक काल में समुन्नत सैन्य-चिकित्साविज्ञान का अनुमान होता है। सुश्रुत का यक्तसेनीय अध्याय (सु० ३४) तो उसका स्पष्टतः उद्घोष करता है। सैन्यचिकित्मा में मुख्यतः श्रुत्यापहरण, शस्त्रकर्म तथा विषापहरण एवं विषयतिषेध का कार्य करना होता था। इस प्रकार सैन्यचिकिश्सकों में शल्यकोविद तथा अगद्ज्ञ विशिष्ट स्थान रखते थे। दुन्दुभिस्वनीय अध्याय (क॰ ६) से भी इसका संकेत मिलता है। अथर्ववेद, कौशिकसूत्र (संग्रामिकविधि), रामायण, महाभारत आदि में इसकी सामग्री दृष्टिगत होती है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसे चिकित्सकों का उल्लेख है जिनके पास शस्त्र, यन्त्र, अगद, स्नेह, वस्त्र आदि हों। उनके साथ परिचारिकाओं का भी उल्लेख है?। यह स्मरणीय है कि सिकन्दर ने जब इस देश पर आक्रमण किया था तब इन चिकित्सकों की योग्यता से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और अनेक को अपने साथ ले भी गया था।

स्कन्धावार में राजा के गृह के पास वैद्य का निवास होना चाहियं । वाग्भट ने भी सैन्यस्थल पर वैद्य के शिविर का वर्णन किया है। इसके अपर एक ध्वजा होती थी जिससे इसकी पहचान की जाती थीं जैसा आजकल रेहकास होता है। बाणभट्ट ने हर्षवधंन की सेना-यात्रा का जो वर्णन किया है उसमें वैद्य का उल्लेख नहीं है सम्भवतः वह राजा के विशिष्ट अधिकारियों के साथ पृथक् चलता था। राजवर्धन जब हुणों के साथ युद्ध कर लौटा तो उसके शरीर पर घावों में पिट्टयाँ वैधी थीं। स्पष्टतः यह सैन्यचिकित्मकों हारा ही बोंधी गई होंगीं । मध्यकाल में भी

१. प्र १।११२।१०; १।११६।१५; १।११७।११; १।११८।८; १।१८२।१; १०।३९।८; और देखें—प्र १।११२।१७; १।११६।२१;

२. चिकित्सकाः शस्त्रयन्त्रागद्दनेहवस्त्रहस्ताः, श्चियश्चान्नपानरत्तिण्यः पुरुषाणामुद्धर्ष-णीयाः पृष्ठतस्तिष्ठेयुः —कौटिल्य १०।३।२०

स्कन्धावारे च महति राजगेहादनन्तरम् ।
 भवेत् सन्निहितो वैद्यः सर्वोपकरणान्वितः ॥ —सु० सु० ३४।१०

४. अ० सं० स्० ८।६६

<sup>4.</sup> P. V. Sharma: Indian Medicine in the Classical Age. P. 78

राजाओं की विजययात्रा में चिकित्सक रहते थे। जहाँगीर ने अनेक हकीमों का वर्णन किया है जो विजययात्रा में उसके साथ रहते थे । स्पष्टतः सैन्यचिकित्सकों का कर्तव्य राजा की रचा करना तो था ही, घायल सैनिकों की भी चिकित्सा वे अवश्य करते होंगे।

# पशुचिकित्सा

पश्चओं की चिकिस्सा का भी वर्णन प्राचीन प्रन्थों में मिलता है। औषधियों से पशुओं के विशेष सम्पर्क का उल्लेख किया जा चुका है (पृ० २३,२७) है। इन . पशुओं में हस्ती, अश्व और गौ प्रमुख हैं। हाथी और घोड़ा वाहन के रूप में सामान्यतः नागरिकों द्वारा तथा विशेषतः युद्ध में सैनिकों द्वारा व्यवहृत होते थे। अश्वमेध आदि यज्ञों में इन पशुओं का उपयोग होता था। यदि ये पशु बीमार होते थे हो उन्हें चिकित्सा द्वारा स्वस्थ बनाकर उपयोग होता था। अतः इनके स्वास्थ्य और विकारनिवारण पर ध्यान जाना स्वाभाविक था। गौ लोकजीवन के लिए सदा से महनीया रही है अतः इसके स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया गया और इस प्रकार गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद और गवायुर्वेद की शाख:यें विकसित हुईं। कल्पसूत्रों में अरवशान्ति, गजशान्ति और गोशान्ति का वर्णन मिलता है बो० गृ॰ शे० १।१८।९, १९११-५, २०१८, आप० श्रौ० २०१८।२) । चरकसंहिता क (सिद्धि ११।१९-२६) में जो उल्लेख है उससे सिद्ध होता है कि दहबल के काल (गुप्तकाल) में गज, अश्व, उष्ट्र, गौ, अज और आदि सभी की चिकित्सा का विधान प्रचलित था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में पशु अध्यत्ती ( गोऽध्यत्त, अश्वाध्यत्त, गजाध्यत्त ) और चिकित्सकों का वर्णन मिलता है ( २।२९, ३०, ३१ ) मेगात्थर्नाज ने भी इसका उक्लेख किया है। अशोक ने पशुचिकित्सा के लिए देशन्यापी न्यवस्था की थी जा उसके शिलालेखों से प्रमाणित हैं। अरबी भाषा में अनेक पशुचिकित्सा-सम्बन्धी प्रन्थीं का अनुवाद मध्यकाल में हुआ। अलबेहनी ने भी इसका उल्लेख किया है।

# अइवचिकित्सा

इस विषय पर सर्वप्रमुख संहिता शालिहोत्र की है। यह शालातुर (पाणिनि की जन्मभूमि) का निवासी, अश्वद्योष का पुत्र तथा सुश्चत का पिता कहा गया है। यह कहना कठिन है कि ये अश्वधोष और सुश्चत वही हैं या भिन्न। सम्भवतः भिन्न ही हैं। महाभारत में शालिहोत्र का अनेक स्थलों पर उल्लेख हैं।

१. देखिये नुजुक-प्-जहाँगीरी

२. अशोक के धर्मलेख ( सूचना मन्त्रालय, दिल्ली, १९५७ ), पृ• २८

दे. वन० ७१।२७, ११-१८, २५-२८, ७७।१०-१७, ८३।१०७, विराट् ३।४

अश्वचिकित्सा पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये जिनमें निम्मांकित प्रमुख हैं:--

- १. अश्ववैद्यक-जयद्त्र
- २. अश्वशास्त्र—नकुछ ( तंजोर, १९५२ )
- ३. अश्ववैद्यक-दीपंकर
- ४. सिद्धोपदेशसंग्रह-गण
- ५. शालिहोत्र—भोज ( पूना, १९५३ )
- ६. हयलीलावती ( मिल्लनाथ द्वारा उद्घृत )

गजायुर्वेद

जिस प्रकार शालिहोत्र असायुर्वेद का प्रवर्तक है उसी प्रकार राजायुर्वेद का प्रवर्तक है पालकान्य । इसकी दो रचनायें उपलब्ध हैं—हस्त्यायुर्वेद (आनन्दाश्रम, पूना, १८९४) और राजशास्त्रम् (तंजोर, १९५८)। पालकान्य सामगायन ऋषि के पुत्र थे। वह अंगदेश के राजा रोमपाद द्वारा हाथियों की व्यवस्था के किए आमंत्रित किये गये थे।

इस विषय पर अन्य प्रमुख ग्रन्थ निम्नांकित हैं--

- १. गजलज्ञण—बृहस्पति
- २. मातंगलीला—नीलकण्ठ
- ३ गजदर्पण (हेमाद्रि द्वारा उद्धत )

इस प्रकार अंगदेश गजायुर्वेद और पश्चिमोत्तरप्रदेश अश्वायुर्वेद का केन्द्र था।

गवायुर्वेद पाण्डवों में सहदेव गवायुर्वेद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। सम्भव है, इनकी कोई रचना रही हो किन्तु सम्प्रति उपलब्ध नहीं है।

इसी प्रकार मृगपिचशास्त्र पर किसी जैन पण्डित हंसदेव की रचना है। सोमेश्वर ने मानसोल्लास (२।३।१३८) में नर, गज, अश्व, गौ तथा खग की चिकित्सा के ज्ञाता वैद्यों का उल्लेख किया है'।

# विविध वाङ्मय

कोष

आयुर्वेद में पर्यायशैली में जो निघण्डु लिखे गये वे कोष ही कहे जाते हैं यथा शिवकोष । किन्तु इसके अतिरिक्त शब्दकोष भी लिखे गये । आधुनिक काल में सर्व-प्रसिद्ध कोष उमेशचन्द्रगुप्तकृत वैद्यकशब्दिसन्धु (१९१४) है। वनीषिधयों के चेष्र में बरालोकपुर (इटावा) के विश्वेश्वरदयालु वैद्यराज ने वैद्यकशब्दकोष निकाला

नराणां च गजानां च वाजिनां च गवामिष ।
 मृगाणां च लगानां च ये जानन्ति चिकिस्सितम् ॥

(१९२५) । इसी प्रकार रूपनिचण्डुकोष रूपलालवैश्यकृत तथा शालिग्रामौषधशब्द-सागर शालिग्रामवैश्यकृत ( खेमराज, बम्बई, सं० २०१३ ) भी हैं। रामजीत सिंह एवं दलजीत सिंह कृत 'आयुर्वेदीय विश्वकोष' के कई भाग प्रकाशित हुये ( द्वि० सं० १९३४) । अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने एक आयुर्वेदीय शब्दकोष (दो खण्डों में) प्रकाशित किया है ( बम्बई, १९६८ )। इसके सम्पादक वेणीमाधवशास्त्री जोशी तथा नारायणहरी जोशी हैं।

### इतिहास

विदेशी विद्वानों ने संस्कृत साहित्य के जो इतिहास लिखे उनमें आयुर्वेद पर भी प्रकाश डाला । इनमें विण्टरनिज ने विशेष रूप से विचार किया है । कुछ ऐसे विद्वानी ने विशेष रूप से आयुर्वेद का अध्ययन कर इसके इतिहास पर लिखा। इनमें पी० कॉर्डियर, जे॰ फिलिओजा, जलियस जॉली, हेनरी आर. जिमर, क्लास वोगल, डॉ॰ रूडएफ हार्नले आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। कार्डियर ने आयुर्वेद पर अनेक निबन्ध लिखे और भारत से महस्वपूर्ण आयुर्वेद ग्रन्थों की पाण्डलिपियाँ पेरिस के राष्ट्रीय पुस्तकागार में संग्रहीत की । फिलिओजा पेरिस के कालेज द फ्रांस में प्राध्यापक हैं तथा पौण्डिचेरी में भारतीय विद्यासंस्थान के निदेशक हैं। इनके अनेक महत्वपूर्ण निबन्ध फ्रोंच में प्रकाशित हुये हैं। आपकी प्रसिद्ध पुस्तक 'क्लासिकल ढॉक्ट्रिन्स ऑफ इण्डियन मेडिसिन' का अंग्रेजी अनुवाद भारत से प्रकाशित हुआ है (दिल्छी, १९६४)। आयर्वेदीय विषयों में अनेक शोधछात्र भी आपके निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। जलियस जाँली का 'इंडियन मेडिसिन' पूना से काशीकर दारा अगरेजी में अनुदित होकर प्रकाशित हुआ है (१९५१)। इसमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री संक्रित है। जिमर का 'हिन्दू मेडिसिन' (बाल्टीमोर, १९४८ ) है। क्लास बोगल ने अष्टांगहृदय के तिञ्बती संस्करण का जर्मन भाषा में अनुवाद (केवल पाँच अध्यायों का) किया (१९६५) और अनेक महत्वपूर्ण निबन्ध लिखे हैं। डा॰ हार्नले का नाम तो सर्विविदेस है ही जिसने कठोर परिश्रम एवं तपश्चर्या से 'बाबर पाण्डुलिपियों' का पुनरुद्धार किया: सश्चत के कुछ अंशों का अंगरेजी अनुवाद किया और अपनी प्रसिद्ध प्रस्तक 'स्टबीज इन दी मेहिसिन आफ ऐन्शियेण्ट इण्डिया' लिखी । ऑनसफोई, १९०७)। आयुर्वेदीय इतिहास को व्यवस्थित करने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। सम्प्रति हालैण्ड के डा॰ जी॰ जे॰ स्युलैनबेल्ड आयुर्वेद में घोर परिश्रम कर शास्त्ररन का संचय कर रहे हैं। ऐसे कुछ मुक्ता-मणियों का आलोक अपनी सद्यः प्रकाशित रचना के द्वारा संसार में विखेरा है। उनसे और भी आशाये हैं।

प्रस्तुत लेखक को १९७३ में वहाँ जाकर यह संग्रह देखने का अवसर प्राप्त हुआ।

२. काशीकर ने इस ग्रन्थ में महस्वपूर्ण परिशिष्ट दिया है। इसके अतिरिक्त इनकी अनेक महस्वपूर्ण रचनायें हैं।

भारतीय विद्वानों में गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय' की रचना 'हिस्ट्री ऑफ इण्डियन मेडिसिन' ३ भागों में (कलकत्ता विश्वविद्यालय, १९२३-१९२९) सर्वोपिर आती है। परवर्त्ती लेखकों ने प्रायः इसीका आधार लेकर लिखा है। सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त ने अपने विश्वविश्वत प्रन्थ 'हिस्ट्री आफ इण्डियन फिलासफी' के खण्ड २ में आयुर्वेद का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। प्रफुक्लचन्द्र राथ में भी अपने 'हिन्दू रसायनशास्त्र का इबिहास' में ऐतिहासिक विवेचन किया है। अनेक विद्वानों ने अपने प्रन्थों की भूमिका में आयुर्वेद के इतिहास पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इनमें काश्यपसंहिता की भूमिका (हेमराजशर्माकृत), रसयोगसागर की भूमिका (हिपपन्नशर्माकृत) और प्रत्यक्शारीरम् की भूमिका (गणनाथसेनकृत) प्रमुख हैं। आचार्य यादव जी ने भी अपने कुछ विचार स्वसम्पादित चरक आदि संहिताओं के उपोद्धात में दिये हैं।

आयुर्वेदीय इतिहास के ग्रन्थों में निम्नांकित उल्लेखनीय हैं-

- 9. Bhagvat Sinhji—History of Aryan Medical Science (Gondal, 1895)
- R. P. Kutumbiah: History of Indian Medicine
  (Orient Longmans, Madras, 1962)
- ३. दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री : आयुर्वेदनो इतिहास ( गु० )
- ४. सूरमचन्द : आयुर्वेद का इतिहास ( शिमला, १९५२ )
- ५. महेन्द्रकुमार शास्त्री : आयुर्वेद का संनिप्त इतिहास ( बम्बई, १९४८ )
- ६. गुरुपद हालदार: वृद्धत्रयी ( कलकत्ता, १३६२ वंगाब्द )
- ७. अत्रिदेव : आयुर्वेद का बृहत् इतिहास ( सूचना विभाग, उत्तरप्रदेश, १९६०)
- ८. वही : आयुर्वेद का इतिहास (हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९५४)
- ९. वही : चरकसंहिता का सांस्कृतिक अनुशीलन ( वाराणसी, १९६४)
- 90. Shiv Sharma: Ayurvedle Medicine Past & Present (C. C.
  - R. I. M. & H, New Delhi, Reproduced From Progress in Drug Research, Vol 15. 1971)
- ११. प्रियत्रत क्यां : वाग्भट-विवेचन ( चौलम्बा, १९६८ )
- १२. वही : चरक-चिन्तन ( चौखम्बा, १९७० )
- १३. Jyotir mitra : History of Indian Medicine from Pre-Mauryan to Kusana Period ( बाराणसी, १९७४ )
- १४. दामोदरप्रसाद क्षर्माः महासुनि पतञ्जलि, आंतियाँ और निराकरण ( इन्दौर, १९६७ )
- १५ सोमदेव शर्मा सारस्वत : चरक मुनि ( लखनऊ, १९५० )

इनकी एक अन्य रचना 'सर्जिकल इन्स्ट्रूमेण्ट्स ऑफ हिन्दूज़' (दो खण्ड)
 प्रसिद्ध है।

१६. रघुवीरशरण शर्मा : धन्वन्तरि-परिचय ( बुछन्दशहर, १९५० )

१७. वही : चरकसंहिता का निर्माणकाल ( चौखम्बा, १९५९ )

डा० डी० वी० सुब्बारेड्डी विगत चार दशाब्दियों से भारतीय चिकिरसा के इतिहास पर कार्य कर रहे हैं और प्रभूत महस्वपूर्ण सामग्री का सजन किया है। अन्त में आप हैंब्राबाद के चिकिरसा-इतिहाससंस्थान के मानद निदेशक थे। राजेन्द्रप्रकाश भटनागर (प्राध्यापक, उदयपुर आयुर्वेद महाविद्यालय) के इतिहास-सम्बन्धी कुछ अच्छे लेख इधर पन्नों में प्रकाशित हुये हैं। विश्वविद्यालयों में भी इस पर कुछ कार्य हुआ है। वाग्भट पर दिल्ली विश्वविद्यालय तथा चरक और सुश्चत पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से शोधप्रबन्ध स्वीकृत हुये हैं।

दिनेशचम्द्र भट्टाचार्य और पी० के॰ गोडें ने आयुर्वेद के इतिहास पर अपने अनेक लेखों द्वारा महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। कलकत्ता के प्रभाकर चटर्जी ने भी अनेक लेख विशेषतः वंगीय विद्वानों के सम्बन्ध में लिखे हैं।

कुछ ग्रन्थ आयुर्वेदीय विशेषताओं को प्रकाश में लाने के लिए लिखे गये। इनमें निम्नांकित ग्रन्थ प्रमुख हैं—

- १. रामप्रसाद शर्मा : आयुर्वेदसूत्रम् ( वेंकटेश्वर, १९६६ )
- २. शिव शर्मा : System of Ayurveda.
- 3. Shrinivasa Murty: The Science and Art of Indian Medicine.
- 8. Nagendra Nath Sen: Ayurvedic System of Medicine, 3 Vols. (Calcutta, Vol. I, Re. 1909, Vol II. 1906, Vol. III 1914)
  - 4. Chandra Shekhar G. Thakkur: Introduction to Ayurveda (Bombay, 1965)
  - ६. शालग्राम शास्त्री: आयुर्वेदमहस्व ( लखनऊ, १९२६ ) डा॰ लक्सीपति ने भी कुछ ग्रन्थ इस कोटि के लिखे हैं।

कुछ विदेशी विद्वानों ने आयुर्वेद पर इतिहास के परिचयात्मक ग्रम्थ छिखे जिनमें निम्नांकित उक्छेखनीय हैं?—

- 9. Wilson: on the Medical and Surgical Sciences of the Hindus (Oriental Magazine, 1823). London, 1864.
- दंखें—स्टबीज इन इण्डियन कल्चरल हिस्ट्री (होशियारपुर. १९६१)
   Bibliography of the Published writings ( P. K. Gode Commemoration Vodume )
- २. विशेष बिचरण के लिए देखें—

  G. N. Mukhopadhyaya: History of Indian Medicine, Vol II,
  Introduction, PP, 81-87

- R. Wise: Commentary on the Hindu System of Medicine. Calcutta, 1945, London, 1860 and 1900.
- a. Royle: An Bssay on the Antiquity of Hindu Medicine, London, 1837, Cassel 1839.
- 8. Stenzler : Zur Geschicte de Ind. Medicin, Breslau, 1846.
- 4. Brian : Coup D'oeil sur la Medicine des Anciens Indiens.
  Paris, 1858
- Daremberg: Recherches sur 1'etat de la Medicine. Ann. Med., Paris, 1867.
- Lietard: Letters historiques sur L'etat de la Medicine chez les Hindows. Paris, 1863.
- c. Mrs. Manning: Ancient and Mediaeval India. London, 1869,
- 9. Webb: The Historical relations of Ancient Hindu with Greek Medicine, Calcutta, 1850.
- Goldstucker: In Mrs. Manning's Ancient and Mediaeval India. London, 1869.
- Chakraberty: An Interpretation of Ancient Hindu Medicine.
   Calcutta, 1923.
- 12. Mazumdar: Medicinal Science in Ancient India, Calcutta Review, February, 1925.

# भारतीय वाङ् मय में आयुर्वेद

भारतीय वाङ्मय का सर्वेचण कर उसमें से आयुर्वेदीय सामग्री संकलित करने का कार्य भी हुआ है, जो इतिहास के निर्माण में सहायक होता है। इस चेत्र में निम्नांकित रचनायें उल्लेखनीय हैं—

- १. रामगोपाल शास्त्री : वेदों में आयुर्वेद ( दिव्ली, १९५६ )
- २. Karambelkar: The Atharvaveda & The Ayurveda

( Nagpur, 1961 )

- ३. अम्बालाल जोशी : वाल्मीकीय रामायण में आयुर्वेद ( जोधपुर, १९७३ )
- ४. प्रियमत शर्मा : ज्याकरण-वाङ्मय में आयुर्वेदीय सामग्री ( आयुर्वेदिषकास, मार्च-सितम्बर, १९६४ )
- v. P. V. Sharma; Indian Medicine in the Classical Age (Chowkhamba, 1972)

उयोतिर्मित्र ने महाभारत, रामायण तथा बौद्ध वाङ्मय से आयुर्वेदीय सामग्री का संकठन किया है। सतीशचन्द्र सांख्यधर (जम्मू) ने 'हिन्दी साहित्य में आयु-वेंद' शीर्षक शोधप्रवन्ध पर पी० एच० डी० किया है। कुछ शोधकर्ता 'जैन साहित्य में आयुर्वेद' पर कार्य कर रहे हैं। 'पुराणों में आयुर्वेद' पर पहले कुछ कार्य हुआ है और सम्प्रति कुछ शोधछात्र कार्य कर रहे हैं।

इसी प्रकार के कुछ संकलन-प्रनथ 'सुभाषित' नाम से प्रकाशित हुये हैं जिनमें प्राणजीवन मेहताकृत वैद्यकीय सुभाषितावली (चौलम्बा, १९५५) और घाणेकरकृत वैद्यकीय सुभाषितसाहित्यम् (चौलम्बा, १९६८) प्रमुख है।

00:9500-

# शिक्षण अनुसंघान पत्र-पत्रिकायें

ज्ञात प्राप्त करना और उसे दूसरे को हस्तान्तरित कर देना ये शिच्चण के दो पच्च हैं जिन्हें क्रमशः अध्ययन और अध्यापन कहा गया है। अध्यापन भी ज्ञानप्राप्ति का ही एक साधन है अतः अध्ययन की ही एक विकसित स्थिति इसे कह सकते हैं। शिच्चण का सम्बन्ध बुद्धि से है और ऐसा कोई समय सृष्टि में नहीं जब बुद्धि का अभाव हो अतः ज्ञान की परम्परा भी सृष्टि के समान अनादि है। अन्य शास्त्रों के समान आयुर्वेद की शिचापरम्परा भी जब ब्रह्मा से प्रवित्तत करते हैं तो उसका उद्देश्य शिचणक्रम की अनादिता का ही बोध कराना है। जिस क्रम में आद्यगुरु ब्रह्मा और आद्यशिष्य प्रजावति हों उसके प्रारम्भ का पता कौन लगा सकता है?

प्राचीन काल में गुरुमुख से विद्या ग्रहण की जाती थी। सुनकर उसे याद किया जाता था अतः श्रुति और स्मृति इस प्रक्रिया के दो अंग थे यद्यपि ये शब्द बाद में शास्त्रविशेष के लिए रूद हो गये। प्रारम्भ में एक गुरु का एक ही शिष्य रहा होगा किन्तु आगे चलकर अनेक शिष्य एक गुरु के पास रहकर विद्याध्ययन करने लगे। चरकसंहिता में ही हम देखते हैं कि आत्रेय पुनर्वसु के छः शिष्य हुये और इसी प्रकार काशिराज दिवोदास के और अधिक शिष्य थे।

इसके अनन्तर कमशः गुरुकुलों का विकास हुआ होगा जहाँ अनेक गुरु होते थे और सबके उत्पर एक अधिष्ठाता कुलपित होता था। शिष्य विद्या समाप्त कर स्नातक बनता था। गुरुकुल में प्रवेश के पूर्व शिष्य की परीचा होती थी। अभीष्टगुणसम्पन्न होने पर ही उसका प्रवेश होता था। तिहूचकुलज या तिहूचवृत्त को प्राथमिकता दी जाती थी। प्रवेश होने पर छात्र शास्त्र का चुनाव करता था और फिर उस शास्त्र के आचार्य का चुनाव करता था। अमेरिका आदि देशों में आज भी विद्यार्थी अध्यापक का चुनाव करता थे। असेरिका अदि देशों में आज भी विद्यार्थी अध्यापक का चुनाव करता है उसकी परीचा लेकर। आयुर्वेद की शिचा का विधान त्रिवर्ण के लिए था। शुद्ध को बिना उपनयन और मन्त्र दिये पढ़ाने की व्यवस्था थी। प्रवेश के

बान् शिष्य का उपनयन संस्कार होता था जहाँ अग्नि ब्राह्मणों और वैद्यों को साम्ची बनाकर शिष्य और गुरु दोनों परस्पर निष्ठा और वात्सल्य रखने का संकल्प छेते थे। यह उपनयन विशिष्ट प्रकार का होता था। सामान्य उपनयन के बाद पुरुष 'द्विज' कहलाता था जब कि इस उपनयन के बाद विद्यासमाप्ति कर 'त्रिज' होता था। अर्थात् शिचा समाप्त कर वह नये मानव के रूप में समाज में पदार्पण करता था। उपनीत शिष्य को आचार एवं अनुशासन का उपदेश किया जाता था जिसका पालन आवश्यक होता था। भाचार्य भी शपथ लेता था कि शिष्य के सम्यक् आचरण करने पर भी यदि वह अन्यथा आचरण करे तो पाप का भागी होगा, उसकी विद्या वनध्या हो जायगी।

### अध्ययनविधि

सर्वप्रथम अध्ययन में ग्रन्थ का अभ्यास किया जाता था। उसका बार-बार वर्णन ( अनुवर्णन ) और श्रवण ( अनुश्रवण ) किया जाता था। उसके बाद उसका अर्थ समझ कर पढ़ते थे इसे 'प्रभाषण' कहा गया है। विषय का क्रियात्मक प्रदर्शन 'अभिनिर्देशन' कहा गया है जो आजकल का 'हेमोन्स्ट्रेशन' है। छात्र अपने हाथ से जो कर्माभ्यास करता था वह 'योग्या' कहलाता था। इस प्रकार शास्त्र और कर्म दोनों का सन्तुलित समन्वय आयुर्वेदीय शिचा का आदर्श था। इससे वाक्सीष्टव, अर्थविज्ञान, विषय में प्रौदता और कर्मनैपुण्य प्राप्त होता था। क्रियात्मक शिचण के क्रम में वनौषधियों का परिचय, शरीरज्ञान, रोगिपरीचा, निदान और चिकित्सा का व्यावहारिक ज्ञान कराया जाता था। शल्यकर्म के लिए 'योग्या' का विधान था। मृत पशुओं एवं प्रतिकृतियों पर विविध शास्त्रकर्मों का अभ्यास कराया जाता था। यह एक प्रकार की 'ऑपरेटिव सर्जरी' थी ( सु० सु० ९ )। यहीं पर इस कम को छोड़ा नहीं जाता था विक शिष्य कर्म का निरन्तर अभ्यास गुरु के निर्देशन में करता रहता था। इसके बाद अन्तिम अवस्था 'सिद्धि' होती थी जब वह स्वतन्त्रतया कार्य करने में चम हो जाता था। इस प्रकार शिचा समाप्त कर रनातक राजाज्ञा लेकर विशिखा ( ब्यवसाय ) में प्रविष्ट होता था । इस रूप में वह एक निर्धारित वैद्यक सद्वत्त का पालन करता था। अन्य शिक्षाप्रेमी स्नातक गुरुकुल में अध्यापनवृत्ति में लग जाते थे। वस्तुतः अध्ययनकाल में ही उच्च कचा के छात्र निम्न कचा के छात्री को पढ़ाते थे। 3 वे अध्यापन और तद्विद्यसंभाषा के द्वारा अपने ज्ञान को विकसित

१. च. वि. ८१३-१३; सू० ३०१२७ सु० सु० २१२-५

२. विद्यासमाप्तौ भिषजस्तृतीया जातिरूच्यते—च. चि. १।१।५२

१. अळतेकर : प्राचीन भारतीय शिच्चणपद्धति, वाराणसी, १९५५, पृ० ३९

करते थे। इससे नये-नये विचार उत्पन्न होते थे जिन्हें निश्च कर ग्रम्थ का रूप दिया जाता था जो विद्वानों की सभा में परीचित-अनुमोदित होने पर शिचाक्रम में सिमालित किया जाता था। पाटलिपुत्र और उज्जयिनी में ऐसी शास्त्रकार-परीचायें आयोजित होती थीं। अग्निवेश आदि की रचनायें भी ऋषिपरिषद् द्वारा अनुमोदित होने पर ही लोकप्रसिद्ध हुई। ब्यावहारिक चेत्र में जो नये-नये अनुभव होते थे उन्हें भी ग्रन्थ में निबद्ध किया जाता था।

ज्ञान की चिरतार्थता किया में होती है। पत्रश्राक्त ने विद्याप्राप्ति की चार अवस्थायें वतलाई हैं—अध्ययन, स्वाध्याय (मनन), व्यवहार और प्रवचन । महाकिव हुएं ने भी अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण शब्दों से इन्हीं चार दशाओं का अभिधान किया है । 'आचरण' को ही केन्द्र बनाकर 'आचार्य' शब्द बना है। जो स्वयं ज्ञान को अपने जीवन में कार्यान्वित करे और दूसरे में भी करावे वह 'आचार्य' कहलाता है (आचरित आचार्यित च आचार्यः)। 'उपाध्याय' शब्द जब कि अध्ययनपरक है 'आचार्य' शब्द आचरणप्रधान है। अत एव उपाध्याय से आचार्य का स्तर ऊँचा होता है। अध्यापक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे। धन्वन्तिर-सम्प्रदाय और आत्रेयसम्प्रदाय ये दो वर्ग तो स्पष्ट थे ही। सुश्रुत ने बहुश्रुत होने की सलाह दी है किन्तु यह कहा है कि विषयों का ज्ञान विशेषज्ञों से ही प्राप्त करें । दिखबल पराधिकार में अधिक वोलना पशन्द नहीं करते"। एक विषय का विशेषज्ञ दूसरे विषय में टाँग नहीं अद्वाता था।

### तब्रिद्यसंभाषा

अध्ययन, अध्यापन और तद्ब्विद्यसंभाषा ये तीन ज्ञानार्जन के साधन कहे गये हैं । जो लोग अध्यापन करते थे वे तद्विद्यों के साथ संभाषा कर अपने सन्देह का निराकरण करते थे और नवीन ज्ञानकारी प्राप्त करते थे । इस प्रकार विषय में प्रौदता उरपन्न होती थी ।

अनेक विद्वानों के साथ विचारविमर्श करने से सन्देह का निराकरण हो जाता

१. राजशेखरः काव्यमीमांसा, अ० १०

२. चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्योपयुक्ता भवति-आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, ब्यवहारकालेनेति—पातञ्जल महाभाष्य, १।१।१

३. अधीतिबोधाचरणप्रचारणैर्द्शाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः- नैषधीयचरित, १।४

४. सु० सू० ४।५-६

पराधिकारेषु न विस्तरोक्तिः—शस्तेति तेनात्र न नः प्रयासः—च०चि० २६।३२ अन्यत्र भी चरक ने लिखा—'अत्र धान्यन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधी'।

६. च० वि० ८।६

है'। संभाषा का विस्तृत वर्णन चरकसंहिता में मिलता है'। न्यायदर्शन में नौतम ने भी इसके कुछ तथ्यों का वर्णन किया है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि न्याय-दर्शन ने चरक का ही आधार लिखा है। ऋषिपरिषदों में तिद्वह्यासंभाषा होती थी। ऐसी परिषदों का सजीव चित्र चरकसंहिता में उपलब्ध है जिससे तरकालीन संभाषाविधि का संकेत प्राप्त होता है। संभाषाविधि के विस्तृत वर्णन तथा ऋषिपरि-पर्दों की योजना से यह स्पष्ट है कि चरककाल में तिद्वद्यसंभाषा सन्देह-निराकरण तथा किसी समस्या के समाधान का महत्त्वपूर्ण साधन थी। इडबल ने भी ऐसी एक परिषद की करपना की है ( च० सि० ११)।

सुश्रुत ने सूत्रस्थान के द्वितीय और चतुर्थ अध्याय में अध्ययनिविधि का विज्ञद् वर्णन किया है। अनध्याय कब होता था इसका भी उल्लेख है<sup>8</sup>।

मध्यकाल में व्याकरण, न्याय आदि शास्त्रों में शास्त्रार्थ की प्रस्परा प्रचलित हुई जिसमें विगृद्धसंभाषा का रूप ही अधिक दृष्टिगत होता था। कई बार हार जाने पर शास्त्रार्थी को विजेता का शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ता था अतः संवादजयन के लिए अनेक तांत्रिक उपचार भी किये जाते थे । ऐसी परिस्थिति में आयुर्वेद को व्याबसायिक चेत्र से उठकर संभाषाचेत्र में आना कठिन हो गया। व्यवसाय में भी आर्थिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण परस्पर विचार-विमर्श करना कठिन हो गया। इसी कारण भट्टोजिदीचित ने 'वैद्या विश्वदन्ते' उदाहरण दिया है।

आधुनिक काल में नि॰ भा॰ आयुर्वेदमहासम्मेलन की स्थापना होने पर उस मञ्ज पर शास्त्रचर्चा होने लगी। देश भर के वैद्य एकत्रित होकर जटिल विषयों पर विचारविमर्श करने लगे। जब इसके अध्यत्त आचार्य यादव जी हुये तब शास्त्रचर्चा-परिषद् विधिवत आयोजिन होने लगी। इस कार्य में अर्थ एवं व्यवस्था की दृष्टि से श्री वैद्यनाथ आयुर्वेदभवन सहायक हुआ। इसमें निम्नांकित परिषदें हुएँ—

१. वैद्यसमूहो निःसंशयकराणाम् — च० सू० २५

२. च० वि• ८

३. च० सू० १, २५, २६

४. धर्मसूत्रों में भी इसका वर्णन है । देखें - बौ० घ० १।२१।६-२३

प. पारस्करगृद्धासूत्र तथा कौशिकसूत्र में भी ऐसे प्रकरण हैं। इससे स्पष्ट है कि यह प्रवृत्ति प्राचीनकाल से चली आ रही है। वैदिक धर्म के विरोधियों को पराजित करने के लिए इस पद्धति का विकास करना पड़ा।

काशिका (१।३।५०) में विप्रवदन्ते सांवरसराः, विप्रवदन्ते मौहूर्ताः है । संभवतः
 उस काछ में इस कला में ज्योतिषी आगे हों या काशिकाकार ने वैद्यों का पन्न लिया हो ।

- पञ्चमहाभूत एवं त्रिदोषपरिषद्—पटना, २४-३१ दिसम्बर १९५१, अध्यक्ष
   आचार्य यादव जी।
- २. द्रव्यगुणविज्ञान-परिषद्— हरिद्वार, २०-२७ मई, १९५३ ,, "
- ३. शारीर-परिषद् दिल्छी-रतनगढ़, ५-९ नवम्बर, १९५८ दामोदरशर्मा गौद
- ४. कायचिकित्सा-परिषद्—लच्मणझला, ७-१७ जून, १९६८ यदुनन्दन उपाध्यायः ( महास्रोतोविकार )

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान स्थापित होने पर वहाँ वार्षिक वैज्ञानिक गोष्ठियाँ होने लगीं जिसका प्रभाव सारे देश पर पढ़ा। विभिन्न संस्थाओं की ओर से ऐसी गोष्ठियाँ आयोजित होने लगीं। इधर कई वर्षों से इन्द्रप्रस्थ आयुर्वेद सम्मेलन की ओर से वार्षिक गोष्ठियाँ दिल्ली में आयोजित हो रहीं हैं। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान परिषद् भी कभी-कभी ऐसे आयोजन करती है। प्राच्यविद् सम्मेलन, भारतीय इतिहास कांग्रेस आदि संगठनों द्वारा आयोजित गोष्ठियों में भी आयुर्वेद के शोधपत्र उपस्थित किये जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय प्राच्यविद् सम्मेलन के पेरिस अधिवेशन ( जुलाई १९७३ ) में 'एशियन चिकित्सा तथा भेषजन संहिता' पर एक सोविस्तार आयोजित हुआ था जिसके एक सन्न की अध्यन्नता प्रस्तुत लेखक ने की थी। इण्डियन फार्मेस्युटिक कांग्रेस असोसियेशन के वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर जो वैज्ञानिक गोष्ठियाँ होती हैं उनमें एक सन्न आयुर्वेद-यूनानी के लिए निर्धारित रहता है।

# आयुर्वेद-शिक्षण के मौलिक तत्व

ज्ञान का चेत्र अनन्त और अगाध है। इसकी इयत्ता निर्धारित करना असम्भव है। मानव ने जितनी ज्ञानराशि को शब्दों में बांधा है वह भी विशाल है। आचार्य पतंजिल का उपदेश है कि अज्ञात विषय के सम्बन्ध में सहसा कोई निर्णय प्रकट करना दु:साहस है। ज्ञान की उपलब्धि के लिए निरन्तर यहन करते रहना होगा, समुद्र में गहरे पानी पैठना होगा।

यदि मनुष्य की आयु भी इसी अनुपात में होती तब तो विशेष कठिनाई नहीं

१. "उपलब्धौ यःनः क्रियताम् । महांशब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्दीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चरवारो वेदाः सांगाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्र-वर्त्मा सामवेदः एकविंशतिधा बाह्वृच्यं नवधाऽऽथर्वणो वेदो वाकोवानयमितिहासः पुराणं वैद्यकमित्येतावांशब्दस्य प्रयोगविषयः । एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमनु-निशस्य "सन्त्यप्रयुक्ता" इति वचनं केवलं साहसमात्रमेव ।"—महाभाष्य १।१।१

थी किन्तु थोड़ी अविध में ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं। अतः "यःसारभूतं तदुपासनीयम्" की नीति के अनुसार जहाँ तक उपयोगी ज्ञान प्राप्त हो जाय वह बहुत समझना चाहिए। शिचा का उद्देश्य मनुष्य को इसी ज्ञान से सम्बद्ध बनाना है जिससे वह पदार्थों को यथावत् देख सके, समझ सके और उनका ठीक-ठीक उपयोग अपने और समाज के कल्याण के लिए कर सके। किन्तु एक-एक पदार्थ का पृथक्-पृथक् अध्ययन फिर दुरूह और असम्भव-सा कार्य हो जाता है जिनके माध्यम से पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान का एक व्यावहारिक प्रयोजन भी होना चाहिए, क्योंकि निष्प्रयोजन शास्त्र में लोगों की रुचि नहीं होगी। ज्ञान का स्रोत लोक-कल्याण के लिए प्रवाहित हुआ है चाह वह वालमीकि का आदि काव्य हो या आयुर्वेद। आर्च जनों के दुःख से द्वित होकर ही ज्ञान की भागीरथी महर्षियों के तपःपृत हृदय के हिमशैलशिखर से प्रवाहित हुई है।

# आयुर्वेदीय शिक्षा का उद्देश्य

आयुर्वेद्राय शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है—धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति। विशेषतः किसी एक उद्देश्य को लेकर भी इसका अध्ययन किया जा सकता है जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है—

'तत्रानुग्रहार्थ प्राणिनां ब्राह्मणैः, आत्मरद्वार्थ राजन्यैः,

वृत्यर्थ वैश्यैः, सामान्यतो वा धर्मार्थकामपरिग्रहार्थ सर्वैः ॥"— च सू. ३०।२७ आयुर्वेदीय शिक्षा का स्वरूप

वैद्य की उपर्युक्त योग्यताओं की जननी शिक्षा ही आयुर्वेद की वास्तविक शिक्षा कहला सकती है। सर्वप्रथम, शास्त्र ऐसा हो जिसमें इन गुणों के सम्पादन-योग्य विषय हों, इसलिए शास्त्र की परीक्षा होनी चाहिए। फिर आचार्य की परीक्षा होनी चाहिए, जो शिष्यों में उन गुणों के आधान की कमता रखता हो। शिष्य की भी परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें शास्त्र के ग्रहण की पात्रता होनी चाहिए। शास्त्रगत विषयों का विभाजन भी कमवद्ध होना चाहिए जिससे उनके ग्रहण में सुविधा हो। ज्ञानार्जन के तीन उपाय चरक ने वतलाए हैं—अध्ययन, अध्यापन और तिद्धासंभाषा। अतः इन तीनों की विधि पर भी विचार होना चाहिए। चार प्रकार से विद्या उपग्रक्त होती है—अध्ययन, मनन, व्यवहार और प्रचार । सर्वप्रथम गुरु से शास्त्र का अध्ययन करे, पुनः उस पर स्वाध्याय, चिन्तन मनन करे और इस प्रकार विषयों का सम्यक् ज्ञान प्राप्त करे। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने पर उसे व्यवहार में लावे। यदि विद्या व्यवहार में नहीं आयी, तो वह वन्ध्या या अफला कही जाती है। अन्त में अध्ययन-मनन द्वारा उपार्जित तथा व्यवहार द्वारा संपुष्ट ज्ञान का

३. महाभाष्य १।५।१

त्रचार अध्यापन द्वारा किया जाय । अतः आयुर्वेदिक शिक्षा में इन सब बातों का समावेश होना चाहिए।

#### शास्त्र

चिकिस्सा के अनेक शास्त्र प्रचित हैं। इनमें जो महापुरुषों से सेवित, अर्थबहुल, आसजनपूजित, त्रिविधिशिष्य (उस्कृष्ट, मध्य, हीन) बुद्धिहित, अपगतपुनरुक्तदोष, आर्ष, सुप्रणीतसूत्रभाष्यसंप्रहक्तम, स्वाधार, अनवपतितशब्द, अकष्टशब्द, पुष्कलाभिधान, क्रमागतार्थ, अर्थतस्विनिश्चयप्रधान, संगतार्थ, असंकुलप्रकरण, आशुप्रबोधक, लक्षण और उदाहरण से युक्त हो, उसी शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार का शास्त्र प्रखर सूर्य के समान अज्ञानान्धकार को दूर कर सभी पदार्थों को आलोकित करता है। चरक के इस विवरण का यदि परीचण किया जाय तो निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं:—

- श. शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से प्रामाणिक होना चाहिए। वह क्रान्तद्शीं ऋषियों द्वारा प्रणीत हो और आप्तजनों द्वारा स्वीकृत हो, जिसकी महान परम्परा हो और जिस परम्परा में महान, धीर और यशस्वी वैद्य हों। इस्से शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध होती है।
- २. भाषा कठिन और ग्राम्य शब्दों से रहित हो जिससे विषयों के समझने में कठिनाई न हो।
- ३. शैली स्पष्ट और विशद हो जिससे विषय क्रमशः एक दूसरे के बाद आते जायं।
- ४. विषय सूत्र, भाष्य और संग्रह-क्रम से क्रमबद्ध हो और निर्णात तथ्यों और मिद्धान्तों से युक्त हो । लच्चणों और उदाहरणों के द्वारा पदार्थों का प्रतिपादन किया गया हो ।
- भ. मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी हो, जिससे सब प्रकार की बुद्धि के छोग अपनी पात्रता के अनुसार उससे छाभ उठा सकें।

### आचार्य

आचार्य शास्त्रज्ञ, परिष्टष्टकर्मा, दत्त, दित्तण, श्रुचि, जितहस्त, उपकरणवान्, सर्वेन्द्रियोपपन्न, प्रकृतिज्ञ, प्रतिपतिज्ञ, बहुश्रुत, अनहंकृत, अनस्यक, अकोपन, क्लेशत्तम, शिष्यवस्तल, अध्यापन और ज्ञापन में समर्थ हो। इन गुणों से युक्त आचार्य सुशिष्य में वैद्य गुणों का सम्पादन करता है, जिस प्रकार वरसात के बादल अच्छे खेत को आवाद करते हैं। चरक के इस विवरण के आधार पर आचार्य में निम्नांकित योग्यता अपेषित है—

१. च॰ बि॰ ८।३

२. वही ८।४

- १. अपने शास्त्र में निष्णात हों । इसके अतिरिक्त अन्य शास्त्रों के भी ज्ञाता हों ।
- २. क्रियारमक ज्ञान से युक्त हों तथा कर्माभ्यास द्वारा उसमें कुशलता और यश्च ब्राह्म किये हों।
- ३. सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त हों।
- थ. सभी इन्द्रियों से पूर्ण हों, जिससे पदार्थों के परीचण में कोई कठिनाई न हो।
- भनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति हो, जिससे शिष्यों तथा रोगियों की प्रकृति का ज्ञान समुचित रूप से हो सके और विभिन्न स्थितियों में कार्याकार्य का निर्णय कर सकें।
- ६. अहंकार, रागद्वेष, क्रोध से रहित तथा क्लेशचम हों और शिष्यों के प्रति वास्सक्यभाव रखते हों।
- ७. विषयों के अध्यापन में समर्थ हों।

## शिष्य

शिष्य स्वयं अपने प्रयोजन, देश, काल और सामर्थ्य का विचार कर आयुर्वेद के अध्ययन में प्रवृत्त हों। शास्त्रज्ञान के लिए पात्रता की अपेन्ना होती है अतः शिष्यों की परीन्ना कर उन्हें प्रविष्ट करें। शिष्यों को प्रशान्त, आर्यप्रकृति, अन्नद्रकर्मा, ऋज्ञचन्नुर्मुखनासावंश, तनुरक्तविशद्जिह्न, अविकृतदन्तौष्ठ, अमिन्मिन, एतिमान, अनहंकृत, मेधावी, वितर्कस्मृतिसम्पन्न, उदारसन्व, तद्विद्यकुलज अथवा तद्विद्यवृत्त, तत्वामिनिवेशी, अन्यंग, अन्यापन्नेन्द्रिय, विनीत, अनुद्धत, अर्थतत्वभावक, अकोपन, अन्यसनी, शिल, शौच, आचार, अनुराग, दाच्य, और दान्निण्य से युक्त, अध्ययनामिकाम, अर्थविज्ञान और कर्मदर्शन में अनन्यकार्य, अलुब्ध, आलस्यरहित, सर्वभूतिहतैषी, आचार्य का आज्ञाकारी और अनुरक्त होना चाहिए।

चरक के इस विवरण के अनुसार शिष्यों की परीचा निम्नांकित रूप से हो जिसमें सफल होने पर ही उनका प्रवेश हो :—

- वैद्यकुल में उत्पन्न हों अथवा उनमें वैद्यक-व्यवसाय के अनुकूल आचरण हों।
- शारीरिक और मानसिक दृष्टि से वे स्वस्थ, सर्वांगपूर्ण और उत्तम गुणों से युक्त हों।
- ३. आयुर्वेद के अध्ययन में रुचि और लगन हों।
- ४. आचार्य के अनुरक्त और उनके उपदेशों का अनुसरण करने बाले तथा अनुशासन मानने वाले हों।
- प, प्रकृत्या शान्त, सात्विक, धीर, विनम्न, ल्प्रेभ, आलस्य, क्रोध और ब्यसन से रहित, सदाचारी, दयालु और सर्वभूतिहतैषी हों।

१. च. वि. ८।८

उपर्युक्त योग्यता होने पर भी आचार्य शिष्य के समन्न अनुशासन के निर्धारित नियम प्रवेश के पूर्व रखता है। यदि वह इन नियमों का पालन करना स्वीकार करता है तभी प्रविष्ट होता है अन्यथा नहीं—

"यथोपदेशं च कुर्बम्नध्याप्यो ज्ञेयः अतोऽन्यथा स्वनध्याप्यः।"

—च. वि ८।१३

ऐसे अध्याप्य शिष्य को शिचा देने से अध्यापक शिष्य को श्रेयस्कर गुणों से युक्त करता है और अपने गुणों को भी विकसित करता है।

शिक्षा का क्रम: प्रवेशयोग्यता (Standard of admission )

उपयुंक्त पंक्तियों में तो सामान्यतः शिष्य की शारीरिक, मानसिक और नैतिक स्थिति का विवरण दिया गया है, किन्तु उसकी प्रवेशयोग्यता क्या हो इस पर भी विचार करना आवश्यक है। प्राचीनकाल में सांगोपांग वेदों का अध्ययन-अध्यापन होता था। मुक्यतः षढांग (शिक्षा, कल्प, ज्याकरण, निरुक्त, छुन्द, ज्योतिष) इनका अध्ययन करने के बाद वेदों का अध्ययन होता था। इन अंगों में भी सर्वप्रथम ज्याकरण की शिक्षा होती थी, क्योंकि ''मुखं ज्याकरणं स्मृतम्''। इस प्रकार व्याकरण तथा अन्य अंगों का ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर ही व्यक्ति वेदों के अध्ययन का अधिकारी होता था। यद्यपि कालान्तर में न्याकरण की पहाई शिथिल हो गयी और लोग बिना व्याकरण पढ़े वेदों का अध्ययन करने लगे, जिससे बड़ी अञ्यवस्था फैली और इसे रोकने के लिए शब्दानुशासन का कठोरता से पालन करने पर जोर दिया गया'। इतिहास और पुराण, दर्शन और विज्ञान की जानकारी आवश्यक है। शिष्य के लिए बहुश्चत होना आवश्यक वतलाया गया है, क्योंकि एक शास्त्र का अध्ययन करने से किसी निर्णय पर पहुँचना कठिन होता है'।

## शिक्षा के मौलिक तत्व

विषय-विभाग और विशेषज्ञता ( Specialisation )

अतिप्राचीन युग में लोग सम्भवतः समस्त आयुर्वेद का अध्ययन करते हों और उसमें नियुणता भी प्राप्त करते हों, क्योंकि उस समय आयुर्वेद का कलेवर ठोस और संचित्त था तथा महर्षिगण अपने साधनावल से मेधा और आयु में उच्चतम थे, किन्तु आगे चलकर इसका कलेवर बढ़ जाने से तथा मनुष्यों की आयु और मेधा कम होने समस्त आयुर्वेद में नियुणता कठिन हो गयी, अतः इसका विभाजन विषय-क्रम से आठ अंगों में कर दिया गया—शख्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, कौमारभृत्य, अगदतन्त्र, रसायनतन्त्र और वाजीकरणतन्त्र । इससे यह भी प्रतीत होता

१. महाभाष्य १।१।१

२. सु. सू. ४।६

३. च. सू. ३०।२६, सु. सू. १।३

है कि दिग्यकाल में धन्वन्तिर, दिवोदास तथा भरहाज के पूर्व यह विभाग नहीं था। उसी काल में यह विभाजन प्रवक्तित हुआ। सामान्य रूप से सभी विषयों की जानकारी प्राप्त की जाती थी, किन्तु किसी एक अंग में विशेषता और दचता होती थी। यथा आत्रेय-सम्प्रदाय में कायचिकित्सा, धन्वन्तिर-सम्प्रदाय में शत्य, काश्यप-सम्प्रदाय में कौमारभृत्य, निमिसम्प्रदाय में शालाक्य आदि। उन-उन विषयों का ब्याख्यान तद्विद्यों से ही सुनने का विधान है तथा चिकित्सा में भी विशेषज्ञों का ही अधिकार माना जाता था। "अत्र धान्वन्तरीयाणामधिकारः क्रियाविधी" इससे चरक ने शत्य रोगों में धान्वन्तरीय सम्प्रदाय के वैद्यों का अधिकार बतलाया है। राजाओं के व्यक्तिगत चिकित्सक के रूप में तथा सेना में जो वैद्य रहते थे, उनमें विशेषकर अगदतन्त्र और शत्यतन्त्र में निपुणता अपेन्ति थी।

सिद्धान्तनिरूपण ( Formulation of Theories )

आयुर्वेद अपार और समुद्र के समान अगाध गंभीर है। इसका पूरा पता पाना किटन है। रोग भी असंख्य हैं। सवका परीचण और वर्णन करना किटन है। एक- एक करके पृथक-पृथक् तथ्यों का अध्ययन एवं ज्ञान के लिए समुचित साधन भी नहीं हो सकता और इसमें न्यर्थ समय भी बहुत लगेगा। इसलिए सामान्य-विशेष के आधार पर कुछ सिद्धान्तों का निरूपण करना होगा जिससे अंख्य पदार्थ श्रंखलाबद्ध होकर ज्ञान के विषय वन जाँय। आचार्य पतंजलि ने ज्ञानोपार्जन की इसी वैज्ञानिक सरणि का उपदेश किया है:—

"अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद्पाठः । एवं हि श्रृयते बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, नान्तं जगाम । बृहस्पतिश्च प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्येता, दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययन-कालो, न चान्तं जगाम । किं पुनरद्यत्वे, यः सर्वथा चिरं जीवति वर्षशतं जीवति । " तस्मादनभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद्पाठः ।

कथं तहींमे शब्दाः प्रतिपत्तव्याः । ?

किंचित् सामान्यविशेषवल्ळचणं प्रवर्थम् । येनाल्पेन

यत्नेन महतो महतः शब्दौघान् प्रतिपद्येरन्''—महाभाष्य १।१।१। यही आधार चरक में लिया गया है और इसी से त्रिदोषसिद्धान्त का निरूपण हुआ है, जो असंख्य प्राकृतिक भावों और विकारों की व्याख्या में समर्थ है<sup>3</sup>।

क्रियात्मकं ज्ञान ( Practical knowledge ) सैद्धान्तिक ज्ञान के साथ-साथ क्रियात्मक ज्ञान भी आवश्यक है। सिद्धान्त और

१. सु. सू. शप

२, सु. सू. ३४।५, क. १।४

३. च. वि. ६।५

क्यवहार, शास्त्र और कर्म, पत्ती के दो पत्तों तथा रथ के दो चक्रों के समान हैं, जिनमें एक के भी खण्डित होने पर कार्य-सिद्धि नहीं हो सकती । शास्त्र में पण्डित और क्रिया में कुशल, उभयज्ञ बैध ही कार्यसाधन में समर्थ हो सकता है—

यस्तूभयज्ञो मितमान् स समधौंऽर्थसाधने। आहवे कर्म निर्वोद्धं द्विचकः स्यन्दनो यथा॥ सु. सू. ३।५१ उभयज्ञो हि भिषक् राजाहीं भवति।—सु. सू. ३।४५ इसीटिए वैद्य के गुणों में 'दष्टकर्मा' और 'अभ्यस्तकर्मा' दिया है।

मनोवैज्ञानक विकास ( Psychological Development )

मनावैज्ञानिक विकास विशेषतः तर्कशक्ति का विकास आयुर्वेदीय शिचा का प्रमुख तत्व है। बिना तर्क के कार्य में सफलता नहीं मिल सकती और न शास्त्र का बोध ही हो सकता। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति भी विकसित होनो चाहिए, जिससे आतुर और शिष्य के मानसिक भावों का पूर्णतः सम्यक् रूप से आकलन किया जा सके।

वैज्ञानिक वृात्त का विकास ( Development of rational attitude )

प्रत्येक पदार्थ की हांगोपांग प्रमाणों द्वारा परीचा करने के बाद कर्तव्य में प्रवृत्त होने का अभ्यास उरपन्न करना शिचा का एक अंग है। क्योंकि परीचा करके कार्य में प्रवृत्त होने से ही सफलता मिलती है। (''परीच्यकारिणो हि कुशला भवन्ति) विद्या, विटर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रिया ये ६ गुण वैद्य के लिए उपादेय बतलाये गयं हैं। इनका आधान शिष्यों में होना चाहिए।

बाक-सौप्रव (Expression of ideas )

अपने भावों को समुचित रूप से शुद्ध शब्दों में व्यक्त करने की कला में शिष्यों को दच्च बनाना आवश्यक है, जिससे वे शास्त्र का प्रवचन कुशलता से कर सकें और लोगों में प्रभाव उत्पन्न कर सकें।

सद्वृत्त तथा मानवीय गुणों का विकास (Ethical conduct and development of human qualities)

शिष्यों को गुरुकुछ में सद्वृत्त का पाछन कराया जाय जिससे वे सदाचारी बनकर समाज का कहयाण कर सकें। इसके साथ-साथ दया, दाचिण्य आदि मानवीय गुणों को भी विकसित किया जायें।

१. सु. सू. ४।४८

२. च. सू. २।३६

३. च. स. ९१२१

४. सु. सू ३।५४

प. च. सू. ८।१८, सु. सू. २।४

## लोकसंग्रह ( Development of Social ideas )

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वैद्य को तो विशेषतः समाज में रह कर उसी की सेवा करनी है। अतः उसकी सामाजिक भावना विकसित हो इस पर ध्यान रखना आवश्यक है ( लोकसंग्रहमेवादी संपश्यन् कत्तु महीस ) ।

शारीरिक विकास (Physical development)

जब वैश स्वयं स्वस्थ और बिल्ड न हो तब दूसरों को कैसे बना सकता है ? अतः शिष्यों का समुचित शारीरिक विकास भी होना चाहिए? । शिक्षण-विधि

शास्त्रज्ञान के तीन उपाय बतलाए गए हैं—अध्ययन, अध्यापन और तद्विद्यसंभाषा ।

- (१) अध्ययन (Study)— छात्र जब प्रन्थ का प्रारम्भिक पाठ करता है तब उसे अध्यथन कहते हैं। यह शब्दप्रधान और उत्तान होता है। अध्ययन के बाद शास्त्र का जो चिम्तन-मनन किया जाता है वह स्वाध्याय कहा जाता है। यह अर्थ- अधान और गम्भीर होता है।
- (२) अध्यावन ( Teaching )— इसके तीन भाग हैं प्रभाषण या प्रवचन ( Lectures ), अभिनिर्देशन ( Demonstration ) तथा योग्याकरण ( Practical Training )। प्रस्तुत विषय का अर्थतः व्याख्यान या विवेचन प्रभाषण कहलाता है। प्रभाषण तीन प्रकार से होता है वाक्यशः, वाक्वार्थशः और अर्थावयवशः । इस प्रकार विवेचन कमशः स्थूल से सूचम की ओर बदता है। प्रन्थ का केवल अध्ययन बिना प्रभाषण के निरर्थक माना गया है और ऐसा व्यक्ति, जो अर्थ को हृद्यंगम किए बिना ग्रन्थ को कण्ठाग्र किये हुए हैं, चन्दनभारवाही गर्दम के समान माना गया है, जिसे केवल भार की ही अनुभूति होती है, चन्दन की सुगन्ध नहीं मिलतीं ।

पदार्थों को प्रत्यसगम्य बना कर छात्रों को दिखलाना अभिनिर्देशन कहा जाता है। शारीर अवयवों के शबच्छेद में दर्शन और अभिनिर्देशन का विभान है । इसी प्रकार औषभद्रक्यों का नामरूपज्ञान के लिए अभिनिर्देशन किया जाता है। चिकित्सा और विकृतिविज्ञान में विकृतिजन्य चिन्हों को दिखलाया जाता है।

१. च. शा. ५।८

२. च० सू० १।१५

३. च० वि० ८।६

४. च० सू० ३०।१७

प. सु स् । शार-इ

६. च० शा० ७।१६

छात्र जीव स्वयं क्रियाओं का अभ्यास मानवेतर पदार्थों और प्राणियों पर करते हैं तब उसे योग्याकरण कहते हैं। सुश्रुत ने एक स्वतन्त्र अध्याय (सू. ९ अ.) में योग्या का वर्णन किया है। विषयों के सम्यक् ज्ञान के लिए यह अध्यावश्यक है। शास्त्रज्ञ होने पर भी यदि योग्या नहीं की तो कर्म में योग्यता नहीं आ सकती—

"मुबहुश्रुतोऽष्यकृतयोग्यः कर्मसु अयोग्यो भवति ।"—सु० स्० ९।२ तद्विद्यसंमाषा ( Seminars & Discussions )

शास्त्रज्ञों का परस्पर जो शास्त्रीय विचार-विमर्श होता है उसे ति द्वासंभाषा कहते हैं। इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, सन्देह का निराकरण होता है तथा वाक्शिक बढ़ती है। अतः ज्ञानवृद्धि के लिए पाठ्यक्रम में इसे अनिवार्यतः रखना चाहिए। संभाषा दो प्रकार की बतलायी गयी है—संधाय संभाषा और विगृद्ध संभाषा। जिज्ञासा-बुद्धि से विषय के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से जो संभाषा होती है वह सन्धाय संभाषा कहलाती है। इसके विपरीत, विपन्न को पराजित करने के उद्देश्य से जो वाद-विवाद होता है वह विगृद्ध संभाषा है। ऐसी अनेक गोष्टियों का विवरण चरकसंहिता में मिलता है। इस सम्बन्ध में यज्जः पुरुषीय (च० सू० २५), आत्रेय-भदकाष्यीय (च. सू. २६) तथा फलमात्रासिद्धि (च. सि. ११) के प्रकरण अवलोकनीय हैं। इससे इन गोष्टियों की कार्यपद्धति पर भी प्रकाश पढ़ता है।

सारांश में, आयुर्वेदीय शिच्चण-पद्धित में शास्त्र के न्यापक (Extensive) तथा गम्भीर (Intensive) अध्ययन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि प्राणियों और द्वयों के इतने सूचम अवान्तर मेद और विशेषताएँ हैं कि बढ़े-बढ़े बुद्धिमानों के लिए भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है, साधारण जनों की तो बात ही क्या ? इसलिए शास्त्र के पूर्ण एवं सूचम अध्ययन करने का उपदेश किया गया है। इसके लिए तन्त्रयुक्तियों का भी निरूपण किया गया है।

### शिक्षा के उपकरण

शिचा के उपकरणों में अभिनिर्देशन तथा फ्रियात्मक ज्ञान के लिए त्रिविध ( औद्भिद्, जांगम और पार्थिव ) द्रन्यों का संग्रहालय होना चाहिए। वनौषधियों का एक उद्यान तथा औषधियों के लिए निर्माणकाला भी होनी चाहिए। रसशाला का परिचय रसरानसमुख्ययकार ने दिया है। सुश्रुत ने शारीरज्ञान के लिए शवच्छेद का विधान किया है। इसके लिए एक शवच्छेदगृह आवश्यक है। आतुरालय के भवन, कर्मचारियों तथा उपकरणों का विवरण चरक ( सू० १५) ने विस्तार से दिया है। इसी प्रकार सुतिकागार और कुमारागार के उपकरणों का विधान है।

१. च० वि० ८।१५

शहरा-शालाक्य के लिए आवश्यक उपकरणों का संकेत अद्योपहरणीय में किया गया है। रसायन के लिए कुटीप्रावेशिक विधि में कुटी-निर्माण की विधि दी गयी है। अगदतन्त्र में उपकरणीय पशु-पिचयों और दृश्यों का वर्णन है। आहार के विविध कहरों के निर्माण के लिए महानय का विवरण दिया गया है।

### परोक्षा

100 अंकों में ३३ अंकों से उत्तीणता प्राप्त करने की प्रणाली उस समय नहीं थी। शिष्य जब शास्त्र और कर्म में पूर्ण निष्णात हो जाता था, तभी स्नातक बनता था। प्रश्नाष्ट्रक (तन्त्र, तन्त्रार्थ, स्थान, स्थानार्थ, अध्याय, अध्यायार्थ, प्रश्न, प्रश्नार्थ) से छात्र की परीचा ली जाती थी। आयुर्वेद के विद्वान को इस प्रश्नाष्टक का वाक्यशः, वाक्यार्थशः और अर्थाव्यवशः व्याख्यान में समर्थ होना चाहिए। इसलिए इस प्रकार का व्याख्यान करने पर ही छात्रों को उपाधि दी जाती थी। तच्चिशला में आचार्य जीवक की परीचा लोकविश्वत है।

## आदशं शिक्षा

उपर्युक्त शास्त्रीय आधार पर विवेचन करने से आयुर्वेद की आदर्श शिला वहीं होगी जिसमें :---

- आचार्य, प्रवक्ता और अभिनिर्देशक (Teachers)—अर्थतत्वज्ञ, दृष्टकर्मा, अभ्यस्तकर्मा तथा अध्यापनसमर्थ हों । सभी विषयों के लिए तद्विद्य आचार्य हों ।
- २. शिह्य (Students) निर्दिष्ट गुणों से युक्त, सत्पात्र, जिज्ञासु तथा सदाचार और अनुशासन का पाछन करने वाले हों। इनका प्रवेश योग्यता परीचा के बाद हो।
- ३. उपकरण (Equipments)—िशिल्ला के सभी उपकरण पर्याप्त हों। भेषज-मंग्रहालय, औषिव-उद्यान, रसशाला, शबच्छेदगृह, आतुरालय, स्तिकागार, कुमारागार, शस्त्रकर्मभवन, रसायनकुटी आदि के भवन तथा आवश्यक यन्त्रशास्त्र उपकरणों का संभार हो जिससे क्रियात्मक ज्ञान दिया जा सके।
- ४. पाठ्यक्रम (Curriculum)—आयुर्वेदीय शिक्षा के मूलभूत तथ्वी तथा प्रयोजनों को दृष्टि में रखकर पाठबक्रम वने जिससे स्नातक शास्त्रज्ञ और क्रियाकुशल होकर स्वास्थ्यरक्षण (Prevention) और रोगप्रशमन (Cure) सफल्लापूर्वक कर सकें तथा विषयों में विशेषज्ञता भी प्राप्त कर सकें।
- प. पाठेतर कार्यकताप (Extracurricular activities) शारीरिक,

१. सु० क० १।१०-११

२. च० सू० ३०।२८

मानसिक तथा सामाजिक विकास के छिए व्यायाम, खेळ-कूद, संभाषा आदि की व्यवस्था हो।

- ६. कर्मीभ्यास ( Practical Experience )—स्नातकीय तथा स्नातकोत्तर अवधि में कर्माभ्याम की सुविधा मिले।
- ७. स्नातकोत्तर शिक्षण ( Postgraduate Training )—शास्त्र की दृढता और कंर्मनैपुण्य के लिए अनुसन्धान और स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था हो।
- र(जसम्मान (Status and opportunities of service) स्नातकों को राजसम्मान मिले तथा राजानुज्ञात होकर उन्हें लोकसेवा का अवसर प्राप्त हो।

### प्राचीन विश्वविद्यालय

गुरुकुलों के अतिरिक्त, देश में कुछ ऐसे बड़े केन्द्र भी थे जहाँ देश और विदेश के विद्वान एकत्रित होकर ज्ञानयज्ञ में भाग लेते थे। यं केन्द्र विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला विश्वविद्यालय था। पाणिनि ( ७ वीं शती ई॰ पू॰ ) ने इसका उल्लेख किया है अतः उस काल में इसकी विकसित स्थिति होगी। इससे अनुमान होता है कि लगभग १००० ई० पू० में तच्चिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई होगी। यह अस्वाभाविक नहीं कि पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश का भी सन्पर्क इस विश्वविद्यालय से हो किन्तु तच्चशिला का नाम चरक में नहीं आता अलः सम्भव है, ये उसके कुछ पूर्व हुये हों। किन्तु यह तो विदित है कि जीवक का गुरु भिन्न आत्रेय ६०० ई० के आसपास इस विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे। जीवक ने यहाँ सात वर्षों तक रह कर अध्ययन किया था। संभवतः पूरा पाठ्यक्रम आठ वर्षों का था। इससे स्पष्ट है कि वहाँ आयुर्वेद की उच्च शिचा का प्रवन्ध था। कायचिकित्सा, शत्य एवं द्रव्यगुण सभी का शिच्चण होता था। यह केन्द्र गुप्तकाल तक समाप्त हो गया<sup>र</sup> । दूसरा विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालय (महाविद्या**र)** मगध के नालन्दा नामक स्थान में था। इसकी स्थापना कुमार्गुप्त प्रथम ( ४१३-४५५ ई०) के समय में हुई और १२०० ई० तक रहा जब बिस्तियार खिलजी के आक्रमण से वह ध्वस्त हुआ । यहाँ आयुर्वेद अनिवार्य पाठ्य विषयों में था । धातु-विद्या की भी शिद्धा वहाँ होती थी जो खुदाई में निकली भट्टी से सुचित होता है। यहाँ तिब्बत, चीन, कोरिया आदि देशों से भी छात्र आते थे। तीसरा विश्वविद्यालय पाल राजाओं के संरचण में विक्रमिशला ( आधुनिक पथरहट्टा, भागलपुर, बिहार ) में संचालित हो रहा था। यह धर्मपाल द्वारा ८वीं शती में स्थापित हुआ और चार शती तक चळता रहा । यहाँ तन्त्रप्रधान विद्याओं की शिचा दी जाती थी । संभवतः

१. अलतेकर : प्राचीन भारतीयशिचणपद्धति, पृ० ८४-८६

<sup>2.</sup> A. Ghosh: A Guide to Nalanda (Delhi, 1939, P. 42

रसशास्त्र का यह केन्द्र रहा होगा क्योंकि तन्त्र के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।'

इनके अतिरिक्त, काशी में शल्यप्रधान आयुर्वेद विद्यापीठ था जहाँ कभी काशिराज दिवोदास कुळपित थे तो विदेह में निमि के संरचण में शाळाक्यप्रधान आयुर्वेद की शिचा होती थी। दिचणभारत में रसशास्त्र और विषविद्या पनप रही थी। शाळिहोत्र अश्वशास्त्र का प्रशिचण पश्चिमोत्तर भारत में देते थे तो पाळकाप्य गजशास्त्र की शिचा अङ्गदेश में दे रहे थे। इस प्रकार सारे देश में आयुर्वेद की शिचा के ळिए स्थान-स्थान पर सामान्य एवं विशिष्ट केन्द्र बने हुये थे।

आयुर्वेदिवद्या वंशपरंपरागत भी चलती थी। पुत्र पिता से प्रशिचण प्राप्त कर कुलकर्म में लग जाता था। गुप्तकाल में इन्हें 'आप्त' या 'मौल' भिषक् कहा जाता था इनका उस समय विशेष सम्मान था। पिता आवश्यक होने पर अपने पुत्र को दूसरे योग्य वैद्य के पास शिक्षा के लिए भेजता था<sup>2</sup>।

इस प्रकार आयुर्वेद शिचण को निस्नांकित भागों या अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है—

१. वंशपरंपरागत

३. गुरुकुछीय

२ गुरुगृहगत

४. विश्वविद्यालयीय

#### सध्यकाल

मुसलमानों के आक्रमण से १२०० ई० के आसपास सभी प्राचीन विश्वविद्यालय विश्वस्त हो गये। आयुर्वेद की शिवा देशी रियासतों और प्रादेशिक हिन्दू राजाओं के संरचण में गुरुपरम्परा और छोटे विद्याकेन्द्रों के रूप में चलती रही। कुछ मुसलमान राजा जो गुणप्राही थे और जिनमें धार्मिक हुंच नहीं था वैद्यों को प्रश्रय देते थे। मुगलसाम्राज्य में तो हकीम और वैद्य मिलजुल कर काम करते थे। तब तक अनेक आयुर्वेदिक प्रन्थ अरबी-फारसी में अनूदित हो चुके थे और यूनानी तिब्ब भी देशी भाषाओं के माध्यम से भारतीय वैद्यों तक पहुँच चुका था। राजकीय यूनानी हकीमों के साहचर्य से यूनानी तिब्ब की अनेक उपयोगी औषधियाँ तथा अन्य उपादेय तथ्य आयुर्वेद में प्रविष्ट हुये और वे आयुर्वेदीय प्रन्थों में निबद्ध होकर आयुर्वेदीय शिवा के अंग बन गये। राजकीय स्तर पर धार्मिक कहरता के बावजूद मुसलमान फकीर भारत के धार्मिक वातावरण में घुलमिल गये। हिन्दू तान्त्रिक और मुसलमान

इस विश्वविद्यालय की खुदाई पुरातत्विमाग द्वारा चल रही है जिससे अनेक महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं।

२. पिठत वैद्या को केवल परम्परागत वैद्या से पृथक् करने के लिए चरक ने उसे 'श्रिज' कहा ।

फकीर दोनों ने मिलकर मध्यकालीन विशिष्ट विद्याओं —रसशास्त्र और नाड़ीविज्ञान के विकास में योगदान किया। इन विद्याओं के जिज्ञासु बिना धार्मिक भेदभाव के हिन्दू तान्त्रिक और मुसलमान फकीर दोनों से ज्ञान प्राप्त करते थे। मुगलकाल में भी जो शिक्षणपद्धति थी उसमें चिकित्सा का महत्त्वपूर्ण स्थान था । मुगलशासन के अन्तिम काल में मराठा पेशवाओं ने आयुर्वेद को पूर्ण संरच्चण दिया और इस काल में आयुर्वेदशिक्षा की उन्नति हुई। इन्हीं के काल में दिच्चण भारत में तंजोर का सरस्वती-महल पुस्तकालय स्थापित हुआ और आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थ लिखे गये।

# आधुनिक काल

भारत में जब १ ५वीं शती का अन्त होते-होते पुर्तगाली पहुँचे तब उनके साथ वहाँ के टॉक्टर भी आये। डच, फ्रेंब्र और अंगरेजों के साथ भी वही बात हुई। परिणाम यह हुआ कि १६वीं शती के उत्तरार्ध तक भारत में युरोपियन डाक्टर प्रायः सर्वत्र फैल गये। मुगल सम्राटों के दरबार में तो वे पहुँचते ही थे, कठिन बीमारियों में धनी-मानी व्यक्ति भी उनसे परामर्श लेने लगे थे। धीरे-धीरे यह प्रभाव बढ़ता गया।

लाई वारन हेस्टिंग्स ने अपनी वैयक्तिक आर्थिक सहायता से १७८१ में कलकत्ता मदरसा और १८१७ में हिन्दू कौलेज स्थापित किया। १९२२ में सरकार ने नेशनल मेडिकल इन्स्टीटयूक्कन स्थापित किया जिसके अधीचक डा० टिटलर थे। यहाँ बंगाली में शिचा दी जाती थी। १ जनवरी १८२४ को कलकत्ता में संस्कृत कोलेज का प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व १८११ में लाई मिण्टो ने निद्या और तिरहृत में संस्कृत कॉलेज खोलने के लिए सिफारिश की थी। संस्कृत कालेज की स्थापना का उद्देश्य यह था कि प्राच्यविद्या के साथ आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का भी प्रचार किया जाय। १८२७ से वहाँ भारतीय और युरोपीय चिकित्सा की कचायें प्रारम्भ हुईं। डा० टिटलर पाश्चात्य चिकित्सा पढ़ाते थे और आयर्वेदीय विषयों के लिए अन्य अध्यापक नियक्त हुये । पण्डित मधुसुदन वहाँ के छात्र थे और बाद में वहीं अध्यापक हुये । यहाँ छात्र अस्थियों के अध्ययन के साथ-साथ पशुओं का छेदन भी करते थे। पाठ्यक्रम दो वर्षों का था। १८३३ में लाई विलियम वेंटिंक ने एक कमिटी चिकित्सा के शिचण के सम्बन्ध में बनाई जिसने यह संस्तुति की कि शिचा का माध्यम अंगरेजी हो, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाय और संस्कृत कॉलेज तथा मदरसा में जो चिकित्सा के पाठ्यक्रम हैं वे बन्द कर दिये जायाँ। डा॰ टिटलर चाहते थे कि चेत्रीय भाषा में ही शिचा चलती रहे किन्तु लॉर्ड मेकाले की अंगरेजी नीति की विजय हुई। फलतः २० फरवरी १८३५ को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और संस्कृत कॉलेज तथा मदरसा में चिकित्सा की शिचा समाप्त कर दी गई। पण्डित मधुसूदन

१. आईन-ए-अकबरी, ए० २८९

मेडिकल कॉलेज में अपने दो सहायकों के साथ स्थानान्तरित हो गये। १० जनवरी १९३६ (या २८ अक्तूबर १९३५) को मधुसूदन के नेतृस्व में चार हिन्दुओं ने शवच्छेद किया जिसके सम्मान में फोर्ट विलियम से तोपों की सलामी दी गई। यह प्राचीन चिकिस्सापद्धति पर आधुनिक पद्धति की विजय का शंखनाद था।

मधुसूदन का पुत्र भी मेडिकल कालेज के प्रथम दस छात्रों में था। पहले यहाँ आयुर्वेद और एलोपेथी दोनों की शिचा होती थी किन्तु बाद में केवल एलोपेथी पदाई जाने लगी। इसके समानान्तर वर्नाक्युलर मेडिकल स्कूल भी स्थापित किये गये जहाँ का माध्यम हिन्दुस्तानी था। १८३२ में इसमें उर्दू कचा और १८५२ में बंगाली कचा भी जोड़ी गई। यहाँ के उत्तीर्ण स्नातक होस्पिटल असिस्टेण्ट, बी० एल० एम० एस० या नेटिव डाक्टर कहलाते थे। वस्तुतः अंगरेजों के बच्चों के लिए ही अंगरेजी माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोला गया था क्योंकि हिन्दुस्तानी संस्थाओं में वे प्रवेश नहीं लेते थे। मेडिकल कालेज में वे प्रवेश लेने लगे। वर्नाकुलर मेडिकल स्कूल ही धीरे-धीरे बद कर १८७५ में कैम्पबेल मेडिकल स्कूल हो गया। इस प्रकार के मेडिकल कॉलेज और स्कूल अन्य प्रान्तों में भी स्थापित हुये।

ऐसी स्थित में भी गुरु-परम्परा से आयुर्वेद की शिक्षा चलतो रही। टोल जैसे विद्यालय भी यत्र-तत्र थे। मुर्शिदाबाद मुसलमान मवार्कों की राजधानी थी और ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भी प्रमुख केन्द्र था। संयोग से आयुर्वेद की शिक्षा का भी ब्रह पुक महान केन्द्र बना। कविराज गंगाधर राय ने एक विशाल शिष्यमण्डली बनाई जिसने सारे देश में आयुर्वेद की शिक्षा का नये तेज के साथ प्रसार किया। इनके प्रमुख शिष्यों में द्वारकानाथ सेन, हाराणचन्द्र चक्रवर्ती, परेशनाथ सेन आदि थे बिन्होंने काशी, बंगाल, हरिद्वार, देहली और जयपुर की परम्परायें प्रवस्तित कीं। (देखें पु० २२२)।

१८५७ की प्रथम स्वाधीनता कान्ति से ही आन्दोलन की लहर देश में फैलने लगी जो शनै:-शनै: बढ़ती ही गई। १८८५ में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्रीयता की लहर जाग उठी। वैद्यवर्ग भी इससे अलूता न रहा। १९०७ में श्री शंकरदाजी शास्त्री पदे के नेतृत्व में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की स्थापना हुई जिसका प्रथम अधिवेशन नासिक में हुआ। आयुर्वेदीय शिक्षा को भी देशन्यापी स्तर पर संगठित एवं न्यवस्थित करने के उद्देश्य से महासम्मेलन के अन्तर्गत १९०८ में आयुर्वेद-विद्यापीठ की स्थापना की गई जिसके अन्तर्गत अखिल भारतीय स्तर पर आयुर्वेद की शिक्षा एवं परीक्षा का कार्य प्रारन्भ हुआ। १९१२ में

Mukhopadhyaya: History of Indian Medicine: Vol II Introduction, P. 14-20

इसकी सर्वप्रथम परीक्षा हुई। १९१६ में अहमदनगर में आयुर्वेद कालेज स्थापित हुआ। अप्रिल १९१९ में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज और २८ मई १९२२ को गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में १९१६ में यामिनीभूषण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय और १९२१ में स्थामादास वैद्यशास्त्रपीठ स्थापित हुआ। १९२० में पूना का तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित हुआ। १९२० में एना का तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय स्थापित हुआ। १९२१ में ही १३ फरवरी को दिल्ली में तिब्विया एवं आयुर्वेदिक कालेज का उद्घाटन महात्मा गाँधी ने किया।

सर्जन जनरल पार्डी स्युकिस, भारतीय चिकिरसासेबाओं के निदेशक तथा भूतपूर्व प्रिंसिपल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद से अस्यन्त प्रभावित थे। वह कलकत्ता के किवराज विजयरन्न सेन के घनिष्ठ मित्रों में थे। उनके परामर्श से भारत सरकार ने १९१० में (लार्ड हार्डिज़ के काल में) आयुर्वेदिक संस्थाओं को श्रोत्साहन देने की नीति स्वीकृत की थी। स्युकिस ने अपने एक भाषण में कहा था— यह सोचना गलत होगा कि एलोपैथी में सभी अच्छी चीजें निहित हैं। जितना ही मैं इस देश में रहकर यहाँ के लोगों से मिलता हूँ उतना ही मैं इस बात से विश्वस्त होता हूँ कि वैद्यों और हकीमों की अनेक चिकिरसाविधियाँ महत्तम उपयोगिता की हैं और जो आज नवीन आविष्कार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है उसे इनके पूर्वज बहुत पहले ही जानते थे। यदि मैं बीमार पहूँ तो मैं एक अच्छे वैद्य या हकीम से चिकिरसा कराना पसन्द करूँगा न कि एक अयोग्य डाक्टर से। मैं इस बात की चोर निन्दा करता हूँ कि आधुनिक ड क्टर संघबद्ध होकर वैद्यों और हकीमों को अयोग्य और नीमहकीम कहकर नीची नजर से देखते हैं।

'राजकीय व्यवस्थापिका सभा की पिछली बैठक में भारत के अस्पताल विभाग के इस्पेक्टर जनरल श्रीयुत सर्जन जनरल स्युकिस ने बम्बई के डाक्टर ट्रोमालजी नारीमन की सलाह का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारतीयों को आयुर्वेदिवधा-लयों की अधिक संख्या में स्थापना की ओर प्रयत्नशील होना चाहिए।'"

मद्रास सरकार ने १७ अक्टूबर १९२१ आदेशसंख्या १३५१ के द्वारा देशी चिकित्सा के सम्बन्ध में विचार करने के लिए खाँ बहादुर मोहम्मद उसमान की अध्यत्तता में एक कमिटी गठित की। इसने आयुर्वेद को राजकीय साहाय्य देने की अभिसंस्तुति की। रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियाँ वैज्ञानिक हैं, चिकित्सा की दृष्टि से पूर्णचम और अक्पव्ययसाध्य हैं, चिकित्सकों का निबन्धन

<sup>3.</sup> Lakshmi Pathi: Ayurveda-siksha: Historical Background, P. 329-330

२. प्रज्ञा, स्वर्णजयन्ती विशेषांक, १९६५, पृ० ३०

किया जाय जिसके लिए एक कौंसिल बनाई जाय और पर्याप्त संख्या में विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित किये जायँ। इन विद्यालयों में भारतीय पद्धांत के लोग पाश्चात्य वैज्ञानिक पद्धातयों का परिचय प्राप्त करें और जो अच्छाइयौँ हों उनका ग्रहण करें। इसी प्रकार पाश्चात्य पद्धांत के अनुयायी भी भारतीय चिकित्सा सें सीखें। वैद्यों को विशेष कर पाश्चात्य शरूयविज्ञान पर ध्यान देना चाहिए। किमटी के सदस्य के० जी० नटेश शास्त्री ने मिश्रपद्धांत के सम्बन्ध में अपनी विरोधात्मक टिप्पणी दी। इस किमटी के निर्णयानुसार मद्दास में राजकीप स्कूल ऑफ इण्डियन मेडिसिन की स्थापना १९२५ में हुई।

इसी प्रकार का प्रयश्न बिहार में हुआ। १९१४ में पुरी और मुजफ्फरपुर के संस्कृत काँलेजों में आयुर्वेद की शिक्षा का प्रारम्भ हुआ। १९१७ से बिहारोक्कल संस्कृत समिति के अन्तर्गत आयुर्वेद की परीचाओं की व्यवस्था की गई। तस्कालीन सरकार की क्या नीति थी वह बिहारप्रान्तीय वैद्यसम्मेंलन के प्र० मन्त्री को प्रेषित बिहार सरकार के पत्र (दिनांक ३०।८।१७) से ज्ञात होता है'।

1९१८ में प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन में सुजफ्फरपुर के सिविलसर्जन डा॰ हैण्डमार्च ने सिक्किय भाग लिया। इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि मुजफ्फरपुर कालेज में आयुर्वेद के लिए प्रयोगशाला और चिकित्सालय खोलने के लिए सरकार व्यवस्था करे। इसके अतिरिक्त, शारीर और शल्यतन्त्र में विशिष्ट व्याख्यान कराये जायँ और उनकी क्रियात्मक व्यवस्था सुजफ्फरपुर अस्पताल में की जाय। १९१९ में बिहार-उदीसा संस्कृत असोसियेशन के पाठवकम में स्वास्थ्यविज्ञान का सिन्नवेश किया गया। १९२१ में प्राचीन वैद्यों को हैजा, चेकक आदि के सम्बन्ध मे प्रशिचण देने के लिए पटना में एक सैनिटरी स्कूल खोला गया। प्रान्तीय सम्मेलन (अधिवेशन सुंगेर, १९२५) ने एक सर्वसाधनसम्पन्न अष्टांग आयुर्वेद कालेज स्थापित करने की माँग भी सरकार से की। १९ जुलाइ, १९२१ को विहार विधायिका परिषद् ने यह प्रस्ताव पारित किया कि आयुर्वेद और तिब्बी की शिचा के लिए एक-एक विद्यालय स्थापित किया जाय। १९२६ में पटना में गवर्नमेण्ट आयुर्वेदिक स्कूल की स्थापना हुई। १९४२ में यह स्थायी हुआ और १९४७ में महापिद्यालय में परिणत हुआ। इसके प्रथम प्राचार्य कविराज ज्ञानेन्द्रनाथ सेन थे।

बंगाल सरकार ने आयुर्वेद के सम्बन्ध में एक किमटी १९२१-२२ में बनाई। १९३१ में विश्वनाथ आयुर्वेद कालेज की स्थापना हुई।

<sup>3. &</sup>quot;The only System of Medicine officially recognised by the Government is that of Western Science and they regret they are not in a Position to depart from the Principle"

<sup>-</sup>P. C. Talents, under Secretary to Govt.

राजस्थान में २६ अगस्त १८६५ को महाराजा रामसिंह द्वारा जयपुर में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई जिसमें आयुर्वेद के शिच्छण की भी व्यवस्था की गई। वहाँ केवल प्रन्थ पढ़ाया जाता था और कियात्मक शिचा अध्यापक अपने निजी चिकित्सालयों में देते थे। १९२२ से इसमें प्रयोगशाला और औषधनिर्माणशाला की व्यवस्था हुई। १९३२ से धन्वन्तरि औषधालय में निदानचिकित्सा की व्यावहारिक शिचा दी जाने लगी। १ अगस्त १९४६ को माधवविलास प्रसाद में स्वतन्त्र राजकीय आयुर्वेद महाविधालय की स्थापना हुई। १९६७ में यह राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध हुआ।

संयुक्त प्रांत (अव उत्तरप्रदेश) की लेजिस्लेटिव कौंसिल में १४ दिसम्बर, १९२२ को आयुर्वेद-यूनानी का शिक्षा के लिए एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार ने १९२५ में जस्टिस गोकर्णनाथ मिश्र की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की। इसने फरवरी १९२६ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कालेजों को अनुदान देने तथा भारतीय चिकित्सापरिषद् की स्थापना के लिए संस्तुति की गई थी। तदनुसार १९२६ में भारतीय चिकित्सापरिषद् , उत्तरप्रदेश की लखनऊ में स्थापना हुई। इस सम्बन्ध में विधिवत् इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट १९३९ में पारित हुआ। १९५४ में राजकीय आयुर्वेद कालेज, लखनऊ की विधिवत् स्थापना हुई। यद्यपि १९४९ से ही मेडिकल कालेज में शिक्षण प्रारम्भ हो गया था।

महामना मदनमोहन मालवीय ने सर्वप्रथम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद को स्थान दिया। उस समय आयुर्वेद की शिचा देनेवाला यह अङ्गेला ही विश्वविद्यालय था। यो प्राच्यविद्यासंकाय में आयुर्वेद-शास्त्राचार्य की पढ़ाई पहले से होती थी किन्तु आयुर्वेदिक कालेज विधिवत् १९२७ में प्रारम्भ हुआ।।

१९४७ के आसपास या उसके बाद अनेक कालेज स्थापित हुये। गुजरात में जामनगर का आयुर्वेद कॉलेज १९४६ में स्थापित हुआ। उसी वर्ष सूरत में भी आयुर्वेद कालेज की स्थापना हुई। पटियाला में विधिवत् १९५२-५३ में आयुर्वेदिक कालेज बना। गौहाटी में कालेज १९४८ में बना। पुरी का कालेज भी उसी आस-पास का है।

इस प्रकार सारे भारत में विषयप्रधान मिश्रपद्धति का पाठ्यक्रम प्रवर्तित हुआ। गणनाथसेन, आचार्य यादवजी, कैप्टन श्रीनिवासमूर्ति इस पद्धति के समर्थक नेताओं में थे। भारत सरकार द्वारा गठित चोपड़ा समिति ने भी अपने प्रतिवेदन (१९४८) में मिश्रित पाठ्यक्रम की ही सिफारिश की थी। पंडित कमिटी (१९४९) ने इन

देसें—प्रज्ञा, स्वर्णजयन्ती विशेषांक (१९६५), भाग ११ (१), पृ० २७-३३
 ३४ आ०

कालेजों का स्तर तथा प्रवेशयोग्यता आदि बढ़ाने की सिफारिश की जिससे आयुर्वेदिक कालेजों में इण्टर साइन्स छात्र प्रविष्ट किये जाने लगे तथा क्रमशः इन पाठ्यकमों में आधुनिक विज्ञान की मात्रा बढ़ने लगी और आयुर्वेद का स्थान गौण होने लगा। चिकित्सा में भी अधिकांश स्नातक एलोपैधिक औषधों का ही प्रमुखता देने लगे और स्वयं को डाक्टर घोषित करने लगे। इस निमित्त मेडिकल कोंसिल से रजिस्ट्रेशन और वैधानिक अधिकारों की बात उठी जो अस्वीकृत होती रही। परिणामस्वरूप, आयुर्वेदिक कालेजों का वातावरण अशान्त होता रहा। अन्त में इसका कोई समाधान न पाकर संस्थाओं को बन्द करने का निर्णय लिया गया। १९६० में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक कालेज, जो भारत का प्रथम विश्वविद्यालयीय आयुर्वेदीय संस्था तथा देश का सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय कहा जाता था, बन्द कर दिया गया और उसके स्थान पर कालेज आफ मेडिकल साइन्सेज की स्थापना हुई। मद्रास आयुर्वेदिक कालेज की भी यही स्थिति हुई।

शुद्ध आयुर्वेद

दूसरी ओर, जब भी मिश्रपद्धित प्रचित करने का निर्णय लिया गया वैद्यों का एक वर्ग इसके विरोध में रहा। उसका यह मत था कि आयुर्वेद की शिक्षा अपने रूप में हो और एलेंपैथी मिला कर उसका रूप विकृत न किया जाय। मदास की ऐतिहासिक उसमान कमिटी की रिपोर्ट में उसके सदस्य नटेश शास्त्री ने अपना जो विरोधात्मक टिप्पणी अंकित कराई थी वह ध्यान देने योग्य है। उसका कुछ अश इस प्रकार है—

"मेरी सम्मित में पाश्चात्य चिकित्साविज्ञान से अपरिचित वैद्य अपने शास्त्र को उसकी अपेज्ञा, जो एलोपेथिक पद्धति भी जानते हैं, अधिक अच्छी तरह समझ सकता है। आयुर्वेद के सिद्धान्त पाश्चात्य सिद्धान्तों से नितान्त भिन्न हैं अतः आयुर्वेद को पहले स्वतन्त्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाय जिससे यह

१. अग्निवेश : आयुर्वेदिक डाक्टर, एक मनोविश्लेषण आज, (वाराणमी), ९ सितम्बर, १९७२ । जिस प्रकार मिश्रयुग के प्रारम्भ में अनेक डॉक्टर आयुर्वेद में दीक्षित होकर चमरकार उत्पन्न करने में सफल हुये उसी प्रकार बाद में मिश्रपद्धित के आयुर्वेदीय स्नातकों में आधुनिक चिकित्साविज्ञान में वैशिष्ट्य लाकर लोक को चमरकृत करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । इससे प्रेरित हो अनेक आयुर्वेदीय स्नातक विदेश गये और ऐसी उपाधियाँ प्राप्त कीं । इनमें दो उल्लेखनीय हैं—धर्मानन्द केसरबानी (गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक) और क० न० उद्वप (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के स्नातक)।

अपने पैरों पर खड़ा हो सके और तब दोनों पत्तों के लोग समन्वय का प्रयत्न करें। यदि इसके पूर्व समन्वय या मिश्रण का प्रयत्न होगा तो आयुर्वेद के लिए घातक होगा। शुद्ध वैद्यों (Pure Vaidyas) को मिश्र वैद्यों से हीन न समझा जाय। यह आयुर्वेदक्तों पर छोड़ दिया जाय कि वे बाह्य जगत् से सम्पर्क करना चाहते हैं या नहीं ।"

मिश्रपद्धित के विद्यालय सर्वन्न खुल तो गये किन्तु विद्यापीठ की परीचाव्यवस्था भी समानान्तर चलती रही। गेद्यों का एक वर्ग प्राचीन पद्धित का समर्थक था और मिश्रपद्धित को हानिकर मानता था। भीतर-भीतर यह आग सुलगती रही जो १९४० के लगभग सतह के ऊपर आ गई। कलकत्ता के ज्योतिषचन्द्र सरस्वती गणनाथ सेन के विचारों का अवसर मिलने पर खण्डन करते रहते थे किन्तु मणीन्द्र-कुमार मुकर्जी ने स्वयंभू गैद्यों की वकालत कर मिश्रपद्धित की संस्थाओं पर महार प्रारम्भ किया। १९४३ से १९४५ तक लगातार वह नि० भा० आयुर्वेद्द महासम्मेलन के अध्यन्न रहे और उस मंच का उन्होंने इस कार्य में पूरा उपयोग किया।

चोपड़ाकमिटी के समझ भी अनेक नैद्यों (और डाक्टरों ने भी ) ने मिश्रपद्धति विरोध में विचार व्यक्त किये थे? । यह विचारधारा जोर पकड़ती गई और १९५२ में बम्बई सरकार के तत्त्वावधान में नैद्यों ने एक शुद्ध आयर्वेद का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया । अनेक संस्थाओं में यह पाठ्यक्रम लागू किया गया । १९५८ में भारत सरकार द्वारा नियक्त उद्घपसमिति ने भी इसे चालू रखने की संस्तृति की। १९६० में योजना आयोग के द्वारा पैनल आन आयर्वेंद्र की बैठक १९-२० जुलाई १९६० की योजना मंत्री श्रीगृङ्जारीलाल नन्दा की अध्यत्तता में हुई। इसने भी शुद्ध आयुर्वेद का चार चर्षों का डिप्लोमा कोर्स चलाने का सङ्गाव दिया। अन्ततः १९६२ में महाबलेश्वर में सम्पन्न केन्द्रीय स्वास्थ्यपरिषद् ने शुद्ध आयुर्वेद का पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय लिया और तदनुसार १ जनवरी १९६३ को मोहनलाल व्यास ( तत्कालीन स्वास्थ्य-मन्त्री, गजरात ) की अध्यक्षता में शुद्ध आयुर्वेद-शिक्षासमिति का गठन किया गया जिसके सचिव एं० शिवशर्मा बनाये गये। समिति ने अपना प्रतिवेदन तथा पाट्यकम भारत सरकार को दे दिया जो स्वीकृत होकर सभी राज्यों में कार्यान्वयन के निमित्त भेज दिया गया। इस मत के समर्थक नेताओं में पण्डित शिवशर्मा, पं० अनन्त त्रिपाठी शर्मा, पं॰ हरिदत्त शास्त्री आदि प्रमुख रहे । श्री गुळजारीळाळ नन्दा, मोरारजी देसाई, मोहनकाल ज्यास जैसे राजनीतिक नेताओं का भी इसे समर्थन प्राप्त था।

<sup>1.</sup> Lakshmipathi: Ayurveda Siksha, Vol. I. PP. 336-337

२. चोपकाकमिटी रिपोर्ट, आग १ ( १९४८ ), पृ० ८५

किन्तु 'शुद्ध' का स्वरूप इनके मस्तिष्क में निर्म्नान्त नहीं था। वे भी आधुनिक तथ्यों को छेने के पक्ष में थे किन्तु उनकी मात्रा कम, रूपान्तरित कर और पाठ्यक्रम के अन्त में लेना चाहते थे किन्तु इस प्रकार की कोई रेखा खींचना ज्यावहारिक दृष्टि से कठिन था । संस्थायें अधिकांश साधनहीन थीं और शिचण प्रन्थप्रधान और शास्त्रीय था। व्यावहारिकता की उसमें कमी थी अतः छात्रों में असन्तोष उत्पन्न होना स्वाभाविक था। वस्तुतः शुद्ध आयुर्वेद का आन्दोलन मिश्रपद्धति की प्रतिक्रिया में श्रादुर्भृत हुआ था, उसके समन्न भी कोई स्पष्ट ठन्य, साधन एवं पद्धति नहीं थी जिसके कारण यह सफल नहीं हो सका। किन्तु मिश्रपद्धति भी इसी प्रकार लड्खड़ा रही थी। १९६० में जब काशी हिन्दु विश्वविद्यालय का आयुर्वेदिक कालेज बन्द किया गया तब एक ओर जहाँ इसका निराज्ञाजनक प्रभाव अन्य मिश्रपद्धति की संस्थाओं पर पड़ा वहाँ दूसरी ओर शुद्ध आयुर्वेद के आन्दोलन को भी इससे बल मिला। इसी प्रकार लखनऊ के पहले दो बैच के छात्र आन्दोलन कर मेडिकल कालेज में प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार दोनों पद्धतियाँ अतिवादिता के कारण असफल हो गईं और देश को दिशा देने में असमर्थ सिद्ध हुईं। समय-समय पर नियुक्त राजकीय समितियों में कुछ ने मिश्रपद्धति का, कुछ ने दोनों का और कुछ ने शुद्ध पद्धति का समर्थन किया। अतः राजकीय स्तर पर भी किंकर्तव्यविमुद्दता की स्थिति बनी रही । ऐसी स्थिति में आयुर्वेद-शिक्षण दिशाहीन होकर लढकता रहा । अपनी भावना के अनुसार कहीं शुद्ध और कहीं मिश्रपद्धति पर संस्थायें चलती रहीं। किन्तु ये प्रयोग किसी ंश में लाभकर भी हुये। मिश्रपद्धति के द्वारा आयुर्वेद का भण्डार भरा जो आगे अनुसन्धान में उपयोगी हुआ और शुद्ध आयर्वेद ने नई षीढ़ी का ध्यान आयुर्वेद के महत्त्व की ओर आकर्षित किया । आगामी अनुसन्धानयुग में दोनों ही उपयोगी सिद्ध हुये।

प्रारम्भ से ही कोई कार्यनीति या नियन्त्रण न होने से संस्थाओं के पाट्यक्रम और उपाधि में एकरूपता नहीं थी यद्यपि अब तक देश के अधिकांश राज्यों में बोर्ड या फैंकल्टी के द्वारा आयुर्वेदीय परीचाओं की न्यवस्था हो चुकी थी। अनेक विश्वविद्यालयों में भी आयुर्वेद की फैंकल्टी स्थापित हो चुकी थी। गुजरात में ५ जनवरी १९६९ को आयुर्वेद का विश्वविद्यालय ही स्थापित हो गया किन्तु एकरूपता की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई थी। वैद्यसमाज इस विषम स्थिति से सन्तुष्ट नहीं था और समय-समय पर इसके लिए आवाज उठाता था। एक गैर-सरकारी संस्था 'केन्द्रीय भारतीय चिकित्सापरिषद्' स्थापित भी हुई जिसने एक पाठ्यक्रम बनाकर देश में प्रचलित करने के लिए दिया। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त समितियों ने भी इसके लिए सिफारिश की थी। फलस्वरूप १९७० में 'इण्डियन मेडिसिन सेण्ट्रक कौन्सिल ऐक्ट' बना जिसे भारतीय चिकित्सा

पद्धितयों में शिक्षा एवं व्यवसाय या नियन्त्रग एवं नियमन का कार्य सौंपा गया। इसके अनुसार १ सितम्बर १९७१ को ७२ मनोनीत सदस्यों की भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् गठित की गई जिसकी पहली बेठक २१-२४ सितम्बर १९७१ को हुई। इसके अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के लिए पृथक्-पृथक् समितियाँ बनाई गई हैं। इन समितियों के अन्तर्गत शिक्षासमिति गठित की गई जो शिक्षा-संबन्धी बार्तो पर विचार करती हैं। केन्द्रीय परिषद् के अब तक ५ अधिवेशन हो चुके। गत अधिवेशन १२-१३ अधिल १९७५ को संपन्न हुआ। इस परिषद् ने सर्वसम्मित से स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों के लिए पाठबक्रम प्रस्तुत किया है जो विचारार्थ राज्य सरकारों को प्रसारित किया जा रहा है। अनेक विश्वविद्यालयों में यह लागू भी हो गया है। परिषद् की स्थापना एवं शिक्षानिमित्त एकरूपता के अयास से वैद्यजगत् की चिरसंचित आकांचा पूर्ण हुई इसमें कोई सन्देह नहीं।

केन्द्रीय परिषद् के प्रथम सभापति पं॰ शिवशर्मा, आयुर्वेद समिति के प्रथम अध्यक्त क॰ आशुतोष मजुमदार तथा परिषद् के प्रथम निवन्धक एवं सचिव श्री शिवकुमार मिश्र<sup>९</sup> हैं।

प्रवृत्तियों की दृष्टि से आधुनिक काल को निम्नांकित मार्गो में विभाजित कर सकते हैं। यह ध्यातन्य है कि किसी न किसी रूप में इनका सम्पर्क काशी से अवश्य रहा है। इस प्रकार काशी आयुर्वेद की ऐतिहासिक प्रगति का मानमन्दिर रही है जहाँ घड़ी की सुई देखकर कालचक्र की गति का ज्ञान होता रहा। दार्शिनिक युग (१८००-१९०० ई०)

आयुर्वेदीय इतिहास का आधुनिक काल वस्तुतः सन् १८०० से प्रारम्भ होता है जब कविराज गंगाधर राय का जन्म हुआ। कविराज गंगाधर ने अपनी विलच्चण विद्वत्ता, सर्वतोमुखी प्रतिभा और विशिष्ट व्यक्तित्व के कारण इतिहास को एक नवीन दिशा प्रदान की। आगामी एक शताब्दी तक इन्होंने काल को प्रभावित किया और इन्होंने शास्त्रीय शिचा की ऐसी पद्धति प्रचलित की जिसने भारत में सैकड़ों विद्वान् वैद्यों को दीचित किया। इनकी शिष्य-परम्परा ने ही आगे चलकर आयुर्वेद की

शिवकुमार मिश्र : आयुर्वेदीय शिचा का क्रमिक विकास, सचित्र आयुर्वेद, दिसम्बर, १९७३

<sup>,, ,,</sup> भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यकळाप —सचित्र आयुर्वेद, नवम्बर, १९७४

सिश्र जी बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज के स्नातक, जामनगर से एच० पी० ए० तथा भारत सरकार के स्वास्थ्यमन्त्रालय में विरिष्ठ अनुसन्धान पदाधिकारी (आयुर्वेद) हैं।

प्रगति का नेतृत्व किया और आजतक यह परम्परा अञ्चण रूप में वर्तमान है। इसिलए इस युग को 'गंगाधर-युग' कहा जाय तो अधिक संगत होगा। किवराज गंगाधर के प्रमुख शिष्य किवराज परेशनाथ सेन काशी में ही रहे और मुर्शिदाबाद में किवराज गंगाधर के यहाँ जैसे शिष्यमण्डली एकत्रित होती थी वैसी ही काशी में किवराज परेशनाथ के यहाँ होने लगी। जिस प्कार नव्यन्याय के बंगाल और काशी ये दो प्रधान केन्द्र माने जाते थे उसी प्रकार आयुर्वेद के भी ये दो मुख्य केन्द्र हो रहे थे। महामहोपाध्याय किवराज गणनाथ सेन के पिता विद्याकरपद्रम श्री विश्वनाथ किवराज काशी में ही रहे और काशीनरेश के प्रधान चिकरसक थे।

# अष्टांग-युग ( १९००-१९२५ ई० )

सन् १९००-१९२५ तक का काल 'अष्टांग-युग' कहा जा सकता है वर्षीकि इस युग की सबसे बड़ी विशेषता रही आयुर्वेद की शिचा-प्रणाली में परिवर्तन । इसके पूर्व -गगाधर-युग में संहिताक्रम से आयुर्वेद का पठन-पाठन होता था किन्तु इस युग में विषयप्रधान पाटबक्रम बनाया गया और आयुर्वेद की परीन्नाएँ विधिवत् प्रारम्भ हुईं। पिछ्ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेषतः चतुर्थ चरण में आधुनिक युग के अनेक नरपुंगव भारतभूमि में अवतीर्ण हुए जिनमें कविराज धर्मदासजी चरकाचार्य, महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन, आचार्य यादवजी, पण्डित रुक्सीराम स्वामी, ही गोपालाचार्ल, कैप्टेन श्रीनिवासमूर्ति आदि प्रमुख हैं। इन्हीं महानुभावों के द्वारा आयुर्वेद के नवीन युग का संस्थापन एवं संचालन होता रहा । देश की राष्ट्रीय जागृति के साथ आयुर्वेदजगत् ने भी संघटन की आवश्यकता का अनुभव किया और १९०७ ई० में आयुर्वेदमहोपाध्याय शंकरदाजी शास्त्री पदे के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदमहासम्मेलन की स्थापना हुई और उसका अधिवेशन नासिक में हुआ। इसके अन्तर्गत विद्यापीठ की स्थापना भी हुई जिसके द्वारा आयुर्वेद की परीचाएँ छी जाने लगी। १९१४ में महासम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में यह स्वीकृत हुआ कि आयर्तेद का पाठवक्रम प्रन्थप्रधान न रखकर विषयप्रधान रखा जाय, तद्नुसार विषयप्रधान पद्धति चल पड़ी। काशी के ! स्यात विद्वान् चिकित्सक कविराज श्री उमाचरण भट्टाचार्य कविरत्न अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के दशम अधिवेशन (दिल्ली, सन् १९१९) के सभापति हुए थे। इसी समय इनके अतिरिक्त काशी में अनेक मूर्धन्य बैद्यों ने आयुर्वेद की पताका फहरायी जिनमें पांचाल-परग्परा के अर्जुन मिश्र तथा राजगैच श्री छुन्न्लालजी और दाक्षिणात्य सम्प्रदाय के पं० ज्यम्बकशास्त्री का नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। इधर भद्देनी (काशी) के पण्डित गोपालदत्त त्रिपाठी की भी बदी स्याति थी। कविराज हरिदास रायचौधरी भी तःकाछीन काशी के अन्यतम कविराज रहे जिन्होंने रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना में

प्रमुख योग दिया। सन् १८७७ ई० काशी के आयुर्वेद्समाज का अत्यन्त महत्वपूर्ण वर्ष रहा। इसी वर्ष काशी में महामहोपाध्याय किवराज गणनाथसेन जी का जनम हुआ जिन्होंने आगे चलकर अगले युग का नेतृत्व किया तथा इसी साल १५ वर्ष की उम्र में बालक धर्मदास ने काशी आकर आयुर्वेद अध्ययन के लिए अपने मामा तत्कालीन मूर्धन्य विद्वान् किवराज परेशनाथ का शिष्यत्व ग्रहण किया। इनके छोटे भाई श्री श्यामादास जी भी यहीं पढ़े। अन्तर इतना रहा कि श्यामादास वाचरपित ने अपना केन्द्र कलकत्ता को बनाया और वहाँ प्राचीन प्रणाली पर वैद्यशास्त्रपीठ की स्थापना को और इधर धर्मदासजी को नये युग का नेतृत्व ग्रहण करना था अतः यह काशी में ही रहे।

# संधि-युग ( १९२५-१९३५ )

भायुर्वेदीय इतिहास के आधुनिक काल के तृतीय पुग को 'धर्मदास-युग' कहा जा सकता है और इसकी सीना १९२५ में १९३५ ई० तक है। ऊपर कहा जा चुका है कि अखिल भारतीय आयुर्वेदमहासम्मेलन ने विषयप्रधान पाट्यक्रम बनाया जिसमें आगे चलकर यह भी मान लिया गया कि आयुर्वेद के जो विषय लुप्त या विकल हो गये हैं उनकी पूर्ति आधुनिक चिकित्साशास्त्र से की जाय । यह सम्मिश्रण प्राचीन प्रणाली में ही हो गया और आयुर्देद विद्यालयों में एक-दो डाक्टरों को रखकर यह कार्य सम्पन्न किया जाने लगा। उस समय तक आयुर्वेद के विद्यालय विकसित रूप में नहीं थे। आयुर्वेद की शिचा विशेषतः गुरुगृह में होती थी या संस्कृत महाविद्यालयों में आयुर्वेद का विभाग अङ्गभूत था। काशी में हिन्द विश्वविद्यालय की स्थापना होने के बाद संस्कृत महाविद्यालय में आयुर्वेद का विभाग स्थापित किया गया । महामना माछवीयजी देश की एक महान् विभूति हो गये हैं । उस गम्भीर दासत्वकाल में भी अपने विश्वविद्यालय में आयुर्वेंद को स्थान देकर उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों के समन्न एक अपूर्व आदर्श रखा जिसका अनुकरण अब कुछ विश्वविद्यालयों ने किया है। 'अष्टांगयुग' में वैद्यों ने विषयप्रधान पाठयक्रम बनाया किन्तु इसका सुचारु सञ्चालन गुरुगृहों में सम्भव नहीं था अतः नैद्यों ने आधुतिक साधनसम्पन्न आयुर्वेदिक कालेजों की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव किया और नैद्यसम्मेलनों ने तदर्थ जोरदार आंदोलन देशभर में किया। फलस्वरूप कमेटी की सिफारिशों के अनुसार १९२५ में इस प्रकार का प्रथम आयुर्वेदविद्यालय (गवर्नमेंट स्कूल अ।फ इण्डियन मेडिसिन) मद्रास में स्थापित हुआ जिसके प्रथम शाचार्य कैंप्टेन श्रीनिवासमूर्ति हुए। इसकी हवा समस्त देश में फैली और भारत के अन्य भागों में भी इस प्रकार के विद्यालय खुलने लगे। बिहार सरकार ने १९२६ में पटना में गवर्नमेंट आयुर्नेदिक स्कूल की स्थापना की। उसी वर्ष जयपुर में अखिल भारतीय आयुर्वेदमहासम्मेलन का १६ वाँ अधिवेशन महामना मारुवीयजी

के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ। उसी सम्मेलन में उन्होंने अष्टांग आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना पर जोर दिया और काशी विश्वविद्यालय में ऐसे आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना का भी संकेत किया। फलतः १९२७ में काशी विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना हुई। इसके बाद कलकत्ता, वस्वई आदि स्थानों में भी ऐसी संस्थाएं स्थापित हुई । इस दृष्टि से १९२५ वड़ा महत्वपूर्ण वर्ष रहा जिसने आयुर्वेद की शिचाप्रणाली में आमूल परिवर्तन कर दिया तथा आवश्यक अंशों की पृति के िछए आधुनिक विज्ञान का भी सहारा लिया। महामनाजी का उद्देश्य था कि इन कालेजों के स्नातक अच्छे से अच्छे बैद्य निकलें तथा सर्जरी आदि विषयों में भी डाक्टरों से कम न हों। इसीलिए उन्होंने कालेज का अध्यत्त कविराज धर्मदास को बनाया जो गंगाधर-युग के अन्तिम स्मारक थे और चरक के अवतार माने जाते थे। यह ध्यान देने की बात है कि कविराज धर्मदास ने मिश्रित प्रशाली के सर्गप्रथम कालेज की अध्यक्ता स्वीकार की और उनके भाई श्री श्यामादास वाचस्पति शिश्रित प्रणाछी से असंस्पृष्ट 'नैद्यशास्त्रपीठ' का सञ्चालन कलकत्ते में कर रहे थे। इससे उस युग की प्रवृत्ति का स्पष्ट आभास मिलता है। वर्षों तक यह प्रणाली चलने पर भी आयुर्वेद-एलोपेथी का मिश्रण दूध पानी की तरह एकाकार नहीं हो सका, इसीलिए किबराज धर्मदासजी के शिष्यों में एक ओर जहाँ पण्डित सत्यनारायण शास्त्री, पण्डित राजेश्वरदत्त शास्त्री तथा पण्डित दुर्गाद्त शास्त्री हैं वहाँ दूसरी ओर पण्डित -वजमोहन दीचित और ढाक्टर त्रिवेणीप्रसाद बरनवाल भी हैं। वस्तुतः धर्मदासजी सन्धिस्थल पर खड़े हैं जिम्होंने प्राचीन प्रणाली से शिष्यों को तैयार किया और नवीन मिश्रित प्रणाबी के भी अग्रद्त बने, यह उनके हृद्य की विशालता और मस्तिष्क की सन्तुलनचमता है। यो धर्मदासजी १९२० से ही काशी हिन्द विश्व-विद्यालय के आयुर्नेद विभाग में आ गये थे। प्राचीन प्रणाली के इनके शिष्यों में सर्वप्रधान पण्डित सध्यनारायण शास्त्री हुए जिन्होंने कविराज उमाचरण, पण्डित अर्जुन मिश्र, पण्डित ज्यम्बक शास्त्री तथा कविराज धर्मदास जी इस चतुष्ट्यी के बाद काशी की परम्परा अच्चण्ण रखी और समस्त देश को अपने अपूर्व पाण्डित्य और अद्वितीय चिकित्साकौशल से प्रभावित किया। यह भी १९२५ में काशी विश्व-विदयालय में आयुर्वेदाध्यापक के रूप में प्रविष्ट हुए । मिश्रित प्रणाली के स्नातकों का प्रथम दल १९३४ में निकला जिसमें सर्वप्रथम पव्डित बजमोहन दीचित रहे और . ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि आगे चिकित्साकार्य में भी इन्होंने इस मर्यादा का निर्वाह किया। १९२२ में पण्डित अर्जुन मिश्र के देहांत के बाद उनके शिष्य पण्डित लालचन्द्रजी तथा बाबू श्यामसुन्दराचार्य चेत्र में आये।

अमिश्र-युग ( १९३५ से १९४५ )

१९३५ जुलाई में कविराज धर्मदासजी के देहावसान के साथ मिश्रित प्रणाली का

आरम्भिक युग समाप्त हो गया । इसकी भूमिका तो १९३३ में ही प्रारम्भ हो गयी थी जब काशी हिन्दू विद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज के अन्तिम वर्ष के छात्रों ने असहयोग का आश्रय लिया और विश्वविद्यालय की परीक्षा में सिम्मिलित नहीं हुए। कारण यह हुआ कि आयुर्वेद के साथ जिस भावना से प्लोपेथी का मिश्रण किया गया वह धीरे-धीरे अनेक जिंटलताओं का प्रसार करने लगी। एलोपैथी पढ़ने के बाद अप्रतों के लिए वैधानिक अधिकारों की मांग स्वाभाविक थी और इसकी पूर्ति के लिए आधुनिक विज्ञान का अंश पर्याप्त मानदण्ड तक बढ़ाना भी आवश्यक था। छात्री की वह मांग जोर पकड़ती गयी और बात यहाँ तक आ गयी कि आयर्वेदिक कालेज में जब दोनों विषयों की शिचा होती है तब इसका अध्यच्च भी वैद्य न होकर उभयज्ञ ब्यक्ति हो। मिश्रित प्रणाली का रूप इस युग में स्पष्ट से स्पष्टतर होता चला गया और महामहोपाध्याय कविराज गणनाथसेन और कैप्टेन श्रीनिवासमूर्ति, आयुर्वेदिक छात्रों के आदर्श बने। अतएव मैंने इसे 'गणनाथ-यग' कहा है। यह युग कविराज धर्मदासजी के देहावसान से लेकर कविराज गणनाथ सेन के स्वर्गारोहण ( १९६५-१९४५) तक है। १९३५ में नवस्थर मास २ से ८ तारीख तक काफ़ी हिन्दू विश्वविद्यालय में महामना मालवीयजी ने पंचमहाभूत-त्रिदोष-संभाषापरिषद् का आयोजन किया जिसके सभापति कविराज गणनाथ सेन तथा मन्त्री आचार्य यादवजो थे। कविराज जी आयुर्वेदिक फैकल्टी के डीन भी बनाये गये और इस काल में हिन्दू विश्वविद्यालय तथा भारत की अन्य आयुर्वेदीय संस्थाओं का नेतृत्व करने का सुअवसर उन्हें प्राप्त हुआ। काशी में इस काल में वैद्यचतुष्ट्यी के अस्तंगत होने पर पण्डित सत्यनारायण शास्त्री का प्रतिभा-सूर्य बड़ी प्रखरता और तीवता से नभोमण्डल में बढ़ने लगा और थोड़े ही समय में वह काशी के सर्वश्रेष्ठ वैद्य स्वीकार कर लिये गये। गंगाधर की परम्परा में इस युग का अकेला विद्वान् वह था जिसके प्रखर ओज के समन्न भारत का कोई वैद्य आने का साहस नहीं करता। किन्तु काल के प्रभाव को कौन टाल सकता है ? धर्मदासयुग की अन्तिम शिला पर खड़े होकर शास्त्रीजी ने अपनी सारी शक्ति से नवीन धारा को नियन्त्रित करना चाहा किन्तु यह धारा वेगवती जो थी तीव्र गति से आगे निकल गयी। इतिहास का चक्र आगे घूम गया। फिर भी शास्त्रीजी ने इस युग को पूर्ण रूप से प्रभावित किया और वह बराबर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक और विद्वान् माने जाते रहे। यह उन्हीं का न्यांकत्व था कि सामयिक धारा के विरोध में भी अचल रहा, समुद्र-सा अन्नोभ्य वना रहा । इस अवधि में उनकी विशाल शिष्यमण्डली वनी जो भारत भर में ज्याप्त है।

श्री जगन्नाथशर्मा वाजपेयी का देहांत इसी युग में हो गया जिसके कारण काशी की बड़ी चिति हुई. किन्तु काशी विश्वविद्यालय ने एक और रत्न जनता के समन्न रखा। पण्डित राजेश्वरद्त्त शास्त्री आयुर्वेदशास्त्राचार्य धर्मदासजी के श्रेष्ठ शिष्य तथा विश्वविद्यालय के सर्वोच्च स्नातकों में रहे। महामना मालवीयजी इनकी प्रतिमा और कौशल से बढ़े प्रसन्न रहते थे। इनकी नियुक्ति तो आयुर्वेदिक कालेज में प्रारम्भ में ही हो गयी थी, किन्तु इनकी प्रतिभा का विकास वस्तुतः इस युग में वाजपेयीजी के देहान्त के बाद हुआ। इनकी चिकित्सा इतनी द्रुत गित से बढ़ी कि ४-५ वधों में ही यह पण्डित सत्यनारायणशास्त्री के बाद मूर्धन्य चिकित्सक गिने जाने लगे। पण्डित राजेश्वरद्त्रजी गणनाथ-युग की ही देन है। आपकी रचना 'स्वाम्थ्यवृत्तसमुच्चय' गणनाथ शेली का नमूना है। श्री अत्रिदेव गुप्त भी इसी युग के लेखक हैं।

गणनाथ-युग की प्रवृत्ति पूर्णनः अनुकरणात्मक रही है। पाश्चात्य विषयों को उयों का त्यों हिन्दी या सस्कृत में कर देना यह इस युग की प्रन्थश्चें है। गणनाथ सेन ने 'प्रत्यच्चशारीर' और 'सिद्धान्तिनद्दान' तथा पी० एस० वारियर के 'अष्टांग-शारीर' और 'वृहच्छारीर' इसी प्रवृत्ति के द्यांतक हैं। यहाँ तक कि अनेक स्थलों में कसौटी आधुनिक शास्त्र माना गया और जो प्राचीन वचन उसपर खरे न उतरें वे प्रचित्त या अशुद्ध करार दिये गये। गणनाथसेन की कृतियों में ऐसी उप्रता और असहिष्णुता अनेक स्थानों पर देखने में आती हैं। शान्ति और सहिष्णुता से समन्वय की स्थिर प्रवृत्ति का इस युग में अभाव मिलता है। १९४५ में गणनाथ सेन के देहान्त के साथ यह युग समाप्त माना जाय।

## समन्वय-युग ( १९४५-१९५५ )

समन्वय की चेष्टा यादव-युग में पूर्ण रूप से धारम्म हुई जिसका काल १९४५१९५५ है। कविराज गणनाथ सेन की उग्र प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया १९४० के आसपास ही हो गयी थी। इस काल में दो घटनाएँ महरव की हैं—एक तो काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में डाक्टर वालकृष्ण अमरजी पाठक का आना और दूसरी आयुर्वेदिक कालेज के प्रोफेयर डाक्टर घाणेकर की 'सुश्रुतमंहिना' की टीका का प्रकाशन। ये दोनों महानुभाव यादव-युग की समन्वयात्मक प्रवृत्तियों से भेरित आदर्श विद्वान हुए। डाक्टर घाणेकर ने अपनी टीका में कविराज गणनाथ सेन के 'शारीर सुश्रुतो नष्टः' इस वाक्य का प्रतिवाद करते हुए यह श्लोक दिया है जो उस युग की प्रवृत्ति का पृणं परिचायक है—

'शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठो न च नष्टः कथञ्चन। व्याख्याने तुपरं कष्ट इति मे निश्चिता मतिः॥

उसी प्रकार की समन्वयात्मक कृति डाक्टर पाठक का 'मानसरोगिवज्ञान' है। यों यादवजी काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जब आयुर्वेदिक कालेज खुला तब उसके सर्वप्रथम अध्यक्ष बनकर आये, किन्तु थोड़े ही दिन बाद उन्हें छोड़कर जाना पड़ा,

उस युग का नेतृत्व दूसरे के हाथ में था। कविराज गणनाथ सेन के देहान्त के बाद नवीन प्रयास का नेतृत्व आचार्य यादवजी के कंधों पर आया और इसी काल में उनका व्यक्तित्व भी चरम सीमा तक प्रस्फुटित हुआ। दोनों प्रणालियों के समन्वय का नारा इस युग के नेता ने बुलन्द किया। पाठ्यग्रन्थ समन्वयात्मक प्रणाली पर छिखे जाने के लिए लेखकों को प्रोत्साहित किया जाने लगा तो चिकित्सकों को भी आधुनिक विज्ञान पर ध्यान दंने की सलाह दी जाने लगी। शास्त्रीय तथा व्यावहारिक दोनों चेत्रों में समन्वय का आदर्श सामने आया । इसी आसपास भारत सरकार ने चोपड़ा कमेटी का गठन किया जिसने भी समन्वय पर ही जोर दिया। इस कमेटी में भी आचार्य यादवजी तथा डाक्टर पाठक प्रमुख सदस्य थे। १९४७ में देश की स्वतन्त्रना के बाद समन्वय का स्वर और तीव्र होता गया और दोनों पद्धतियों का मिलाकर एक राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति बनाने की चर्चा भी सुनाई पड्ने लगी। विभिन्न राज्यों में भी आयुर्वेद की विकासयोजनाएँ वनने लगीं और कार्य आगे बढ़ा। इन कार्यों में भी काशी ने अपूर्व योगदान दिया। काशी हिन्द विश्वविद्यालय के स्नातक और अध्यापक देश भर में फैळकर नवीन युग की प्रगति में सहयोग धुने निकल पहे । यादव-युग के प्रमुख विद्वान, 'रसरस्तसमुख्ययकार' के टीकाकार श्री दत्तात्रेय अनन्त कुलकर्णीजी ने कालेज की प्रोफेसरी छोड़कर उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद-विभाग में उपसंचालक का पद ग्रहण किया। विश्वविद्यालय के एक स्नातक श्री एम० एन० के० पिल्लई तिरुवांकुर-के चीन में आयुर्वेद के निर्देशक बनाये गये। भेफेसर कविराज प्रताप सिंह राजस्थान के आयुर्वेद-डाइरेक्टर हुए। इसी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान आदि प्रदेशों में यहाँ के स्नातकों ने नेतत्व संभाला ।

यादव-युग ने समन्वयप्रणाली पर अनेक लेखकों को चेत्र में ला खड़ा किया और साहित्यनिर्माण का कार्य जितना इस युग में हुआ उतना किसी में नहीं। काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेमर बलवन्त सिह जो के वनौपिधसम्बन्धा अनुशीलनात्मक अनेक ग्रन्थ उन्होंकी प्रेरणा के फल हैं। इसके अतिरिक्त पण्डित दामोदरशर्मा गौड़, पण्डित रमानाथ द्विवेदी, पण्डित रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी म्स्रित विद्वानों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया वह आचार्यजी के दिशानिर्देश और युग का ही प्रभाव है। उस काल में काशी में अनेक नवीन स्नातक चिकित्सा चेत्र में आये जिन्होंने समन्वयात्मक प्रणाली अपनायी जिनमें पण्डित गंगासहाय पांडेय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। काशी के बाहर के विद्वानों में श्री रणजित राय, डाक्टर धीरेन्द्रनाथ बनर्जी, पण्डित रामरस्र पाठक आदि यादवयुग की ही देन हैं। यह माना जाता है कि आयुर्वेद्वाख मय का लगभग तीन-चौथाई काशी में प्रस्तुत हुआ।

## शुद्ध-युग ( १९५५-६५ )

१९५५ तक यादवयुग की प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया में शुद्ध आयुर्वेद का आन्दोठन सिर उठा चुका था। १९५६ में आचार्यजी के निधन से उस युग का अन्त हो
गया। आचार्यजी के अनेक कट्टर अनुयायी दूसरे खेमे में शामिल हो गये। दूसरी
ओर पण्डितकमिटी की सिफ।रिशों के अनुसार आयुर्वेद कालेजों में आई० एस-सी.
प्रवेशयोग्यता रक्खी गई और काशी हिन्दू विश्वविधालय में ए० बी० एम० एस०
का पहला बैच १९५५ के आसपास ही निकला। यह आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति
बहते-बहते १९६० में आयुर्वेद कीलेज को ही ले ह्वी। देश के अनेक भागों में शुद्ध
आयुर्वेद की संस्थायें स्थापित हुई। १९६२ में देश की केन्द्रीय स्वास्थ्य-परिषद् ने
शुद्ध आयुर्वेद की नीति स्वीकृत कर ली और १९६३ में ज्यासकिमिटी ने शुद्ध आयुर्वेद
का पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। इस प्रकार अत्याधुनिकता एवं अतिप्राचीनता की
खींचातानी ऐसी बढ़ी कि आयुर्वेद-शिक्षा आवर्ष्त में पड़कर चक्कर काटने लगी।

# रचनात्मक युग (१९६५-१९७५)

१९६५ में काशी में वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग की स्थापना हुई। इसके पूर्व १९६३ में स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हो चुकी थी। इसी काल में केन्द्रीय सरकार ने देशी चिकित्सापद्धतियों में अनुसन्धान के लिए केन्द्रीय परिषद् की विधिवत् स्थापना १९६९ में तथा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की स्थापना १९७१ में की। स्वायत्त परिषदों की स्थापना से वैद्यों को निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त हुए। स्वास्थ्य-सेवाओं में देशी चिकित्सा को सम्मिल्लित करने के सम्बन्ध में भी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए राये। अनेक राज्यों में स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित हुए और देश के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में आयुर्वेद की शिचा को अङ्गीकार किया गया। विदेशों से भी आयुर्वेद के जिज्ञासु भारत की संस्थाओं में आकृष्ट होने लगे।

# आधुनिक काल के प्रमुख आयुर्वेद-गुरु

### बंगाल

- ३. किवराज गंगाधर राय-आधुनिक काल में आयुर्वेदीय शिचा के निर्माताओं में अप्रणी थे। इन्हें युगप्रवर्त्तक कहा जा सकता है। सारे देश में इनके शिष्य-प्रशिष्यों ने आपकी परंपरा को प्रसारित किया। (देखें पृ० २२१)
- २. कविराज द्वारकानाथ सेन-महामहोपाध्याय कविराज द्वारकानाथ सेन का जन्म बंगाल में फरीदपुर जिले के एक गाँव में १८४३ ई० में हुआ। उनके

पूर्वजों में रामशंकर कविराज रसेन्द्रसारसंग्रह के प्रणेता गोपालभट्ट के समकालीक थे। आचार्य गङ्गाधर राय के प्रमुख शिष्यों में आप थे। आप क्यावसायिक कीर्त्ति में अपने गुरु से भी आगे निकल गये। १८७५ में कलकत्ता में चिकिरसा प्रारंभ की और अल्पकाल में ही देश के मूर्धन्य चिकिरसकों में आपका स्थान हो गया। आपने अनेक शिष्य भी तैयार किये जिनमें काशी के उमाचरण कविराज, जयपुर के स्वामी लक्ष्मीराम और आपके ज्येष्ठ पुत्र योगीन्द्रनाथ सेन (पृ० २२३) प्रमुख थे। १९०६ में आप सरकार द्वारा महामहोपाध्याय पदवी से विभूषित किये गये। यह पदवी प्राप्त करनेवाले वैद्यों में आप सर्वप्रथम थे। ११ फरवरी १९०९ को आपका स्वर्गवास हुआ।

३. किवराज विजयरत्न सेन—बंगाल के विक्रमपुर नामक स्थान में २७ नवस्वर १८५८ को आपका जन्म हुआ। आपके पिता क॰ जगत् चन्द्र सेन थे। कलकत्ता में आपके मामा किवराज गंगाप्रसाद सेन प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनके साथ चिकित्सा का ज्ञान और क० कालीप्रसाद सेन प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनके साथ चिकित्सा का ज्ञान और क० कालीप्रसाद सेन से शल्य का ज्ञान प्राप्त किया। चिकित्सा के में शीव्र ही आपकी ख्याति देश में ही नहीं विदेश में भी फैल गई। तत्कालीन भारत सरकार के अधिकारियों को आयुर्वेद की ओर उन्मुख करने में आपका विशेष हाथ था। भारत के सर्जन जनरल पार्डी ल्युकिस आपके चिनष्ठ मित्रों में थे। शिक्षा के केन्न में भी आपका उत्तम योगदान था। अष्टांगहृद्य संस्कृतटीका सिहत आपने मुद्दित कराया था। कलकत्ते में अस्पताल के साथ सर्वसाधनसम्पन्न आयुर्वेदमहाविद्यालय स्थापित करने के लिए आप प्रयत्नशील थे जिसे आपके शिष्य कविराज यामिनीभूषण ने पूरा किया। आपके शिष्यों में क० यामिनीभूषण राय, पटना आयुर्वेदिक कालेज के प्राध्यापक क० विधुभूषण सेन, वनौषधिदर्पणकार क० विराजचरण ग्रप्त आदि प्रमुख थे। २३ सितम्बर १९११ को आपका स्वर्गवास हुआ।

४. क० यामिनीभूषण राय — आपका जन्म खुल्ना जिला (बंगाल) के पयोग्राम स्थान में १८७९ ई० में हुआ। आपके पिता कविराज पञ्चानन राय संस्कृत के प्रगाइ विद्वान और यशस्वी चिकित्सक थे जो भवानीपुर, कलकत्ता में रहते थे। इन्होंने सैकड़ों शिल्यों को तैयार किया। १९०५ में मेडिकल कालेज से एम० बी० किया और साथ-साथ संस्कृत में एम० ए० किया। अपने पिता से आयुर्वेद का अध्ययन किया और पुनः क० विजयरत्न सेन के साथ रहकर शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। थोड़े ही दिनों में आप कलकत्ता के मूर्धन्य चिकित्सकों में हो गये और आपकी वैद्यराज फार्मसी की ख्याति सारे देश में फेली। किन्तु इससे आप सन्तुष्ट न थे। आपकी रुचि शिचाजगत् में विशेष थी। आपने १९१६ में अष्टांग आयुर्वेद कालेज की स्थापना कर अपने गुरु की आकांचा पूर्ण की। इसके वह प्रथम प्राचार्य भी थे। महात्मा गांधी ने ५ मई, १९२५ को कालेज एवं अस्पताल के भवन का शिलान्यास

किया। किवराजजी ने अनेक ग्रन्थों की भी रचना की जिनमें शालाक्यतन्त्र, प्रसूति-तंत्र, विषतंत्र आदि प्रमुख हैं। नि॰ भा॰ आयुर्वेद महासम्मेलन के मदास अधिवेशन (१९१६) के आप अध्यन्न थे। आपका स्वर्गवास ४७ वर्ष की आयु में ११ अगस्त १९२५ को हुआ। आपने सारी सम्पत्ति अष्टांग आयुर्वेद कालेज को वसीयत कर दी। आपका नाम कालेज से जुड़ा हुआ है।

- ५. किंदराज श्यामादास वाचस्पित—आपका जन्म १८७६ ई० में बंगाल में निद्या के निकट चूपीग्राम में हुआ। आपके पिता अन्नदाप्रसाददास प्रस्यात चिकित्सक थे। श्यामादासजी ने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर १९२४ में काशी के प्रसिद्ध किंदराज परेशनाथजी से आयुर्वेद का अध्ययन किया। व्यवसायार्थ कलकत्ता गये और क० द्वारकानाथ सेन के सम्पर्क में रहे फिर स्वतन्त्र कार्य में लग गये। चिकित्सा के साथ-साथ आप अध्यापन भी करते थे। सारे भारत से छात्र आपके पास आते थे। आपके नाम पर वैद्यशास्त्रपीठ कलकत्ता में स्थापित है जिसका सञ्चालन आपके पुत्र विमलानन्द तर्कतीर्थ कर रहे हैं। आपका स्वर्गवास १८ आषाढ़ १३४१ (बंगाब्द) में हुआ। अनेक शिष्यों में विजयकाली महाचार्य, रामचन्द्र मिल्लक आदि हैं।
- ६. कविराज गणनाथ सेन आपने अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से न केवल अपितु समस्त भारत के आयुर्वेदीय शिचाजगत् को प्रभावित किया था। कलकत्ता में अपने पिता के नाम पर सञ्चालित विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय के अध्यच्च तो थे ही, भारत की प्रायः सभी प्रमुख आयुर्वेदीय संस्थाओं से आवका सम्बन्ध था। (देखें ए० ४८९)।

## बिहार

१. ल्रजिबिहारी चतुर्वेदी—पटना के राजकीय आयुर्वेदीय विद्यालय की स्थापना एवं संचालन में आपका बड़ा योगदान रहा है। आपका जन्म हाजीपुर (मुजफ्फरपुर) में हुआ। आपके पिता पं० मोहनलाल चतुर्वेदी कर्मकाण्ड के अच्छे विद्वान् थे। काशी के जम्मू संस्कृत विद्यालय में आयुर्वेद के विद्वान् पं० सीताराग्र मिश्र से आयुर्वेद का अध्ययन किया। हाजीपुर में १५ वर्ष चिकित्सा करने के बाद १९१२ में पटना आकर चिकित्सा करने लगे। हाजीपुर में आपने एक संस्कृत विद्यालय स्थापित किया जिसमें आयुर्वेद भी पदाया जाता था। आपके प्रमुख शिष्यों में पं० शिवचन्द्र मिश्र, पं० हरिनन्दन झा आदि थे। आपके पुत्र पं० हरिनारायण चतुर्वेदी बर्षों तक पटना आयुर्वेद विद्यालय के प्रिंसिपल रहे। पं० वजविहारी चतुर्वेदी द्वारा स्थापित आयुर्वेद रत्नाकर औषधालय की अनेक शास्त्रायें बिहार के प्रमुख नगरों में थीं। शास्त्रतत्वेन्दुरु शेखर, श्रुटिबिवेक, मनोविज्ञान आदि अपकी रचनायें हैं। नि० मा० आयुर्वेद महासम्मेखन ( लक्षनऊ अधिवेकन, १९४१ ) के आप अध्यक्ष रहे थे। विहारमांतीन

नैद्यसम्मेलय के षष्ठ अधिवेशन ( डास्टनगंज ) के भी आप अध्यक्त हुये थे। बिहार-प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन के सञ्चालन में भी आपका बढ़ा योगदान था।

२. पं० शिवचन्द्र मिश्र—आप पं० वजिवहारी चतुर्वेदी के प्रमुख शिष्यों में थे। संस्कृत, दर्शन आदि के भी आप प्रगाढ़ विद्वान् थे। मुजफ्फ पुर धर्मसमाज संस्कृत महाविद्यालय के आयुर्वेदविभाग के वर्षों तक अध्यक्त रहे थे। आपके अनेक शिष्यों में पं० रामदेव ओझा, पं० कालिकाप्रसाद मिश्र, पं० विन्ध्याचल मिश्र, गोस्वामी भैरविगिरि आदि प्रमुख थे।

इनके अतिरिक्त, विहार के आयुर्वेदीय शिचाजगत में कविराज मन्मथनाथ वन्द्योपाध्याय (यतीन्द्रनारायण वन्द्योपाध्यायके पुत्र, यतीन्द्रनारायण अष्टांग आयुर्वेद कालेज, भागलपुर के संस्थापक), पं० रामदेव ओझा, पं० कालिकाप्रसाद मिश्र, पं० श्रीकृष्णमिश्र, गोस्वामी भैरविगिरि, पं० श्यामनारायण चतुर्वेद, पं० नारायणदत्त मिश्र, पं० गंगाधर शर्मा, क० शारदाचरण सेन, पं० विश्वनाथ झा प्रभृति के नाम उक्लेखनीय हैं।

### उत्तरप्रदेश

- 9. किंदराज धर्मदास—आपका जन्म १८६२ ई० में नवद्वीप के पास चूपी
  प्राम में हुआ। आपके पिता किंदिराज काक्षीप्रसन्न सेन थे। व्याकरण, साहित्य,
  दर्शन आदि का अध्ययन समाप्त कर काशी अपने मामा किंदराज परेशनाथ सेन के
  पास चले आये और उनसे आयुर्वेद की शिचा ग्रहण की। काशी में ही रह कर
  आयुर्वेद का अध्ययन करने लगे। चरकसंहिता में विशिष्ट चैदुष्य के कारण आप
  चरकाचार्य कहे जाने लगे। महामना मालवीय के अनुरोध पर १९२० में प्राच्यविद्याविभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद-विभाग के अध्यच हुये और आयुर्वेदिक कालेज स्वतन्त्र
  होने पर उसके भी प्राचार्य हुये। आपके शिष्यों में प्रमुख पं० सत्यनारायण शास्त्री,
  पं० राजेश्वरदत्त शास्त्री, प० दुर्गाद्त शास्त्री, किंवराज ब्रजमोहन दीचित आदि
  हैं। आपका स्वर्गवास १९३५ में हुआ।
- र. पं० सत्यनारायण शास्त्री—आपका जन्म सं० १९४४ माघकृष्ण चतुर्थी को हुआ। आपके पितामह पं० शिवनन्दन पाण्डेय तथा पिता पं० बलभद्र पाण्डेय थे। आपके नाना वैद्यराज पं० शिवलोक शर्मा काशी के अगस्तकुण्ड मुहल्ले में रहते थे। जब उनके पुत्र अल्पायु हो गये तब शास्त्रीजी के पिता उनके उत्तराधिकारी बनकर वहीं रहने लगे। बालक सत्यनारायण ने अल्प काल में ही अनेक शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और इस सम्बन्ध में उसे तत्कालीन अनेक धुरंधर पण्डितों—पं० शिवकुमार शास्त्री, पं० गंगाधर शास्त्री, पं० दामोदर शास्त्री प्रमृति का सम्पर्क हुआ। आयुर्वेद की शिषा कविराज धर्मदास से प्राप्त की और कुछ न्याबहारिक ज्ञान उनके चाचा क० अन्मदाचरणजी से प्राप्त किया। १९०९ ई० से आप विकित्साकाय

में लगे। महामना मालवीय ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद-विभाग में आपको २० अगस्त १९२५ से अध्यापक नियुक्त किया। १९२७ में आप आयुर्वेद विभाग के प्रधान हुये और १९३८ में आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य हुये। १९५० में बहाँ से विश्राम ग्रहण किया। उसी वर्ष आप राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद के वैयक्तिक चिकित्सक नियुक्त हुये। १९५५ में आप पद्मभूषण की उपाधि से सन्मानित हुये। २३ सितम्बर १९६९ को आपका देहावसान हुआ। शास्त्रज्ञ होने के साथ-साथ आप एक उच्चकोटि के विख्यात चिकित्सक थे। आन्वा नाइीज्ञान सर्वत्र प्रशंसित था।

३. पं० अर्जुन मिश्र—होशियारपुर ( पंजाब ) के एक कसवे में आपका जन्म सं० १९१०, वैशाख शुक्ल प को हुआ। आपके पिता पं० भानुदत्तजी थे। पं० बालशास्त्री से व्याकरण तथा पं० दिलाराम जी ( राजवैद्य संगरूर रियासत ) से आयुर्वेद का अध्ययन किया। काशों में चिकित्सा प्रारम्भ की। अल्पकाल में ही विख्यात हो गये। प्रारंभ से ही अध्यापन करते थे; सन् १९१७ में आयुर्वेदविद्याप्रवाधिनी पाठशाला की स्थापना की जिसमें आजीवन लगे रहे। आपने एक बृहन्निचण्ड की रचना की थी जो अप्रकाशित रह गई। आपके अनेक शिष्य हुये जिनमें पं० पुरुषोत्तम उपाध्याय (काशी) पं० अमरनाथ औदीच्य ( देहरादून ), पं० राधाकृष्ण ( काशी रसशाला ), श्यामसुन्दराचार्य वैश्य, पं० नानकचन्द्र शर्मा ( लाहीर ), पं० लालचन्द्र वैद्यानाचार्य, अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय, काशी ) प्रमृति प्रमुख हैं। आपका स्वर्गवास कार्त्तिक कृष्ण सप्तमी सं० १९७९ को हुआ। आपने सारी सम्पत्ति विद्यालय को दे दी। बाद में यह संस्था आपके स्मारक रूप में अर्जुन अयुर्वेद विद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुई।

४. डा० बालकृष्णजी अमरजी पाठक—आप गुजरात के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आधुनिक के साथ आयुर्वेदीय चिकित्साशास्त्र का भी चिन्तन-मनन किया था। १९३९ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य बनकर आये और लगभग एकदशक तक इस पद पर रहे। यहीं आपका स्वर्गवास हुआ। शिचा-जगत् में आपका अच्छा प्रभाव था। चोपड़ा समिति के आप सिक्रय सदस्यों में थे। आपके निधन से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को अपूरणीय चित हुई।

४. राजेश्वरदत्त शास्त्री—आपका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल दशमी सं० १९५७, १५ जून, १९०१) को हुआ था। आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से आयुर्गेंद्र शास्त्राचार्य कर १९२८ में वहीं आयुर्गेंदिक कालेज में गृहचिकित्सक नियुक्त हुये। क्रमशः समुन्नतिपथ पर बढ़ते हुये १९५१ में आयुर्गेद्विभाग के अध्यच हुये तथा १९५७ में प्राचार्य हुये। १९५३ में अनुसन्धान के निदेशक भी हुये। १९६२ में विश्राम ग्रहण करने पर स्नातकोत्तर आयुर्गेद संस्थान में सम्मानित परामर्शदाता के

१. पं० सत्यनारायण ज्ञास्त्री — अभिनन्दनग्रन्थ, पृ० २२५-२३२ ( चौखस्बा, १९६१ )

रूप में अन्त तक रहे। अनेक सम्मानों से आप विभूषित किये गये। स्वस्थहण-समुच्चय तथा चिकिरसादर्श आपकी दो प्रसिद्ध रचनायें हैं। भेषज्यररनावली का भी आपने सम्पादन किया है। शास्त्रज्ञ और चिकिरसक के साथ-साथ आप एक सफल एगं लोकप्रिय अध्यापक थे। आसुरालय में रोगियों पर आपके जो कियारमक व्याख्यान होते थे उन्हें आज भी उनके सहस्राधिक शिष्य श्लाघा और गर्व के साथ समरण करते हैं।

- ६. किवरा ज ज्ञानेन्द्रनाथ सेन किवराज हारकानाथ सेन के आवृज एवं शिष्य थे। १९२६ में पटना में राजकीय आयुर्वेदिक स्कूल खुलने पर उसके प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुये किन्तु वहाँ अधिक दिनों तक न रह सके। १९२९ में हरहार ऋषिकुल आयुर्वेद कालेज के प्राचार्य बन कर गये और वहाँ यावडजीवन रहे। आपके अनेक शिष्य इस अवधि में हुये। दिल्ली
- 1. किवराज हिरिखान मजुमदार—आप काशी के प्रसिद्ध विद्वान चिकित्सक किवराज उमाचरण भट्टाचार्य के शिष्य थे। आपका जन्म १८६५ में करमीर में हुआ। आपके पिता षष्ठीचरण मजुमदार करमीर के महाराजा रणजीतिसिंह और प्रतापिसिंह के राजवैद्य थे। षष्ठीचरणजी उमाचरण भट्टाचार्य के गुरू थे। हिरिखनजी दिल्ली आयुर्वेदिक एवं तिब्बी कालेज के वर्षों प्राचार्य रहे। वहाँ के प्रख्यात चिकित्सिक भी थे। नि० भा० आयुर्वेदमहासम्मेळन के अध्यद्य भी चुने गये (बद्दौदा, १९४९)। कविराज आयुतीष मजुमदार आपके पुत्र हैं।
- २. कविराज हपेन्द्रनाथदास—आप भी उपर्युक्त संस्था से संबद्ध थे। आपने अनेक ग्रन्थ भी लिखे हैं। विशेष परिचय पृ० ४८४ पर देखें।
- ३. वैद्य मनोहरतात जी— आप दिल्ली के बनवारीलाल आयुर्वेद विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। आपका जन्म सं० १९३६ में हुआ था।
  राजस्थान
- १—पं० लहमीराम स्वामी—आपका जन्म जयपुर राज्य में सांगानेर कसवे के पास एक ग्राम में गौडन्नाह्मण परिवार में श्रावण कृ० ६ सं० १९३० को हुआ। ६ वर्ष की आयु में ही जयपुर के यशस्वी वैद्य स्वामी चन्दनदासजी (अपने पितृन्य) के शिष्य हो गये। सं० १९५२ में जयपुर राजकीय संस्कृत विद्यालय से आयुर्वेदाचार्य किया। उन दिनों वहाँ श्रीकृष्णराम भट्टजी पदाते थे। उनके देहावसान के बाद आप उनके स्थान पर आयुर्वेद-विभाग के अध्यस हुये। पुनः कलकत्ता में कविराज ह्यारकानाथ सेन के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त किया। आपने ३६ वर्षों तक जयपुर आयुर्वेदविभाग में अध्यापन किया और सारे देश में ख्याति अर्जित की। आपके अनेक शिष्य हुये जिनमें पं० ठाकुरदत्त मुळतानी, मिणराम शर्मा, स्वामी जयरामदास आदि

प्रमुख हैं। नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन (कलकत्ता, १९१४) के आप अध्यष्ठ भी चुने गये थे। आपके देहावसान के बाद आपकी परम्परा में स्वामी जयरामदास और संप्रति स्वामी रामप्रकाश जी हैं।

२—पं० तन्द्किशोर शर्मी—राजस्थान में आयुर्वेद-शिक्षा को विकसित करने में आपका बढ़ा योगदान रहा है। आपके पिता राजवैद्य श्यामलाल जी थे। आपने जयपुर से आयुर्वेदशास्त्राचार्य किया। कुछ समय आप काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में रहे। पुनः जयपुर आयुर्वेद विभाग में अध्यापक और फिर स्वामी लच्मीरामजी के विश्राम ग्रहण करने पर प्रधानाध्यापक हुये। राजस्थान के आयुर्वेदनिदेशक भी कुछ समय रहे।

३—पं० मणिराम शर्मा—आपका जन्म आश्विन शुक्ल त्रयोदशी सं० १९४३ को जम्मू (वश्मीर) के रायपुर ग्राम में हुआ। आपके पिता पं० सन्तरामजी ननोतरा थे। प्रारम्भिक शिचा के बाद आपने आयुर्वेद का अध्ययन बनवारीलाल विद्यालय दिल्ली में वैद्य मनोहरलालजी से और फिर जयपुर में स्वामी लच्मीरामजी से किया। १९१७ से हरनन्दराय रह्या कालेज में आयुर्वेदविभाग के प्रधान बीस वर्षों तक रहे। फिर हनुमान आयुर्वेद-विद्यालय, रतनगढ़ के प्राचार्य रहे जहाँ निरन्तर पचीस वर्षों तक विद्यादान कर अनेक शिष्य तैयार किये। १९५८ में धन्वन्तरिमन्दिर चिकित्सान्वेषण केन्द्र की स्थापना की। रसेन्द्रचिन्तामणि की

### महाराष्ट्र

- १. शंकरदाजी शास्त्री पदे—महाराष्ट्र में आयुर्वेद के प्रचार एवं पुनर्जागरण में आपका विशिष्ट योगदान है। आपकी प्रेरणा से बम्बई में वैद्यराज प्रभुरामजी के सहयोग से १८९६ में आयुर्वेद विद्य:लय (प्रभुराम जीवनराम आयुर्वेद कालेज) स्थापित किया गया। पुनः आप नासिक आकर वहाँ कार्य करने लगे। नागपुर में भी आपने एक विद्यालय खोला। आपका विशेष परिचय अगले अध्याय में नि० भा• आयुर्वेदमहासम्मेलन की स्थापना के प्रसंग में देखें।
- र गोवधन शर्मी छांगाणी—आपका जनम विजयादशमी सं० १९३३ को जोधपुर के पास पोकरण नगर में हुआ। शिचा के सम्बन्ध में आपने लगभग सारे देश का अमण किया। नागपुर में नैद्यक महाविद्यालय के आप प्रथम प्राचार्य थे। पुनः श्री धन्वन्तरि आयुर्नेदमहाविद्यालय की स्थापना की और उसे विद्यापीठ से सम्बद्ध कराया। इसके अतिरिक्त, अन्य आयुर्नेदीय संस्थाओं को आगे बढ़ाने में भी आपका सिक्रय सहयोग रहा। नि० भा० आयुर्नेदमहासम्मेलन (अहमदाबाद, १९३५) के अध्यच भी थे। वसवराजीयम का सम्पादन-प्रकाशन किया है तथा अष्टांगसंग्रह सूत्रस्थान की टीका की है (चौलम्बा, १९५४)।

- ३. पुरुषोत्तम शास्त्री हिर्लेकर—यह अमरावती में श्री भारतायुर्वेद विद्यालय के संस्थापक थे। ज्ञारीर और द्रव्यगुण पर आपकी रचनायें प्रकाशित हैं।
- ४. पं॰ गंगाधरशास्त्री गुणे—आप महमदनगर आयुर्वेदमहाविद्यालय के प्राचार्य थे। आपने अनेक ग्रन्थ भी लिखे हैं।
- ५. आचार्य यादवजी त्रिकमजी—शिचा-जगत् में आपका नाम चिरस्मरणीय है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेज स्थापित होने पर आप प्राचार्य होकर आये थे किन्तु थोड़े ही दिन रहे। स्नातकोत्तर प्रशिचणकेन्द्र जामनगर के आप प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुये थे। आयुर्वेदीय शिचा की नीति निर्धारित करने में आपका बड़ा योगदान था। आप समन्वयवादी थे।
- ६. भास्कर विश्वनाथ गोखले—तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पूना के आप प्राचार्य थे। जामनगर स्नातकोत्तर प्रशिचणकेन्द्र के आप प्राचार्य हुये थे। आयुर्वेद-शिचा में आपके मौलिक अवदान हैं।

इनके अतिरिक्त, पं० कृष्णशास्त्री देवधर (नासिक), पं० कृष्णशास्त्री कवदे, पं० त्र्यम्बक शास्त्री आप्टे (पूना) प्रभृति विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। पंजाब

- 1. पं रामप्रसाद शर्मा आपका जन्म पिटयाला स्टेट के टकसाल नामक प्राम में सं १९६९ में हुआ। आपके पिता द्वारकादास उपाध्याय थे। आप पिटयाला के राजवैद्य थे और आयुर्वेद विद्यालय भी सञ्चालित करते थे। आपके अनेक शिष्य इस विद्यालय से निकले हैं। १९२३ में सरकार द्वारा वैद्यरन की पदवी से सम्मानित किये गये। नि॰ भा॰ वैद्यसम्मेलन (कराची, १९३०) के अध्यच थे। आपने आयुर्वेदसूत्र लिखा है तथा अनेक प्रन्थों का सम्पादन एवं व्याख्या की है। शिचा के साथ-साथ प्रन्थों के पुनरुद्धार में आपने सराहनीय कार्य है (देखें पृ० २२३)।
- २. आचार्य सुरेन्द्रमोहन-आप दयानन्द आयुर्वेद कालेज, लाहौर के प्राचार्य थे। आपने कैयदेवनिधण्डु का संपादन-प्रकाशन किया है।
- ३. पं० मस्तराम शास्त्री—आप रावलिण्डी के प्रस्थात वैद्य थे। शास्त्रीय कार्यों में आपकी बड़ी रुचि थी। आपने भट्टारहरिचन्द की चरकन्यास व्यास्या तथा स्वामिकुमार की चरकपंजिका का संपादन-प्रकाशन किया था।
- ४. पं० दुर्गोद्त्तजी—आप सनातनधर्म प्रेमगिरि आयुर्वेदिक कालेज, लाहौर के प्राचार्य थे।
- ५. पं० हरिदत्त शास्त्री—आपका जन्म जालंधर जिले में जदाला नामक स्थान में २६ दिसम्वर, १९०३ को हुआ। आपने लाहौर की शास्त्री परीचा पास कर विद्यापीठ से आयुर्वेदाचार्य किया। आप सनातनधर्म प्रेमगिरि आयुर्वेद कालेज, लाहौर में अध्यापक रहे। १९५५ में आप महाराष्ट्र के आयुर्वेदनिदेशक हुये और

9९६१ तक इस पद पर रहे। १९६७ से आप दिल्ली में मूलचन्द सैरातीराम अस्पताल के निदेशक हैं। आपने अपने प्रन्थों का पुनरुद्धार (केया है। चरक की जेज्जटन्यास्या का आपने सम्पादन किया है। शास्त्रीय अनुसन्धान में आपकी प्रगाद रुचि है।

गुजरात

1. वैद्य अमृतलाल प्राणशंकर पट्टणी—आप पाटन आयुर्वेद महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। गुजरात में आयुर्वेदीय शिद्या को बढ़ाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। आपके शिष्यों ने आयुर्वेद की बड़ी सेवा की है। वैद्य बापालाल आप ही के शिष्य हैं।

- २. वैद्य जीवराम कालिदास शास्त्री—(संप्रति श्रीचरणतीर्थजी)—आप गोंडल (सौराष्ट्र) के निवासी हैं। आपका जन्म माघ शुक्ल दशमी सं० १९३९ को हुआ। गिरनार में श्री अच्युतानन्द ब्रह्मचारी से संस्कृत, आयुर्वेद, मंत्रशास्त्र, योग आदि विशेषतः रसशास्त्र का अध्ययन किया। रसशाला औषधाश्रम की स्थापना सं० १९६६ में की। सं० १९७२ में गोंडल नरेश के राजवैद्य हुये। आपने अनेक प्रन्थों की रचना की। रसोद्धारतन्त्र नामक प्रन्थ का प्रचार खूब हुआ। आयुर्वेद-रहस्थार्क और पारद नामक मासिक पत्रों का भी आप प्रकाशन करते थे। अनेक आयुर्वेदिजज्ञासु विशेषतः रसशास्त्र पढ़ने आपके पास आते थे। आपका ग्रन्थों का संग्रह विशाल था जो आजकल जामनगर आयुर्वेद विश्वविद्यालय में है।
- ३. वैद्य वासुदेव मूलशंकर द्विवेदी--आपने अनेक वर्षी तक जामनगर स्नात-कोत्तर शिचणकेन्द्र में रसशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। आपने पारद-विज्ञानीयम् ग्रन्थ भी छिखा हैं।
- ४. वैद्य सुन्दरलाल नाथभाई जोशी—आप निडयाद आयुर्गेदमहाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे।

इनके अतिरिक्त, इस चेत्र में बैद्य नागरलाल पाठक, शास्त्री लच्मीशंकर रामकृष्ण (दोनों पाटन आयुर्वेद कालेज के प्राचार्य) आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।' दक्षिण भारत

1. डी० गोपालाचार्ल —आपका जन्म मद्रास प्रान्त के मसलीपट्टन में हुआ। आपके पिता नैद्यराज रामकृष्णमाचार्ल थे। अपने पिता से आयुर्वेद पदने के बाद मैसुर राजकीय आयुर्वेद कलाशाला में प्रविष्ट हो वहाँ के अध्यापक श्री पुटस्वामीशास्त्री

<sup>9.</sup> गुजरात के जैद्यों का विवरण जैद्य बापालालजी से प्राप्त सूचना के आधार पर दिया गया है। इसके लिए लेखक उनका आभारी है। सूरत तथा जामनगर का गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय एक ही समय ( १९४६ ) में प्रारम्भ हुआ।

के पास अध्ययन किया। इसके बाद भारत के अनेक नगरों का भ्रमण कर महान् वैद्यों के संपर्क में आये। छीटने पर बंगलोर की आयुर्वेद-वैद्यशाला के प्रधान चिकित्सक हुये। पुनः मद्रास में आयुर्वेद धर्मजैद्यशाला के प्रधान वैद्य हुये। अदप काल में आप विस्थात एवं लोकप्रिय हो गये। कुछ समय बाद शिच्चण के लिए आयुर्वेद-कलाशाला की भी वहीं स्थापना हुई जहाँ दूर-दूर से छात्र आयुर्वेद पदने आते थे। पुनः स्वयं मद्रास आयुर्वेद कलाशाला की स्थापना कर उसका सञ्चालन किया। १९१३ में आप भारत सरकार की ओर से वैद्यरत्न पदवी से सम्मानित हुये। नि० भा० गैद्यसम्मेलन (लाहौर, १९१८) के अध्यच्च थे। अनेक ग्रन्थों की भी रचना की। आन्ध्रभाषा में आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थ लिखे तथा प्राचीन ग्रन्थों की आन्ध्रटीका की। आपका स्वर्गवास २८ सितम्बर १९२० को हुआ। आपके अनेक शिष्य हुये। वस्तुतः आप दिन्नणभारत में आधुनिक युग के प्रवर्त्तक हैं।

- र. जी० श्री निवासमूर्त्ति मैसूरप्रान्त के गोरूर ग्राम में आपका जन्म १८८७ ई० में हुआ। बी० ए० पास कर मदास मेहिकल कॉलेज के स्नातक बने और बी० ए०० भी किया। शिक्षा समाप्त कर मदास मेहिकल सर्विस में प्रविष्ट हुथे और तंजोर मेहिकल स्कूल के लेक्चरर बने। १९१७ में विश्वयुद्ध के दौरान सेना में डॉक्टर नियुक्त हुये और केंप्टन बने। पुनः रायपुरम मेहिकल स्कूल में सर्जरी के लेक्चरर नियुक्त हुये और केंप्टन बने। पुनः रायपुरम मेहिकल स्कूल में सर्जरी के लेक्चरर नियुक्त हुये। इसी समय मदास सरकार द्वारा नियुक्त उसमान किमटी के सचिव का भी कार्य किया। इस अवसर का उपयोग कर इन्होंने आयुर्वेद का अध्ययन किया और 'साइन्स ऐण्ड आर्ट ऑक इण्डियन मेहिसिन' नामक ग्रन्थ लिखा। जब ६ जनवरी १९२५ से मदास में स्कूल ऑक इण्डियन मेहिसिन खुला तब आप उसके प्रथम ग्राचार्य हुये। १९३२ में सेण्ट्रल बोर्ड ऑक इण्डियन मेहिसिन मदास के प्रथम अध्यक्त हुये। भारतीय चिकित्सा के राजकीय परामर्शदाता और विभागाध्यक्त भी थे। नि० भा० वैद्यसम्मेलन (नासिक, १९२९) के आप अध्यक्त थे। १९३२ में आप सरकार द्वारा वैद्यस्त उपाधि से सम्मानित हुये। बाद में थियोसोफिकल सोसाइटी की ओर आपका झुकाव हुआ और सारा जीवन उसमें अपित कर दिया। आपके अनेक योग्य शिष्ट हुये।
  - ३. नोरी राम शास्त्री—आप वैद्य गोपालाचार्लु के शिष्य थे और विजयवाड़ा में चिकित्सा एवं अध्यापन करते थे। अब आपके नाम पर वह महाविद्यालय राज्य सरकार संचालित कर रही है। आपके पुत्र नोरी वेंकटेश्वर शास्त्री उसके प्राचार्य थे, सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
  - ४. डा० ए० लच्मीपति आप भी गोपालाचार्ल जी के शिष्य थे। द्विणभारत में आयुर्वेद की शिचा के प्रचार-प्रसार में आपका वड़ा योगदान रहा है। 'आयुर्वेद-शिचा' ग्रन्थमाला में आपने अनेक ग्रन्थ प्रकाशित किये। आपका विशेष परिचय पष्ठ अध्याय (ए० ५०१) में देखें।

## स्नातकोत्तर शिक्षण

प्राचीनकाल में स्नातकोत्तर शिच्नण का स्वरूप कैसा था यह कहना कठिन है। स्नातकीय पाठयक्रम में प्रायः सभी व्यावहारिक बातों का ज्ञान करा दिया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है कि इसके लिए कोई पृथक पाठयक्रम नहीं था। अध्यापन और तद्विदयसंभाषा के द्वारा स्नातक अपने ज्ञान को परिमार्जित एवं विकसित करते थे। चरक ने ज्ञानार्जन के जो तीन उपाय बतलाये हैं इनमें अध्ययन तो स्नातक स्तर पर होता था और अध्यापन और तद्विदयसंभाषा ये दो स्नातकोत्तर शिच्नण के अङ्ग थे। आज भी स्नातकोत्तर कचाओं के छात्रों को स्नातकीय स्तर में अध्यापन का अवसर देकर तथा सेमिनार आदि के द्वारा विषय में प्रौढि प्राप्त कराई जाती है। विशेषता का उस काल में क्या स्वरूप था और स्नातकोत्तर शिचण में उसका क्या स्थान था यह भी कहना कठिन है तथापि यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद के आठ अंग विभाजित थे और वैद्य यामान्यतः आयुर्वेद में शिक्ति होने पर भी इच्छानुसार या परम्परानुसार किसी एक भंग के विशेषज्ञ होते थे। यह स्वाभाविक है कि स्नातकीय पाठवक्रम समाप्त करने पर वैदय विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए विशिष्ट केन्द्रों में जाते हों। ऐसे विशिष्ट शिक्षाकेन्द्र देश के विभिन्न अञ्चलों में स्थापित थे यथा पश्चिमोत्तर प्रदेश में कायचिकित्सा, मध्यप्रदेश में शल्यतन्त्र, विदेह ( मिथिला ) में शालाक्य. पूर्वदेश में पशुचिकित्सा, भूतविद्या; दिचण प्रदेश अगदतंत्र और रसशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। नालन्दा विश्वविद्यालय मुख्यतः स्नातकोत्तर शिव्रण एवं अनुसन्धान के लिए बना था । यहाँ तद्विदयसंभाषा पर अधिक बल दिया जाता था । ह्वेनसांग और इत्सिंग के यात्राविवरणों से इसकी संपष्टि होती है ।

मध्यकाल में प्राचीन आर्ष पद्धित यद्यिप मन्द पद गई तथापि विलकुल समास नहीं हुई। अध्ययन समाप्त कर परम्परा के अनुसार स्नातक अध्यापन में लग जाता था और शास्त्रार्थों में भी भाग लेता था। राजाओं द्वारा विद्वानों की ऐसी सभायें आयोजित होती थी। जो लोग अध्यापन में नहीं जाना चाहते थे वे सीधे अध्ययन के बाद व्यवसाय में प्रविष्ट हो जाते थे।

शोधकर्ता, चिकित्सक तथा अध्यापक तैयार करने के छिए स्नातकोत्तर शिचण आवश्यक है। अधुनिक काल में चोपड़ा कमिटी ने सर्वप्रथम इस ओर ध्यान दिलाया। तदनुसार जामनगर में पहला आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर प्रशिचण केन्द्र

R. K. Mookerji; Glimpses of Ancient India, (Bombay 1961),
 P. 82-83.

२. प्रियमत क्वामी: आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिचण, लच्य, मार्ग एवं कार्यक्रम— इन्द्रप्रस्थीय आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका, सितम्बर, १९७३।

१९५६ में स्थापित हुआ। आचार्य यादव जी इसके प्रथम प्राचार्य नियुक्त हुये किन्तु अकस्मात देहावसान हो जाने के कारण वह कार्यभार सँभाछ न सके। यह भार फिर वैद्य मास्कर विश्वनाथ गोखले पर आया।

१५ अगस्त १९६३ को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर आयुर्वेदीय संस्थान का उद्घाटन हुआ। इसका अध्यत्त एवं निदेशक प्रस्तुत लेखक रहा। संप्रित उपर्युक्त दोनों संस्थायें क्रमशः गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विज्ञान संस्थान (का० हि० वि०) में विलीन हैं। भारत सरकार इनके बाद कोई स्वतंत्र स्नातकोत्तर संस्था खड़ी न कर आयुर्वेदमहाविद्यालयों में ही किसी विभाग को विकसित कर स्नातकोत्तर प्रशिचण के लिए सुविधा देती है। इस योजना का लाभ उटाकर अनेक राज्यों में स्नातकोत्तर कचायें स्थापित हुई हैं। किन्तु इन सभी का पाटबक्रम भिन्न-भिन्न है यद्यपि आधार प्रायः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का ही लिया गया है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् एक पाठबक्रम प्रस्तुत कर रही है जिससे इस स्तर पर भी एकरूपता स्थापित होने की आशा है।

#### अनुसन्धान

अनुसन्धान उस प्रक्रिया का नाम है जो विभिन्न भावों के बीच विद्यमान कार्यकारणभाव की श्रंखला की खोज करती है। प्राचीन काल से मानव इसमें लगा हुआ है और नये-नये तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करता रहा है। आन्वीचिकी (तर्कशास्त्र) में तो कार्यकारणभाव और अनुसन्धान प्रक्रिया का वर्णन है ही, आयुर्वेदीय संहिताओं में भी इसका पर्याप्त विवचन है। कारणत्व निर्धारित करने के लिए अन्वय, व्यतिरेक सादृश्य आदि विधियों का निरूपण किया गया है। प्रमाणों का भी उपयोग इस निमित्त किया गया है। चरकसंहिता में युक्ति प्रमाण विशिष्ट माना है। यह ध्यान देने की बात है कि चरक ने प्रमाणों के लिए अनेक स्थलों पर 'परीचा' शब्द का प्रयोग किया है जो उनके अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण का द्योतक है। इस प्रकार आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसन्धान की पृष्ठभूमि अत्यन्त सुदृढ़ है। 'आप्त' का जो स्वरूप चरक ने निर्धारित किया है वह वस्तुतः एक अन्वेषणशील तपस्वी वैज्ञानिक

१. दंखें लेखक का दोषकारणत्व-विवेचन ( चौखम्बा, १९५५ )

२. च० सू० ११

३. देखें, प्रियत्रत शर्मा : आदुर्वेद की वैज्ञानिक श्रेष्टता, सुधानिधि मई १९४७ से अगस्त १९४७।

४. रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानवलेन ये।
 येषां त्रैकालममलं ज्ञानमध्याहतं सदा॥
 आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते, तेषां वाक्यमसंशयम्।
 सस्यं वचयन्ति ते कस्मादसंशयं नीरजस्तमाः॥—च० स्० १९।१८-१९

का है जो रागह्वेष से रहित होकर वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा त्रैकालिक सत्य सिद्धान्तों की स्थापना करता है। इसके लक्षण में 'आस' 'शिष्ट' और 'विबुद्ध' शब्द कमशः पूर्ववर्ती ज्ञान की उपलब्धि, वैज्ञानिक विधियों में प्रशिचण और उनके द्वारा अन्ततः त्रैकालिक सत्य का ज्ञान इस सोपानत्रय के बोधक हैं।

## जान्तव प्रयोग ( Animal experiments )

प्राचीन काल में आयुर्वेदीय आचार्यों के पास परीच्चण का साधन क्या था यह विचारणीय विषय है। रोगीपरीच्चण के विषय में तो सन्देह नहीं है, किन्तु जान्तव-प्रयोग, जो आधुनिक विज्ञान में प्राकृत एवं वैकृत अवस्थाओं के ज्ञान के लिए व्यवहृत होते हैं, उस काल में थे या नहीं यह विचार का विषय है। पुरुष की जो कल्पना (पंचमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुषः) आयुर्वेद में है वह इतनी व्यापक है कि प्राणिमात्र उसमें समाविष्ट हो जाता है। अतः चेतन शरीर की क्रियाओं की व्याख्या के लिए एक प्राणि-शरीर के अध्ययन का उपयोग दूसरे प्राणि-शरीर के ज्ञान के लिए करना अस्वाभाविक नहीं है। मानव शरीर सर्वोद्य और सर्वप्रमुख होने के कारण प्रधान और अन्य प्राणी उसके उपकरण माने गये हैं:—

''तत्र चतुर्विधो भूतग्रामः संस्वेदजजरायुजाण्डजोद्धिजसंज्ञः, तत्र पुरुषः प्रधानं, तस्योपकरणमन्यत्।"—सु० सू० १

"यद्यप्यत्र पंचमहाभूतशरीरिसमवायः पुरुष इति सामान्येन पुरुषशब्देन परवादिरपि वाच्यः, तथापि मनुष्यजातिरेवात्र पुरुषशब्देनोच्यते तस्योपकार्यस्वात् इतरस्य चाप्राधान्यम् उपकरणस्वात्"—सु० सू० १ ( इह्नण )

प्राचीन महर्षि उन्मुक्त प्रकृति में पशु-पित्रयों के बीच रहने के कारण निरन्तर साहचर्य से तथा क्रान्तदिश्निनी पर्यवेद्मण-शक्ति से उनके प्राकृत एवं वैकृत कार्यकलापों का अवश्यमेव अध्ययन करते होंगे और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान का उपयोग मानव-श्नार की व्याख्या में होता होगा। की दे-मको दों, पशुओं और पिच्यों का विस्तृत विवरण आयुर्वेदीय संहिताओं में मिलता है। सुश्चनसंहिता करणस्थान ८ अध्याय (कीटकरूप) में कीटों का विस्तृत वर्णन है। विशेषता यह है कि सामान्य वर्णन के अतिरिक्त कीटों को वातिक, पैक्तिक तथा रलैप्सिक इन तीन वर्गों में विभाजित किया गया है जिससे मानव-शरीर के सम्बन्ध से इनका अध्ययन सुगम हो जाता है और इनका प्रायोगिक पच भी स्पष्ट हो जाता है। हस्त्यायुर्वेद (पालकाप्यं) तथा अश्वायुर्वेद (शालहोत्र) में हाथी और घोड़े की प्राकृतिक एवं वेकृत स्थितियों का विवरण है। चरक संहिता ने चटक, हाथी तथा अश्व इनकी काम-शक्ति का नुलना-त्मक वर्णन किया है। चटक छोटे होने पर भी काम-शक्ति में अधिक समर्थ होते हैं जब कि हाथी बृहत्शरीर होने पर भी शीघ च्युत हो जाते हैं। इस दृष्ट से अश्व को

उन्होंने आदर्श माना है और इसी आधार पर आयुर्वेद के उस अंग का नाम वाजीकरण रक्सा गया है।

> "नराश्चटकवत् केचिद् व्रजन्ति बहुशः स्त्रियम् । गजवन्च प्रसिंचन्ति केचिन्न बहुगामिनः ॥" "येन नारीषु सामर्थ्य वाजीवल्लभते नरः । व्रजेच्चाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत् ॥"—च० चि० २

विभिन्न विकारों के स्वरूप के निर्धारण के लिए मनुष्य के साथ-साथ अन्य पशुपित्त्यों में प्रादुर्भृत वैकारिक लक्षणों का अध्ययन किया गया है। उदाहरणार्थ, उचर का प्रत्यात्मलक्षण (सन्ताप) सभी प्राणियों में उचर का परीक्षण करने के बाद निर्धारित किया गया है। चरक ने लिखा है कि उचर का प्रत्यात्मलक्षण शारीरिक और मानसिक सन्ताप है, क्योंकि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो उचर के आक्रमण से सन्तप्त नहीं होता है—

' ज्वरप्रत्यात्मिकं छिंगं सन्तापो देहमानसः । ज्वरेण।विश्वता भूतं न हि किचिन्न तप्यते ॥''—च० चि० ३

स्पष्टतः ऐसी उक्ति समस्त प्राणियों के परीचण का संकेत करती है। इसका स्पष्टीकरण माधवनिदान की टीका में उद्धन पालकाप्य के सूत्रों में किया गया है जिसमें हाथी, घोड़ा, गौ, बकरी, भेंड, भैंस, पची, मछली, सर्प तथा कीट-पतंगों के ज्वर का उल्लेख हुआ है। निश्चय ही पालकाप्य का यह वचन उपर्युक्त प्राणियों के सर्वेचण पर आधारित है।

''उक्तं च पालकाप्ये :—

पालकः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम् ।" इत्यादि-मधुकोष

पशु-पत्नी रुग्ण होने पर कुछ लक्षणों से पीड़ित होते होंगे और उनसे मुक्त होने के लिए जंगल में किसी वनौषधि का उपयोग करते होंगे। सर्प के साथ दून्द्व-युद्ध के वाद विष को दूर करने के लिए नकुल जिस वनौषधि का व्यवहार करते थे वह नाकुली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसीलिए शास्त्रकारों ने उपदेश दिया है कि औषधों के सम्बन्ध में जानकारी वनवासियों से प्राप्त होती है। आज भी ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अनेक रोगों और उनके औषधों का ज्ञान इस प्रकार हुआ होगा, किन्तु अनेक रथलों में जन्तुओं पर प्रयोग कर औषधों का परीक्षण भी हुआ है। रोगों के निदान में वैकृत द्रव्यों के परीक्षण के लिए जन्तुओं का उपयोग किया गया है। रक्तपित्त में रोगी के मुख से जो रक्त आता है वह रक्तपित्त है या जीवरक्त है इसके निर्णय के लिए उसे कुत्ते और कौवे को खिलाने का विधान है। यदि वह खा ले तो जीवरक्त अन्यथा रक्तपित्त समझना चाहिए।

"लोहितिपत्तसन्देहे तु किं धारिलोहितं लोहितिपत्तं वेति श्वकाकभचणाद् धारि-लोहितमभचणात् लोहितिपत्तिभित्यनुमातन्यम्— —च० वि० ४

''तेनान्नं मिश्रितं दद्यात् वायसाय शुनेऽपि वा।

भुङ्क्ते तच्चेद वदेउजीवं न भुङ्क्ते पित्तमादिशेत् ॥—च० सि० ६

राजवैद्य की प्रयोगशाला में चकोर, कोकिल, मयूर, शुक, हंस, हरिण, बन्दर आदि पशु-पत्ती निरन्तर रखे जाते थे जिन पर राजा के मोजन का परीचण किया जाता था। विषाक्त भोजन होने से इन प्राणियों में विशिष्ट लच्चण उत्पन्न होते हैं।

> "नृपभक्ताद् विलं न्यस्तं सिवपं भन्नयन्ति ये। तत्रेव ते विनश्यन्ति मिन्नकावायसादयः॥" 'सिन्नकृष्टोंस्ततः कुर्याद्गाज्ञस्तान् सृगपन्निणः। वेश्मनोऽथ विभूषार्थं रज्ञार्थं चात्मनः सदा॥"—सु० क० १

इसके अतिरिक्त, पुरुषों, पशुओं और पिचयों में विष के वेगों का निरूपण किया गया है। पुरुषों में ८ विषवेग, पशुओं में ४ तथा पिचयों में तीन वतलाये हैं। इन वेगों में होने वाले लच्चणों का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है:—

> ''चतुष्पदां स्याच्चतुर्विधः पित्तणां त्रिविधः । सीदत्याद्ये भ्रमति च चतुष्पदो वेपते ततः शूनः । मन्दाहारो म्रियते श्वासेन चतुर्थवेगे तु ॥ ध्यायति विहगः प्रथमे वेगे प्रभ्राम्यति द्वितीये तु । स्रस्तांगश्च नृतीये विषवेगे याति पंचत्वम् ॥"

विष की अवस्थाओं का ऐसा सटीक और क्शिद वर्णन विना जान्तव-प्रयोग के कैसे सम्भव है ?

पौराणिक कथा के अनुसार गणेश का सिर कट जाने पर हाथी का सिर उस पर जोड़ा गया। इन्द्र का अण्डकोष गल कर गिर जाने पर वन्दर का अण्डकोष लगाया गया। वाजीकरण-प्रसंग में कितने पशु-पिचयों के अण्डकोष के उपयोग का विधान है। यह क्या उनके प्रायोगिक परीचण के बिना कथमिप सम्भव था?

कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी अनेक प्रायोगिक विधियों का वर्णन मिलता है'।

सुश्रुत ने योग्यासूत्रीय प्रकरण में कुछ कमों का उल्लेख किया है, उनसे भी प्रायोगिक परीचण का संकेत मिलता है। किसी कर्म की सिद्धि के लिए उसके पूर्व तत्सहश कर्म का जो अभ्यास किया जाता है उसे 'योग्या' कहा जाता है।

"कर्तव्यकर्मणः सम्यग्योगाय तस्सदृशकर्माभ्यासी योगः तस्मै प्रभवति इति योग्या॥" —सु० सू० ९ (चक्र०)

१. देखें—Jyotirmitra: Methodology for Experimental Research in Ancient India, I. J. H. S. Vol. 5. No 1, 1970

यद्यपि उस श्रंखला का पता लगाना अब कठिन है, फिर भी इतने स्पष्ट प्रमाण हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि चिकित्सा-विज्ञान के तथ्यों की अवतारणा के क्रम में प्राचीन महर्षियों ने जान्तव-प्रयोग भी बहुलता से किये ये। आज यदि अनुसन्धान की प्राचीन विधियों (पर्यवेद्यण और प्रयोग जो अर्वाचीनसम्मत भी हैं) को आधुनिक तकनीक (Modern Technique) से समन्वित कर शोध-कार्य को अप्रसर किया जाय तो आर्च्यंजनक सफलता मिल सकती है।

यह वात सही है कि जन्तु और मनुष्य की प्रकृति में महान् अन्तर है अतः द्रव्य के प्रभाव का सूक्त परिज्ञान इससे नहीं हो सकता किन्तु, इसका एक दूसरा पच यह है कि जन्तु भी 'पञ्चमहाभूत-शरीरिसमवाय पुरुष' है और उसमें भी त्रिदोप वर्तमान हैं। अतः द्रव्य के प्रभाव से त्रिदोष में तथा अन्य अवयवों में जो परिवर्तन होंगे उनसे द्रव्य के गुणकर्म का कुछ संकेत तो मिलेगा ही जिसकी संपृष्टि मनुष्य पर परीचण कर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, विषाक द्रव्यों का परीचण मनुष्य पर संभव नहीं होगा तथा मात्रा आदि के निर्धारण के लिए भी जितनी सुविधा जन्तुओं पर होगी इतनी मनुष्यों पर नहीं। अतः अनुसन्धान कार्य में जन्तुओं का उपयोग आयुर्वेदसम्मत है और आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग किया जा सकता है यद्यपि प्रयोग की सम्पृष्टि मनुष्य पर परीचण के बाद ही होगी। अनुसन्धान की सार्थकता भी तो तभी है जब वह रुग्ण मानव के लिए लाभकर हो। उस प्रयोग से क्या लाभ जो जन्तुओं के लिए तो लाभकर है किन्तु मनुष्य के लिए आर्किचित्कर या हानिकर हो?

एक सुधार अवश्य करना होगा कि जन्तुओं में रोगों को उत्पन्न करने की जो आधुनिक विधियाँ हैं उनके स्थान पर आयुर्वेदीय सम्प्राप्ति के अनुसार विधियाँ आविष्कृत करनी होंगी। उदाहरण के लिए, उवर उत्पन्न करने के लिए प्रतिक्रियाजनक दृष्यों का प्रयोग किया जाता है, किन्तु उस पर आयुर्वेदीय उवरध्न दृष्यों का परीचण सम्भव न होगा, कारण कि उनका आधार ही भिन्न है। अतः भिथ्या आहार-विहार द्वारा उत्पन्न उचर में ही उनका परीचण करना उचित होगा। इस दृष्टि से जन्तुओं में भिन्न प्रायोगिक प्रतिकृतियाँ (Experimental models) प्रस्तुत करनी होंगी जो आयुर्वेदीय सम्प्राप्ति के आधार पर निर्मित होंगी। सारांश यह कि आधुनिक विधियों को आँख मूँद कर न अपना उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार संशोधित रूप में लेना होगा।

इन्हीं विधियों से वैद्यसमाज अपने ज्ञान को विकसित करता रहा है। बाह्य जगत् से जो नई वस्तु प्राप्त हुई उसका भी परीच्चण कर आत्मसात् कर लिया गया। इस प्रकार आयुर्वेद का भंडार बढ़ता रहा। मध्यकाल में रसशास्त्र का आविष्कार एक चमत्कारिक घटना है। मध्य युग में, जब युरोप में रसायनशास्त्र इतना विकसित महीं था, भारत में पारद तथा अन्य खिनजों के सम्बंध में अनेक रासायिनक प्रक्रियाओं का अन्वेषण किया गया और इसके द्वारा अनेक उपयोगी औषध कर्णों का आविष्कार हुआ। यह उसी प्रकार की युगान्तरकारी घटना थी जैसी आधुनिक काल में ऐण्टीन्वायिटक के आविष्कार की। रसौषधियाँ ऐण्टीवायिटक के समान ही आयुर्वेद्जगत् में प्रविष्ट हुई थीं। अनेक बाहरी औषधद्रव्य भी आयुर्वेदीय भेषजसंहिता में मिला लिये गये। आयुर्वेद के अनेक द्रव्य और चिकित्साविधियाँ विदेशियों ने अपनाई। इस प्रकार पारस्परिक विनिमय के द्वारा वैज्ञानिक दृष्टकोण पनपता रहा यद्यपि मध्यकाल में सैद्धान्तिक प्रौदता उत्तनी नहीं रही। भाविमश्र (१६वीं शती) तक यह कम चलता रहा किन्तु उसके वाद जब युरोप से आधुनिक विज्ञान का प्रवल आक्रमण प्रारम्भ हुआ तो आयुर्वेद उससे स्तब्ध होकर अपनी रच्चा में लग गया; उसकी दृष्टि अन्तर्मुखी हो गई। ऐसी स्थिति में आधुनिक विज्ञान में दीचित देशी तथा विदेशी विद्वानों ने आयुर्वेद की अपार संपदा की ओर आकृष्ट होकर अनुसंधान कार्य प्रारम्भ किया। मेडिकल कॉलेजों में फार्माकोलोजी विभाग मुख्यतः इसी कार्य के लिए स्थापित हुये थे। अनेक प्रयोगशालाओं में भी यह कार्य होने लगा। कलकत्ता के ट्रोपिकल स्कूल ऑफ मेडिसिन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया।

किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि वैद्यसमाज इससे विलक्कल अलूता रहा। गुणबाही वैद्यों ने पाश्चात्य आधुनिक निदान एवं चिकित्सा की विधियों और औषधों को अपनाया और आयुर्वेदीय शिचा में भी उसका समावेश हुआ जिससे नवीन स्नातक आधुनिक वैज्ञानिक विधियों से परिचित होने लगे और अनुसन्धान कार्यों से भी उनका संपर्क बढ़ा। कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि आयुर्वेद में मिश्र प्रणाली की शिचा असफल रही किन्तु मेरा मत है कि इसीने बीसवीं शती के उत्तरार्ध में आने वाले अनुसन्धान-यग की भूमिका प्रस्तुत की।

चोपड़ा किमटी (१९४८) ने अनुसन्धान कार्य अग्रसर करने के लिए अनुसंघान संस्थाओं की स्थापना के लिए सिफारिश की थी। पंडित किमटी ने तदनुसार इस पर विचार कर जामनगर में ऐसे केन्द्र की स्थापना का सुझाव दिया। फलतः वहाँ १९५८ में 'सेण्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन इण्डिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन' की स्थापना हुई। इसका कार्य १९५३ में प्रारम्भ हुआ। इसके प्रथम निदेशक डा० प्राणजीवन मेहता नियुक्त हुये।

हा॰ प्राणजीवन मानेकचन्द्र मेहता का जन्म २८ जुलाई १८९५ को गुजरात में हुआ। इन्होंने चम्बई विश्वविद्यालय तथा अमेरिका से आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान में उच्चतम उपाधियाँ प्राप्त की। चिकित्सा और शल्य दोनों में कुशलता अजित की। साथ-साथ रिमिचिकित्सा तथा आयुर्वेद का भो अध्ययन किया। राजकीय सेवा में कुछ वर्ष क्यतीत करने के बाद आप बम्बई में स्वतंत्र चिकिरसाकार्य करने छगे। युनः नावानगर स्टेट में मुख्य चिकिरसाधिकारी नियुक्त हुये। इस अवधि में आपका संपर्क आयुर्वेद से बढ़ा। १९४७ से १९५२ तक आप जामनगर, आयुर्वेद विद्यालय के डीन हुये और १९५२ में जब वहाँ केन्द्रीय आयुर्वेद-शोध संस्थाम स्थापित हुआ तो उसके निदेशक हुये और १९५८ तक उस पद पर कार्य किया। इन संस्थाओं की स्थापना में आपकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी। चोपदा कमिटी के आप सदस्य तथा दवे कमिटी के सचिव भी थे। इसके अतिरिक्त अनेक कमिटियों में आप सदस्य थे और सारे देश में आप आयुर्वेद के विकास तथा अनुसंधान के संचालन के लिए परामर्श देते थे। आपके अनेक ग्रन्थ तथा लेख प्रकाशित हैं। आपकी अमरकीर्त्ति है जामनगर गुलाव कुंवरवा आयुर्वेद सोसाइटी से चरकसंहिता का छः खण्डों में अनेक भाषाओं में अनुवाद और टिप्पणियों के साथ प्रकाशन (१९४९)।

योजना आयोग के तत्वावधान में जून १९५७ में वैद्यों की एक बैठक हुई जिसमें यह सिफारिश की गई कि १५ सदस्यीय एक केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसन्धान परिषद् का गठन किया जाय। उद्धुप-समिति ने भी इसके लिए सिफारिश की। फलतः केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्री की अध्यच्चता में ११ सदस्यीय केन्द्रीय आयुर्वेद अनुसन्धान-परिषद् की स्थापना अक्टूबर १९५९ में की गई। १९६३ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान स्थापित होने पर वहाँ स्नातकोत्तर शिच्चण के साथ-साथ अनुसंधानकार्य पर भी बल दिया गया। २२-५-१९६९ को जब विधानतः स्वायत्त संस्था के रूप में 'सेण्ट्रल कौन्सिल फार रिसर्च इन इण्डियन मेडिसिन ऐण्ड होम्योपेथी' की स्थापना हुई और राजकीय अर्थसाहाय्य भी तदर्थ प्राप्त हुआ तब अनुसन्धानकार्यों में विशेष प्रगति आई। देशभर में अनेक शोधकेन्द्र स्थापित हुये और आयुर्वेद-वाङ मय, वनौषधि-सर्वेचण, चिकित्सा, औषधद्वन्य, परिवारनियोजन आदि विषयों पर शोधकार्य अग्रसर हुये। इस अनुसन्धान परिषद् के प्रथम निदेशक पी० एन० वी० कुरुप (भारत सरकार में देशी चिकित्सा सलाहकार ) हैं।

## अनुसंधान का स्वरूप

आयुर्वेदीय अनुसन्धान का स्वरूप एवं चेत्र क्या हो इस सम्बन्ध में समय-समय पर मनीषियों तथा राज्य द्वारा नियुक्त समितियों ने अपने विचार दिये हैं। चोपड़ा कमिटी ने इस सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव प्रस्तुत किये हैं:—

- १. अनुसन्धान के दो उद्देश्य होने चाहिए-
- (i) भारतीय चिकित्साशास्त्र को शताब्दियों के विकृतिपुक्ष से जिनकी उप-योगिता संदिग्ध है निर्मुक्त करना और इसके विज्ञान तथा कला को वर्तमान युग के लोगों की बुद्धिगम्य बनाना।

- (ii) भारतीय तथा पश्चिमी चिकित्सा के समन्वय करना जिससे कि एक सम्मिलित चिकित्सा सहायता व शिचा का प्रादुर्भाव हा जो कि भारतीय जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल हो।
  - २. अनुसन्धान के निम्न विभाग ( Catagories ) होने चाहिए-
  - (i) आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धान्तों में अनुसंधान ।
  - (ii) साहित्यिक अनुसंधान
  - (iii) चिकित्सासम्बन्धी अनुसंघान
  - (lv) औषध-अनुसंधान
  - ( v ) पोषणविज्ञान तथा आहारविज्ञान-अनुसंधान
  - (vi । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान
- ३. एक सेन्ट्रल कौंसिल आफ रिसर्च इन इण्डियन मेडिसिन का तुरन्त निर्माण होना चाहिए जिसका कार्य सेण्ट्रल मेडिकल रिसर्च और्गानीजेशन के सदश होगा। इसमें निम्न व्यक्ति होंगे (i) भारतीय पद्धित के असिद्ध चिकित्सक (!!) भारतीय चिकित्सा से सम्बन्धित वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि (iii) भारतीय चिकित्सा में अनुसन्धान करने वाले शिच्चणालयों के प्रतिनिधि। यह समिति प्रारम्भ में सरकार की ओर से नियुक्त होनी चाहिए।
  - ४. अनुसन्धानसमिति के निम्न कार्य होंगे --
  - (i) भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान-नीति की आयोजना ।
  - (ii) चिकित्सा तथा अन्य अनुसन्धान-नीतियों का संश्लेषण ।
  - (iii) प्रस्तुत सेंट्रेल रिसर्च इन्स्टीट्यूट इन इण्डियन मेडिसिन का संगठन, निरीचण तथा नियन्त्रण।
  - (iv) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शिच्चणालयों में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना।
  - (v) संचालक तथा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के नियम बनाना।
  - (vi) कार्यकर्ताओं की नियुक्ति।
  - (viı) विशेष विषयों में अनुसन्धान के लिये परामर्शदात्री समिति का आयोजन ।
  - (viii) सेण्ट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट तथा अन्य केन्द्रों में अनुसन्धान के लिए धनराशि तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करना।

प्रस्तुत अनुसन्धानशाला एकप्रयोजनीय श्रेणी की होगी।

६. केन्द्रीय अनुसन्धानशाला के निम्न विभाग होने चाहिए-

- (i) चिकिःसाविभाग जिसमें कम से कम १०० आतुरशच्यायें हों जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हों।
- (ii) प्रयोगशाळाविभाग जिसमें आधुनिक उपकरणों से सुसिव्जित प्रयोगशाळायें हों जिनमें चिकित्सा से सम्बन्धित सब विषयों में अनुसन्धान हो सके।
- (111) भेषजकत्वना विभाग जिसमें प्राणिज, वानस्पतिक एवं खनिज औषधों की निर्माणिविधि तथा सिद्ध द्रव्यों के संघटन का अध्ययन तथा परीचण किया जा सके।
- (vi) केन्द्रीय अनुसन्धान पुस्तकालय।
  - (v) सांख्यिकी विभाग अनुसन्धान कार्य की रूपरेखा निर्धारित करने के लिए हो जिससे उनके परिणामों की गणनात्मक तुलना हो सके।
- (iv) औषध संग्रहालय तथा वनौषधिउद्यान जिसमें औषधियों के प्राकृतिक व सुरचित नमूने रखे जा सकें।
- ७. अनुसंधानशाला का संचालन तथा नियंत्रण संचालक द्वारा होगा। चूंकि अनुसन्धानशाला की सफलता संचालक की योग्यता तथा आचरण पर निर्भर है इसलिए वह एक उच्च वैज्ञानिक योग्यता का व्यक्ति, अनुसन्धानकार्य विशेषतया भारतीय चिकित्सा अनुसंधान में दन्न तथा संगठन कार्य में प्रवीण होना चाहिए।
- ८. भिन्न-भिन्न विभागाध्यत्त विज्ञान तथा भारतीय एवं पश्चिमी चिकित्साशास्त्र में पारंगत होने चाहिए।
- ९. चूंकि अनुसन्धानशालाओं के कायकर्ताओं को अनुसन्धानकार्य तथा स्नातकोत्तर अध्यापन कार्य के लिए कठोर परिश्रम करना होगा उनको स्वतन्त्र चिकित्सा की अनुमति न दी जावे। उनका वेतन भत्ता आदि अन्य समकन्न अनुसंधान शालाओं के तुल्य होना चाहिए।
- १०. भिनन-भिनन विभागों के कार्य की प्रगति अनुसंधानशाला की पत्रिका में छपनी चाहिए जिसका नाम हो आर्काइन्ज ऑफ इण्डियन मेडिसिन।
- 19. सेप्ट्रल रिसर्च इन्स्टीच्यूट तथा अन्य अनुसंधानशालाएँ स्थापित करने की आयोजना हो। अथवा इसे किसी प्रान्त या रियासत में स्थापित किया जावे जहाँ कि अनुसंधानोपथोगी वातावरण तथा अन्य तत्सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध हों यथा बंगलोर अथवा बनारस।
- १२. प्रत्येक शिचणालय के संबद्ध आतुरालय में अनुसंधानकार्य का आयोजन होना चाहिए।
- 12. सेंट्रेट रिसर्च इस्टीच्यूट में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व अनुसंधान कार्यकर्ताओं के शिक्षण का प्रबन्ध होना चाहिए। १५०) मासिक की अनुसन्धान-छात्रवृत्ति प्रथम

अवस्था में तीन वर्ष तक तथा विशेष अवस्थाओं में पाँच वर्षों तक उपलब्ध होनी चाहिए।

- 18. भारतीय चिकित्सा के प्रयोग में आनेवाली बहुत सी औषिषयों के शुद्ध परिचय में बहुत कठिनता है। इनके परिचय का कार्य सब प्रांतीय तथा प्रादेशिक केन्द्रों में होना चाहिए और इस कार्य का समन्वय प्रस्तावित केन्द्रीय अनुसन्धान-शालाओं द्वारा होना चाहिये।
- १५. औषधियों के परिचय में बहुत सुगमता होगी यदि सेण्ट्रल रिसर्च इन्स्टीच्यूट में एक वनौषधि-उद्यान हो जिसमें भली-भांति परिचित व निश्चित तथा सुरचित औषधियों के नमूने रखे जायँ। फारेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट दंहरादून, स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन कलकत्ता तथा ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी काश्मीर में इन औषधियों के संग्रह विद्यमान हैं।
- १६. चिकित्सा-सहायता को वैज्ञानिक ढंग पर लाने के लिए न केवल औषधियों का अध्ययन करना आवश्यक है अपितु उनका उत्पादन भी होना चाहिए जिससे सही औषधियाँ ठीक मात्रा में प्राप्त हो सकें। इसको सफलता से करने के लिए आव-श्यक है कि औषधियों का समीचीन सर्वेचण किया जावे। इससे उनके उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रदेशों को निर्धारित करने में भी सहायता मिलेगी।
- १७. औषिधयों के सर्वेच्चण तथा उत्पादन का कार्यक्रम केन्द्रीय अनुसंधानशाला प्रान्तों व रियासतों के वन एवं कृषि विभागों के प्रतिनिधियों व वनस्पति-शास्त्रियों के सहयोग से बनावे ।
- १८. चूंकि वर्तमान उपलब्ध साहित्य बिखरा हुआ है और छात्रों तथा चिकित्सकों को सुलभ नहीं है, निघण्डु की एक पाठबपुस्तक तैयार होनी चाहिए जिसमें तद्विषयक समस्त सूचना का संग्रह व विवेचन करके भिन्न-भिन्न औषधियों के आवश्यक ज्ञेयांश का निर्देश होना चाहिए।
- १९. यह संभव नहीं है कि वर्तमान में कोई आयुर्वेदिक भैषज्यसंहिता (फार्माकोपिया) पश्चिमीय फार्माकोपिया के ढंग पर तैयार किया जा सके चूंकि वर्तमान में उक्त कार्य के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है।
- २०. सेण्ट्रल रिसचं इन्स्टीच्यूट को एक विशेषज्ञों की सिमिति नियुक्त करनी चाहिए जो कि आवश्यक सामग्री प्रदान कर दो सूचियाँ तैयार करे—एक उपयोगी एकल औषियों की और दूसरी प्रसिद्ध योगों की। यह भारतीय सिद्धौषधसंग्रह—फार्माकोपिया का आधार होगा और इससे उनके गुण, निर्माणविधि, मात्रा, सेवन-विधि, अनुपान आदि के विषय में सब सूचना मिलेगी।
- २१. चूँकि विशुद्ध औषध निर्माण के लिए औषधियाँ प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनता होती है यह आवश्यक है कि (क) जड़ी-बूटियों का संग्रह तथा वितरण

राज्य के आज्ञापत्र ( लाइसेन्स ) द्वारा होना चाहिए (ख) वाजार में औषधि-विक्रेताओं पर भी नियम्त्रण होना चाहिए और उनको भी आज्ञापत्र लेना चाहिए।

२२. एक छोटो समिति जिसमें उद्योग, वैद्य, हकीम, तथा आधुनिक रसशालाओं के प्रतिनिधि हों, देश के लिए आवश्यक औषिध व सिद्धौषधों की जांच करे और इस बात का परामर्श दें कि उन पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय क्या है ?

२३. कुछ आवश्यक न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित होना चाहिए कि व्यापारिक रसशालाओं को सुचारु रूप से संचालन करने के लिए कितने न्यूनतम कार्यकर्ता, उपकरण व स्थान आवश्यक हैं।

२४, अहिफेन, गांजा, सुरा, संखिया आदि विष एवं आबकारी विभाग के अन्तर्गत द्रव्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय रसशालाओं को वही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जो कि आधुनिक रसशालाओं को प्राप्त है।

२५. जनता को विश्वस्त औषध प्राप्त कराने के लिए सुशिक्षित औषधि-निर्माताओं की आवश्यकता है और उपर्युक्त प्रस्तावित समिति इसके लिए उपयुक्त क्रम चलाने के लिए भिन्न उपायों का निर्देश करे।

२६. देशी औषधिनिर्माताओं के ब्यवसाय पर नियन्त्रण रिजस्ट्रेशन द्वारा होना चाहिए जैसा कि राजकीय नियम आधुनिक रस्तशालाओं के ब्यवसाय के लिए बनाये गये हैं।

पंडित कमेटी (१९४९) ने भी इस पर विचार कर अपने सुझाव दिये हैं। इसकी मान्यता है कि आयुर्वेदीय सिद्धान्तों का वैज्ञानिक रूप से विश्वदीकरण, जिससे वह विश्व भर में वैज्ञानिक जगत् द्वारा अंगीकृत हो सके, चिकित्सा-अनुसंधान के द्वारा ही संभव है। अतः सभी प्रकार के अनुसंधानों को इसी में केन्द्रित करने की आवश्यकता है और इसी के आधार पर सवका अपेचित विकास होगा। उदाहरणार्थ, वाङ्मय-अनुसन्धान के अन्तर्गत रोगों के स्वरूप का अध्ययन कर उसका व्यावहारिक अध्ययन चिकित्सा-अनुसंधान के अन्तर्गत करना होगा। पथ्यापथ्य का अध्ययन भी चिकित्सा के सिलसिले में करते जाना होगा। चिकित्सा में प्रयुक्त द्वर्थों का अध्ययन तो होगा ही। इस प्रकार सभी अनुसंधानकार्यों का बेन्द्र चिकित्सा-अनुसंधान को बनाकर सवको स्वतन्त्र रूप से विकसित करना होगा।

चिकित्सा-अनुसंधान में प्राचीन प्रक्रियाओं के साथ पूरक रूप में आधुनिक विज्ञान द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रक्रियाओं और साधनों का उपयोग आवश्यक है। इस प्रकार इस कार्य में आयुर्वेदिक तथा आधुनिक दोनों प्रकार के चिकित्सक तथा अन्य वैज्ञानिक रहें जिससे अध्ययन के द्वारा प्राचीन विज्ञान का सार विश्वजनीन हित के छिए प्रकाशित किया जा सके। सुनियोजित कार्यक्रम के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सक यह निर्णय करेंगे कि कौन सा रोग समस्या के रूप में अनुसंधान के छिए

लिया जाय । इसमें एक परामर्श्वात्री परिषद् की सलाह लेना भी श्रेयस्कर होगा । समस्या का अध्ययन रोगी को आतुरालय में प्रविष्ट कर किया जाना चाहिए किन्त बहिरंग विभाग का भी पूरा उपयोग अनुसंधान में किया जाना आवश्यक है। रोगी का प्रवेश होने पर आयुर्वेदिक दल रोग का निदान शास्त्रीय विधि से उसी आधार पर यक्तिपूर्वक करेगा। इसके बाद शास्त्रीय विधि से उसकी चिकित्सा किसी एकाकी द्रव्य से प्रारम्भ की जाय, बाद में साधारण योग दिये जाँय और अन्त में बृहद् योगों का प्रयोग हो। द्रव्य का चुनाव करने के पूर्व कभी-कभी उसका रासायनिक विश्लेषण करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है जिससे उसके अध्ययन में सुविधा हो। चिकित्सा के क्रम में जो औषधि तथा पथ्य की व्यवस्था चलेगी उसका पूरा अभिलेख तैयार करना होगा तथा दैनन्दिन प्रगति का विवरण भी रखना होगा जिससे चिकित्सा का मूल्यांकन ठीक ठीक किया जा सके। आयर्वेदिक विधि से निदान करने के बाद आधुनिक दल विविध वैज्ञानिक साधनों से रोगी की परीज्ञा करेगा और अपने ढंग से उसका निदान करेगा। चिकित्सा के क्रम में भी आधुनिक दल रोग का पूरा विवरण रक्खेगा जब तक कि रोगी आतुरालय से मुक्त न हो जाय। रोगी को रोगमुक्ति या लाभ अथवा अन्य स्थिति का प्रमाणपन्न देने के समय आयर्वेदिक तथा आधुनिक दोनों दलों की सम्मति होनी चाहिए । चिकित्सा-परिणाम का विश्लेषणात्मक विवरण बनाने के लिए एक सांख्यिकीविद की सहायता लेना भी आवश्यक है। इस प्रकार समस्त अध्ययन का विवरण संकलित कर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जा सकता है।

आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से न केवल चिकित्सा बलिक नैदानिक पन्न का उद्घाटन भी आवश्यक है। रोगी-परीम्नाविधि में दर्शन आदि पंचेन्द्रिय-परीम्ना तथा प्रश्न एवं अष्टस्थानपरीम्ना (नाई, मूत्र, मल, जिह्ना, शब्द, स्पर्श, नेत्र, आकृति) की क्यावहारिकता का अध्ययन करना चाहिए। रोगी-परीम्ना में शास्त्र में वर्णित निदान-पंचक (निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, सम्प्राप्ति) का प्रायोगिक अध्ययन करना भी अपेम्नित है। विशेषतः सूत्ररूप में वर्णित सम्प्राप्ति का विश्वदीकरण आवश्यक है। सम्प्राप्ति के प्रसंग में दोष, दूष्य (धातु, मल) अग्नि, स्रोत तथा अधिष्ठान का विस्तृत विचार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विकत्त्प, प्राधान्य, बल, काल और विधि तथा संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति और भेद इन झः अवस्थाओं का सूच्म अध्ययन होना चाहिए। ऐसी भी विचारधारा है कि केवल श्रायुर्वेदिक चिकित्सा का ही मूख्यांकन और अध्ययन आधुनिक पद्धित के आधार पर न हो बिक्त आधुनिक पद्धित का भी अध्ययन और मूल्यांकन आयुर्वेदिक पद्धित पर किया जाय। इस पारस्परिक सामंजस्य को ध्यान में रस्तते हुए उद्धपकिमटी (१९५८) ने एक नया सुझाब उपस्थित किया है कि—

- १. निदान आधुनिक पद्धति से चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से ।
- २. निदान आयुर्वेदिक पद्धति से चिकिस्सा आधुनिक पद्धति से ।
- ३. निदान और चिकित्सा दोनों आयुर्वेदिक पद्धति से ।
- ४. निदान और चिकित्सा दोनों आधुनिक पद्धति से।

जामनगर के केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान में पंडितकिमटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता था। आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सकों के दो स्वतंत्र दल थे। व्यवहारतः यह पूर्ण सफल नहीं हुआ क्योंकि दोनों दलों में प्रायः एकवाक्यता स्थापित नहीं हो पाती थी अतः किसी बात का निर्णय कितन हो जाता था। उद्धुपकिमटी द्वारा निर्धारित चतुर्मुखी प्रक्रिया भी प्राष्ट्य नहीं हुई। वाराणसी आयुर्वेद-संस्थान ने एक तीसरा ही मार्ग अपनाया है। यहाँ शोधकर्ता आयुर्वेद के अतिरिक्त आधुनिक विधियों में भी प्रशिचित होकर स्वयं सब कार्य करता है, पृथक् आधुनिक चिकित्सक की अपेना नहीं होती। फिर भी केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् द्वारा संचालित कम्पोजिट ड्रग रिसर्च स्कीम के अन्तर्गत विकित्सा अनुसन्धान में पंडितकिमटी के सुझावों का अनुसरण कर आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सक के दो दल रहते हैं।

कुछ वर्षों से शिचा के चेत्र में जैसे शुद्ध आयुर्वेद की चर्चा उटी वैसे ही अनुसंधान के चेत्र में भी 'आयुर्वेदीय अनुसन्धान' की आवाज उठने छगी। शुद्ध आयुर्वेद-वादियों का यह कथन है कि अनुसन्धान आयुर्वेदीय पद्धति से होना चाहिए किन्तु यह पद्धति क्या है इसका स्पष्टीकरण नहीं होता। संभवतः उनका अभिप्राय है कि आयुर्वेदिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर जो अनुसन्धान होगा वह आयुर्वेदिक कहा जायगा भस्ते ही उसमें आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों का उपयोग क्यों न हो।

# पत्र-पत्रिकार्ये

हिन्दी का सर्वप्रथम मासिक पत्र 'आरोग्यसुधानिधि' पं० श्रीनारायण शर्मा राजवैद्य के संपादकःव में कलकत्ता से १९०१ में प्रकाशित हुआ। लगभग इसी समय

आयुर्वेद में अनुसन्धान का लच्य-आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, मार्च, १९७४ आयुर्वेदीय अनुसंधान-सिंहाबलोकन-इन्द्रप्रस्थीय आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका अप्रैल, १९७४

इस सम्बन्ध में मेरे निम्नांकित लेख देखें :—
स्नातकोत्तर शिष्ठण और अनुसन्धान—धन्वन्तिर, नवम्बर, १९६६
आयुर्वेदीय अनुसन्धान की दिशा एवं चेत्र—सचित्र आयुर्वेद, जुलाई-अगस्त,
१९६९

फर्रूखनगर निवासी पं० मुरलीधर शर्मा के संपादकत्व में 'आरोग्यसुधाकर' पत्र निकला था।'

कुछ प्रमुख पत्रों का विवरण यहाँ दिया जा रहा है :--

- 1. सद्वैद्यकौस्तुभ—शंकरदाजी शास्त्री दे ने १९०५ में यह पत्र हिन्दी में निकाला जो उनकी मृत्यु (१९०९) के बाद बन्द हो गया।
- २. सुधानिधि—पं० वैद्यनाथ द्या राजवैद्य ने प्रयाग से १९०७ में इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था जो कुछ ही अंक के बाद बन्द हो गया। पुनः इसी नाम से एक मासिक पत्र पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ने प्रयाग से ही १९०९ में निकालना प्रारम्भ किया। शुक्लजी ने जीवनपर्यन्त इसे निबाहा। इस प्रकार लगभग ५० वर्षों से अधिक इसकी आयु रही। ऐसा दीर्घजीवी लोकिष्रय और प्रभावशाली आयुर्गेंद् जगत में दूसरा पत्र नहीं हुआ। प्रारम्भ से ही अधिकांश पत्र आयुर्गेंदिक फार्मेसियों की ओर से प्रकाशित होते रहे। एक वैद्य द्वारा स्वतन्त्र रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र यही था। शुक्लजी के स्वर्गवास के बाद तथा धन्वन्तरि-परिवार में विभाजन के बाद विजयगढ़ (अलीगढ़) से इसी नाम का मासिक पत्र जनवरी १९७३ से प्रारंभ हुआ जिसके संपादक देवीशरण गर्ग (अव स्वर्गीय) तथा विशिष्ट संपादक पं० रशुवीरप्रसाद त्रिवेदी हैं।
- ३. धन्वन्तिरि—जनवरी १९२४ से वैद्य बांकेलाल गुप्त के संपादकरव में इसका प्रकाशन विजयगढ़ (अलीगढ़) से प्रारंभ हुआ। बाद में श्री देवीशरण गर्ग और ज्वालाप्रसाद अग्रवाल चलाने लगे। अब अलीगढ़ से ज्वालाप्रसाद अग्रवाल निकाल रहे हैं। इसके अनेक महत्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित हुये हैं।
- ४. प्राणाचार्य वैद्य बांकेलाल गुप्त ने विजयगढ़ (अलीगढ़) से १९४८ में इसे प्रकाशित किया था। कुछ वर्षों तक चलने के बाद वन्द हो गया। इसके पूर्व इसी नाम का पत्र कानपुर से रामनारायण वैद्य शास्त्री ने १९२८ में निकाला था।
- ५. अनुभूतयोगमाला वैद्यराज विश्वेश्वरदयालु जी बरालोकपुर ( इटावा ) से यह पन्निका जनवरी १९२३ से प्रकाशित कर रहे थे। पहले यह पाचिक थी, फिर मासिक हो गई।
- ६. आयुर्वेद्विज्ञान—पञ्जाब आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृतसर, के संचालक बैद्य स्वामी हिरेशरणानन्द ने इसका प्रकाशन १९२७ से प्रारंभ किया था। बाद में यह विज्ञान में सम्मिलित कर दिया गया। पुनः जनवरी १९५४ से अमृतसर से निकलने लगा था।

जगन्नाथप्रसाद शुक्ल : आयुर्वेदिक पत्रों का इतिहास, प्रयाग, १९५३ (द्वि०सं०)

२. रजतजयन्ती-ग्रन्थ, भाग २, पृ० ४८१

- ७. आयुर्वेद नागपुर से पं० गोवर्धन शर्मा छांगाणी और उनके पुत्र पं० शिवकरण शर्मा छांगाणी ने १९५२ से निकाला था। बाद में इसे साप्ताहिक कर दिया था।
- ८. स्वास्थ्य कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन, कालेड़ा (अजमेर) से यह सितम्बर १९५३ से प्रकाशित हो रहा है। प्रारम्भ में इसके संपादक डा॰ बलदेव शर्मा थे। अब पं॰ ब्रह्मानन्द न्निपाठी हैं।

इसी नाम का एक पत्र मधुरा से गोपालप्रसाद शर्मा कौशिक के संपादकत्व में निकलता था।

- ९. सचित्र आयुर्वेद —श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, कलकत्ता की ओर से यह पत्र जुलाई १९४८ से प्रारंभ किया गया। इधर पटना से प्रकाशित हो रहा है। संप्रति आयुर्वेद के प्रमुख पत्रों में है। इसमें अंग्रेजी भाषा में भी लेख प्रकाशित होते हैं। अभी इसके संपादक श्रीकान्त शास्त्री हैं, इसके पूर्व बहुत दिनों तक पं० सभाकान्त शा थे।
- १०. आयुर्वेद विकास—डाबर (डा॰ एस॰ के॰ वर्मन प्रा॰ छि॰) कलकत्ता की ओर से १९५२ से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक श्री शंभुनाथ बलियासे मुकुछ हैं। संप्रति दिक्ली से प्रकाशित हो रहा है।
- ११. वैद्यसम्मेलन पत्रिका—मई १९२८ से इसका प्रारम्भ हुआ। इसके संपादकों में आचार्य यादवजी, पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, पं० जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी प्रमृति विद्वान रह चुके हैं।

प्रान्तीय वैद्यसम्मेलनों द्वारा भी पत्रिकायें प्रकाशित होती रहीं। बिहार प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन पत्रिका कार्त्तिक सं० १९९० से प्रकाशित होने लगी थी। कुछ वर्षों तक निकलने के बाद बन्द हो गई।

संप्रति इन्द्रप्रस्थीय वैद्यसम्मेलन पत्रिका दिल्ली से कई वर्षों से प्रकाशित हो रही है।

- १२. आरोग्यद्र्पण भिषग्रस्न बैद्य गोपीनाथ गुप्त के संपादकस्व में ऊँझा फार्मेसी, अहमदाबाद से रसबैद्य शाह उत्तम चन्द जीवनदास के द्वारा प्रकाशित होता रहा।
- 12. चिकित्सक—पं० किशोरीदत्त शास्त्री नयागंज, कानपुर से इसका प्रकाशन अप्रिक १९१८ से कर रहे थे।
- १४. राकेश—पं॰ राजकुमार द्विवेदी एवं पं॰ रूपेन्द्रनाथ शास्त्री के सम्पादकत्व में जनवरी १९२९ से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। भागवत आयुर्वेदिक फार्मेसी, बरालोकपुर (इटावा) से यह निकलता था।

- १५. स्त्रीचिकित्सक—श्रीमती यशोदादेवी ने इलाहाबाद से इसका प्रकाशन जनवरी, १९२३ से प्रारम्भ किया था। लगभग १९४० तक चला। इसमें स्त्रीरोग तथा कामारमृत्य की सामग्री रहती थी।
- 1६. बूटीद्र्पण—यह लाहौर से मई १९२४ से निकला। इसके सम्पादक थे श्रीसरस्वतीत्रसाद त्रिपारी बैद्य और स॰ सम्पादक थे रूपलाल वैश्य। इसमें वनौष्धियों के सचित्र विवरण रहते थे।
- १७. अः युर्वेद्—पं॰ बाबूराम शर्मा, मेरठ ने १९१९ से इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया था।
- १८. आयुर्वद्प्रदीप-सुजफ्फरपुर संस्कृत कालेज में आयुर्वेदविभागाध्यक्त पं शिवचन्द्र मिश्र ने अगस्त १९२१ में इसका प्रकाशन प्रारम्भ किया था। यह अधिक दिनों तक न चल सका।
  - १९. भिषक यह मुंगेर ( बिहार ) से निकला था।
- २०. स्वास्थ्यसंदेश—जनवरी १९४१ से पं० कपिलदेव त्रिपाठी वैद्य ने आयुर्वेद कार्यालय, विक्रम (पटना) से इसका प्रकाशन प्रारंभ किया था। इसके सम्पादक पं० शुकदेव शर्मा थे। लगभग एक दशक तक किसी प्रकार चलता रहा।
- २१. आयुर्वेदसन्देश—पं॰ धुरेन्द्रनाथ दीचित लखनऊ से जनवरी १९५५ से पाचिक रूप में इसका प्रकाशन कर रहे हैं। आयुर्वेदीय पत्रकारिता को संगठित कर एक दिशा देने में दीचितजी का महत्वपूर्ण योगदान है।
- २२. आयुर्वेदवाणी—जौनपुर से मार्च १९५५ से वासुदेव मिश्र वैद्य द्वारा सम्पादित-प्रकाशित । सहायक सम्पादक श्री राजिकशोर सिंह वैद्य ।
- २३. आरोग्यसिन्धु—यह अलीगढ़ से वैद्य राधावरलभ जी के संपादकत्व में १९१३ में प्रारम्भ हुआ था।
- २४. जीवनिवज्ञान इसके संपादक विश्वद्धानन्द सरस्वती मारवादी अस्पताल कलकत्ता के प्रधान वैद्य पं० हरिवच जोशी थे। इसका प्रकाशन कलकत्ता से आश्विन सं० १९९४ से प्रारम्भ हुआ था ।
- २५. आयुर्वेदसंसार —यह प्रताप आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृतसर से जून १९३६ में प्रारम्भ हुआ था। इसके संपादक राजवैंच श्रीकृष्णदयाल वैद्यशास्त्री एवं डा॰ रमाशंकर मिश्र थे।

भोजपुर (बिहार) में जनमे, पटना आयुर्वेद कालेज के स्नातक, साहित्यसांख्य-योगाचार्य, पीलीभीत आयुर्वेद कालेज में उपप्राचार्य, इन्दौर, बेगूसराय, रायपुर आयुर्वेद कालेजों में प्राचार्य ।

- २६. जीवनसुघा यह बृहत् आयुर्वेदीय औषधमंडार, चांदनी चौक, देहली से यशपाल जैन एवं गणेशदत्त सारस्वत के सम्पादकत्व में निकलता था।
- २७. वनौषधि—यह चरक अनुसंधानभवन, काशी द्वारा फरवरी १९३४ से प्रकाशित होना प्रारम्भ हुआ। इसके सम्पादक श्रीकेदारनाथ शर्मा तथा स॰ संपादक चन्द्रशेखर त्रिवेदी ए॰ एम॰ एस॰ थे। इसके कुछ ही अंक निकल सके।
- २८. रसायन देहली रसायन फार्मेसी के गणपित सिंह वर्मा ने इसे जनवरी १९४८ से प्रारंभ किया था।
  - २९. आयुर्वेदगौरव—प्रधान संपादक—श्रीप्रकाशचन्द्र गुप्त स० संपादक—श्रीमदनगोपाल बास्रोतिया

कलकत्ता से अक्तूबर १९५३ से प्रकाशित होने लगा। कुछ ही अंक निकले। एक आयुर्वेदगौरव १९३६ में अजमेर से निकला था।

- ३०. वैद्य-मुरादाबाद से वैद्य शंकरलाल हरिशंकरजी ने इसे निकाला था।
- ३१. अश्विनीकुमार-यह लाहीर से ८ वर्षों तक निकला था।
- ३२. कल्याणयोगमाला-आगरा से ४ वर्षो तक प्रकाशित हुआ।
- ३३. आयुर्वेदकेसरी—लखनऊ में पं० शिवराम द्विवेदी एम० एल० ए० ने १९४० में 'आयुर्वेदकेसरी' निकाला। एक आयुर्वेदकेसरी १९२५ में कानपुर से पं० रामेश्वर मिश्र वैद्यशास्त्री ने प्रकाशित किया था।
- ३४. कल्पवृक्ष-अध्यात्ममंदिर उज्जैन से प्रकाशितः अध्यात्मविद्या तथा मानस-शास्त्र से सम्बन्धित ।
  - ३५. भारतीय चिकित्सा--लाहौर से १९४१ से निकलना प्रारंभ हुआ था।
  - ३६. आरोग्यमित्र-- ग्वालियर से १९३० से प्रकाशन प्रारम्भ हुआ था।
- ३७. हिन्दी देशोपकारक—लाहौर के पं० ठाकुरदत्त शर्मा (असृतधारा) ने १९११ में इसे पाचिक रूप में प्रारम्भ किया। ९ वर्षों के बाद बन्द हो गया। इसमें आयुर्वेद के साथ अन्य चिकिरसापद्धतियों की चर्चा भी रहती थी।
- ३८. वैद्यभूषण—लाहौर के वैद्यराज धर्मदेव कविभूषण द्वारा १९१४ में प्रकाशित ।
- ३९. वनौषधिप्रकाश—पं० बाब्राम शर्मा ने मेरठ से इसे १९१३ में प्रकाशित किया था।
- ४०. आरोग्यविज्ञान—इन्दौर के राजवैद्य स्यालीराम द्विवेदी ने यह मासिक पत्र निकाला था किन्तु लगभग दो वर्ष ही चल सका।
- ४१. आयुर्वेदमार्त्तण्ड--बम्बई से पं॰ किशोरीवल्लभ शर्मा ने १९१२ में प्रारम्भ किया।

- ४२. वैद्यामृत—लाहौर से पं॰ ठाकुरदत्त क्षमा ने इसे १९१३ में निकाला । दस वर्ष चलने के बाद बन्द हो गया ।
- ४३. रत्नाकर—वैद्यराज छोटेलाल जैन इटावा से दिसम्बर १९३० से निकालते थे। विज्ञापन-प्रधान पत्र था।
- ४४. संजीवन—आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने दिल्ली से १९२५ में इसे निकाला था ।
- ४५. चिकित्साचमत्कार—कलकत्ता के डा॰ भोलानाथ रण्डन के संपादकत्व में यह १९२८ में निकला था। लगभग ६ वर्षों तक चला।
- ४६. वैद्यराज मेरठ से वैद्य पं० नारायणदत्त अर्मा इसे निकालते थे। फिर आगरा वैद्यमंडल की ओर से इसी नाम का पत्र १९३९ से निकला।
- ४७. इञ्जेक्शन विज्ञान-झांसी के डा॰ राधागीविन्द मिश्र ने इसे त्रैमासिक रूप में प्रारम्भ किया था।
  - ४८. आयुर्वेद—काशी रसायनशाला से श्री गौरीशंकर गुप्त द्वारा प्रकाशित । ४९. जय आयुर्वेद—जोधपुर से प्रकाशित ।

आयुर्गेदिक कालेजों से भी पत्रिकायें निकलने लगीं। डी० ए० बी० कालेज लाहीर से आयुर्गेद्सन्देश निकलता था। बेगूमराय आयुर्गेद्दक कालेज से सुधांश्च १९४९ से तथा पटना आयुर्गेद्कालेज की पत्रिका १९५८ से निकलने लगी। आयुर्गेद्दिक कालेज. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 'ऐमको मेगेजीन' १९५३ में निकला था। इसी प्रकार अन्य आयुर्गेद्द-महाविद्यालयों से भी पत्रिकायें निकलीं। अधिकांश वार्षिक निकलती हैं। आजकल इन्दौर, रायपुर, जयपुर, लखनऊ आदि कालेजों से पत्रिकार्ये निकलती हैं।

अन्य भाषाओं के पत्रों में निस्नांकित उल्लेखनीय हैं :--

- १. नागार्जुन (अंगरेजी)—यह सितम्बर १९५७ से कलकत्ता मे श्री लक्ष्मी-कान्त पाण्डेय द्वारा सम्पादित-प्रकाशित है। बीच में कुछ अवरोध उपस्थित हा गया था, पुनः निकलने लगा है।
- २. जनल आफ आयूर्वेद (अं०)-यह पत्र अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन तत्त्वावधान में जनवरी १९४९ से नई दिल्ली से प्रारंभ हुआ। कविराज आग्रुतोष मजुमदार इसके प्रवन्ध-संपादक थे। बहुत पहले इसी नाम का पत्र कविराज ए०सी० विशारद कलकत्ता से निकालते थे। यह 'इंडियन मेडिकल रेकार्ड' भी प्रकाशित करते थे।
- ३. अ। युर्वेदपत्रिका (बंगाली)—यह ब्राह्मण आयुर्वेदसभा कलकत्ता का मुखपत्र था। इसके संपादक-प्रकाशक कविराज दीननाथ कविरत्न शास्त्री थे। बंब लंब १३१९ आषाद से इसका प्रारंभ हुआ था।

- ४. आयुर्वेद्-संजीवनी (बं०) यह मासिक पत्र क० भगवतीप्रसन्न सेन एवं क० हरिप्रसन्न सेन द्वारा संपादित था।
- ५. आयुर्वेद (वं०) यह पश्चिमवंगीय आयुर्वेद फैक्स्टी पुर्व कौन्सिल की ओर से सितम्बर १९५२ में निकला था। इसके सम्पादक क० इन्दुभूषण सेन थे।
- ६. अ। युर्वेद सम्मेलनी (बं.) यह कलकत्ता से वंगान्द १३३८ से प्रकाशित होने लगी। इसके संपादक क० इन्दुभूषण सेन थे।
  - ७. स्वास्थ्य-समाचार (बं०)
  - ८. आयुर्वेद-विकास (बं॰)-यह ढाका से १९१३ में निकला।
  - ९. आयुर्वेद-जगत् ( वं० )—क० विजयकाली भट्टाचार्य इसे निकालते थे।
- १०. कल्पद्रुम—यह मद्रास से अंग्रेजी और संस्कृत में प्रकाशित हुआ था, थोदे ही दिन चळा।
- 19. आर्यभिषक् ( मराठी पं० शंकरदाजी शास्त्री पदे ने इसे १८८९ में निकाला और आजीवन चलाया। उनकी मृत्यु के बाद भी लगभग दो वर्षों तक चला। गुजराती आर्यभिषक् भी चलाया।
  - १२. भिषाविलास ( म० )-यह शोलापुर से १८९३ में निकला।
  - १३ आरोग्यमित्र ( म० --- बम्बई से सं० २०१० में निकला।
  - १४. वैद्यकपूनापञ्च (म०)—१९०२ में निकला और कुछ वर्षों तक चला।
  - १५. आयवैद्य (म०)-पूना से वैद्य गणेशशास्त्री जोशों ने निकाला था।
- १६. आयुर्वेद (म०)—वैद्य आप्पा शास्त्री साठे ने इसे बम्बई से प्रकाशित किया था। अनेक दशकों तक चला।
- १७ आयुर्वेद्पत्रिका (म० —यह पात्तिक पत्र वैद्य बिन्दुमाधव पण्डित के संपादकरव में नासिक से निकला।
- १८. वैद्यकल्पतर ( गुजराती गुजराती आर्यभिषक् के बाद अहमदाबाद के पं॰ जटाशंकर लीलाधर त्रिवेदी ने १८९४ में यह पत्र निकाला। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र रिवशंकर ज॰ त्रिवेदी ने इसका संचालन किया। संप्रति गुजरात आयुर्गेदिक फार्मेसी अहमदाबाद से वैद्य प्रवीणचन्द्र रिवशंकर त्रिवेदी इसे निकाल रहे हैं।
  - १९. धन्वन्तरि (गु०)- १९०७ में वीसनगर से प्रकाशित हुआ।
- २०. आयुर्वेदविज्ञान (गु०)—दुर्गाशंकर केवलराम शास्त्री इसे बम्बई से निकालते थे।
  - २१. आरोग्यसिन्धु (गु०)—वैद्य गोपाल जी कुँवर जी ठक्कर द्वारा संपादित

पाटनगर, करांची से और फिर बम्बई से निकलने लगा। संप्रति चन्द्रशेखर गोपालजी इसका संचालन कर रहे हैं।

२२. आयुर्वेद जगत् (गु०) - वैद्य प्रतापकुमार पोपटभाई के द्वारा यह वस्बई से १९४२ में निकला।

२३. पारद (गु॰) और आयुर्वेदरहस्यार्क (गु॰)—ये दोनों पत्र वैद्य जीवराम कालीदास शास्त्री गोंडल से निकालते थे।

२४. निरामय (गु॰) — इसके संपादक श्री मोहनलाल ज्यास हैं। इसका प्रकाशन आरोग्य सहायक निधि, अहमदाबाद से गत छः वर्षों से होता है।

२५. चरक (गु॰)—राजवैद्य रसिकलाल पारीख इसके संपादक हैं। यह संजीवनी औषघालय, अहमदाबाद से विगत २७ वर्षों से प्रकाशित हो रहा है।

२६. सुश्रुत (गु॰) — यह अपोलो फार्मेसी, बड़ौदा से पिछले २० वर्षों से निकल रहा है। इसके संपादक फार्मेसी के संचालक श्री रमण भाई त्रिवेदी हैं।

२७. वैद्यसिन्धु (गु॰)—यह अंग्रेजी और कन्नड़ भाषाओं में बंगलोर से वैद्य वी॰ डी॰ पण्डित के संपादकरव में १९०५ में निकला।

२८. आयुर्वेदकलानिधि (तामिल) — यह मासिक पत्र शैद्यरन पं॰ दुरैं-स्वामी अयंगार द्वारा प्रकाशित हुआ।

जर्नल ऑफ रिसर्च इन इण्डियन मेडिसिन (आयुर्वेद-अनुसन्धान पत्रिका) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्त्वावधान में काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय के स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान की ओर से जुलाई १९६६ से प्रवर्तित हुआ। प्रारम्भ में यह अर्धवार्षिक था, अब त्रैमासिक हो गया है। इसके मुख्य संपादक क० न० उद्वप हैं।

जामनगर से आयुर्वेदालोक का प्रकाशन होता है। प्रकाशक

आयुर्वेदीय चेत्र के प्रकाशकों में खेमराज श्रीकृष्णदास तथा गंगाबिष्णु श्रीकृष्णदास बम्बई का नाम सर्वप्रथम आता है। इन्होंने अनेक दुर्लभ प्रन्थों का सटीक प्रकाशन कर आयुर्वेद-जगत् का बड़ा उपकार किया तथा परवर्ती प्रकाशकों का प्रथप्रदर्शन भी किया। काशी के चौखम्बा संस्कृत सीरीज ने बाद में आयुर्वेद का प्रकाशन प्रारम्भ किया और संप्रति सर्वाधिक ग्रन्थों के प्रकाशक ये ही हैं। मेहरचन्द्र लक्ष्मणदास लाहौर तथा मोतीलाल बनारसीदास ने भी अनेक प्रकाशन किये हैं। लखनऊ के मुंशी नवलिकशोर ने भी अनेक प्रम्था प्रकाशित किये। औषधनिर्माताओं ने भी प्रकाशन का कार्य हाथ में लिया। इनमें सुखसंचारक कं० मथुरा, श्रीवेद्यनाथ आयुर्वेद भवन, हाबर आदि प्रमुख हैं। स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर

वैद्य बापालाल जी द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर साभार ।

से भी उत्तम ग्रन्थ प्रकाशित हुये हैं। निर्णयसागर प्रेस, बम्बई से विशेषकर संहिताओं के प्रामाणिक संस्करण निकले हैं। आनन्दाश्रम (पूना) और जीवानन्द विद्यासागर (कलकत्ता), बरहमपुर (उदीसा), आर्यवैद्यशाला (कोट्टक्ल) से भी अच्छे ग्रन्थ काशित हुये हैं। कृष्णगोपाल आयुर्वेद भवन, कालेड़ा (अजमेर) के भी प्रकाशन उल्लेखनीय हैं।

अनेक आयुर्गेदमहारथियों ने भी आयुर्गेद के ग्रन्थों को प्रकाश में लाने का पुण्यकार्य किया। इनमें आचार्य यादवजी का नाम सर्वोपिर है। इन्होंने आयुर्गेदीय प्रन्थमाला के अन्तर्गत अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों को प्रकाशित किया। इसी प्रकार जीवराम कालीदास शास्त्री (गोंडल), डा० लक्ष्मीपित (आन्ध्र), कविराज गणनाथसेन, कलकत्ता, बैद्य आठवले एवं उनके सहयोगी (पूना) आदि के प्रकाशन उक्लेखनीय हैं।

# व्यवसाय मान्यता मंगठन

वैद्य-भिषक् पुराकालीन मन्त्रविद् पारंपरिक चिकित्सक था जब कि आयुर्वेदविद्या में पारंगत चिकित्सक वैद्य कहलाता था'। सद्वैद्य का स्थान समाज में
सम्माननीय होता था जब कि कुवैद्य की निन्दा होती थी। जब लोभवश वैद्यों ने
अर्थप्रधान वृत्ति अपना ली और चिकित्सा को जनकल्याण के बदले अर्थोपार्जन का
साधन बना लिया तब समाज में उनका तिरस्कार होने लगा। और लोग ऐसे लोभी
वैद्यों से घृणा करने लगे। वराहमिहिर ने वाजारू वैद्यों को 'पण्यभिषक्' कहा है
( बृ० सं० ७१६ ) खून, पीव आदि में लिस रहने के कारण शल्यचिकित्सक को भी
लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे, उनके साथ भोजन करने में हिचकते थे'। समाज
चिकित्सकों को हैय दृष्टि से देखने के अनेक कारण थे

- श. प्राचीनकाल में 'वैद्य' विद्वान का सूचक था (आ० गृ० ४।९।१४)। महाभारत और रामायण में 'गैद्य' शब्द 'विद्वान' और चिकित्सक दोनों अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इससे भी सिद्ध है कि विद्वान चिकित्सक' ही 'वैद्य' कहलाने का अधिकारी था। देखें—डा० ज्योतिमित्र का 'महाभारतकालीन गैद्यमाज की स्थिति, आयुर्गेद विकास, फरवरी १९६२; प्रज्ञा (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय) मार्च १९७०। सोमेश्वरकृत मानसोल्लास (२।३।१३४५) में गैद्य को अष्टांग आयुर्गेद में पारंगत होना लिखा है।

- 1. व्यवसाय के द्वारा वे समाज का शोषण करते थे, निर्धन व्यक्तियों को भी उत्पीडन देते थे। दुखी और आर्स व्यक्ति की विपन्नावस्था से लाभ उठाकर अपनी जीविका चलाना धर्मप्राण भारत के लिए कैसे सद्धा होता ?
- २. घार्मिक दृष्टि से अभवय पदार्थों, लशुन-गृञ्जन आदि का भी चिकित्सक प्रयोग करते थे ( येनेच्छेसेन चिकित्सेत्—बी० घ० २।१।२५; 'यत् प्रतिषिद्धं लशुन-गृञ्जनादि तेनापि चिकित्सा कार्या—वृ० )।
- 3. हीन जाति के एवं वर्णसंकर इस व्यवसाय में अधिक आने लगे। ब्राह्मण से चित्रय कन्या में उत्पन्न व्यक्ति का व्यवसाय आधर्वण या आयुर्वेद वतलाया है (बै० धर्मप्रश्न, ३।१२।४-६)। दूसरी ओर, ब्राह्मण और इत्रिय के स्ववसायों में आयुर्वेद का उदलेख नहीं है (देखें शंकलिकति धर्मस्त्र)। बाद में बैद्ध आदि नास्तिक भी इसमें आ गये होंगे।

गुप्तकाल एवं उत्तरगुप्तकाल में परंपरागत वैद्यों को प्रमुखता दी जाती थी। इन्हें आप्त या मौलभिषक कहते थे। परंपरागत वैद्यों में कुछ अशिचित तथा कुछ कृतविद्य होते थे। वाणभट के साथियों में भिषकपुत्र मन्दारक प्रथम श्रेणी का और अष्टांग आयुर्वेद में निष्णात रसायन नामक शैद्यकुमार द्वितीय कोटि में था जो राजा प्रभाकरवर्धन के साथ रहता था। दितिहास के अगले काल में भी परम्परागत वैद्यों ने अपनी कुलपरंपरा के द्वारा आयुर्वेद को सुरचित रक्खा और उसके द्वारा जनता की सेवा करते रहे। विहार के शाकद्वीपीय ब्राह्मण और वंगाल की शैद्यजाति परंपरया आयुर्वेद का कार्य करते आ रहे हैं। डा० बुकनन ने अपनी विहारयात्रा के विवरण में लिखा है—

''आयुर्वेद के अध्यापकों के अतिरिक्त, लगभग ७०० ब्राह्मण परिवार, प्रायः सभी शाकद्वीपीय, चिकित्साकार्य करते हैं। गैद्यों में ये ही ऐसे हैं जो शास्त्र जानते हैं। इनके अतिरिक्त, वंगाल के गैद्य भी जो पटना में बस गये हैं, अच्छे हैं।

इसी प्रकार से अन्य प्रान्तों में भी आयुर्वेदविद्या परंपरागत चलती रही। पुत्र पिता से व्यावसायिक शिचा लेकर चिकित्साकर्म में प्रवृत्त हो जाता था। यदि आवश्यक होता तो वह किसी भन्य गुरु से भी अपेचित शिचण प्राप्त करता। किन्तु प्रवृत्ति यही रहती कि वैद्य का पुत्र वैद्य ही बने। प्रत्येक कुल में चिकित्सा के

१. हर्षचरित, पृ० २७५

R. G. N. Mukhopadhyaya: History of Indian Medicine, vol II, Introduction, P. 14.

बुकनन ने अपने पूर्णिया जिला के विवरण ( पटना, १९२८ ) में लिखा है कि वहाँ उस समय (१८१० ई० ) में तीन वर्ग के चिकित्सक थे—१. बंगाली २. ज्ञाकद्वीपी और ३. ग्रामीण ( ए० १८४ )

सम्बन्ध में कुछ विशेषतायें और अनुभूत योग होते थे, जो पिता अपने पुत्र के अतिरिक्त किसी को नहीं बतलाता था। विशिष्ट रोगों की चिकित्सा के लिए भी कुलविशेष प्रसिद्ध था। गोपनीयता की प्रवृत्ति भी ज्ञान को विशिष्ट परम्पराओं में सीमित रखने में सहायक हुई। ज्ञातधर्मकथाङ्गसूत्र (अ०१३) में जो चिकित्सा-शास्त्र का वर्णन है उसमें वैद्यों के साथ वैद्यपुत्रों का भी उल्लेख है। (बहवो वैद्या वैद्यावाख्र )।

कार्य के अनुसार नैद्यों की चार श्रेणियाँ की जा सकती हैं :-

- 3. स्वतंत्र चिकित्सक स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा करने वाले ग्रेट्य रोगियों से फील और दवाओं का मृत्य लेते थे। गुप्तकाल में यह चिकित्सा काफी महँगी थी। बढ़े बढ़े चिकित्सकों के यहाँ पहुँचना सर्नसाधारण के लिए कठिन था। चीनी यात्री इत्सिंग (६७५ ई०) ने इसका स्पष्ट चित्रण अपने यात्राविवरण में किया है । ऐसे प्रसिद्ध चिकित्सक बढ़े बढ़े नगरों में रहते थे।
- २. औषधालय के चिकित्सक—राज्य में धनी सज्जनों द्वारा स्थापित औषधा-लयों के चिकित्सक धर्मार्थ औषधवितरण करते थे । इन्हें पूरा वेतन मिलता था।
- ३. राजठौद्य ये राजा के स्वास्थ्य की देखभाल और रोगों की चिकित्सा करते थे। बैद्यों में योग्यतम, अष्टांग आयुर्वेद में निष्णात, कुलीन और अनाहार्य प्राणाचार्य की नियुक्ति इस पद पर होती थी। प्रायः यह पारंपरिक होता था<sup>3</sup>। राजा की दिनचर्या का प्रारंभ चिकित्सक के दर्शन से होता था<sup>3</sup>। राजजैद्य महानस का भी अध्यक्ष होता था और विष से राजा की रचा करता था। उसका निवास राजमहल के समीप ही रहता था<sup>3</sup>। राजजैद्य को राजा की ओर से भूमि मिलती थी<sup>6</sup> और राजमहलमें वह बेरोकटोक जा सकता था<sup>3</sup>।
- ४. सैन्य चिकित्सक—ये सेना की सहायता के लिए युद्ध में जाते थे। ये अगदतन्त्र, शरुयतन्त्र और कायचिकित्सा में निष्णात होते थें।
- 2. P. M. Mehta: Hospital and Rehabilitation Home in India in 6 th Cent. B. C., Nagarjuna, August, 1965
- R. Itsing: A Record of Buddhist Practices in India, P. 29, 33
- ३. विष्णुधर्मोत्तरपुराण--२।२४।३३-३४
  - V. S. Agrawal: Matsya Purana-A Study, PP. 294-295
- थ. चिकित्सकमाहानसिकमौहूर्तिकांश्च पश्येत्—अर्थशास्त्र १।१८।३, याज्ञ० आचार, ३३३
- प. अर्थशास्त्र १।१९।५. बृ० सं० ५३।१०
- ६. अर्थशास्त्र २।१।५
- ७. वही, २।३६।२३
- ८. विषवैद्याः शस्यवैद्यास्तथा कायचिकित्सकाः विष्णुधर्मोत्तर १।२०३।९

## वैद्यक-व्यवसाय

प्राणिमात्र के कल्याण एवं दुःखनिवारण के लिए आयुर्वेद का अवतरण हुआ। रोगी को अपने पुत्र के समान समझ कर उसके हित में प्रवृत्त होने का उपदेश है। अतः भूतद्या को लच्य में रखकर वैद्य को चिकित्साकर्म में प्रवृत्त होना चाहिए, अर्थ और काम के लिए नहीं। जो वैद्य चिकित्सा का बाजार में बैठकर विक्रय करते हैं वह मानों सोने की ढेर में लात मारकर घूल का संग्रह करते हैं । चरक के इस कथन में आदर्श और यथार्थ दोनों की स्चना है। उस काल में भी शुल्क लेकर लोग चिकित्सा करते थे यद्यपि आदर्श धर्मार्थ सेवा का था। जो लोग निःशुल्क सेवा करते थे वे समाज के आदरणीय होते थे। आयुर्वेद का उद्देश्य धर्म, अर्थ और काम तीनों की शिप्त है किन्तु इन सब में धर्म का महत्व सर्वाधिक है।

आयुर्वेद की शिक्षा समाप्त होने पर राजा की अनुज्ञा प्राप्त कर व्यवसाय में वैद्य प्रवृत्त होता था। अस्य साथ-साथ उसे वैद्यकीय सद्वृत्त का भी पालन करना होता था। इस मामले में राज्य की ओर से पूरी कड़ाई बरती जाती थी। जब कभी इसमें शिथिलता होती थी तब कुनैद्य देश में स्वच्छन्दतापूर्वक अपना धन्धा फैला देते थे। अपने कर्त्तव्य में लापरवाही करे तो उसके लिए दण्ड का विधान था।

प्रच्छन्न व्रण की चिकित्सा कराने वाले तथा अपथ्यकारी रोगी के संबन्ध में गृहस्वामी गोप और स्थानिक को सूचना अवश्य देता था अन्यथा दंडित होता था। वैद्य भी इस सम्बन्ध में सतर्कता बरतता था। आत्यिक स्थितियों में रोगी तथा राजा को सूचित कर चिकित्सा प्रारम्भ की जाती थी। अन्यथा वैद्य को साहस (दु:साहस के लिए) दण्ड दिया जाता था। वैद्य यदि समुचित उपचार न करे या

- १. च० चि० १।४।५६-५९
- २. वही, श्लो० ५७, सू० ३०।२७
- अधिगततन्त्रेण उपासिततन्त्रार्थेण दृष्टकर्मणा शास्त्रार्थं निगदता राजानुज्ञातेन विशिखा अनुप्रवेष्टव्या—सु. स्. १०।२
- थ. च० सू० ८,१९-३०; च० वि० ८।११-१३; सु. चि. २४।८७-९८
- ५. कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपकसधर्माणो राज्ञां प्रमादाच्चरन्ति राष्ट्राणि
  - -च० स० ३०१८
- ६. चिकिःसकः प्रच्छन्नव्रणप्रतीकारकारयितारमप्रश्यकारिणं च गृहस्वामी च निवेद्य गोपस्थानिकयोर्मुच्यते —अर्थशास्त्र २।३६।६
- भिषजः श्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ पूर्वः साहसदण्डः ।

   अर्थशास्त्र ४।९।३०

तस्माद्षिपतिमापृच्छ्यः उपक्रमेत् सु. चि. १५।१

इससे बीमारी बढ़ जाय तो बैद्य को इस मिश्या आचरण के लिए दण्ड मिलता था। धर्मशास्त्रों में इसके लिए प्रायश्चित्त का विधान है।

उस काल में भी नीम हकीम (कुनैश ) थे। चरक ने दो प्रकार के नैश बतलाये हैं एक प्राणाभिसर और दूसरा रोगाभिसर। रोगाभिसर में भिषक्छद्मचर और सिद्धसाधित आते हैं। योग्य कर्मकुशल नैश प्राणाभिसर कहलाते हैं जो स्वारध्य को बढ़ाते हैं और रोगों का नाश करते हैं। इसके विपरीत, रोगाभिसर रोगों की वृद्धि करते हैं और जनता का स्वास्थ्य नष्ट करते हैं। प्राणाभिसर बैश समाज के आदरणीय होते हैं जबकि अज्ञ वैशों से औषध लेना निषद्ध किया है भले ही मृत्यु का वरण करना पड़े।

वैद्यों की फीस— सुश्रुत ने प्राण्यात्रा और वृत्ति के लिए आयुर्वेद का अध्ययन विहित किया है। इससे स्पष्ट है कि उस काल में आयुर्वेद वृत्ति का एक माध्यम था। चरक में यह लिखा है कि शरणागत रोगी से अञ्चपान या धन नहीं लेना चाहिए किन्तु यह भी स्पष्ट लिखा है कि यदि रोगी अच्छा होने पर चिकित्सक का कुछ उपकार नहीं करता तो उसका कल्याण नहीं। फिर भी यह नहीं पता चलता कि इसका उपकार का स्वरूप क्या था। संभवतः प्राचीन काल में बाह्मण वैद्य

- १. अर्थशास्त्र रा३०।२७
- २. चिकित्सकानां सर्वेषां मिथ्यापचरतां दमः—मनु ९।२८४; और देखें या० स्मृ० २।२४२, वि० स्मृ० ५।१७५-१७७.

विशेष विवरण के छिए देखें :--

- L. Sternbach: Juridical Studies in Ancient Indian Law, (Motilal Banarasi Das, 1965) I, PP. 288 320
- ३. च ः सू० २९।५-३२; बाजभट्ट ने (हर्षचरित पृ० ३५४) रोगाभिसर वैद्यों को 'वैद्यव्यक्षन' कहा है।
- ४. सु० सू० १।२,१५
- ५. च॰ सू० १।१२९-१३०
- इ. च० चि० ११४१५५ । इस श्लोक में 'संश्रुत्य' और 'असंश्रुत्य' शब्द महत्त्वपूर्ण हैं । इसका अर्थ यह है कि पहले तय करके जो न दे या बिना तय किये भी जो स्वतः कुछ बदले में न दे तो वह उन्हण नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि रोगी चिकित्सा प्रारम्भ होने के पूर्व वादा करता था कि अच्छा होने पर इतना दंगे यह एक प्रकार का कण्ट्रें क्ट या संकल्प था। कुछ मामलों में ऐसा संकल्प नहीं होता था फिर भी रोगी प्रथाशक्ति वैद्य को कुछ देता था। यह कहना कठिन है कि यह संकल्प वैद्य की माँग के आधार पर होता था या रोगी स्वतः संकल्प लेता था। अधिक सम्भावना प्रथम विकल्प की है ।

के साथ-साथ पुरोहित और ज्योतिषी भी होता था। अतः दिख्णा के रूप में प्रभूत अन्न, सुवर्ण आदि पारिश्रमिक रूप में उसे प्राप्त होता होगा। मध्यकाछ में रुद्रभाग और धन्वन्तिरभाग वैद्य लोग लेने लगे। कच्ची द्वाओं में से विद्य नियत भाग वैद्य लेता था, यह उसका मुनाफा था। राजाओं की ओर से भी वैद्य के भरणपोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था रहती थी अतः वह फीस की उतनी चिन्ता नहीं करते थे। गरीबों की चिकित्सा तो निःशुक्क करते ही थे। धनी व्यक्तियों से शुक्क लिया जाता था इसका प्रमाण ग्रुप्तकालीन वाङ्मय से मिलता है। धनी सेठ जो बौद्ध विहार बनवाते थे उनमें भी भिन्नुओं के लिए चिकित्सा-व्यवस्था रहती थी। वहाँ की व्यवस्था का आर्थिक भार सेठ वहन करता था। आगे भी इसी प्रकार चलता रहा। धनी व्यक्तियों से शुक्क लेना और निर्धन रोगियों की निःशुक्क सेवा करना वैद्यों की परंपरा रही है। यह परंपरा आज तक चल रही है। यह भी भारत में वैद्य की लोकप्रियता का एक बढ़ा कारण है क्योंकि डाक्टरों के शोषण की तुलना में वैद्यों की सहानुभूति और द्यालुता जनता को अधिक आकर्षित करती है। आज भी ऐसे सन्त वैद्य जो केवल धर्मार्थ औषध वितरण करते हैं समाज में देवतुल्य पूजे जाते हैं।

नियन्त्रण—व्यवसाय पर नियन्त्रण प्राचीन काल में था, यह हम देख जुके हैं। राजा की अनुज्ञा (लाइसेन्स) लेकर वैद्य चिकित्साकार्य प्रारंभ करता था। सध्यकाल में भी ऐसी कोई व्यवस्था रही होगी जिसकी स्पष्ट श्रंखला नहीं मिलती। आधुनिक काल में प्रदेशों में भारतीय चिकित्सा के बोर्ड या स्टेट कौंसिल की विधानतः स्थापना के बाद वैद्यों का निबन्धन प्रारम्भ हुआ। जो वैद्य इसमें नहीं आ सके उनकी पृथक सूची बनाई गई। किन्तु अभी भी भिषक्छद्मचरों पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण अनेक अयोग्य व्यक्ति व्यवसाय में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो व्यवस्था है भी वह संप्रति प्रादेशिक स्तर पर है जिसके कारण एक प्रदेश के चिकित्सक को दूसरे प्रदेश में जाने पर कठिनाई उपस्थित होती है। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-परिषद् की स्थापना होने से अब यह कठिनाई दूर होनी चाहिए क्योंकि परिषद् अखिल भारतीय स्तर वैद्यों की पिक्षका प्रस्तुत रक्खेगी जिससे व्यावसायिक स्तर में भी एकक्ष्पता स्थापित होगी।

भारत के विशिष्ट वैद्य

वंगाल-वंगप्रदेश के कविराजों का प्रभाव एक समय सारे देश पर छाया हुआ

१. रसरत्नसमुच्चय, ८।२-३

२. वेतन के अतिरिक्त भूमि भी मिलती थी। देखें :—
Aparna Chattopadhyaya: The Remuneration of a physician in
Ancient India—A Note, Nagarjun, January, 1970.
३८ आ०

था। आधुनिक काल में किवराज द्वारकानाथ सेन, विजयरान सेन, गणनाथसेन आदि की ख्याति सारे देश में थी और दूर-दूर रियासतों में उनकी बुलाहट चिकित्सा के लिए होती। किवराज विजयरान सेन का प्रभाव देशी जनता एवं सामन्तों के अतिरिक्त विदेशी अधिकारियों पर भी था। अनेक अंग्रेज डाक्टर आपके धिनष्ठ मित्रों में थे और अनेक ब्रिटिश अधिकारी आपकी चिकित्सा में रहते थे। आपका यश विदेश तक फैला था। किवराज श्यामादास के शिष्य पं० रामचन्द्र मिल्डिक भी अच्छे प्रभावशाली चिकित्सक थे। संप्रित किवराज प्रभाकर चट्टंगाध्याय हैं। इन्होंने अनेक ग्रन्थ और लेख भी लिखे हैं।

बिहार—बिहार के वैद्यों में पं० ब्रजविहारी चनुर्वेदी ने सुव्यवस्थित रूप से पटना में औषधालय का संचालन किया। इनके रत्नाकर औषवालय की शाखायें भागलपुर, छपरा, सुजफ्ररपुर आदि नगरों में थीं। निदान और चिकित्सा में पीयूष-पाणिता की दृष्टि से सुर्नफापुर के पं० रामावनार मिश्र उच्चकोटि के वैद्य थे। प्रामीण परिवेष में रहकर आजीवन लोकसेवा करते रहे। पटना में पं० महादेव मिश्र, कविराज विद्युभूषणसेन आदि विख्यात वैद्य थे। संप्रति पं० सिद्धेश्वरनाथ उपाध्याय की चिकित्सा अच्छी है। इनके अतिरिक्त, पं०गंगाधर शर्मा (गया), पं० नारायगदत्त मिश्र (आरा), नित्यगोपाल वन्द्यायध्याय (सुगेर), पं० शिवचन्द्र मिश्र, पं० रामदंव आझा, पं० वैद्यनाथ मिश्र (सुजफरपुर), पं० कालिकाप्रसाद मिश्र (सीतामदी), पं० श्रीधर मिश्र, (द्रभंगा) क० मन्मथनाथ वन्द्योपध्याय (भागलपुर) आदि उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश—लखनऊ के वैद्यों में पं॰ रामनारायण मिश्र, पं॰ ज्ञानेन्द्रदत्त त्रिपाठी, पं॰ शिवराम द्विवेदी आदि प्रमुख थे। कानपुर में पं॰ किशोरीदत्त शास्त्री, पं॰ रामेश्वर मिश्र, प॰ रघुवरदयालु भट्ट पं॰ बदरीविशाल शुक्ल प्रभृति वैद्य अग्रगण्य थे।

चिकित्सा के चेत्र में भी काशी का स्थान विशिष्ट रहा और इसने प्रायः सारे देश का प्रतिनिधित्व किया। काशी में चिकित्सकों की चार परम्परायें रही हैं— वंगीय, पंचनदीय, दाचिणात्य तथा मध्यदेशीय।

### वंगीय परम्परा

इस परम्परा में तीन प्रमुख शाखायं हैं :-

(१) धर्म द्राम-शामा—किविगज धर्मदास अपने मामा, किवराज गंगाधर के शिष्य किवराज परेशनाथ के अन्तेवासी थे। चरक की शैली के विशेषज्ञ होने के कारण यह चरकाचार्य की उपाधि से प्रसिद्ध थे। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जब आयुर्वेद महाविद्यालय प्रवर्त्तित हुआ तो उसमें आप प्रधानाचार्य हुये और लगभग ८ वर्षों तक उस पद पर रहे। उनके शिष्यों में पं० सत्यनारायण शास्त्री, पं० राजेश्वरदत्त शास्त्री, पं० दुर्गाद्त्त शास्त्री, किवराज वजमोहन दीचित प्रभृति हैं। पद्पमूपण पं० सत्यनारायण शास्त्री तथा पण्डित राजेश्वरदत्त शास्त्री सूर्यचन्द्रवत् काशी में स्थित होकर भी सारे देश को आलोकित करते रहे तथा इनके शिष्य-प्रशिष्य सारे देश में फैलकर सेवा कर रहे हैं। काशी में सम्प्रति पण्डित गंगासहाय पण्डेय, पण्डित काशीनाथ शास्त्री, पण्डित वामाचरण पण्डेय इसी परम्परा के हैं।

- (२) उमाचरण-शास्ता—किवराज उमाचरण भद्दाचार्य किवराज द्वारकानाथ सेन के शिष्य थे। यह सिद्धहरूत चिकित्सक तथा आयुर्वेद के प्रकाण्ड पण्डित थे। इनके शिष्यों में किवराज हरिरक्षन मन्नुमदार, किवराज उपेन्द्रनाथदास प्रमुख है जिन्होंने भारत की राजधानी देहली को अपना कार्यचेत्र बनाया। किवराज उमाचरण ने अपने भवन के द्वार पर यह श्लोक अंकित कराया है:—उमाचरणिचिनेन उमाचरणशर्मणा। यदुमाचरणादाष्त्रं तदुमाचरणेऽपितम् ॥ इससे उनकी त्यागवृत्ति एवं धार्मिकता लचित होती है।
- (३) ईश्वरचन्द्रःशाखा—कविराज गंगाधर राय के अन्यतम शिष्य कविराज ईरवरचन्द्र सेन की परम्परा में कविराज हरिदास रायचौधरी तथा उनके पुत्र कविराज हाराणचन्द्र चौधरी हुए। आप गरीब जनता की सेवा के लिए प्रख्यात थे तथा काज्ञीस्थ रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना में आपका बड़ा योगदान है।

## पञ्चनदीय परंपरा

पंजाब के संगरूर रियासत के राजवैद्य पण्डित दिलाराम जी इसके मूल स्रोत हैं। इनके शिष्य पण्डित अर्जुन मिश्र हुए जिन्होंने काशी में रह कर चिकिरसा तथा शिचण दोनों चेत्रों में ख्याति प्राप्त की। अपने आयुर्वेद-प्रबोधिनी पाठशाला की स्थापना की तथा उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया। बाद में आपकी स्मृति में अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय बहुत दिनों तक चलता रहा। आपके शिष्यों में पण्डित लालचन्द्र जी वैद्य अनेक वर्षों तक अर्जुन आयुर्वेद विद्यालय के प्रधानाचार्य रहे जिसके स्नातकों में संप्रति पण्डित ताराशंकर वैद्य मूर्धन्य हैं। पण्डित अर्जुन जी के अन्य शिष्यों में स्थामसुन्दराचार्य, पुरुषोत्तम उपाध्याय, पण्डित अमरनाथ औदीच्य, पण्डित राधाकृष्ण जी (काशी रसशाला के संस्थापक) प्रमुख थे।

पं० दिलाराम जी के दूसरे शिष्य पण्डित छन्नूलाल जी भी अपने समय के अद्भुत् विद्वान पृत्रं चिकिरसक थे। इनकी परम्परा में इनके दौहिन्न पण्डित हनुमान प्रसाद शास्त्री हुए।

## दाक्षिण।त्य परंपरा

इस परंपरा के प्रवर्त्तक पण्डित त्रयम्बक शास्त्री हैं। इनके पिता पण्डित अमृत शास्त्री थे। यह पेशवाओं के साथ महाराष्ट्र से काश्ती आये थे। शास्त्री जी सिद्धहस्त चिक्तिस्सक एवं आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे। आपके शिष्यों में पण्डित श्रीनिवास शास्त्री, रामशंकर भट्ट, हरिदत्त शास्त्री प्रभृति हैं।

## मध्यदेशीय परंपरा

मध्यदेशीय परंपरा में पं० गोपालदत्त त्रिपाठी, पण्डित गणेशदत्त त्रिपाठी, पं॰ जगन्नाथ शर्मा वाजपेयी प्रभृति रहे हैं। इस प्रकार अन्य चेत्रों की भाँति चिकिस्सा में भी सारे देश की धारायें काशी में केन्द्रित हुई (तालिका-१)।

#### ( 38% )

#### तालिका-१

## काशी की चिकित्सक-परम्परा

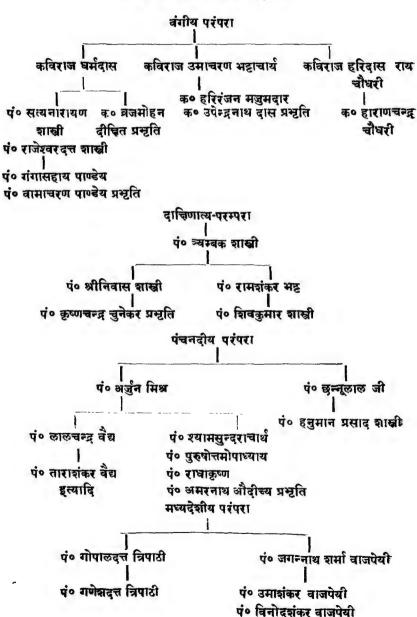

दिल्ली—किवराज हरिरञ्जन मजुमदार, मनोहरलाल जी प्रश्वित यशस्वी चिकित्सकों ने देश की राजधानी में आयुर्वेद को प्रतिष्ठित किया। संप्रति एं० ओंकार प्रसाद शर्मा, क० आशुतोष मजुमदार, एं० बृहस्पति देव त्रिगुणा, एं० गौरीलाल चानना, क० ओमप्रकाश, वैद्य भुवनचन्द्र जोशी, वैद्य केशव प्रसाद आत्रेय, एं० जगदील प्रसाद शर्मा प्रश्वित वैद्य चिकित्साचेत्र में प्रसिद्ध है।

पञ्जाब — लाहौर के क० नरेन्द्रनाथ मित्र (जन्म — १८७४ ई०) और एं० ठाकुरदत्त मुलतानी प्रसिद्ध वैद्य थे। मुलतानी जी एंजाब प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन के नृतीय अधिवेशन (मोगा, १९३०) के अध्यत्त भी रहे थे। दूसरे एं० ठाकुरदत्त शर्मा १९०१ में अमृतधारा का आविष्कार कर प्रसिद्ध हुये। आप भी प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन के अध्यत्त हुये थे (रावलपिण्डी, १९१९)। पटियाला के राजवैद्य एं० रामप्रसाद शर्मा तो मूर्धन्य थे ही। रावलपिण्डी के एं० मस्तराम शास्त्री भी कुशल चिकित्सक थे।

राजस्थान—राजस्थान की भट्टपरंपरा विख्यात रही है। जयपुर के पं० गंगाधर भट्ट, पं० कृष्णराम भट्ट आदि पाण्डित्य एवं चिकित्साकौशळ दोनों से संपन्न थे। इसी परम्परा में स्वामी ठचमीराम जी, पं० नन्दिकशोर शर्मा आदि मूर्धन्य वैद्य हुये। संप्रति स्वामी रामप्रकाश जी, मोहनळाळ भागव प्रश्वति इस परंपरा का संचाळन कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश—इन्दौर के पं० स्थालीराम द्विवेदी (जन्म—सं० १९४५) आधुनिक युग के प्रसिद्ध वैद्य हुये। चिकित्सा के अतिरिक्त शिका, संगठन आदि कार्यों में भी आपका महत्त्वपूर्ण योगदान है। इन्दौर में नि० भा० वैद्यसम्मेलन का अधिवेशन (१९२०) आपके ही प्रयत्नों से हुआ था। ग्वालियर के पं० रामेश्वर शास्त्री भी प्रसिद्ध हैं। संप्रति इन्दौर में पं० रामनारायण शास्त्री (भू० पू० अध्यव, नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन), पं० सीताराम अजमेरा प्रमुख हैं।

महाराष्ट्र—बम्बई में आचार्य यादवजी त्रिकमजी तथा एं० हरिप्रपन्न शर्मा अन्य कार्यों के अतिरिक्त कुशल चिकित्सक भी थे। इसी प्रकार पूना में पुरुषोत्तम शास्त्री नानल थे। तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पूना की भी अपनी विशिष्ट परंपरा रही है। वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले ने इसका समुचित प्रतिनिधित्व एवं प्रचार-प्रसार किया। नागपुर में पं० गोवर्धन शर्मा छांगाणी प्रमुख वैद्य थे। संप्रति पं० शिवशर्मा, पं० रामगोपाल शास्त्री, पं० कन्हैयालाल भेड़ा बम्बई के मूर्धन्य चिकित्सकों में हैं।

गुजरात — गुजरात में नारायणशंकर देवशंकर, जटाशंकर छीछाधर त्रिवेदी, गोपाछजी कुँवरजी ठक्कर प्रभृति चिकित्सक हो गये हैं। संप्रति अहमदाबाद में वैस गोविन्दप्रसाद जी आयुर्वेद के मूर्धन्य चिकित्सक हैं। बैस श्रीधर हरीदास कररेतू ( अहमदाबाद ), वैद्य बापालाल जी ( सुरत ), वैद्य चन्द्रकान्त शुक्ल ( जामनगर ) प्रभृति चिकित्सक प्रसिद्ध हैं।

करांची - वैद्य सुखरास टी० ओझा (जन्म सं० १९२८) करांची के प्रसिद्ध वैद्य थे।

उत्कल — पूर्णचन्द्र रथ अच्छे चिकित्सक हुये। ब्रह्मपुर के पं० अनन्त त्रिपाठी कार्मा संस्कृत के साथ-साथ आयुर्वेदीय कार्यों में भी पर्याप्त रुचि छेते हैं। आप १९५७ से १९६५ तक नि० भा० आयुर्वेद महासम्भेलन के अध्यन्त रहे। लोकसभा के भी सदस्य वर्षों तक रहे।

दक्षिणभारत—डी॰ गोपालाचार्ल की परम्परा में दिल्लण भारत में आयुर्वेदीय चिकित्सा परलिवत पुष्पित हुई है। पं॰ एम॰ दुरैस्वामी अयंगार ( मद्रास ), वैद्य नोरी राम शास्त्री (विजयवाड़ा), कालादि के॰ परमेश्वरन् पिलाई ( त्रिवेन्द्रम ) इस चेत्र के प्रमुख वैद्य रहे हैं। कालादि का स्वर्गवास हाल ही में १६-१०-७५ को हुआ। आप राष्ट्रपति के चिकित्सक तथा कंन्द्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान परिषद् के सदस्य थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त उद्धपसमिति के भी सदस्य थे।

#### मान्यता

आयुर्वेद की मान्यता लोक में तो रही ही, राजमान्यता का भी इसकी मर्यादा प्वं स्थिति से घनिष्ठ संबन्ध रहा। चिकित्साशास्त्र जनसेवा का एक प्रमुख साधन है अतः सभी राज्य जनसेवा के माध्यम के रूप में इसे अपनाते रहे हैं। उस काल में भी चिकित्सा के अनेक शास्त्र (पद्धतियाँ) प्रचलित थे जिनमें सर्वोत्तम का चुनाव राज्य द्वारा होता था यद्यपि अन्य पद्धतियाँ भी साथ-साथ चलती रहती थीं।

राजा के वैयक्तिक जीवन की सुरत्ता का भार राजवैद्य पर होता था। वह प्रातःकाल राजा के स्वास्थ्य की परीत्ता करता था और उसके अनुसार आहार-विहार का विधान करता था। राजा के महानस का अधीत्तक भी वैद्य ही होता था। वह अन्न की विधिवत परीत्ता कर निर्विष एवं स्वास्थ्यकर आहार राजा को दिलवाता था। सैन्यभूमि या विजय-यात्रा में भी वैद्य का स्थान राजा की बगल में ही होता था। इस प्रकार वैद्य एक ऐसा विश्वासपात पदाधिकारी था जिसके ऊपर राजा का जीवन समर्पित होता था। इसी कारण वैद्य की नियुक्ति में मौल या आप्त (वंश परम्परागत) कुळीन व्यक्ति को प्राथमिकता दो जाती थी।

मध्यकाल में ज्ञासन छिन्न-भिन्न हो जाने के कारण आयुर्वेद की राजमान्यता में भी अन्तर आया। मुसलमानी ज्ञासकों ने अरबी हकीमों को प्रश्रय दिया अतः यूनानी तिब को राजा की ओर से प्राथमिकता मिली किन्तु आयुर्वेद भी बना रहा। अनेक गुणग्राही राजा योग्य वैद्यों को भी अपने साथ रखते थे या आवश्यकता पद्ने पर बुलाते थे।' हिन्दू रियासतों में विशेष रूप से आयुर्वेद का पालन-पोषण होता रहा। अधिकांश जनता आयुर्वेद की ही चिकित्सा कराती रही।

आधुनिक काल में ब्रिटिश सरकार ने पुलांपैथी का जाल सारे देश पर विद्याने का उपक्रम किया। राजकीय चिकित्सा पुलोपैथी हुई और आयुर्वेद के भाग्य में कोई परिवर्त्तन न हुआ। किन्तु जनता और देशी रियासतों के सहारे आयुर्वेद अभी भी प्राणवान् था। संस्कृत कॉलेजों में जहाँ-तहाँ आयुर्वेद के शिच्छण की व्यवस्था भी की गई। किन्तु ईस्ट इंडिया कम्पा इससे लंतुष्ट न थी और एक किमटी की सलाह पर १८३३ में इस पद्धित को समाप्त कर मेडिकल कालेज खोलने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रीयता की लहर उठने पर भारतीय चिकित्सापद्धितयों के पुनरुत्थान का भी आन्दोलन उठा। १९२० में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया कि भारत की देशी चिकित्सापद्धितयों को प्रोत्साहित किया जाय। सरकार ने समय-समय पर इस बात की जांच के लिए कमिटियों का गठन किया। इनका इतिहास भी कम रोचक नहीं अतः इसका एक संजित्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### सरकारी कमिटियां

प्रान्तीय—आयुर्वेद के सम्बन्ध में सरकारी कमिटियों का प्रारम्भ प्रान्तीय स्तर पर हुआ। बंगाल (१९२१), मद्रास (१९२१), उत्तरप्रदेश (१९२५), सिंहल (१९२६ ', बर्मा (१९२८), मध्य देश (१९३७), पंजाब (१९३८), मैसूर (१९३२), उत्कल (१९४६), बम्बई (१९४७), आसाम, (१९४७) में आयुर्वेद-यूनानी पद्धतियों की उपादेयता की जाँच के लिए कमिटियों बनाई गई। इन कमिटियों ने देशी चिकित्सापद्धतियों को राजमान्यता देने की सिफारिश की। यह भी संस्तुति की गई कि इन पद्धतियों के न्यवसाय-नियंत्रण के लिए निबन्धन की न्यवस्था, शिच्ला के लिए विद्यालय तथा लोकसेवा के लिए औषधालय-अस्पताल आदि की स्थापना हो।

१. बिनंयर अपने यात्रािवरण ( १६५६-१६६८ ) में लिखता है कि चिकित्सक अपने पुत्र को चिकित्सा ही पढ़ाता है ( ए० २५९ )। वह यह भी सूचना देता है कि दानिशमंद खाँ ( बिनंयर का आतिथेय ) ने एक पिंडत और वैद्य को नियुक्त किया था जो विनंयर को पढ़ाते थे ( ए० ३२० )। जहाँगीर काशी के रह भट्टाचायं की प्रशंसा करता है जो पारम्पिक विज्ञान के प्रौढ़ विद्वान थे। वह हिन्दू और मुसलमान दोनों चिकित्सकों की सहायता लेता था ( तुज्जक-ए-जहाँगीरी, भाग १, ए० १३२; भाग २, ए० २०४ )। नूरजहाँ की चिकित्सा दोनों ने की थी ( बही, भाग २, ए० ५३ )।

२. चोपडाक मिटी रिपोर्ट, भाग १, ए० २४-२५

इन सिफ।रिशों के अनुसार स्कूछ-कालेजों की स्थापना होने लगी, औषधालय स्थापित होने लगे। शिचण एवं व्यावसायिक व्यवस्था के लिए राज्य सरकारों द्वारा विधानतः भारतीय चिकित्सा के बोर्ड या स्टेट कौंसिल भी स्थापित होने लगे।

उत्तरप्रदेश में जिस्टस गोकर्णनाथ किमटी (१९२५) की रिपोर्ट के अनुसार १९२६ में बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन स्थापित हो गया किन्तु इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट १९३९ में पारित हुआ और इसके अनुसार प्रथम बोर्ड १९४७ में गठित हुआ। १९५६ में ऐक्ट में संशोधन कर बोर्ड के अन्तर्गत फैक्ट्टी की स्थापना की गई। १९५८ में संपूर्णानन्द किमटी बनी जिसने आयुर्वेदप्रधान पाठयकम प्रस्तुत किया।

विहार में 'बिहार डेवलपमेग्ट ऑफ आयुर्वेदिक ऐण्ड यूनानी सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ऐक्ट' १९५१ में पारित हुआ तद्नुसार वहाँ 'स्टेट कोंनिल ऑफ आयुर्वेदिक ऐण्ड यूनानी मेडिसिन' १७-१-५२ को और फिर तद्=तर्गत 'स्टेट फैक्टी' का गठन हुआ।

इसी प्रकार आसाम ( १९४९ ), आन्ध्र ( १९५४ ), बम्बई ( १९४० ), केरळ ( १९५३ ), मद्रास ( १९३२ ), पंजाब ( १९५० ), राजस्थान ( १९५४ ), बगाळ ( १९०७ ), दिल्ली ( १९५१ ) प्रमृति राज्यों में बोर्ड का गठन हुआ।

राज्यों में आयुर्वेद के स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित हो इसकी माँग भी उठने लगी। दवे किमटी (१९५५) ने यह सिफारिश की कि केन्द्र तथा राज्यों में आयुर्वेद के स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित किये जाँय। १९५८ तक वग्वई, केरल, राजस्थान और पंजाब में आयुर्वेद के निदेशालय स्थापित हो चुके थे। अब विहार, उत्तर प्रदेश, उद्दीसा, गुजरात आदि राज्यों में भी आयर्वेद के निदेशालय स्थापित हो चुके ।

केन्द्रीय—भारत सरकार ने १९४५ में डा॰ भोर की अध्यक्षता में 'हेल्थ सर्वे ऐण्ड डेवल्पमेंट किमटी' गठित की जिसने देशी चिकित्सापद्धतियों का भाग्य अन्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। किमटी की इस उपेन्नावृत्ति से लोकमानस को वड़ा आधात पहुँचा फलतः इसकी तीव्र आलोचना हुई। परिणामस्वरूप अक्तूबर १९४६ में स्वास्थ्यमन्त्रियों का जो अधिवेशन दिल्ली में हुआ उसमें मदास की स्वास्थ्य-मंत्रिणी श्रीमती ए॰ हिमणी लच्मीपित (डा॰ लच्मीपित की धर्मपत्नी) की सलाह पर निम्नांकित निर्णय लिये गये—

१. राष्ट्रीय योजनासमिति की भिफारिशों के अनुसार केन्द्र तथा राज्यों में आयुर्वेद-यूनानी में अनुसन्धान, शिच्य की व्यवस्था की जाय तथा पाश्चात्य चिकिरसापद्धति के स्नातकों के लिए देशी चिकित्सापद्धति में स्नातकोत्तर शिच्यण की व्यवस्था हो।

१. उडुपकमिटी रिपोर्ट, पृ० १४९।

- २. आयुर्वेद-यूनानी के चिकित्सकों को राजकीय स्वास्थ्य-सेवा में लिया जाये और यदि आवश्यक हो तो कुछ प्रशिचण भी दिया जाय।
- ३. विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य समितियों में देशी चिकित्सा को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय।

इसी पृष्ठभूमि में १९ दिसम्बर १९४६ को मारत सरकार ने एक और किमरी नियुक्त की जिसके अध्यक्त कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा हुये। यह किमरी चोपड़ाकिमरी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सदस्यों में डा० लक्ष्मीपति, डा० बी० सी० लागु, डा० बालकृष्ण अमरजी पाठक और तीन हकीम थे। बाद में डा० एम० एच० शाह और डा० बी० एन० घोष भी सम्मिलित किये गये। प्राचीन वैद्यों का कोई प्रतिनिधित्व इसमें नहीं था। इस मांग के बाद आचार्य यादव जी भी इसमें समाविष्ट किये गये। २२ मार्च १९४७ को इसकी प्रथम बैठक हुई। इसमें एक साइण्टिफिक मेमोरेण्डा सबकिमरी गठित करने का निर्णय लिया गया। इस सबकिमरी की बैठक पूना में १५ से २२ दिसम्बर १९४७ को हुई जिसमें भारत के मूर्धन्य शास्त्रज्ञों के भाग लिया। इसमें पद्ममहाभूत, त्रिदोष तथा रस-गुण-वीर्य-विपाक-प्रभाव के सिद्धान्तों पर विचारविमर्श्व हुआ। चोपड़ाकिमरी के सचिव डा० च० द्वारकानाथ थे। किमरी की अन्तिम बैठक २०-२८ जुलाई १९४८ को हुई जिसमें प्रतिवेदन का प्रारूप अनुमोदित हुआ। यह रिपोर्ट दो खण्डों में प्रकाशित होकर १९४८ में आ गयी। इसकी अभिसंस्तुतियों का सारांश निम्नांकित है:---

1. देशी चिकित्सापद्धित की प्रगति रुक जाने पर भी यह भारत में अधिकतर प्रचित है। भारतीय जनता की विभिन्न श्रेणियां इसी की मांग करती हैं। आयुर्वेद केवल मूल चिकित्साविज्ञान ही नहीं है अपितु चिकित्सा के गूढ़तम सिद्धान्तों का समृद्ध कोष भी है, जो कि साधारणतया आधुनिक विज्ञान के लिए तथा विशेषतया चिकित्साशास्त्र के लिए बहुमूल्य हो सकते हैं। यूनानी चिकित्सा भी इस विषय में आयुर्वेद के समकत्त है। इस समिति का विश्वास नहीं है कि पाश्चात्य तथा भारतीय चिकित्सा पद्धित भिन्न २ हो सकती हैं। विज्ञान सार्वभौमिक है और चिकित्साशास्त्र इस नियम का कोई अपवाद नहीं। नानापन्थी चिकित्सापद्धितयों में तो वही लोग विश्वास करते हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं जिन्होंने भारतीय प्राचीन आचार्यों के तथा पश्चिमी चिकित्सा के विज्ञान के पण्डितों के महान उद्देश्यों को नहीं समझा। भिन्न २ पद्धितयां चिकित्साशास्त्र के भिन्न २ मार्ग व रूप हैं जो कि भिन्न २ युर्गों में व भिन्न २ देशों में प्रचलित रहे हैं। उन चिकित्सापद्धितयों का उद्देश्य स्वास्थ्य की रचा, रोग का । तिरोध तथा निवारण है। इन चिकित्सापद्धितयों में जो सत्यांश

इसके निर्णय चोपड़ाकमिटी, भाग २, ए० १८३-१९२ पर देखें ।

है उसको सूत्रबद्ध हो जाना चाहिए जो कि मनुष्यमात्र के कल्याण के लिए विना किसी भेदभाव के उपयुक्त हो सके।

- २. यद्यपि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित यह पहली ही समिति है तथापि प्रान्तीय तथा रियासती सरकारों द्वारा समय पर २ भारतीय चिकित्सा की समस्याओं को सुलझाने के लिए समितियां बनाई गयी हैं। इन समितियों ने अपने परामर्श प्रदान किये हैं जो कि उन उन प्रान्तों में लागू हो सकते हैं। इन समितियों के परामशों पर प्रान्तीय सरकारों ने कुछ कारवाई भी की है परन्तु उन के अधिकांश परामर्श कियान्वित नहीं हो सके। हमारी सम्मति है कि प्रान्तीय तथा रियासत की सरकारें यथाशीव उन्हें कियान्वित करें तथा साथ साथ हमारा परामर्श दृष्टि में रखने हुए उनका ऐसा सामंजस्य करें कि सब प्रन्तों का एक समान स्तर हो जाय।
- ३. जनता का स्वास्थ्य उनकी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है इसलिए राज्य का कर्त्तव्य है कि उन साधनों को उच्चतर बनाने के लिए उचित कार्रवाई करें और शिचा द्वारा उन में स्वास्थ्य-चेतना पैदा करें।
- ४. चिकित्सा—सेवा के अंतर्गत स्वास्थ्यकर्मचारी तथा चिकित्सा— शिचाकेन्द्र हैं। इस समय देश में दो चिकित्सापद्धतियाँ प्रचलित हैं—पश्चिमी तथा देशी। चिकित्सा—शिचाकेन्द्रों तथा चिकिसालयों में इन दोनों पद्धतियों के सयन्वय तथा एकीकरण के लियं प्रत्येक उराय का अवलम्बन होना चाहिए।

#### समन्त्रय

- ५ भारत के शिच्चणालयों में गत बीस वर्षों में देशी तथा पश्चिमी-चिकित्सा पद्धितयों के सम्बन्ध के लिये जो योजनाएँ बनाई गई हैं और जो कियात्मक कार्य हुए हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारी यह निश्चित सम्मित है कि समन्वय सम्भव ही नहीं अपितु व्यवहार्य भी है यद्यपि इसमें समय लगेगा तथा अनेक वाधाएँ मार्ग में हैं।
- ६ हमारा विश्वास है कि जैसे दंशी चिकित्साशास्त्र पश्चिमी चिकित्साशास्त्र के कियात्मक महत्त्व की बहुत सी बातें ग्रहण कर सकता है बैसे ही पश्चिमी चिकित्साशास्त्र भी भारतीय चिकित्साशास्त्र की दाशैनिक पृष्ठभूमि, व्यापकता, चैत्र-महत्त्व, आहारविधि की महत्ता, सिद्धान्तों का सूत्रीकरण तथा अर्तान्द्रिय अनुभूति द्वारा उपलब्ध ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकता है।
- ७. पश्चिमी और भारतीय चिकित्साशास्त्र के पण्डित तथा जनता के विशिष्ट जनों का बहुमत ऐसे सम्बन्ध के पन्न में है और हमारा मत है कि इस दिशा में तत्काळ कदम उठाना चाहिए।
  - ८. इस दिशा में पहला कदम यह होगा कि पाठ्यपुस्तकों का एकीकरण किया

जाय और पाळाक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि एक पद्धति की दुर्बछता को दूसरी पद्धति या पद्धतियों के गुणे द्वारा सब्छ और पूर्ण किया जा सके।

- ९. दूसरा कदम यह होगा कि एक विषय को बजाय अलग शिच्चकों के जैसा कि आजकल होता है एक ही शिच्चक पढ़ाये और वह विद्यार्थियों के सम्मुख पश्चिमी तथा देशी चिकित्साशास्त्र के दृष्टिकोण का सामंजस्य रख सकें। इस प्रकार विद्यार्थी उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे जो आधुनिक विज्ञान से भली भौति संपुष्ट तथा भारतीय चिकित्साशास्त्र की आत्मा से युक्त एक संशिल्ष्ट ज्ञान होगा।
- १०. अन्तिम कदम अनुसंधानशाला में लिया जायगा वहाँ पश्चिमी और मारतीय चिकित्सा के पण्डित साथ-साथ काम करेंगे और विभिन्न विचारों की विवेचना करेंगे जिससे वह उनका समाधान या निराकरण कर सकें। यदि विचार ऐसे हीं जिनका समाधान या निराकरण न हो सके तो उनके समानान्तर मान्यता के प्रस्तुत की जायँ।
- 99. जबिक भारतीय चिकित्सा के शिचाणालयों में पश्चिमी चिकित्सा के अध्यापन का प्रबन्ध है, पश्चिमी चिकित्सा शिचालयों में भी भारतीय चिकित्सा के अध्यापन का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी भारतीय चिकित्सा के सिद्धान्तों को समझ सकें। अनुसंधान से जैसे-जैसे क्रियात्मक ज्ञान का समावेश होगा, अध्ययन कार्य केवल ऐतिहासिक उपयोगिता का ही न रह कर सत्यांश को दूसरी पद्धित में समाविष्ट कर सकेगा।
- १२. अध्यापन तथा अध्ययन के एकीकरण को सुगम करने के लिए निस्न कदम साथ ही साथ उठाने चाहिए— (1) प्रवेशार्थी की प्रवेशयोग्यता में वृद्धि (11) पाट्य पुस्तकों का निर्माण जिनमें पश्चिमी तथा देशी पद्धतियों का समन्वय हो (111) समन्वत पाठ्यक्रम के लिए अध्यापकों का जिल्हा।
- १३. आयुर्षेद के विद्यार्थियों को संस्कृत तथा यूनानी के विद्यार्थियों को अरबी तथा फारसी का कामचलाऊ ज्ञान होना चाहिए तथा साथ में आंग्ल-भाषा तथा मौलिक विज्ञान यथा रसायन, भौतिक विज्ञान तथा जन्तु एवं वनस्पति शास्त्र की अच्छी योग्यता होनी चाहिए।
- १४. पाट्यक्रम इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे पश्चिमी चिकित्सा के आवश्यक तथ्यों के साथ भारतीय चिकित्सा का भी पर्याप्त ज्ञान हो विशेषकर उन में जिनमें भारतीय चिकित्सा अपूर्ण है जिससे कि वह वर्तमान चिकित्सा की आवश्यकताओं के लिए अधिक सुसज्जित हो सके।
- १५. पाठ्यक्रम पंचवर्षीय होना चाहिए। अन्तरिम काल के लिए—एक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम होना चाहिये जब तक कि मामीण अंचल के लिए पर्याह चिक्रिस्क न उपलब्ध

हों। विद्यार्थी को अपनी शिचा पूर्ण करने के लिए आवश्यक है कि (1) विद्यार्थी की मूल शिचा का स्तर ऊँचा हो (11) अध्यापनविधि समुन्नत हो (111) अनावश्यक विस्तार छोड़ दिये जायँ (४) शिचा का माध्यम राष्ट्रीय, प्रान्तीय या प्रादेशिक भाषा हो।

- 1६. भारत के सब ान्तों के लिए एक समान यह पाट्यक्रम तैयार हो गया है और पाट्यविधि निश्चित हो गई है।
- १७. राज्य का कर्तन्य है कि पुरातन पुस्तकों के सम्पादन तथा प्रकाशन के लिये तथा उचित पाट्य पुस्तकों के निर्माण के लिये एक विशेषज्ञों की समिति नियुक्त करें। इन पाठ्य पुस्तकों में प्राचीन तथा आधुनिक विज्ञान का समन्वय होगा। आधुर्वेद की पुस्तकें प्रथम हिन्दी में व यूनानी की उर्दू में होगी तथा बाद में इनका अनुवाद प्रान्तीय तथा प्रादेशिक भाषा में होगा।
- १८. राज्य को चाहिये कि शित्तगालयों को पर्याप्त आर्थिक सहायता दें तथा उनका स्तर समुन्नत रक्खें।
- १९. प्रत्येक प्रान्त तथा रियासत में एक या अनेक उपकरणसम्पन्न तथा योग्य शिचकवर्ग से युक्त शिचणालय होने चाहिए। शिचकों का वेतन पर्याप्त होना चाहिए तथा उनको स्वतन्त्र चिकित्सा की आज्ञा नहीं होनी चाहिये।
- २०. जो शिचणालय निश्चित स्तर से निम्न हों उनको शिचण कार्य की अनुमित नहीं मिलनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं को दूसरी बढ़ी संस्थाओं में, यदि सम्भव हो, सिम्मिलित कर देना चाहिए या उनको चिकित्सा-सहायता के लिए उपयोग में लाना चाहिए।
- २१. सब शिचाकेन्द्रों में अनुसंधान का प्रवन्ध होना चाहिए जिनमें शिचक तथा विद्यार्थी दोनों भाग ले सकें।
- २२. शिचित चिकिस्सकों की संख्यानृद्धि कालापेची है, और यदि वह निकट भविष्य में उपलब्ध हो भी सकें तो भी वह नगरों में ही रहना पसन्द करेंगें यद्यपि प्रामों में रहने के लिए उनको आर्थिक प्रलोभन दिया जाय फिर भी अत्यावश्यक प्रामीण चिकित्सामेवा की समस्या सुलझ न सकेगी इसलिए हमारा परामर्श है कि देशी चिकित्सकों को सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अन्य उपयोगी विषयों में आवश्यक शिचा देकर उन्हें इस काम के लिए उपयोग में लाया जाय।

# चिक्तित्मा-सेवा

२३. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में २,००,००० देशी चिकित्सक हैं जिनमें से, आशा है, पांच साल में २५,००० इस पाठ्यक्रप के लिए आगे आयेंगे। इनके अतिरिक्त लगभग ४,००० ऐसे हैं जो शिचणालयों में विधिपूर्वक शिचित हैं। यह संख्या आवश्यक प्राथमिक ग्रामीण औषधालयों को चलाने के लिये पर्याप्त होगी।

- २४. निम्न सुझाव उपस्थित किए गये हैं :—(1) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामान्य शह्यक्रिया तथा प्रसुतिविज्ञान में उनको ६ मास की शिक्षा दी जाय।
- (ii) रजिस्टर्ड चिकित्सक, जो यह पाट्यक्रम लेना चाहें, उन्हें ३०) मासिक छात्रवृत्ति दी जाय।
- (iii) देशी चिकित्सा के शिचणालयों के स्नातक जो इस योजना में भाग लेना चाहें परीचाओं में बैठ सकते हैं परन्तु उन्हें पाध्यक्रम में सम्मिलित होना आवश्यक नहीं।
- (iv) जो विद्यार्थी परीचा में उत्तीर्ण हों उनको ग्रामीण चिकित्सा-सेवा में सम्मिलित किया जाय।
- २५. स्वास्थ्य-कार्यकर्ताओं के लिए एक अखिल भारतीय व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षण का मानदण्ड होना चाहिए तथा राज्य की निश्चित एवं दीर्घकालीन स्वास्थ्यनीति भी होनी चाहिए।
- २६. ग्रामीण चिकित्सासेवा को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार करायी जायें। यह पुस्तकें सब ान्तीय-प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध होनी चाहिये।
- २७. उपर्युक्त योजना के अनुसार शिवित चिकिश्सक को प्रामीण चिकित्सालय का अध्यत्त बनाना चाहिये जिसके अन्तर्गत ३०००० से ३५००० तक जनसंख्या हो और यह हमारी ग्राम-चिकित्सासेवा की प्राथमिक इकाई होगी।
- २८. द्वितीय इकाई शिचणालयों द्वारा शिचित चिकित्सक की अध्यक्षता नें होगी जिसका मुख्यालय किसी बड़े ग्राम में होगा और १०,००० जनसंख्या को चिकित्सा-सहायता देगा। यह इकाई प्राथमिक इकाइयों का निरीचण भी करेगा।
- २९. पंचायत इकाई के अन्तर्गत एक अमणशील इकाई (Mobile Unit) होगी जिसमें आत्ययिक कर्म सम्बन्धी उपकरण तथा परिचारकवर्ग होंगे। ये चिकित्सक अपने इलाकों के अन्य प्रामों का अमण करेंगे और प्रामीण चिकित्सकों को उचित सहायता देंगे। यह ५०,००० जनसंख्या की चिकित्सासहायता करेंगे।
- ३०. तालुक, जिलों तथा प्रेसीडेंसी नगरों के आतुरालयों में रोगियों के निवास का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। इन अतुरालयों में चिकित्सा के समस्त अंगों की सहायता का प्रबन्ध होना चाहिये और यह देशी तथा पश्चिमी पद्धति के चिकित्सकों से युक्त होने चाहिये। देशी चिकित्सक रोगोपचार करें तथा पश्चिमी पद्धति के चिकित्सक शल्यचिकित्सा तथा खीचिकित्सा करें। यह द्विमुखी प्रबन्ध अल्पकालीन ही है— जब तक कि समन्वय नहीं होता और इसमें शिचित कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होते।

## राज्य-नियन्त्रण

३१. हमारा मत है कि अब समय आ गया है जबकि राज्य को देशी चिकित्साः

के व्यवसाय तथा शिक्षा में व्यापक विधि से नियंत्रग करना चाहिए और राज्य को एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करनी चाहियं जो नियन्त्रण तथा रिजस्ट्रेशन की समस्या का अध्ययन करे और एक अखिल भारतीय नियन्त्रण की व्यवस्था हो सके। और यदि सम्भव हो सब मान्य चिकित्सापद्धतियों का एक ही रिजस्टर हो जिसका आधार केन्द्रीय सरकार का एक ऐक्ट हो।

३२. यदि सरकार को स्वास्थ्य तथा चिकित्सा-संवा की समस्याओं को राष्ट्रव्यापी हंग से सुल्झाना हो तो सरकार को दंश की सब मान्य पद्धित्यों को दृष्ट में रखते हुए एक व्यापक अधिनियम बनाना होगा बजाय इसके कि प्रान्तीय विवानसभाओं द्वारा अधिनियम बनाये जायँ।

- ३३. मान्य चिकित्सापद्धतियों के नियंत्रगविषयक अधिनियम बनाते समय निम्न मूल सिद्धान्तों का ध्यान रखना होगा—
- (1) सब मान्य पद्धतियों के शिन्नः केन्द्रों तथः चिकित्सालयों के निरीन्नण का प्रबन्ध ।
  - (गं) मान्य पद्धतियों के चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन ।
  - (iii) चिकित्साव्यवसाय पर नियन्त्रण।
  - (vi) सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा-सहायता पर एक परामर्श्वदात्री समिति ।
- ३४. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक राज्यसम्मत समिति हो जिसका नाम हो नेशनल मेडिकल बोर्ड। इस समिति के दो स्वतंत्र विभाग होने चाहिए एक इंडियन मेडिकल कौंसिल; दूमरी कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन। पहली का उद्देश्य पश्चिमी पद्धति के लिए कार्य करना तथा दूसरी का भारतीय के लिए। प्रान्तीय तथा प्रादेशिक शाखायें इस समिति से सम्बद्ध होनी चाहिए तथा प्रान्तीय शाखायें जिन चिकित्सकों या संस्थाओं पर अनुशासनिक काररवाई करें उनकी अपील सुनने की अधिकारी हों। कौंसिल आफ इण्डियन मेडिसिन में शिचाप्राप्त चिकित्सकों का अनुपात अशिवत चिकित्सकों से अधिक होना चाहिए।

३५. सब चिकित्सकों-पश्चिमी तथा देशी-का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए।

३६. वर्तमान में देशी चिकित्मकों का रजिस्टर पश्चिमी चिकित्सकों से भिनन होना चाहिये। बाद में जबिक देशी चिकित्सा के कालेजों में शिचा का स्तर ऊँचा हो जाय और अशिचित चिकित्सक समाप्त हो जायं तब इस प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाय और एक रजिस्टर रखने की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाय।

३७. चिकित्सकों के अन्तर्गत प्रसिद्ध वैद्य तथा हकीम भी हैं। रजिस्टर में विधिवत् शिक्षाप्राप्त चिकित्सकों से इनका कोई भेद नहीं होना चाहिए। तथापि समिति में प्रतिनिधित्व के लिए इनका अलग-अलग निर्वाचन होना चाहिए।

## अनुसन्धान

३८. चिकिरसापद्धित में अनुसन्धान आरम्भ करने की नितान्त आवश्यकना है जिससे यह चिकिरसा विज्ञान तथा कला के कलेवर को समृद्ध करने में सहायक हो। भारतीय चिकिरसाशास्त्र जो शताब्दियों से स्थावर हो गया है, इस प्रकार अनुसन्धान द्वारा फिर से देश तथा विश्व के कल्याण में भाग लेगा।

३९. अनुसन्धान के दो उद्देश्य होने चाहिए-

- (।) भारतीय चिकित्साशास्त्र को शताब्दियों के विकृतिषुंज, जिनकी उपयो-गिता सिद्ग्धि है, से निर्मुक्त करने के लिए और इसके विज्ञान तथा कला को वर्तमान युग के लोगों को बुद्धिगम्य बनाने के लिए।
- (11) भारतीय तथा पश्चिमी चिकित्सा के समवन्य के लिए जिससे कि एक समन्वित चिकित्मासेवा एवं शिचा का प्रादुर्भाव हो जो कि भारतीय जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल हो सके।
  - ४ अनुसन्धान के निम्न विभाग (Catagories) होने चाहिए-
  - (1) आयुर्वेद तथा यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धान्तों में अनुसंधान।
  - (ii) वाड्यय-अनुसन्धान
  - (in) चिकित्सा सम्बन्धी अनुसन्धान
  - (iv) औषध-अनुसन्धान
    - (v) पोषण-विज्ञान तथा आहारविज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान
    - (ग) मनोवैज्ञानिक अनुसन्धान
- ४१. एक सेंट्र कौंसिल आफ रिसर्च इन इण्डियन मेडिसन का तुरन्त निर्माण होना चाहिए जिसका कार्य सेंट्रल मेडिकल रिसर्च और्गानीजेशन के सदश होगा। इसमें निम्न व्यक्ति होगों (') भारतीय पद्धति के प्रसिद्ध चिकित्सक ('') भारतीय चिकित्सा से सम्बन्धित वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रतिनिधि। ('') भारतीय चिकित्सा में अनुसन्धान करने वाले शिचणालयों के प्रतिनिधि। यह समिति प्रारम्भ में सरकार की ओर से मनोनीत होनी चाहिए।

४२. अनुसन्धानसमिति के निम्न कार्य होगें -- (1) भारतीय चिकित्सा अनु-सन्धान नीति की आयोजना ।

- (11) चिकित्सा तथा अन्य अनुसन्धान नीतियों का संश्लेषण ।
- (iii) प्रस्तुत सेंट्र रिसर्च इन्स्टीट्यूट इन इण्डियन मेडिसन का संगठन, निरीचण तथा नियन्त्रण।
- (iv) भारतीय विश्वविद्यालयों तथा शिच्रणालयों में अनुसन्धान को प्रोत्साहन देना।
  - (v) संचालक तथा उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के नियम बनाना ।

- (vi) कार्यकर्ताओं की नियक्ति।
- (vii) विशेष विषयों में अनुसन्धान के लिये परामर्शदात्री समिति का आयोजन ।
- (vin) सेंट्रल रिसर्च इन्स्टीट्यूट तथा अन्य केन्द्रों में अनुसन्धान के लिए धनराशि तथा आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था करना।
  - ४३. अनुसन्धान-शालायें दो प्रकार होती हैं :-
  - (1) बहुप्रयोजनीय जो अनेक विषयों का अनुशीलन करती हैं।
- (11) एकप्रयोजनीय जो सम्बद्ध विषयों का ही अनुक्रीलन करती हैं। प्रस्तुत अनुसन्धान शाला द्वितीय श्रेणी की ही होगी।
  - ४४. केन्द्रीय अनुसन्धानशाला के निम्न विभाग होने चाहिए-
- (1) चिकित्साविभाग—जिसमें कम से कम १०० आतुरशय्यायें हों और जो आधुनिक उपकरणों से सुसजित हों।
- (ii) प्रयोगशाला विभाग—जिसमें आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालायें हों जिनमें चिकित्सा से सम्बन्धित सब विषयों में अनुसम्धान हो सकें।
- (ii) भेषजकरूपनाविभाग—जिससे प्राणिज, वानस्पतिक व खनिज औषघों की की निर्माणविधि तथा सिद्ध द्रव्यों के संघटन का अध्ययन तथा प्रीचण किया जा सकें।
  - (vi) केन्द्रीय पुस्तकालय-वाञ्चाय अनुसन्धान के लिए।
- (v) सांख्यिकी विभाग-अनुन्सधानकार्य की रूपरेखा निर्धारित करने तथा परिणामों के मुख्यांकन के लिए।
- (iv) औषधसंग्रहालय तथा वनौषधिउद्यान—जिसमें औषधियों के प्राकृतिक व सुरिचित नमूने रखे जा सकें।
- ४५. अनुसन्धानशाला का संचालन तथा नियंत्रण संचालक द्वारा होगा। चूंकि अनुन्सधानशाला की सफलता संचालक की योग्यता तथा आचरण पर निर्भर है अतः वह एक उच्च वैज्ञानिक योग्यता का व्यक्ति, अनुसंधानकार्य विशेषतया भारतीय चिकित्सा अनुन्सधान में दत्त तथा संगठन कार्य में प्रवीण होना चाहिए।
- ४६. भिन्न २ विभागाध्यत्त विज्ञान तथा भारतीय एवं पश्चिमी चिकित्साशास्त्र में पारंगत होने चाहिए।
- ४७. चूं कि अनुसन्धानशालाओं के कार्यकर्ताओं को अनुसन्धानकार्य तथा स्नातकोत्तर अध्यापनकार्य के लिए कठिय परिश्रम करना होगा उनको स्वतन्त्र चिकित्सा की अनुमति न दी जावे। उनके वेतन, भत्ता आदि तथा मावी उन्नति अन्य समकन्न अनुसंधानशालाओं के तुल्य होनी चाहिए।
- ४८. भिन्न २ विभागों के कार्य की प्रगति अनुसन्धानशाला की पत्रिका में छुपनी चाहिए जिसका नाम हो आर्काइस्ज ऑफ इंडियन मेडिसिन।

४८. सेंट्रेल रिसर्च इंस्टीच्यूट तथा अन्य अनुसन्धानशालाएँ स्थापित करने की आयोजना हो। अथवा इसे किसी प्रान्त या रियासत में स्थापित किया जावे जहाँ कि अनुसंधानोपयोगी वातावरण तथा अन्य तत्संबन्धी सुविधाएँ उपलब्ध हों यथा बंगलोर या बनारस।

४९. प्रत्येक शिचणालय के संबद्ध आतुरालय में अनुसंधानकार्य का आयोजन होना चाहिए।

५०. सेंट्रल रिसर्च इंस्टीच्यूट में स्नातकोत्तर पाट्यक्रम एनं अनुसंधान-कार्यकर्ताओं के शिखण का प्रबन्ध होना चाहिए। १५०) मासिक की अनुसंधान छात्रवृत्ति प्रथम अवस्था में तीन वर्ष तक तथा विशेष अवस्थाओं में पाँच वर्ष तक उपलब्ध होनी चाहिए।

# औषधद्रव्य एवं भेषजकल्प

५१. भारतीय चिकित्सा के प्रयोग में आनेवाली अनेक ओषियों के परिचय में बहुत कठिनता है। इनके परिचय का कार्य सब प्रांतीय तथा प्रावेशिक केन्द्रों में होना चाहिए और इस कार्य का समन्वय प्रस्तावित केन्द्रीय अनुसन्धानशालाओं के संचालन में होना चाहिये।

५२. ओषियों के परिचय में बहुत सुगमता होगी यदि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीच्यूट में एक वनौषिय-उद्यान हो जिसमें भली-भाँति परिचित, निश्चित तथा सुरिष्वत ओषियों के नमूने रखे जायँ। फारेस्ट रिसर्च इंस्टीच्यूट देहरादून, स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन कलकत्ता तथा ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी, काश्मीर में इन ओषियों के संग्रह विद्यमान हैं।

५३. चिकित्सासेवा को वैज्ञानिक ढंग पर लाने के लिए न केवल ओषधियों का अध्ययन करना आवश्यक है अपितु उनका उत्पादन भी होना चाहिए जिससे सही ओषधियाँ ठीक मात्रा में प्राप्त हो सके। इसको सफलता से करने के लिए आवश्यक है कि ओषधियों का समीचीन सर्वेचण किया जावे। इससे उनके उत्पादन के उपयुक्त प्रदेशों को निश्चित करने में भी सहायता मिलेगी।

५४. ओषिषयों के सर्वेच्चण तथा उत्पादन का कार्यक्रम केन्द्रीय अनुसंधानशाला को प्रान्तों एनं रियासतों के वन एवं कृषिविभागों के प्रतिनिधियों तथा वनस्पति शास्त्रियों के सहयोग से बनाना चाहिए।

५५. चूंकि वर्तमान उपलब्ध वाङ्मय बिखरा हुआ है और विद्यार्थी तथा चिकित्सकों के लिए सुबोध नहीं है, निघण्टु की एक पाट्यपुस्तक तैयार होनी चाहिए जिसमें तद्विषयक समस्त सूचना का संग्रह एवं विवंचन के साथ भिन्न-भिन्न ओषधियों के आवश्यक प्रयोज्यांग का निर्देश हो।

५६. यह संभव नहीं है कि संप्रति कोई आयुर्वेदिक भेषजसंहिता (फार्माकोपिया) ३६ आ० पश्चिमी फार्माकोपिया के ढंग पर तैयार किया जा सके चूंकि वर्तमान में उक्त कार्य के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है।

- ५७. सेंट्र रिसर्च इन्स्टीच्यूट को विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करनी चाहिए जो कि आवश्यक सामग्री प्रदान कर दो स्चियाँ तैयार करे—एक उपयोगी एकळ ओषियों की, दूसरी प्रसिद्ध योगों की। यह भारतीय भेषजसंहिता (फार्माकोपिया) का आधार होगा और इससे उनके गुण, निर्माणविधि, मात्रा, सेवनविधि, अनुपान आदि के विषय में सब सूचना मिलेगी।
- ५८. चूँकि विशुद्ध औषधनिर्माण के लिए ओषधियाँ प्राप्त करने में अत्यन्त कठिनता होती है, यह आवश्यक है कि (क) जदी बूटियों का संग्रह तथा वितरण राज्य के आज्ञापत्र (लाइसेन्स) द्वारा होना चाहिए (स) बाजार में ओषधिविक्रेताओं पर भी नियन्त्रण होना चाहिए और उनको भी आज्ञापत्र (लायसेन्स) लेना चाहिए।
- ५९. एक छोटी समिति जिसमें उद्योग, वैद्य, हकीम, तथा आधुनिक औषिष निर्माणशालाओं के प्रतिनिधि हों, देश के लिए आवश्यक ओषिष एवं सिद्धीषधें की जांच करे और इस बात का परामर्श दें कि उन पर नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय क्या है।
- ६०. कुछ आवश्यक न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित होना चाहिए कि ग्यापारिक निर्माणशाळाओं का सुचारु रूप से संचालन करने के लिए कितने न्यूनतम कार्यंकर्षा उपकरण तथा स्थान आवश्यक हैं।
- ६१. अहिफेन, गांजा, सुरा, संखिया आदि विष तथा आवकारी सम्बन्धी द्रव्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय निर्माणशालाओं को वही सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए जो कि पश्चिमी निर्माणशालाओं को प्राप्त है।
- ६२. जनता को विश्वस्त औषध प्राप्त कराने के लिए सुशिक्षित भेषजशास्त्रियों की आवश्यकता है और पैरा ५९ में प्रस्तावित समिति भेषजशास्त्रियों के लिए उपयुक्त कम चलाने के आवश्यक उपायों का निर्देश करे।
- ६३. देशी भेषजशास्त्रियों के व्यवसाय पर नियन्त्रण रजिस्ट्रेशन द्वारा होना चाहिए जैसा कि अधिनियम पश्चिमी निर्माणशालाओं के व्यवसाय के लिए बनाया गया है।

# अर्थव्यवस्था

६४. चिकिरसा-शिश्वण, चिकिरसा-सेवा तथा अनुसंधान की योजना को कार्या-न्वित करने के लिए केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों तथा रियासतों को ब्यय में विशेष वृद्धि करनी होगी। उनका अनुरोध है कि भारत के प्रामों में स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था को दृष्टि में रखते हुए प्रांतीय बजरों में चिकित्सासेषा को प्राथमिकता मिछनी चाहिए।

६५. जुने हुए वर्तमान शिचणालयों को स्थान तथा कार्यकर्ता उपलब्ध करने के लिए राज्य की ओर से प्रजुर धनराशि मिलनी चाहिए। इस राशि से २॥ लाख रूपया एककालिक व्यय तथा १ से १॥ लाख रूपया पुनरावर्तक व्यय के लिए प्रत्येक चुनी हुई संस्था को मिलना चाहिए इसका जुनाव एतद्थे नियोजित समिति द्वारा होना चाहिए। कुल खर्च २० से २५ लाख रूपया तक बार्षिक होगा जो कि समान भाष से सब प्रान्तों एवं रियासतों में बँट जायगा।

६६. ग्रामीण चिकित्सायोजना के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को ३०) मासिक छात्रवृत्ति के हिसाब से प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को ६०० चिकित्सक शिचित करने के लिए, १,२०,०००) वार्षिक व्यय करना होगा।

६७. प्रस्तावित अनुसंधानशाला के कार्यकर्ता तथा उनके वेतन का हिसाब लगा लिया गया है। स्थान तथा उपकरणों के लिए एककालिक क्यय ५ लाख रूपया होगा और पुनरावर्त्तक व्यय २॥ लाख रूपया वार्षिक होगा। प्रारम्भ में पुनरावर्त्तक व्यय कम होगा क्योंकि आदि में एक या दो अनुसंधानविभाग यथा वाङ्मय और आतुरीय आरम्भ किये जायँगे। दूसरे विभाग पाँच साल में पूर्ण होंगे।

६८. भारतीय चिकित्साविभाग का अध्यच डिपुटी डाइरेक्टर जनरल ऑफ हेक्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य मंत्री के अधीन होना चाहिए। वह समिति के परामशों को कार्यान्वित करने तथा प्रान्तों में कार्य को एक सूत्र में संगठित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

चोपड़ा कमिटी की सिफारिशों पर भारत सरकार ने विचार किया और निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुँची:---

- 9. चोपड़ा कमिटी द्वारा प्रस्तावित समन्वय अध्यावहारिक है क्योंकि आधुनिक चिकित्सा के सिद्धान्त आयुर्वेद और यूनानी के सिद्धान्तों से नितान्त भिन्न हैं। अनुसन्धान के बाद ही इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- २. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें यह निश्चय करें कि आधुनिक चिकित्सा ही देश की राष्ट्रीय स्वास्थ्यसेवाओं का आधार बना रहे।
- ३. आयुर्वेद-यूनानी में अनुसंधान के लिए किमटी द्वारा सुक्तायी क्यापक व्यवस्था की जाय जिससे इन पद्धतियों की समृद्धि तो हो ही, अन्त में एक राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के विकास की भी संभावना हो। इस निमित्त एक किमटी गिठत की जाय।
  - ४. तब तक मेडिकळ कालेजों के अन्तिम वर्ष में आयुर्वेद-यूनानी या अन्य

पञ्चतियों का पाठबक्रम रख दिया जाय या इन्हें स्नातकोत्तर स्तर का विषय बना दिया जाय ।

- ५. वैद्यों हकीमों के निबन्धन के लिए एक अखिल भारतीय अधिनियम बनाया जाय और इसके बाद अनिबन्धित व्यक्तियों की चिकित्सा पर रोक लगा दी जाय।
- ६. मिश्रित पाठचक्रम के स्नातकों को कुछ प्रशिचण देकर स्वास्थ्यसेवाओं में समाविष्ट किया जाय।

## पंडित कमिटी

उपर्युक्त कण्डिका सं० ३ के निर्णयानुसार एक कमिटी डा॰ सी॰ जी॰ पण्डित की अध्यत्वता में बनाई गई। इसने निम्नांकित सिफारिशें कीं:—

- १. जामनगर में एक केन्द्रीय अनुसन्धानकेन्द्र स्थापित हो।
- २. मेडिकल कालेजों में स्नातकीय या स्नातकोत्तर स्तर पर आयुर्वेद-यूनानी की शिक्षा संभव नहीं है।
- ३. विश्वविद्यालयों में चिकित्साशास्त्र के इतिहास के पीठ ( Chairs ) स्थापित किये जायँ।
- ४. आयुर्वेदिक कालेजों की प्रवेशयोग्यता इन्टर साइन्स कर दिया जाय और पाठयकम पाँच वर्षों का हो।

इसके निर्णयानुसार जामनगर में अनुसन्धानकेन्द्र की स्थापना १९५२ में हुई। दवे कमिटी

सेण्ट्रल कौन्सिल ऑफ हेल्थ ( त्रिवेन्द्रम, १९५४ ) में पारित प्रस्ताव के अनुसार भी दयाशंकर त्रिकमजी दवे जी अध्यत्तता में दवे कमिटी १९५५ में गठित हुई।

वैश्वकव्यवसाय के सम्बन्ध में कमिटी की सिफारिशें ये थीं :-

- विधिवत् शिक्षाप्राप्त तथा परंपरागत वैद्यों हकीमों का रिजस्ट्रेशन किया
   जाय ।
- प्रत्येक राज्य में व्यवसाय और शिक्षा के नियन्त्रण के लिए एक बोर्ड की
   स्थापना हो।
  - ३. वैश्व-हकीमों के अधिकार आधुनिक चिकित्सकों के समान हों। शिचा के सम्बन्ध में निम्नांकित सिफारिशें की:--
  - 1. एकरूप शिचाक्रम ५३ वर्षों का हो।
  - २. प्रारम्भिक योग्यता इण्टर साइन्स हो, साथ-साथ संस्कृत का भी ज्ञान हो।
- ३. इण्डियन मेडिकल कौंसिल के समान एक कौन्सिल हो जो शिचा को नियंत्रित करे।
  - थ. फार्माकोपिया और आयुर्वेदकोष तैयार किये जायँ।
  - ५. कालेजों के आतुरालयों में प्रतिञ्चात्र ५ शरयायें हो ।

- ६. केन्द्र और राज्यों में स्वतंत्र निदेशालय स्थापित हों।
- ७. दो वर्षों का स्नातकोत्तर शिष्ठण तथा अनुसन्धान की सुविधा उपयुक्त स्थानीं पर दी जाय ।

इस कमिटी की सिफारिशों पर सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया।

जून १९५७ में आयुर्वेद-विशेषज्ञों की एक बैठक योजना आयोग द्वारा बुलाई गई जिसमें यह सिफारिश की गई कि एक १५ सदस्यीय केन्द्रीय आयुर्वेद-अनुसन्धान परिषद् गठित की जाय।

# उडुप कमिटी

जुलाई १९५८ में भारत सरकार ने एक और किमटी डा० के० एन० उहुए की अध्यत्तता में बनाई। इसकी सिफारिशों में निम्नोंकित प्रमुख हैं।—
ि विक्षा

- आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सासेवा का अंग माना जाय । केन्द्रीय तथा
   साज्य सरकारें इसे पूर्ण मान्यता दें।
  - २. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् की स्थापना हो।
  - ३. मिश्रित और शुद्ध दोनों पाठबक्रम साथ-साथ चलें।
- अ. सभी आयुर्वेदिक विद्यालय विश्वविद्यालयों से संवद्ध ही जिनमें आयुर्वेद की फैक्टी पृथक हो।
- ५. अन्तिम लच्य एकरूप आयुर्वेदीय शिच्चणपद्धति का विकास होगा जिसमें आयुनिक विज्ञान आयुर्वेद के पूरक रूप में होगा।
- ६. योग्य अध्यापक तैयार करने के लिए वाराणसी, पूना और त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर शिच्चणकेन्द्र स्थापित किये जायँ जिनमें तीन वर्षों का पाठयक्रम हो। प्रस्थेक संस्था या कम से कम प्रत्येक राज्य में एक संस्था में स्नातकोत्तर शिच्चण की न्यवस्था हो। अनुसन्धान शिच्चण का ही एक अंग हो।
- ७. मेडिकल कॉलेजों में आयुर्वेद के पीठ ( Chairs ) ही तथा उनके अस्पतालों में एक आयुर्वेदिक वार्ड हो।
- ८. भेषजकत्वना और चिकित्सा के कार्य पृथक् कर दिये जाँय । आयुर्वेद में बी० फार्म० का पाट्यक्रम चलाया जाय ।

#### अनुसन्धान

- जामनगर में मॉडर्न टीम और आयुर्वेदिक टीम वाली पद्धित सफल नहीं
- १. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से ए० एम० एस०, अमेरिका से एम० एस०, कनाडा से एफ० आर० सी० एस०, सर्जिकल स्पेशलिष्ट, हिमाचल प्रदेश; संप्रति निदेशक, चिकित्साविज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।

- हुई। इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। संस्था को पुनः संगठित करने की आवश्यकता है।
- २. केन्द्रीय आयुर्वेद-अनुसन्धानपरिषद् की शीघ्र स्थापना की जाय। राज्यों में भी ऐसे बोर्ड बनें।
  - ३. आयुर्वेदीय अनुसन्धान निम्नांकित सात वर्गी में हो :-
  - १. चिकिरसा-संबन्धी
  - २. वाङ्मयासमक
  - ३. रासायनिक
  - ४. वानस्पतिक
  - ५. वनस्पतिपरिचयात्मक
  - ६. भेषजगुणकर्माध्मक
  - ७. मौलिक सिद्धान्त-संबन्धी

इसमें सर्वप्रथम चिकित्सा पर अनुसन्धान होना चाहिए।

- अ. वाराणसी, पूना और त्रिवेन्द्रम में स्नातकोत्तर शिक्तणकेन्द्र स्थापित किये
   जायँ। इनके साथ अनुसन्धानकेन्द्र भी हों।
  - चिकित्सा अनुसन्धान में चतुर्मु ली पद्धति अपनाई जाय ।
- ६. वाङ्मय अनुसंधान प्रारम्भ किया जाय जिसमें पाण्डुलिपियों का संपादन, पाट्यग्रन्थों का निर्माण हो। एक अखिल भारतीय पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाय।
  - ६. वानस्पतिक सर्वेचण की व्यवस्था हो ।
- ७. गुणकर्मात्मक अनुसन्धान के लिए एक दर्जन से अधिक केन्द्र स्थापित किन्ने जायँ।
- ८. देन्द्रीय अनुमन्धानपरिषद् पारंपरिक विशेषताओं यथा पञ्चकर्म, मर्म-चिकिरसा, विषचिकिरसा, नेत्ररोग, मानसरोग, योग आदि पर अनुसन्धान की योजना प्रस्तुत करे।

#### भेषजकरूप

- १. भेषज-चेत्र ( ड्रग फार्म ) तथा संग्रहालय स्थापित किये जायँ।
- २. औषधद्रव्यों के समुचित संग्रह एवं संरच्चण की व्यवस्था हो।
- ३. कच्ची ओषधियों, निर्माणप्रक्रिया तथा सिद्ध औषधों का मानकीकरण आवश्यक है।
  - ४. भेषजसंहिता का निर्माण हो।
- ५. सरकार प्राविधिक सलाहकार तथा सलाहकार समितियाँ नियुक्त करें जो इन सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

# व्यवसाय एवं स्वास्थ्यसेवा

- १. प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र आयुर्वेद-निदेशालय हों।
- २. आयुर्वेदीय रनातकों को प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रों का प्रभारी बनाया जाय ।
- ३. वैद्यों का वेतनक्रम आधुनिक चिकित्सकों के समकन्न हो।
- ४. सरकार अधिक संक्या में आयुर्वेदिक अस्पताल और औषधालय राज्य, जिल्हा तथा तहसील स्तरी पर खोले।
  - ५. वैद्यों के लिए रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था हो।
  - ६. योग्य स्नातको पर शल्यकर्म, प्रस्ति या न्यायवैद्यक कर्म में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।
  - ७. पारद, वंशलोचन आदि घटक द्रव्यों को सुलभ करने के लिए सरकार व्यवस्था करे।
  - ८. भारतीय चिकित्सापरिषद् शेष राज्यों में स्थापित हों जो न्यवसाय पर नियन्त्रण रक्खें।
  - ९. आयुर्वेदीय चिकित्सकों का निबन्धन सभी राज्यों में पूर्ण रूप से हो। असद्-वृत्त की स्थिति में चिकित्सक का नाम सूची से हटा दिया जाय।
  - १०. आयुर्वेद के आठों अंगों की चिकित्सा को प्रोत्साहित किया जाय और उन्हें स्नातकोत्तर शिच्चण का विषय बनाया जाय ।
    - ११. अनुभूत योगों का परीचण किया जाय।
    - १२. अखिल भारतीय स्तर पर वैद्यों का संगठन हो।
- १९५९ में केन्द्रीय आयुर्वेद-अनुसन्धान-परिषद् का गठन हुआ। केन्द्र में १९५९ में देशी चिकित्सा के सलाहकार पद पर डा॰ च॰ द्वारकानाथ की नियुक्ति हुई। यों अवैतनिक रूप में १९५७ में कविराज प्रतापसिंह इस पद पर नियुक्त हुये थे। भारत सरकार ने देशी चिकित्सा के सम्बन्ध में उद्धुप किमटी की सिफारिशों पर ही अमल किया है। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्, स्नातकोत्तर शिच्चण केन्द्रों की स्थापना, भेषजसंहिता, अनुसंधान कार्यक्रम आदि इसी के अनुसार हुये हैं। भारत सरकार ने देशी चिकित्सा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा का अंगभूत भी मान लिया है। इस प्रकार स्वतन्त्र भारत में अनेक वर्षों बाद आयुर्वेद को राजमान्यता प्राप्त हुई है किन्तु यह किस प्रकार कार्योन्वित होता है इस पर आयुर्वेद का भविष्य निभैर करता है।

## व्यास कमिटी

शुद्ध भायुर्वेद का पाठ्यक्रम बनाने तथा अन्य संबद्ध विषयों पर विचार करने के लिए श्री मोहनलाल न्यास, स्वास्थ्य मंत्री, गुजरात की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित हुई थी जिसने ऐसा एक पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया।

#### स्वास्थ्यसेवा

आतरालय-वैयक्तिक सेवा के अतिरिक्त, लोक की सामृहिक रूप से सेवा के छिए आतुरालयों की स्थापना होती है। सर्वप्रथम आतुरालय कब और कैसा बना कहना कठिन है। बौद्ध विद्वारों में धर्मसाधना के अतिरिक्त स्वण व्यक्तियों की चिकित्सा का भी प्रवन्ध होता था। भगवान बद्ध के भक्त और चिकित्सक जीवक का ऐसा ही एक विहार राजगृह में था जिसके भग्नावशेष आज भी उपलब्ध हैं। चन्द्रग्रस मौर्य के काल में भी भारतीय चिकित्सकों की योग्यता प्रसिद्ध थी। सिकन्दर अपने साथ अनेक चिकित्सकों को छे गया था। अशोक के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उसने पशुओं और मनुष्यों की चिकित्सा की व्यवस्था सारे देश में की। संभवतः सर्वप्रथम आतुरालयों की सार्वजनिक रूप से स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा हुई। चरकसंहिता में आतुरालय का विशद वर्णन मिलता है। अध्यतसंहिता में भी विणितागार का वर्णन है। असमव है, यह अशोककालीन आतुरालयों का ही स्वरूप हो। किनष्क के काल में राज्य की सीमा वढी और मध्य एशिथा होकर चीन तक सम्पर्क हुआ। बौद्ध भिद्धओं का आवागमन होने लगा। ऐसे ही काल में मध्य एशिया में भी विहार बने होगें जहाँ रोगियों की चिकित्सा होती होगी। चीनी तुर्किस्तान में प्राप्त ईसा की दूसरी शती में लिखित 'नावनीतक' नामक वैद्यक प्रन्थ सम्भवतः वहाँ की भेषजसंहिता के समान रहा हो।

ऐसे विहार राज्य के अतिरिक्त धनी-मानी सेठों और सामन्तों द्वारा भी संचालित होते थे। चीनी यात्री फाहियान, जो पाटलियुत्र में चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) के राज्यकाल में आया था, ने अपने यात्राविवरण में पाटलियुत्र में ऐसे अनेक आतुरालयों का वर्णन किया है । पाटलियुत्र (कुन्नहार) उत्खनन में 'आरोग्य विहार' के प्रमाण भी मिले हैं। ऐसे आतुरालय जनपद के अन्य भागों में भी होगें। इस प्रकार सारे देश में औषधालयों और आतुरालयों की श्वंखला होगी। सिनचिउ

१. भैषज्यदानविधिना प्रीणयन्ति संघम्-रत्नकरण्डकसूत्र १५।८४

२. देखें पृ० ९२

३. सु० सू० १९

४. जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में आतुरालय स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, अपंग, अनाथ, विधवा, निःसन्तान, छूले, लंगड़े और रोगी इस स्थान पर जाते हैं, उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है, वैद्य उनकी चिकित्सा करते हैं, वे अनुकूल पथ्य और औषध पाते हैं, अच्ले होते हैं तब जाते हैं।

<sup>—</sup>Samuel Beal: Buddhist Records of the Western World, In T. P. LVII, Ch. XXVII;

<sup>&#</sup>x27;दरिद इवातुरो वैद्येनौषधं दीयमानमिच्छसि'—माछविकान्निमन्न, २८७.



पाटलिपुत्रस्थ आरोग्यविहार का अवशेष ( कुम्नहार, पटना ) ( पटना संग्रहालय से साभार )

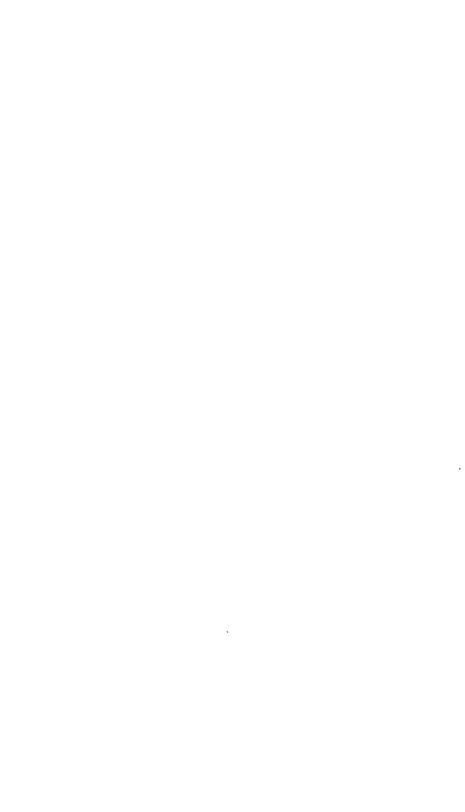

नामक चीनी यात्री चीन देश से पंजाब में आया। इसने अपना नाम चिरतवर्मा रक्ला। वहाँ के चिंची नामक विहार में रहता था। इसी संघाराम में इसने अपने व्यय से रोगियों के लिए एक गृह बनवाया था। कौटिएय ने चिकित्सकों का वेतन परम्परा या योग्यता के अनुसार कुशल व्यक्तियों द्वारा निर्धारित करने का विधान किया है। पदाधिकारियों की चार श्रेणियाँ थीं उनमें प्रथम और द्वितीय वर्ग में मन्त्री नथा उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी आते थे। वृतीय वर्ग में वैद्य तथा चतुर्थ वर्ग में पुरोहित और उयोतिषी आते थे। इन चारों वर्गों के कर्मचारियों का वेतन कमशः आठ, चार, दो और एक हजार पण वार्षिक था। इससे स्पष्ट है कि ये वेतनमोगी वैद्य संभवतः औषधालयों में कार्य करते थे। यदि इन वैद्यों का वेतन न दिया जाय तो दसवां हिस्सा या छः पण दण्ड का विधान है। इससे भी पता चलता है कि राज्य के अतिरिक्त अन्य धनी-मानी सज्जन धर्मार्थ औषधालय चलाते थे। हर्षवर्धन भी बड़ा उदार, दानी और धर्मात्मा था और विहारों तथा मन्दिरों के संचालन के लिए पूरी सहायता करता था।

शक-कुषाणकाल के बाद बौद्ध बिहारों के समानान्तर मन्दिरों की स्थापना होने लगी। इनमें सूर्यमन्दिर का महत्त्व चिकित्सा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है। जिस प्रकार बौद्ध विहारों में औषधवितरण किया जाता था उसी प्रकार सर्यमन्दिरों में भी होने लगा। 'आरोग्यं भास्करादिच्छेत्' यह नारा बुलन्द हुआ। हर्ष के शासनकाल में जब ह्वेनसाँग (६२९-६४५ ई०) नामक चीनी यात्री आया तो उसने मुलतान में एक भन्य सूर्यमन्दिर देखा। वहाँ सोने की रत्नजटित सूर्यमुर्त्ति थी। इसकी अद्भुत शक्ति चारो ओर दूर-दूर तक फैली थी और झंड के झुंड नर-नारी दर्शनार्थ आते थे। राजा और धनी-मानी सडजनों ने यहाँ धर्मशालायें और औषधालय स्थापित किये थे जहाँ रोगियों को औषध दी जाती थी। आज तक भी यह परम्परा चली आ रही है और कुछ आदि जीर्ण ज्याधियों के रोगी सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्यपष्ठीवत का पालन करते हैं और सूर्यमिन्दरों का आश्रय लेते हैं । सूर्यमन्दिरों के प्रांगण में या आसपास ऐसे रोगियों के निवास की ज्यवस्था भी रहती थी। देव (बिहार), कोणार्क (उड़ीसा) आदि के सूर्यमन्दिर प्रसिद्ध हैं। हर्ष का पिता प्रभाकरवर्धन सूर्यभक्त था और उस काल में उज्जयिनी में अनेक सूर्यमन्दिर थे। मध्यकाल में देशी नरेशों ने इन मन्दिरों की श्रङ्खला बढ़ाई। इस परंपरा के प्रभाव से मुसलमान भी अछते न रहे। मुगलसम्राट् अकवर सूर्य का

यात्राविवरण, फाहियान, पृ० ११६ ( नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, द्वि० सं०, सं० २०१९ ).

२. अर्थशास्त्र—३।१३।१७; ५।३।७

३. देखें रविकस्प-प्रकरण-अग्निवेश्यगृह्यसूत्र

पूजक था और रविवार को वत रहता था। सूर्यपर्वों—संक्रान्ति, ग्रहण आदि पर प्रभूत दान करता था।

ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में आरोग्यशालाओं की स्थापना का विवरण दिया है जिनमें योग्य चिकित्सक रहते थे, खानपान का प्रबन्ध रहता था और बिना किसी भेदभाव के रोगियों की चिकित्सा होती थी। स्कन्द्पुराण तथा नन्दिपुराण में आरोग्यशाला की स्थापना का बढ़ा माहात्म्य बतलाया गया है। जैन प्रन्थ ज्ञातधर्म-कथांगसूत्र में भी चिकित्साशाला का वर्णन है जिसमें अनेक वैद्य पुत्रसहित नियुक्त थे; उन्हें भोजन, निवास और वेतन दिया जाता था।

८वीं शती तक भारत में आतरालय एवं औषधालय सर्वत्र व्यवस्थित हो गये थे। इनके कार्य से प्रभावित होकर भारतीय वैद्यों को अरब वहाँ के अस्पतालों के संचालन के लिए बलाया गया। मध्यकाल में मसलमानी जासकों ने हकीमों को विशेष प्रश्रय राजकार्य में दिया किन्त जनता में आयुर्वेद ही प्रचलित रहा । अतः लोकप्रिय औषघालयों को राजकीय सहायता मिलती रही और योग्य वैद्य भी संमानित होते रहे । शिवदाससेन का पिता बंगाल के नबाब बार्बक शाह का अन्तरंग था, रामसेन मीरजाफर का राजवैद्य था, वाचस्पति का अप्रज रायशर्मा मुहम्मद् तुगळक के साथ था। सगल सम्राटों के दरबार में भी वैद्य संमान पाते थे। किन्तु अधिकांश औषधालय देशी रियासतों की सहायता से संचालित होते रहे। औषधालयों के संचालन के लिए अनेक टानपत्र के विवरण उपलब्ध होते हैं। दक्षिणभारत में इनकी संस्था अधिक थी। चोल राजा वीर राजेन्द्र देव के शिलालेख ( १०६७ ई० ) में 'श्री वीर चोलेश्वर आरोग्यशाला' का विवरण मिलता है। इसमें मन्दिर के अतिरिक्त आरोग्यशाला के लिए व्यय की व्यवस्था की गई है। इस आरोग्यशाला में १५ शय्यायें तथा कर्मचारियों में ५क चिकित्सक, एक शल्यविद्, दो परिचारक, दो परिचारिकायें, एक द्वारपाल, एक क्रम्हार और एक घोबी था। परिचारक जही बहियाँ लाकर दवा बनाते थे। परिचारिकार्ये भोजन बनाती, रोगियों को भोजन करातीं और दवा पिलाती थीं । कुरहार उपयोगी वर्तन तैयार करता और धोबी कपढे धोता था। लंका और थाइलैंग्ड में भी ऐसे आतुरालय थे। <sup>3</sup> मलकापुरम ( गुण्दुर ) और श्रीरंगम्

१. P. M. Mehta: Hospitals in Ancient India, सचित्र आयुर्वेद, जून १९६६

२. और देखें:—S. P. Askari: Medicines and Hospitals in Muslim India, J. B. R. S., Patna, 1957, XLIII, PP. 7-12

S. L. Bhatia: Greek Medicine in Asia, Indian Institute of World Culture, Basavangudi, Bangalore, 1958, Page 5

३. वही

में भी ऐसे लेख मिलते हैं। मदास इपिप्राफी रिपोर्ट (१९१५) लेख सं० १८२ में एक वैश्य दाता का विवरण है जिसने एक विद्यालय, एक छात्रावास तथा एक अस्पताल स्थापित एवं संचालित करने के लिए दान दिया था। अस्पताल में १५ शब्यायें थीं और कर्मचारियों में एक चिकित्सक, एक शल्यविद्, दो मृत्य, दो परिचारिकायें और एक अन्य मृत्य। इसके अतिरिक्त वहाँ एक भेषजागार भी था। १९१७ के इसी रिपोर्ट में अस्पताल तथा मातृगृह की स्थापना के लिए दान का उसलेख है।

मध्यकालीन राजाओं के चिकित्सक अन्तरंग कहलाते थे। गौढाधिपति महीपाल प्रथम (९८८-१०३८) के अन्तरंग पद पर गयदास थे। चक्रपाणिद्त्त के अग्रज मानुद्त्त नयपाल (१०३८-१०५५) के अन्तरंग थे। राजा रामपाल (१०७८-११२०) की राजधानी में एक आरोग्यशाला का उक्लेख है। विजयरचित भी आरोग्यशालीय वैद्यपति कहे गये हैं। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि पाल राजाओं के संरक्षण में आरोग्यशालाओं की परंपरा संचालित हो रही थी।

त्रिटिशकाल में १९२० के आसपास देशी चिकित्सापद्धतियों के उपयोग के सम्बन्ध में जो कमिटियाँ विभिन्न प्रान्तों में बनीं उनकी सिफारिश के अनुसार नगरिनकारों और जिलापरिषदों के अधीन आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित होने लगे। बिहार की विधानपरिषद् में १९-७-२१ को इस आशय का एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसके अनुसार सर्वप्रथम औषधालय १९२३ में समस्तीपुर नगरिनकाय में स्थापित हुआ। इसी के बाद कमशः पूरे प्रान्त में औषधालय स्थापित हुये। राजकीय औषधालयों की स्थापना १९३५ के बाद ही हुई। उत्तरप्रदेश में १९३९ में १९२ आयुर्वेदिक-यूनानी औषधालयों की स्थापना हुई। अन्य प्रान्तों में भी इसी प्रकार आयुर्वेदिक औषधालय खुले। स्वाधीनता के बाद इनकी संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। इन औषधालय में काम करने वाले वैद्यों का वेतनमान भी बढ़ा। इस दृष्टि से गुजरात राज्य अग्रणी कहा जा सकता है। राजस्थान और उत्तरप्रदेश में भी

<sup>3.</sup> Lakshmipathi: Ayurveda Siksha, Vol V, Sec I, P. 327

२. R. K. Mookerji: Glimpses of Ancient India, PP. 122-23 डा॰ डी. वी. सुड्यारेड्डी ने इस विषय पर महत्वपूर्ण प्रकाश ढाला है। देखें बुलेटिन ऑफ हिट्टी ऑफ मेडिसिन, हैदराबाद, १९४१, ९, ए. ३८५-४००

३. ''कामरूपदेशीयभूपालप्रवेशाय धवलगृहपर्यन्तसुपगम्य आगच्छद्भिरारोग्यशाला-भिषकः महासम्रमण्डपे ''तिष्ठदुभिः ''रामपालदेषैः''

<sup>&</sup>quot;इतिश्रीमदारोग्यञ्चालीयवैश्वपतिविरचितो न्याख्यामधुकोषः समाप्तः"

D. C. Bhattacharya: New Light on Valdyaka literature,

I. H. Q., Vol. XXIII, No. I (March 1947)

औषधालयों की संख्या काफी बढ़ी है। केन्द्रीय सरकार की ओर से बनेक विभागों में औषधालय चल रहे हैं। भारत की स्वास्थ्यसेवा की दृष्टि से विभिन्न चिकित्सा-पद्धतियों के औषधालयों में सामक्षस्य किस प्रकार स्थापित किया जाय यह भविष्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न है।

रोगी-परिचर्या—चरक ने वैद्य के साथ चिकित्सा-चतुष्पाद में परिचारक का उल्लेख किया है। ' सुश्रुन ने भी ऐसे कर्मचारियों का उल्लेख किया है। प्रश्न है कि प्राचीनकाल में स्त्री परिचारिकाओं की प्रथा थी या नहीं? चरक के काल में नहीं थी ऐसा स्पष्ट कहा जा सकता है क्योंकि 'उपस्थाता' कदद सदा पुंल्लिक में ही व्यवहृत है, स्त्रीलिंग में नहीं। सुश्रुत ने भी स्त्रियों का दर्शन, संभाषण आदि रोगियों के लिए दूरतः परिवर्जित बतलाया है । ऐसी स्थित में उनके काल में भी परिचारिकाओं की कल्पना कैसे की जा सकती है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए धान्नी का वर्णन इन संहिताओं में अवस्य मिलता है किन्तु वह परिचारिका से भिन्न थी। कैटिल्य अर्थशास्त्र में अन्न शत्रु और औषध हाथ में लिये चिकित्सक के पीछे खड़ी स्त्रियों का उल्लेख पहली बार हुआ है। संभव है, गुप्तकाल में ऐसी परंपरा चली हो और धीरे-धीर विकसित होकर अद्यतन नर्स-प्रणाली तक पहुँची हो। संप्रति अनेक राज्यों में कल्पदों और परिचारिकाओं के लिए पाठ्यक्रम विहित है और तदनुसार प्रशिचण की व्यवस्था है।

# राजसंग्रानित वैद्य

वैद्यों के द्वारा की जाने वाली लोकसेवा और उसके कारण उनकी प्रसिद्धि से सरकार भी उनकी ओर आकर्षित हुई और उन्हें 'वैद्यरस्न' की उपाधि से संमानित किया। सर्वप्रथम वैद्यरस्न महामहोपाध्याय किवराज द्वारकानाथ सेन हुये। पं० डी० गोपालाचार्लु, कैप्टन जी० श्रीनिवास मूर्त्ति, पं० दुरैस्वामी अयंगार, श्री मांगुनी मिश्र (पुरी), पं० रामप्रसाद शर्मा, किवराज कालिदास सेन, किवराज योगीन्द्रनाथ सेन, पं० रामरतन जी वैद्यराज (स्यालकोट), पं० टी० परमेश्वरन् मूस, पं० अजिवहारी चतुर्वेदी, पी० एस० वारियर, पं० ध्यम्बक शास्त्री प्रभृति वैद्य वैद्यरस्न की उपाधि से संमानित किये गये। द्वारकानाथ सेन, विजयरस्न सेन, गणनाथ सेन प्रभृति कुछ वैद्यों ने महामहोपाध्याय की पदवी भी प्राप्त की।

१. भिषग्द्रव्याण्युपस्थाता रोगी पादचतुष्टयम् — च. सू. ९।३

सु. सू. १९।१२-१३
 स्त्री परिचारिकाओं की उपस्थिति प्रसवकाल में बतलाई गई है— चतस्रः श्चियः परिणतवयसः प्रजननकुशलाः कर्त्तितनखाः परिचरेयुः'

<sup>—</sup>सु० शा० १०।५



# चित्र सं० १२



आयुर्वेद महामहोपाध्याय पं० शंकरदाजी शास्त्री पदे निखिल भारतवर्षीय वैद्यसम्मेलन के संस्थापक ( रजतजयन्ती-ग्रन्थ से साभार )

स्वाधीन भारत में पद्मभूषण की उपाधि से पं० सत्यनारायण शास्त्री और पं० शिव शर्मा सम्मानित हुये। कविराज आशुतोष मजुमदार पद्मश्री हुये। ये तीनों राष्ट्रपति के वैयक्तिक चिकित्सक भी रहे।

# वैद्य-संगठन

१ ९वीं शती के अन्त में राष्ट्रीयता की जो लहर देश में उठी उससे आयुर्वेद भी अञ्चता न रहा । समस्त भारत के गैद्यों को एक मञ्ज पर लाकर आयुर्गेदीय पुनहत्यान के लिए प्रयास करने की आवश्यकता का भी अनुभव होने लगा। यह कार्य किया बम्बई के बैद्य पं० शंकरदाजी शास्त्री पदे ने । इनके नेतृत्व में निखिल भारतीय बैद्य सम्मेळन की स्थापना १९०७ में हुई जिसका प्रथम अधिवेशन नासिक में हुआ। १९०९ हैं में जब पदे जी का स्वर्गवास हो गया तब यह भार आ पड़ा प्रयाग के पं० जगन्नाथ प्रसाद शुक्छ पर जिन्होंने इसका निर्वाह कुशळतापूर्वक आजीवन किया। थोड़े ही समय में बैद्यों का संगठन भारतव्यापी हो गया और आयुर्वेद के सर्वतो मुखी उत्थान के छिए प्रयत्न होने लगे। संगठन को दृढ़ बनाने के अतिरिक्त, जनसेवा तथा शास्त्र-चर्चा का भी कार्य इस माध्यम से होता था। सम्मेळन में वैद्यगण अपने-अपने चिकित्सानुभव सुनाते थे, सैद्धान्तिक विचारविमर्श होता था तथा सन्दिग्ध वनौषिधयों पर विवेचन होता था । अस्यन्त सद्भावपूर्ण तथा रचनात्मक वातावरण था। स्वाधीनता के बाद शास्त्रीय चर्चा का वातावरण कम हो गया और कुछ विषमता भी उपस्थित हुई किन्तु अब पुनः महासम्मेलन शान्तभाव से चल रहा है। एक ञुटि अवश्य रही कि पुरानी पीढ़ी के लोग नई पीढ़ी के स्नातकों से समझौता महीं कर सके फलत: महासम्मेलन के मञ्ज पर अभी भी वही व्यक्ति दृष्टिगोचर हो रहे हैं जो चालीस-पचास वर्ष पूर्व थे, नये स्नातक उसमें प्रविष्ट नहीं हो सके। मिश्र पद्धति के नवीन स्नातकों ने अपनी एक पृथक् संस्था 'नेश्चनल मेडिकल एसोसियेशन' नाम से स्थापित कर ली। इसी प्रकार महासम्मेलन जब शुद्ध आयुर्वेदवाद से प्रस्त हो गया तब समन्वयवादी वैद्यों ने एक पृथक् संस्था 'सेण्ट्ल कौंसिल ऑफ इण्डियन मेडिसिन' नाम से २४ दिसम्बर १९५२ को स्थापित की जो बाद में 'कौंसिल ऑफ स्टेट बोर्डस ऐण्ड फैंकल्टीज' हो गई। इसने मिश्र पाठबक्रम का एक प्रारूप प्रस्तुत किया। इसके भी अनेक अधिवेशन अब तक हो चुके हैं। १३वां अधिवेशन १९७१ में नैनीताल में हुआ था। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् की स्थापना के बाद इसका कार्य मन्द हो गया, संभवतः इसका उद्देश्य सिद्ध हो गया। इस प्रकार नि० भा० भायुर्वेद महासम्मेलन जो प्रारम्भ में वस्तुतः अखिल भारतीय संघटन था अब वैद्यों के कई वर्गों में विभाजित हो जाने से उसकी वैसी व्यापकता नहीं रही। अब तक के इसके अधिवेशनों का विवरण इस प्रकार है :--

# ( ६२२ )

| अधिवेशन     | वर्ष | अध्यक्ष                                                     | स्थान          |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------|----------------|
|             | 900  | श्री कुंवर सूर्यप्रसाद सिंह बहादुर, इलाहाबाद                | नासिक          |
| 2 5         | 306  |                                                             | ल-कोलाबा       |
| 3 5         | 399  | महामहोपाध्याय क० गणनाथ सेन सरस्वती, विद्यासागर              | Ι,             |
|             |      | एम० ए०, एछ० एम० एस०, कलकत्ता।                               | इलाहाबाद       |
| 8 5         | 992  | वैद्यरन कविराज श्री योगीन्द्रनाथ सेन, एम० ए०,               |                |
|             |      | वैद्यभूषण, कलकत्ता                                          | कानपुर         |
| પ, ,        | 993  | लेफिटनेंट कर्नल, ए० आर० कीर्तिकर, आई० एम० एस                | _              |
|             |      | चस्बई                                                       | मथुरा          |
| <b>6</b> 9  | 938  | आयुर्वेदमार्तण्ड श्री पं॰ लब्मीराम स्वामी, आयुर्वेदाचार्य,  | _              |
|             |      | जयपुर                                                       | कलकत्ता        |
| 9 9         | 994  | कविराज श्री यामिनीभूषण राय, एम॰ ए०, एम॰ बी०,                |                |
|             |      | कलकत्ता                                                     | मद्रास         |
| 6 8         | ९१६  | हिज हाइनेस दी महाराजा श्री राम वर्मा, कोचीन                 | पूना           |
| 9 9         | 996  | वैद्यरन श्री पं॰ गोपालाचार्लु,                              | लाहौर          |
| 90 9        | 999  | कविराज श्री उमाचरण भट्टाचार्यं, बनारस                       | दिन्नी         |
| 99 9        | ९२०  | महामहोपाध्याय क० गणनाथ सेन सरस्वती, विद्यासागर              |                |
|             |      | एम॰ ए॰, एल॰ एम॰ एस॰, कलकत्ता                                | इन्दौर         |
| .8 5        | 999  | कविराज हाराणचन्द्र चक्रवर्ती, राजशाही (बंगाल)               | बम्बई          |
| 98 9        | 999  | श्री पं॰ कृष्णशास्त्री कवदे, बी॰ ए॰, पूना                   | । जमहेन्द्री   |
| 18 1        | 973  | वैधरत्न श्री योगेन्द्रनाथ सेन, एम० ए०, वैद्यभूषण,           |                |
|             |      | कलकत्ता कोलम्बो                                             | ( छंका )       |
| 94 9        | ०२५  | आयुर्वेदमार्तण्ड वैष श्री यादवजी त्रिकमजो आचार्य, बम्ब      | ई हरद्वार      |
| 98 9        | ९२६  | महामना श्री पं॰ मदनमोहन मालवीय, कुलपति और                   | संस्थापक,      |
|             |      | बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी                         | जयपुर          |
| 90 9        | ७६१  | आयुर्वेद-पंचानन श्री पं॰ जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, प्रयाग        | पटना           |
| 96 9        | 976  | पं॰ कृष्णशास्त्री देवघर, नातिक फतेहपुर ( ई                  | तेखावटी )      |
| 99 9        | ९२९  | वैद्यरम कैप्टेन जी० श्रीनिवासमूर्ति, बी० ए०,                |                |
|             |      | एम० बी० एण्ड सी० एम०, मद्रास                                | नासिक          |
| 50 8        | ९३०  | वैद्यरःन पं० रामप्रसाद शर्मा राजवैद्य. पटियाळा              | कराची          |
| 21 1        | ९३१  | महामहोपाच्याय कविराज गणनाथ सेन, सरस्वती, विद्यार<br>कळकत्ता | वागर,<br>मैसूर |
| <b>२२</b> 9 | ९३२  | आयुर्वेदमार्तण्ड वैद्य श्री यादवजी त्रिकमजी आचार्य,         |                |
|             |      | बम्बई                                                       | ग्वालियर       |
|             |      |                                                             |                |

| २३  | १९३३      | श्री डा॰ ए॰ लक्सीपति, बी॰ ए॰ एस॰ बी॰ एण्ड सी॰ एस॰,                   |                        |                        |               |  |  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|--|--|
| , 4 | * * * * * | भिषप्रस्त, मद्रास                                                    | •                      | - 241 - 41 - 400 A     | बीकानेर       |  |  |
| 38  | 9938      |                                                                      |                        | ट स्थायसामार्थ         | नाकामर        |  |  |
| 7.0 | 1252      | भिषक् मिण कविराज प्रताप सिंह, रसायनाचार्य,<br>बनारस शिकारपुर (सिन्ध) |                        |                        |               |  |  |
| 24  | 9934      | वैद्यशास्त्री प्राणाच                                                | <b>ार्य श्री नाराय</b> |                        |               |  |  |
|     | •         | अहमदाबाद                                                             |                        |                        | वनारस         |  |  |
| 28  | 9938      |                                                                      | वर्धन शर्मा छां        | गाणी, भिषक्केसरी,      |               |  |  |
|     |           | नागपुर अहमदाबाद                                                      |                        |                        |               |  |  |
| २७  | 1930      | वैद्यपंचानन श्री प                                                   | रं० गंगाधर शा          | स्त्री गुणे, अहमदनगर   | नागपुर        |  |  |
| 26  | 1936      | वैद्यरत्न पं० शिव                                                    | कार्मा आयुर्वेदा       | चार्य, लाहीर           | <b>लाही</b> र |  |  |
| २९  | 9938      | ,,                                                                   | ,,                     | " "                    | जोधपुर        |  |  |
| 30  | 3683      | वैद्यरस्न श्री पं०।                                                  | वजविहारी चतुः          | र्वेदी, बाँकीपुर, पटना | <b>लखन</b> ऊ  |  |  |
| 33  | 3685      | राजवैद्य पं० जीवराम कालिदास शास्त्री, गौंडल लाहीर                    |                        |                        |               |  |  |
| 32  | 1685      | राजवैद्य कविराज मणीन्द्रकुमार सुखोवाध्याय, बी॰ ए०                    |                        |                        |               |  |  |
|     |           | प्राणाचार्य, कलक                                                     | त्ता                   |                        | राजकोट        |  |  |
| 33  | 1688      | <b>99</b>                                                            | "                      | **                     | विजयवाड़ा     |  |  |
| 38  | २९४५      | ,,                                                                   | "                      | ,, मणिप                | ल द० कनारा    |  |  |
| ३५  | 3680      | श्री डा॰ ए॰ लच्मीपति, बी॰ ए॰, एम॰ बी॰ एण्ड सी॰ एम॰                   |                        |                        |               |  |  |
|     |           | भिषप्रत्न, मद्रास सरसौर और हरद्वार                                   |                        |                        |               |  |  |
| 3 4 | 9888      | कविराज हरिरंजन                                                       | न मजुमदार, ब           | ो॰ ए॰, वाराणसी         | वद्गीदा       |  |  |
| 30  | 1940      |                                                                      |                        | कमजी आचार्य, बम्ब      |               |  |  |
| 36  | 1947      | वैद्यरत्न श्री पं॰                                                   | शेवशर्मा, बस्ब         | <b>£</b>               | इन्दौर        |  |  |
| 39  | 3848      | **                                                                   | ,,                     | **                     | कोट्टकल       |  |  |
| 80  | 1944      | ,,                                                                   |                        |                        | द॰ मलाबार)    |  |  |
|     |           | वैष श्री वाई.                                                        |                        | पण्डित वैंगलोर आ       |               |  |  |
| 83  | १९५६      | श्री बाई पार्थनारा                                                   | यण पण्डित, बें         | गळोर                   | कुरनूर        |  |  |
| ४२  | 3340      | वैद्य श्री अनन्त त्रि                                                | ।पाठी शर्मा, ब्र       | ह्मपुर ( उत्कल )       | बैगलीर        |  |  |
| 83  | 3883      | 11                                                                   | ,,                     | "                      | दिक्छी        |  |  |
| 88  | 1964      | वैद्यरत्न श्री पं० वि                                                | शेवशर्मा, बस्ब         |                        | कानपुर        |  |  |
| ४४  | १९६७      | " (अधिवेशनावसर पर) मोझरी (अमरावती)                                   |                        |                        |               |  |  |
|     |           | वैधराज श्रीरामना                                                     | रायण शर्मा श           | स्त्री, इन्दौर         | •             |  |  |
|     |           | ( अधिवेशनोपरान्त )                                                   |                        |                        |               |  |  |
| 8 € | 3989      | ,,                                                                   | "                      | ,,                     | पटियाला       |  |  |
|     |           |                                                                      |                        |                        |               |  |  |

१९७२ वैद्य श्रीधर्मदत्त 919 १९७५ वैद्य लालचन्द्र प्राथी

आगरा वीविट नेरी

# प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन

नि॰ भा॰ वैद्यसम्मेलन की स्थापना १९०७ में होने पर विभिन्न प्रान्तों में भी वैद्यों के संगठन बनने लगे। सर्वप्रथम ऐसा संगठन विहार में बना। बिहार के यज्ञस्वी चिकित्सक एं० रामावतार मिश्र वैद्यभुषण नि० भा० वैद्य सम्मेलन के पञ्चम अधिवेजन ( मथुरा, १९१२ ) में सिमिलित हुये थे । वहीं उनके मन में प्रान्तीय सम्मेलन संगठित करने की कल्पना जागी। फलतः ११ मई १९१४ को उन्होंने अपने निवासस्थान ( ग्राम मुस्तफापुर, पो खगौल, जि॰ पटना ) पर विहार प्रांतीय वैद्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया जिसकी अध्यसता पं॰ जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल ने की। उसका संचालन भी प्रधानमंत्री के रूप में वर्षों तक करते रहे । आपके बाद पं० श्रीकान्त शर्मा इसके प्रधान मन्त्री रहे । पं० व्रजविहारी चतर्वेदी, पं॰ शिवचन्द्र मिश्र, क॰ यतीन्द्रनारायण वन्ध्योपाध्याय आदि विद्वानों ने इसके अधिवेशनों की अध्यत्तता की।

गुजरात प्रान्तीय गैदय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन अहमदाबाद में १९२५ में डा॰ पोपट प्रभुराम की अध्यवता में हुआ। युक्तप्रान्तीय बैद्यसम्मेळन का प्रथम अधिवेशन काशी में मुर्धन्य शैद्य पं० गणेश दत्त त्रिपाठी की अध्यस्ता में कानपुर में १९१८ में हुआ। अगले अधिवेशनों के अध्यन्न पं॰ रामनारायण मिश्र, पं॰ किशोरीद्त्त शास्त्री, यं जगन्नाथ शर्मा बाजपेयी प्रभृति विद्वान हये। पंजाब प्रान्तीय शैद्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन लाहीर में १९२८ में पं॰ रामप्रसाद शर्मा राजवैद्य परियाला की अध्यवता में हुआ। आगामी अधिवेशनों में पं॰ मस्तराम शास्त्री, पं॰ ठाक्ररदत्त मलतानी, पं० नरेन्द्रनाथ मिश्र, पं० मनोहरलाल जी आदि विद्वान हये। संप्रति प्रायः सभी प्रदेशों में प्रदेशीय वैद्यसम्मेलन कार्य कर रहे हैं। संगठन के कर्णधार

पं० शंकरदाजी शास्त्री पदे-आपका जन्म ३० मार्च १८६७ ई० को बम्बई में हुआ। संस्कृत व्याकरण, दर्शन आदि की शिचा के बाद भानुवैद्य कुलकर्णी

सम्मेलन के अध्यच (विक्रम, १९३७)

१. इस युग के उथ्यान उद्योग में सबसे पहले स्वर्गीय पण्डित रामावतार शर्मा ने कार्यारम्भ किया और प्रान्तीय सम्मेळन का आरंभ अन्य प्रान्तों से पहले किया । स्व० पं० वजविहारी चतुर्वेदी का मेरा परिचय पं० रामावतार जी के ही द्वारा प्रथम वैद्यसम्मेलन में हुआ।

<sup>—</sup> पं॰ जगन्नाथ प्रसाद शुक्छ, सुधानिधि, वर्ष ३९, अंक १ २. जन्म सं० १९४१; दौलतपुर ( गया ), अमावा के राजवैदय, वि० प्रा० वैदय

से आयुर्गेद पढ़ा और कर्माभ्यास सीखा। संगठन कार्य में आपकी बढ़ी लगन थी। १९०७ में आपने नि० भा० गैद्यसम्मेलन की स्थापना नासिक में की। फिर १९०९ में प्रयाग आकर पं० जगननाथप्रसाद शुक्ल को भार सौंप कर स्वर्गस्थ हो गये। सं० १९६६ रामनवमी को आपका स्वर्गवास हुआ। सङ्गठन के अतिरिक्त, आयुर्गेद की शिचा के लिए आप विद्यालय का सञ्चालन भी करते थे। बम्बई में गैद्य प्रभुराम जी के सहयोग से एक आयुर्गेदविद्यालय स्थापित कराया। पुनः नासिक में एक विद्यालय स्थापित कर उसका सञ्चालनभार पं० लच्मणराव फणशीकर को सौंपा। आयुर्गेदप्रचार के निमित्त राजगैद्य, आर्यभिषक्, सद्गैद्यकौस्तुभ आदि प्रभ चलाये। आयुर्गेद के अतिरिक्त, सनातनधर्म, राष्ट्रभाषा और जनसेवा के कार्यों में भी आपकी क्वि थी। नि० भा० आयुर्गेद महासम्मेलन और विद्यापीठ आपका सर्वोत्तम स्मारक है।

पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल-आपका जन्म फतेहपुर जिले के एकडला प्राम में सं० १९३६ भाद्रश्चक्ल अष्टमी सोमवार को हुआ। आपके पिता पं० गयाप्रसाद शुक्ल तथा पितामह पं॰ रामकृष्ण शुक्ल थे। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मध्यप्रदेश में हुई । १९०१ में आप 'प्रयाग-समाचार' के संपादक होकर आये । यह पत्र राजवैच पं जगन्नाथ शर्मा का था। पुनः 'वेंकटेश्वर-समाचार' के संपादक होकर बम्बई गये, वहाँ श्री शंकरदाजी शास्त्री पदे से सम्पर्क हुआ। 'हिन्दीकेसरी' के संपादक होकर नागपुर गये वहाँ भी शंकरदाजी शास्त्री का कार्यालय था। शास्त्री जी के आग्रह से आप पूरे समय के लिए आयुर्वेद में आ गये और प्रयाग को अपना केन्द्र बनाया। १९०९ में यह घटना हुई और उसी वर्ष यह सब भार देकर शास्त्री जी स्वर्गीय हो गये। आयर्वेदोन्नति का यह भार शुक्ल जी ने कुशलतापूर्वक आजीवन वहन किया। प्रयाग में नि॰ भा॰ वैद्यसम्मेलन का तृतीय अधिवेशन आयोजित किया और वैद्य-सम्मेलन के प्रधानमंत्री रहे। १९२७ में पटना अधिवेशन के सभापति भी हुये। भारत के वैद्यों को प्रान्तीय वैद्यसम्मेलन संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया। सं १९६७ में 'सुधानिधि' मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया। आयुर्वेद के प्रचार और वैद्यसम्मेलन के संगठन में आपका महत्त्वपूर्ण योगदान है। १९६७ ई० में आपका देहावसान हुआ।

पं रामावतार मिश्र बैद्यभूषण — बिहार प्रान्त में आयुर्वेद का पुनरुद्धार तथा वैद्यसमाज को संगठित करने वाले कर्णधारों में आप अप्रगण्य थे। आपका जन्म बिहार प्रान्त के प्राम सुस्तफापुर (पोस्ट-खगौल, जि॰ पटना) में एक प्रसिद्ध शाकद्वीपीय बाह्यणपरिवार में श्रावणशुक्ल अष्टमी सं॰ १९३६ को हुआ। आपके पिता ऋषिकल्प पं॰ प्रभुनाथ मिश्र थे। चिकित्सा आपके कुल की पारंपरिक विद्या थी। प्रारम्भिक शिद्या समाप्त कर, आप

इटावा के प्रसिद्ध विद्वान पं॰ भीमसेन शर्मा के पास गरे और उनसे संस्कृत विशेषतः वैदिक वाङ्मय का अध्ययन किया। पुनः मिर्जापुर में पं० घनश्याम मिश्र से व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की । आयुर्वेद का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान अपने अग्रज पं० शिवनन्दन मिश्र से प्राप्त किया। कुछ समय तक चिकित्सा करने के बाद विशेष जान के लिए पं० जगन्नाथ शर्मा राजवैद्य के पास प्रयाग गये। वहाँ से छौटकर १९०१ ई० में घर पर ही चिकित्साकार्य प्रारम्भ किया और थोड़े ही समय में आपकी स्थाति दूर दूर तक फैल गई। नाड़ीज्ञान और चिकित्साकीशल आपका अदभुत था। बिहार के मुर्धन्य वैद्यों में आपका स्थान था। १९०७ में मधुरा में सम्पन्न नि॰ भा॰ वैद्यसम्मेलन के पंचम अधिवेशन में आप सम्मिलित हुये और वहाँ से प्रेरणा प्राप्त कर १९१४ ई० ( उयेष्ठ कृष्ण हितीया सं० १९७१ ) में वि० प्रा॰ वैद्यसम्मेलन की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन वेदरत्न विद्यालय सुस्तकापुर में पं॰ जगम्नाथप्रसाद शुक्ल की अध्यत्नता में सम्पन्न हुआ । १९२७ ई॰ में नि॰ भा॰ वैद्यसम्मेलन का जो सप्तदश अधिवेशन पटना में हुआ वह अधिकांश आपके ही प्रयत्नों का फल था। आप उसके स्वागतमन्त्री थे। वैद्यसम्मेलन से मतभेद होने पर १९३० में आपने वि॰ प्रा॰ आयुर्वेदोप्रकारिणी महासमा की स्थापना की जिसके कई अधिवेशन सफलतापूर्वक हुये। आजीवन आप आयुर्वेद और उसके द्वारा जनता की सेवा करते रहे। आपका स्वर्गवास २९ जून १९४७ को हुआ। प्रस्तत लेखक आपका कनिष्ठ पुत्र है। ज्येष्ठ पुत्र पं अत्यव्रत कार्म 'सुजन' भागल-पर कालेज में संस्कृतविभागाध्यन्न और फिर बिहार सरकार में राजभाषाविभाग के निवेशक थे ( सम्प्रति सेवानिवृत्त )।

पं० शिवशमी — आपका जनम १२ मार्च १९०६ को पटियाला में हुआ। आपके पिता पं० रामप्रसाद शर्मा, पटियाला में राजवैद्य थे। वहीं आपकी आयुर्वेदीय शिक्षा हुई। १९२७-२८ में दयानन्द आयुर्वेदिक कालेज, लाहौर में प्रोफेसर नियुक्त हुये। पाकिस्तान बनने के बाद आप बम्बई आ गए। आप एक सफल चिकित्सक, कुश्चल बक्ता एवं दच संगठनकर्ता हैं। वर्षों से नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन पर आपका प्रभाव है। सरकार की नीतियों को भी आप प्रभावित करते रहे हैं। शुद्ध आयुर्वेद को अग्रसर करने में आपका बड़ा योगदान रहा। सरकार ने वैधरत्न और और पद्ममृषण की उपाधियों से आपको सम्मानित किया। नि० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन के आठ बार अध्यच्च रह चुके हैं। १९५१ से प्रायः लगातार १९५६ तक आप इसके अध्यच्च रहे। यही शुद्ध आयुर्वेद के आन्दोलन का प्रौढ़िकाल था। लोकसमा के भी आप सदस्य रह चुके हैं। आयुर्वेदसंबंधी विधेयकों को लोकसमा से पारित कराने में आपका सिक्वय योगदान रहा है। संप्रति केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यच्च तथा केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान परिषद् की

वैज्ञानिक सलाहकार समिति के भी अध्यक्त हैं। आपने कई पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें 'सिस्टम ऑफ आयुर्वेद', 'भावप्रकाशनिधण्ड टीका' आदि प्रमुख हैं।

किया ज अशुतोष मजुमदार — आपका जन्म वाराणसी में १६ जनवरी १९१६ को हुआ। आपके पिता विख्यात गैद्य किवराज हिरस्कन मजुमदार थे। आपने दिक्ली के तिब्बिया एवं आयुर्गेदिक कालेज में आयुर्गेद की शिक्षा ग्रहण की और १९३६ में भिष्णाचार्य धन्वन्तिर की उपाधि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक दिल्ली में अध्यापन किया। अनेक पत्रों का संपादन भी किया। अखिल भारतीय आयुर्गेद महासम्मेलन के सचिव भी रहे। १९५२ में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (अब कौंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड्स, ऐण्ड फैकल्टीज ऑफ इण्डियन मेडिसिन) की स्थापना की और १९६५ तक उसके सचिव रहे। १९६५ और १९६६ में इसके अध्यन्त रहे। संग्रति 'एम० एम० एल० सेण्टर फार रूमेटिक डिजीजेज' के मानित निदेशक हैं और केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के उपाध्यन्न एवं उसकी आयुर्वेद समिति के अध्यन्न हैं। आप अनेक बार विदेश भी हो आये हैं। दिल्ली के अग्रणी चिकित्सकों में आप हैं। आयुर्वेद समाज के संघटनात्मक एन में आपकी रुचि प्रारम्भ से रही है और इस दिशा में आपका उल्लेखनीय योगदान है।

# स्वातंत्रयोत्तर-कालमें आयुर्वेद

स्वातंत्र्य-सूर्योद्य के पूर्व जब भारत के आकाश में अहिणमा फैल रही थी तभी आयुर्वेद के सम्बन्ध में उल्लेखनीय चोपड़ा कमेटी का (डाक्टर रामनाथ चोपड़ा की अध्यक्षता में) गठन भारत सरकार ने किया था। इसकी रिपोर्ट जब प्रकाशित हुई हुई तब तक सूरज निकल चुका था। जनवरी १९४७ में यह समिति गठित हुई और जुलाई १९४८ में इसने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। आयुर्वेद को समन्वयात्मक ढंग से विकसित करने का सुझाव उस कमेटी ने दिया तथा गांवों से लेकर शहरों तक विभिन्न राजकीय स्तरों पर आयुर्वेदीय सेवा की भूमिका प्रस्तुत की। सारे विषय को बड़े ही विद्वत्तापूर्ण तथा प्रभावशाली ढंग से उपस्थित किया गया था। आयुर्वेद के चेत्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसंधान की भी अभिसंस्तुति उस कमेटी ने की।

स्नातकोत्तर शिक्षण एव अनुसंघान—चोपड़ा कमेटी के सुझावों के अनुसार आयुर्वेद के स्नातकोत्तर शिखण एवं अनुसंघान का वातावरण बनने छगा। इसे ठोस रूप देने के लिए भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा-अनुसंघान-परिषद् के निदेशक डाक्टर सी० जी० पण्डित की अध्यवता में सिमिति गठित की जो पण्डित कमेटी के नाम से प्रसिद्ध है। इसने जामनगर में केन्द्रीय देशी चिकित्सा-अनुसंघान केन्द्र की स्थापना का सुझाव दिया। फलस्वरूप १९५२ में जामनगर में इस केन्द्रकी स्थापना हुई जिसके निदेशक डाक्टर प्राणजीवन मा० मेहता नियुक्त हुए। डाक्टर मेहता पाश्चत्य चिकित्सा-विद्यान के पण्डित होने के साथ-साथ

आयुर्वेद में भी गहरी हिच रखते थे और ग्रन्थों का अवलोकन-चिन्तन करके अनुसंधानकी समस्याओं पर विचार करते थे। कहना न होगा कि चोपड़ा कमेटी के मुझाव के अनुसार कार्य का आधार समन्वयात्मक था। कार्यकर्ताओं के दो दल थे—एक आयुर्वेदिक तथा दूसरा आधुनिक। आयुर्वेदिक दल में अपनी परम्परा के अनुसार समस्या का आधार एवं निदान-चिकित्सा प्रस्तुत करता था और डाक्टरी दल विविध आधुनिक परीचण कर उसका मूल्यांकन करता था। समन्वयात्मक वातावरण होने के कारण उस काल में अनेक डाक्टर आयुर्वेद में दीचित हो गये थे जिनमें डाक्टर मेहता, डाक्टर बी०ए० पाठक, डाक्टर डी.एन. बनर्जी आदि प्रमुख थे। डाक्टर पाठक तबतक स्वर्गीय हो चुके थे, तथापि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक कालेज की लगभग एक दशक तक अध्यचता करने के कारण आपका नाम आयुर्वेद-जगत् में विख्यात हो चुका था। लोगों की ऐसी धारणा है कि यदि वह जीवित रहते तो आगे का इतिहास कुछ और ही होता तथा उपर्युक्त केन्द्र जामनगर में स्थापित न होकर शायद वाराणसी में होता। डाक्टर पाठक का न रहना वाराणसी में आयुर्वेद के भविष्य के लिये घातक सिद्ध हुआ।

किन्तु इन सब महापुरुषों को प्रेरणा एगं दिशा देनेवाला जो विभूतिमान सत्व था वह पृष्ठभूमि में कार्यशील था जिसे सभी लोग आचार्य यादवजी त्रिकमजी के नाम से जानते हैं और श्रद्धापूर्णक 'आचार्यजी' कहते थे। वस्तुतः यह 'गुरूणां गुरुः' थे। तत्कालीन वातावरण उनसे पूर्णतः प्रभावित था। प्रत्येक चेत्र में, चाहे वह शिष्ठण हो या लेखन, शाखचर्चा हो या चिकित्सा, औषधिनर्माण हो या प्रशासन, उनके आदर्श एगं उदार ग्यक्तित्व की छाप थी। शताब्दी के चतुर्थ दशक के बाद जब कविराज गणनाथ सेन रंगमंच से उतर गये तब आयुर्गेद्जगत् का नेतृत्व आचार्यजी ने संभाला। प्राच्य तथा पाश्चात्य चिकित्साशास्त्रों के समन्वय का जो बीज कविराजजी ने लगाया था वह आचार्यजी के गैदुष्य से सिंचित होकर पुष्पित एगं फलित होने लगा। उसी का फल जामनगर का केन्द्रीय अनुसन्धानकेन्द्र था।

आयुर्गेद-विटप में दूसरा सुमधुर फल लगा जुलाई १९५६ में जब जामनगर में आयुर्गेदका प्रथम स्नातकोत्तर शिक्षणकेन्द्र स्थापित हुआ। इसे यह सौमाग्य प्राप्त हुआ कि आचार्यजी स्वयं इसके प्राचार्य नियुक्त हुए और बम्बई में अपना सब कुछ स्थागकर जामनगर को अपना साधना-स्थल बनाया। चूंकि यह देश का पहला और अकेला स्नातकोत्तर केन्द्र था यह स्वाभाविक था कि सारे देश से जिज्ञासु छात्र एगं अध्यापक वहां आने लगे। क्रमशः वह आयुर्गेद-तीर्थ के रूपमें परिणत हो गया।

स्नातकोत्तर शिवण तथा अनुसन्धान का प्रारम्भ स्वातन्त्रयोत्तरकालीन आयुर्वेद की प्रमुख विशेषता रही। इस दृष्टिसे १९५० से १९६० तक का काल महत्वपूर्ण रहा जिसने इसकी नींव मजबूत की और भविष्यके लिए पृष्ठभूमिका निर्माण किया।

१९५५ में दवे समिति गठित हुई जिसने आयुर्वेदीय शिक्षा आदि के सम्बन्ध में विचार किये। जुलाई १९५८ में देश में आयुर्वेद की स्थितिका मूस्यांकन करने के लिए डाक्टर क॰ न॰ उद्धप की अध्यवता में समिति भारत सरकार द्वारा गठित हुई जिसने सारे देश में घूमकर संस्थाओं का अवलोकन किया और विद्वत्तापूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । इसने सिफारिश की कि जामनगर के अतिरिक्त वाराणसी, पूना और त्रिवेन्द्रम इन तीन स्थानों में आयुर्वेद के स्नातकोत्तर एवं अनुसन्धान केन्द्र स्थापित हों। इसके अनुसार १९६३ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद का स्नातकोत्तर शिवण पुर्व अनुसन्धान केन्द्र स्थापित हुआ। वस्तुतः यह जामनगर-प्रणाली का ही विकसित रूप था। उहुप-समिति की अभिसंस्तुति के अनुसार केन्द्र में एक केन्द्रीय आयुर्वेदीय अनु-संधान परिषद् की स्थापना हुई । बादमें यह परिषद् स्वायत्त संस्था के रूप में परिणत हुई जिससे इसके कार्यकलाप का अभूतपूर्व विकास एवं विस्तार हुआ। देश के अनेक भागों में स्नातकोत्तर शिद्मण की व्यवस्था हुई तथा आयुर्वेद के विविध पन्नों पर कार्य करने के उद्देश्य से अनुसन्धानकेन्द्रों की स्थापना हुई। सम्प्रति देशभर में ऐसे केन्द्रों की संख्या शताधिक है, जिनमें मुख्यतः द्रव्य-अनुसन्धान, चिकिश्सा-अनुसन्धान, तथा वाड्ययात्मक अनुसन्धान हो रहे हैं। विभिन्न चेत्रों में वनौषिषयों के सर्वेचण का कार्य हो रहा है तथा चिकित्सा-अनुसन्धानके लिए चल इकाइयां विभिन्न अंचलों में स्थापित हुई हैं। औषधों के मानकीकरण की दिशा में भी कदम उठाये गये हैं।

शास्त्रचर्चा एवं शास्त्रीय विकास—आचार्य यादवजी के प्रयत्नों से तथा निदेशन में शास्त्रचर्चा का क्रम प्रारंभ हुआ जिसमें श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन के संचालक वैद्य रामनारायण शर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा। ऐसी अनेक शास्त्रचर्चापरिषदों के आयोजन आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त, द्रव्यगुण, चिकिस्सा आदि विविध पद्मी पर विचारविमर्श के लिए देश के बिमिन्न स्थानों में भवन द्वारा किये गये जिनमें आयुर्वेद के प्रमुख विद्वानों ने भाग लिये। यह परिषद् वस्तुतः चरककालीन परिषदों का स्मरण दिलाती हैं।

आचार्यजी ने देश में जो शास्त्रीय चिन्तन का वातावरण बनाया उससे आयुर्वेद के शास्त्रीय स्वरूप में प्रेरणाप्रद निस्तार आया। मध्यकाल में आयुर्वेद की जो कला चीण हो गयी थी वह उपवृंहित होने लगी और उसका चतुर्दिक् विकास होने लगा। आचार्यजी ने स्वयं तो सिक्रय योगदान किया ही, अनेक कल्पनाशील सर्जक प्रवृत्ति के लेखकों को भी चेत्र में अवतीर्ण किया जिन्होंने आयुर्वेदवाद्यय की महती अभिवृद्धि की। आयुर्वेद के वाद्यय का ऐसा वैभव कभी देखने में नहीं आया था। इससे एक ओर पाट्यप्रन्थों का अभाव दूर हुआ तो दूसरी ओर विवेचनात्मक अध्ययन को बल मिला। इसका प्रभाव शास्त्र तक ही सीमित न रहा। शास्त्रचर्चा, स्नातकोत्तर शिचण तथा

अनुसन्धान के क्रम में जो शास्त्रीय मन्थन हुआ उससे दोष, प्रकृति, अग्नि, स्नोत आदि के विचार पुनक्त्जीवित और प्रकाशमान हुए जिससे चिकित्सा-प्रणाळीको भी गैज्ञानिक एवं शास्त्रीय रूप मिळा।

प्रशासन एवं लोकसेवा—स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में आयुर्वेद को निदेशालयों में स्थान मिला । केन्द्रीय स्वास्थ्यमंत्रालय में देशी चिकित्सा के किए परामर्शदाता का एक पद बना । अनेक राज्यों में आयुर्वेद के स्वतन्त्र निदेशालय स्थापित हुए । राजस्थान ने आयुर्वेद का एक मन्त्री नियुक्त कर देश में एक नया आदर्श उपस्थित किया तो गुजरात ने आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना कर नवीन कीर्तिमान स्थापित किया । गुजरात ने आयुर्वेद की सर्वतो मुखी मर्यादावृद्धि के लिए अप्रतिम पग उठाये ।

अनेक पंचवर्षीय योजनाओं में आयुर्वेद के लिए जो धनराशि उवलब्ध हुई उससे आयुर्वेद के कार्यों का विस्तार हुआ तथा वेतनमान आदि में भी वृद्धि हुई। लोकसेवा के कार्यों को विशेष प्रोत्साहन मिला जिसके फलस्वरूप आयुर्वेदीय औषधालयों की संख्या काफी बढ़ी। एलोपैथी के जिन अस्पतालों में डाक्टर नहीं थे उनमें भी वैद्यों को स्थान मिलने लगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे सैंकहों औषधालयों में आयुर्वेदीय स्नातक कार्य कर रहे हैं। इतना होनेपर भी वैद्यों और डाक्टरों की मर्यादा में पर्याप्त अन्तर रखा गया। इधर केन्द्रीय सरकार ने वैद्यों और डाक्टरों की स्थिति में समानता लाने का सराहनीय प्रयत्न किया है। सबसे उल्लेखनीय कार्य केन्द्रीय स्तरपर यह हुआ है कि स्वास्थ्य-सेवाओं के लिए आयुर्वेद की भी उपादेयता स्वीकार की गयी और उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य-सेवा का अंग माना गया। इसी आधार पर चीन तथा रूस के समान इस देश में प्रामीण स्तरपर ढाई लाख वैद्यों की प्रशिक्ति सेना का संघटन करने का निर्णय लिया गया था जो कार्यान्वित न हो सका।

स्नातकीय शिक्षण—विगत पांचवर्षीय योजनाओं में राज्य के अन्तर्गत आयुर्वेदीय महाविद्यालयों का पर्याप्त विकास हुआ। विश्वविद्यालयों से उनका सम्बन्ध होने लगा, भवन-निर्माण में अधिक रकम लगायी गयी, अध्यापकों का वेतनस्तर बढ़ाने की ओर ध्यान कम दिया गया। परिणामतः आज भी आयुर्वेद महाविद्यालयों के अध्यापक हीनता से प्रस्त निस्तेज दिखाई पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेज में प्रोफेसरों का वह वेतनमान रखा गया है जो अन्य विश्वविद्यालयों में लगभग लेक्चरर का है।

इस चेत्र में दो महस्वपूर्ण घटनायें हुई जिन्होंने आयुर्वेद के भविष्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया। ये हैं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा मद्रास के आयुर्वेद काछेजों का तिरोभाव तथा शुद्ध आयुर्वेद के आंदोलन का प्रादुर्भाव। ये दोनों वस्तुतः एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हुआ यह कि आचार्य यादवजी के अन्तिम काल में समन्वय-पद्धित का विरोध प्रारम्म हुआ और धीरे धीरे धुद्ध आयुर्वेद के आंदोलन ने जोर पकड़ा। आचार्यजी ने आयुर्वेद-गंगा की धारा को जो दिशा दी थी उसे मोइने का प्रयस्त होने लगा। केन्द्र द्वारा व्याससमिति नियुक्त हुई जिसने धुद्ध आयुर्वेद का पाल्यक्रम बनाया। उद्धप-समिति ने शिचा के संबंध में द्वैध विचार उपस्थित किया था उसका भी उपयोग इन लोगों ने किया। मोहनलाल व्यास ने गुजरात के स्वास्थ्य मन्त्री के रूप में धुद्ध आयुर्वेद का नेतृत्व किया और राजकीय स्तरपर आयुर्वेद विश्वविद्यालय बनाने में सफल हो गये। एलोपैथी के समकच आयुर्वेद को लाने में भी वह बहुत हदतक सफल हुए। कुझ वर्ष पूर्व जिस प्रकार आचार्य यादवजी वातावरण को प्रभावित कर रहे थे उसी प्रकार इस समय सारे वातावरण को प्रभावित करनेवाला व्यक्तित्व था पण्डित शिवशर्मा। केन्द्रीय सरकार तथा अनेक राज्य सरकारों को भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व से प्रभावित किया। कुझ वर्ष पूर्व आयुर्वेदीय शिचण तथा व्यवसाय के मानकीकरण के लिये केन्द्रीय भारतीय चिकित्सापरिषद् की स्थापना हुई। इसके अध्यद्य भी पण्डित शिव शर्मा है। राजकीय स्तरपर भी परिषदों आदि की स्थापना में पण्डित शिव शर्मा के तेजस्वी व्यक्तित्व का योगदान ऐतिहासिक है, उसे भुलाया नहीं जा सकता।

## भविष्य

जहाँ तक आयुर्वेद की उपयोगिता का प्रश्न है, यह भारतीय स्वास्थ्यसेवा का अंग स्वीकृत किया जा चुका है और यह निर्विवाद है कि भारत की यदि कोई राष्ट्रीय चिकित्सापद्धति विकसित होगी तो आयुर्वेद का उसमें प्रमुख भाग होगा। आयुर्वेद के बिना भारतीय स्वास्थ्य-सेवा की कल्पना नहीं की जा सकती। यह ग्रुभ लच्चण है कि विश्व-स्वास्थ्य-संगठन भी इसका अनुभव अब करने लगा है।

आधुनिक चिकित्साविज्ञान की अद्भुत प्रगति के बावजूद आयुर्गेद का स्थान इस देश में अखुण्ण है, आज भी बहुसंख्यक रोगी आधुनिक औषधों की विषाक्तता तथा निदानपद्धति की जटिलता से त्रस्त होकर आयुर्गेद की शरण में आकर शान्ति पाते हैं। भारतीय जनता आयुर्वेदोक्त स्वस्थवृत्त का पालन कर जितना स्वस्थ रह सकती है उतना कृत्रिम उपायों के अवलम्बन से नहीं।

वस्तुतः महाकवि कालिदास का 'पुराणिमिश्येव न साधु सर्गम्' यह आदर्श ही भारतीय संस्कृति का आधार रहा है। आयुर्गेद का भी आदर्श उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। प्राचीन और नवीन के समुचित समन्वय से ही आयुर्गेद की वास्तविक प्रगति संभव है।

# विश्व की प्राचीन चिकित्सापद्धतियाँ

आयुर्वेद के सार्वभौम स्वरूप को समझने के पूर्व विश्व की प्राचीन चिकित्सा-पद्धतियों पर विचार करना आवश्यक है। भारत के समान चीन, सुमेर, बैबिलोन, असीरिया, मिस्र आदि देशों में प्राचीन काल से चिकित्सापद्धतियों के अस्तित्व का संकेत मिलता है। आधुनिक चिकित्सासंबंधी इतिहास के प्रन्थों में भारतीय आयुर्वेद की उपेदा कर अन्य देशों की चिकित्सापद्धतियों की प्राचीनता प्रदर्शित की जाती है। अतः सत्य की खोज के लिए इनका विशद विश्लेषण आवश्यक है जिससे भारतीय आयुर्वेद और इनका तुल्नात्मक किया जा सके ।

आदिस युग—नवपाषाण-युग (लगभग ९००० ई० पू०) में आदिस मानव अपने तथा अपने साथियों के रोगनिवारण के लिए विविध उपचार काम में लाता था। कपालवेधन (Trephination) किया जाता था। यह किया प्रारम्भ में आथर्वणों द्वारा सम्भवतः शिर के भीतर स्थित शूलजनक भूतों को बाहर निकालने के लिए किया जाता था। बाद में यह एक विशिष्ट शल्यकर्म बना। बुद्धकाल में जीवक भी इस शस्त्रकर्म में निपुण था। पशुपिचयों के क्रियाकलाए देखकर उनसे अनेक

## १. बिस्तृत विचरण के लिए निम्नांकित ग्रन्थ देखें-

Jurgen Thorwald: Science and Secrets of Early Medicine, New york, 1963

Roberto Mergotta: The Story of medicine, New york, 1967
John A. Hayward: the Romance of Medicine, London, 1945
( 2nd ed )

Singer and underwood: A Short History of Medicine, Oxford, 1962 (2nd ed)

Henry E. Sigerist: A History of Medicine, Oxford, 1961) Vol II

उपचारों का ज्ञान प्राप्त किया था। सम्भवतः हिपोपोटेमस प्राणी का अनुकरण कर रक्तमोच्चण की विधि प्रारंभ की गई हो। यह प्राणी शरीर में भारीपन होने पर कुशाप्र तृण से जानु के पास सिरा को विद्ध कर रक्त निकाल देता था और रक्त निकल जाने पर कीचड़ में पैर डाल देता था जिससे रक्तसाव रक जाता था।

सुमेर — सुमेर या मेसोपोटामिया की सभ्यता प्राचीनतम मानी जाती है। सर िल्योनार्ड बुले १९२९ में उर नामक स्थान पर खुदाई कर इस सभ्यता को प्रकाश में लाये जो ४००० ई० पू० की कही जाती है। अतः चिकित्सा की दृष्टि से भी यह आदिम मानी जाती है।

सुमेरी चिकिरसापद्धति ज्योतिष पर आधारित थी। वहाँ के निवासी नच्चत्रों का प्रभाव ऋतुओं पर तथा ऋतुओं का शरीर पर देखते थे। इस प्रकार शरीरगत परिवर्तनों का सम्बन्ध परंपरया नच्चत्रों से स्थापित किया गया। आगे चलकर प्रहस्थिति के आधार पर मनुष्य का भाग्यफल भी कहा जाने लगा।

वहाँ वैद्यकविद्या पुरोहितों के हाथ में थी। सुमेर में पुस्तकाकार मृत्तिकाफलकों पर विशिष्ट लिपि में ज्ञान लेखबद्ध किया जाता था। चिकिस्सा के ग्रन्थ भी ऐसे ही फलकों पर लिखे गये थे जो बड़ी संख्या में पाये गये हैं। पुस्तकालयों में इन फलकों का संग्रह किया जाता था।

इनमें उपलब्ध स्चनाओं के आधार पर रक्त जीवन का आधार तथा यहत् उसका तथा प्राण का अधिष्ठान माना जाता था। यहत् का इतना महत्व था कि रोग की साध्यासाध्यता की परीषा पशुओं के यहत् की स्थिति देख कर (Hepatoscopy) उसके आधार पर की जाती थी। यहत् के आधार पर ही शुभ एवं अशुभ शक्कों का निर्णय किया जाता था। साध्यासाध्यता एवं अरिष्टविज्ञान में स्वप्नों का भी विशेष महत्व था क्योंकि उनका विश्वास था कि स्वप्नों का सम्बन्ध रक्त की स्थिति से भ अतः स्वप्न रक्त फलतः प्राण की स्थिति का बोध कराते हैं। साधारण जन जो पशुओं की बिल की व्यवस्था में असमर्थ थे उनके लिए तैल्विन्दु परीषा थी। पानी के ऊपर तैल की एक बूँद हाली जाती थी यदि वह हूव कर फिर उत्तरा जाती तो असाध्यतास्चक और यदि वह पूर्विद्या में जाकर मुद्दिकाकार रचना बनाती तो साध्यतासूचक होती। इस प्रकार का दैवज्ञकर्म बारू नामक पुरोहित करते थे जो अरिष्टज्ञान में अत्यन्त कुशल होते थे। कुछ अशिपु नामक पुरोहित थे जो आर्थवण क्रियायें करते थे। युक्तिव्यपाश्रयी चिकित्सक 'असु' कहलाते थे।

मेसोपोटामिया में अत्यन्त प्राचीनकाल से चिकित्सा का सम्बन्ध नाग से जोड़ा जाता है। वह आख्यान इस प्रकार है कि गिलामेश का एक मित्र एनिक्दु देवताओं के शापवश मरने को था। इसके निवारण के लिए गिलामेश ने संजीवनी की खोज में समुद्र में गोता लगाया और ओषधि लेकर अपने स्थान को लीटा। रास्ते में तीचण धूप से ज्याकुळ होकर ओषधि को ताळाब के किनारे रख कर नहाने छगा। इसी बीच एक नाग आकर उसे खा गया। खाते ही साँप की पुरानी केंचुळ निकळ गई और वह युवा होकर दौड़ने छगा। उधर गिळगमेश संजीवनी ओषधि खो जाने से मृत्यु का निवारण नहीं कर सका। इसी कारण मनुष्य रोगपीड़ित होकर मरता है और इसके निवारण के छिए संजीवनीयुक्त नाग की प्रार्थना करता है। तभी से नाग आयुर्विज्ञान का प्रतीक बना।

२३५० ई० पू० में अक्कद के सर्गन ने सुमेर जीत लिया और अपनी राजधानी अक्कद में बनाई। ये सूर्यदेव 'शमश' और चन्द्रदेव 'सिन' की पूजा करते थे। रें सुमेरियन इनाना के समान उनकी आराध्य देवी इशतार थी।

२०० वर्षों के बाद अक्कदी साम्राज्य समाप्त हो गया और सुमेरियन साम्राज्य का पुनरुत्थान २०६५ से १९५५ ई० पू० तक हुआ।

बाबुल (बैबिलोन) — सुमेर-सभ्यता २००० ई० पू० के लगभग चीण होने लगी और बाबुल का प्रभुख बढ़ने लगा। बाबुल युफ्टेंट्स नदी के तट पर एक साधारण नगर था जहाँ हम्मूराबी वंश ने अपने साम्राज्य की भींव डाली। इस वंश के छुठे प्रतापी राजा हम्मूराबी (१७२८-१६८६ ई० पू०) ने अपने साम्राज्य का विस्तार असुर तक किया। अनेक मन्दिरों का निर्माण हुआ जहाँ नगरदेवता मर्दुक की पूजा होती थी। ये विद्यां और सम्यता के केन्द्र भी थे। इसी काल में 'गिलगमेश' महाकान्य की रचना हुई जिसने शतियों तक सम्यता को प्रभावित किया। सुमेर के समान अब बाबुल का नाम चतुर्दिक् फैल गया और इसके बैभव और ज्ञान से आकृष्ट होकर लोग यहाँ आने लगे। असुर राजा तिगलत पिलसर प्रथम (१९१६-१०७८ ई० पू०) ने बाबुल को जीतकर अपने अधीन कर लिया।

बाबुलसम्यता में देवी-देवताओं की संख्या में वृद्धि हुई। चन्द्रमा ओषधीश माने जाते थे<sup>3</sup> तथा राचसों को नष्ट करने में समर्थ थे। बाद में मर्दुक रोगनाशक देवता माने जाने लगे और चिकित्सा के अधिपति हुये। कुछ समय बाद विशेषज्ञता का

<sup>9.</sup> भारत में भी नाग का संबन्ध सामान्यतः विद्या और विशेषतः चिकित्सा से रहा है। पत्अलि नाग के अवतार कहे जाते हैं और पत्अलि तथा चरक अभिन्न माने जाते हैं। अभी भी नागपञ्जमी का पर्व भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। काशी में पत्अलि-जयन्ती के रूप में इसे मनाते हैं।

सूर्य और चन्द्र की पूजा ऋग्वेद के काल से भारत में चली आ रही है। भारोग्य
से सूर्य का विशेष संबन्ध स्थापित किया गया है और चन्द्रमा 'ओषधीश' माने
गये हैं।

३. आयुर्वेद में भी चनदमा ओषधीश माने जाते हैं।

प्रारंभ हुआ और आठ अंगों के आठ देवता माने गये जिनकी अधिष्ठात्री निञ्चुरसाग थी। अनेक राचसों की कल्पना की गई थी जो भूमि, जल और वायु में निवास करते थे। जिन पुरुषों का मृत्यूचर संस्कार नहीं होता था वे भी भूतयोनि में चले जाते थे। भूत-प्रेत और राचसों में अत्यधिक विश्वास था। राचसों का देवता नरगल था जो अनेक रोगजनक राचसों से सेवित था। अनसानसुज कामला का और असुनक राजयचमा का जनक था। बाबुली चिकित्सा में संख्या का विचार विशेषरूप से होता था।

इन रोगों के अतिरिक्त, उवर, मूर्च्झा, प्लेग, कुछ, आमवात, रितज रोग, हृद्रोग तथा नेत्र, कर्ण और त्वचा के रोगों का भी उन्हें ज्ञान था। चिकित्सा मुख्यतः दैवन्यपाश्रय थी जो पुरोहितों के हाथ में थी किन्तु शक्यचिकित्सा पर राज्य का नियंत्रण था। हम्मूराबी (१९४८-१९०५ ई० पू०) ने शक्यकर्म में असावधानी के लिए चिकित्सक के लिए दण्ड का विधान किया था। यदि शस्त्रकर्म के कारण रोगी की मृत्यु हो जाती या आँख खराब हो जाती तो चिकित्सक के हाथ काट लिये जाते। किन्तु यदि वह अपने कर्म में सफल होता तो रोगी अपनी विधित के अनुसार उसे पुरस्कार देता। सम्भवतः व्रण, अस्थिभग्न, असमरी आदि में शस्त्रकर्म होते थे। लिंगनाश का भी शस्त्रकर्म होता था । वैद्य की फीस भी नियत कर दी गई थी।

बाबुल के चिकित्सक वनस्पतियों के फल, फूल, पत्ती, झाल और जड़ का प्रयोग करते थे। कमल और जैतून का प्रयोग अधिक था। इसके अतिरिक्त जान्तव द्रव्यों का भी प्रयोग होता था जिनमें विभिन्न प्राणियों के अंग तथा मूत्र-पुरीष आदि प्रमुख थे। खनिज द्रव्यों में लौह, ताम्र और अलुमुनियम का प्रयोग था। बाबुली चिकित्सकों का नाम दूर-दूर तक फैला था। ये मिस्र तक जाते थे। वे लगभग २५० वनस्पतियों और १२० खनिज द्रव्यों का प्रयोग करते थे।

असुर—असुर-साम्राज्य लगभग १२वीं शती ई० पू० में प्रकाश में आया। असुर बनियाल (६६८-६२६ ई० पू०) इसका सबसे प्रतापी सम्राट् हुआ। इसकी राजधानी निनेवे में सबसे बढ़ा पुस्तकालय था जिसमें बीस हजार फलक सुरिचत

१. तु० अष्टांग आयुर्वेद ।

२. आयुर्वेदीय संप्राप्ति में संख्या सर्वप्रथम है — संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः । सा भिद्यते ।

सुश्रुत में भी राजा की अनुज्ञा लेकर ही शस्त्रकर्म में प्रवृत्त होने का विधान है।
 सिध्याचरण के लिए दण्ड का विधान स्मृतियों में भी है।

थ. ये शस्त्रकर्म सुश्रुत में भी हैं।

५. इनमें अनेक भारतीय औषधद्रन्य हैं।

रूप में प्राप्त हुये हैं। ५३९ ई० पू० में असुर साम्राज्य फारस साम्राज्य में विलीन हो गया।

आसुरी चिकित्सा पद्धति में भी यद्यपि जादू-टोने की प्रमुखता थी तथापि चिकित्सक अनेक औषधों का प्रयोग वटी, चूर्ण, बस्ति एवं वर्त्ति के रूप में करते थे। चिकित्सक अपने पास एक थैला रखते थे जिसमें ओषधियाँ, मलहम-पद्दी तथा यन्त्र-शस्त्र होते थे। चिकित्सक अपने अनुभवों को मृत्फलक पर लिपिबद्ध कर देते थे जिसमें रोग के लक्षणों एवं चिकित्सा का विवरण होता था। ऐसे ही एक फलक पर राजयचमा के लक्षणों का विशद वर्णन है।

असुरसम्राट् असरहन (६८०-६६९ ई० पू०) ने अपनी नई राजधानी निनेवे और असुर के बीच काला में बनाई। यह बड़ा शक्तिशाली सम्राट् था जिसने मिस्र का भी कुछ भाग छीन लिया था। इसका चिकित्सक अरदनाना था जिसने उसे आमवात की कठिन पीड़ा से मुक्त किया था। अरदनाना राजधानी में नहीं रहता था अतः बीच-बीच में राजा को देखने आता तथा व्यवस्था के लिए समुचित निर्देश लिख देता। ये निर्देश मृत्फलकों पर लिपिबद्ध हैं तथा असुर बनिपाल के पुस्तकालय में सुरक्ति हैं। इनसे तत्कालीन चिकित्सा की स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। उसने इस रोग में मधुयष्टी का प्रयोग किया था, साथ-साथ स्नेहन-स्वेदन, लेप भी चलता था। शोध का संबध उसने दाँत से स्थापित किया था और दाँत उखड़वाने की सलाह दी था। असरहन की माँ ने अरदनाना के अतिरिक्त नबू नासीर को भी अपना चिकित्सक नियुक्त किया था। इसने असरहन के दो लड़कों को भी रोगमुक्त किया था।

निनेवे की खुदाई में अनेक यन्त्र-शस्त्र निकले हैं, कपालभेदन का शस्त्र भी मिला है जिससे शस्यकर्म होने का संकेत मिलता है।

फिरंगरोग का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता किन्तु प्यमेह का वर्णन मृत्कलक में लिपिबद मिलता है। टॉमसन ने अनेक दशकों तक परिश्रम कर असीरियन चिकित्सामन्थों पर प्रकाश ढाला है जिसमें ६६० मृत्कलकों का अनुवाद भी है। १९२४ में उसने 'असीरियन हर्बल' नामक मन्य प्रकाशित किया जिसमें तत्स्थानीय औषधद्वश्यों का उक्लेख है जिनकी संख्या लगभग २५० है। इनमें अहिफेन (१), पारसीक यथानी, माई, कमल, वेतस, शहतूत, बोल, मुस्तक, कुक्कम, वन्ययवानी, हपुषा, इन्द्रायण, रसोन, पलाण्ड, मन्द्रागोरा, कृष्णजीरक प्रमुख हैं। इनके अति-रिक्त जान्तव तथा खनिज द्वश्यों का भी प्रयोग होता था। इनमें स्फटिका, गंधक,

१. मधुबष्टी का प्रयोग आन् वेंद् में चिरकाल से है।

ताम्र, लवण आदि प्रमुख थे। ऐट्रोपा वेलाहोना तथा भाँग का भी प्रयोग होता था। अधिकांश द्रव्य मिस्रदेशीय भेषजसंहिता के थे। दासों और बन्दियों पर नई औषधों का परीचण किया जाता था। टॉमसन ने अनेक व्यवस्थापत्रों पर भी प्रकाश डाला है यथा अश्मरी में चूना, सोरा और तारपीन तैल का प्रयोग; न्यूमोनिया में तीसी से स्वेदन, शूल में मधुयष्टी।

मिस्न—लगभग ३००० ई० पू० से मिस्न की सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। जोसर नामक राजा की मूर्त्ति मिली है जो लगभग २७७३ ई० पू० में मेक्पिस में गद्दी पर बैटा। भौगोलिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर अत्यन्त प्राचीन काल में ही मिस्नदेशवासियों ने कलेण्डर, अंकगणित, ज्यामिति, सिंचाई, लेखनकला और कागज का आविष्कार कर लिया था। वे लोग उस देश में होनेवाले पैपिरस रीड (वंशजातीय वनस्पति) के तने से कागज बनाते थे और इसी पर पुस्तक लिखते थे। उन्हीं की लिपि विकसित होते होते आधुनिक अंग्रेजी लिपि में परिणत हुई है। कागज के लिए प्रचलित 'पेपर' शब्द भी 'पेपिरस' से ही निष्पन्न है। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता पर मिस्न की गहरी छाप स्पष्ट है।

मिस्न के राजा देवतुल्य समझे जाते थे। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी उनकी शक्ति बनी रहती है और किसी अनुकूछ स्थिति में शरीर के साथ पुनः संयुक्त हो सकती है। इस कारण पुरोहितों की सलाह पर लेपन (Embalming) की पद्धित से शव को सुरचित रखने की परम्परा चल पढ़ी। शव को कब में रखकर उसके उपर स्तूप बना दिये जाते थे। राजा के साथ दास-दासियाँ भी दफना दी जाती थीं तथा और भी सब सामान रख दिये जाते थे जिससे ये सब पुनर्जाग्रत होने पर उसे प्राप्त हो सकें। धीरे-धीरे राजा के साथ देवत्व की भावना समाप्त हो गई और उपर्युक्त सुविधा अन्य सभी लोगों को प्राप्त होने लगी। पुरोहितों का प्राधान्य भी बदने लगा। राजा अखेनेतन (१३०२-१३५४ ई० पू०) ने बहुदेववाद के स्थान पर एक देव सूर्य की पूजा प्रचलित की। अन्य मन्दिरों को बन्द करा दिया। उसने एक नई राजधानी (अखेत-अतन) बना कर सूर्यदेव को समर्पित की। किन्तु यह उसकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हो गया। लोग रे (रिवा), ओसिरिस, इसिस, थीट, अमन आदि देवों की पूजा करने लगे। अमन और रे का संयुक्त रूप 'अमन-रे' १५०० ई० पू० के लगभग मिस्न का सर्वाधिक शक्तिशाली देवता था। इसके साथ-साथ पुरोहितों का महत्व भी समाज में बदता गया।

हेरोडोटस ( ४५० ई० पू० ) ने सर्वप्रथम मिस्र की चिकित्सापद्धति के विषय में जानकारी दी। उसने लिखा है कि मिस्र में एक-एक रोग की चिकित्सा करने वाले

मिस्र देश में इसके प्रयोग का प्रमाण नहीं मिला। असुरदेश में इसका नाम 'कूनबु' था जो 'कैनबिस' शब्द का मूल है।

चिकित्सक हैं अतः देश चिकित्सकों से भरा है। कोई आँख का इलाज करता है तो कोई दाँत का । हेरोडोटस मिस्री चिकित्सा के अन्तिम काल का चित्रण कर रहा है अतः यह कहना कठिन है कि पूर्वकाल में ऐसी ही स्थिति थी या भिन्न ? एक कन्न (२७२३-२५६३ ई० पू०) में आइरी नामक राजवैद्य का उल्लेख एक पाषाणखण्ड पर मिला है जो आँ उ और उदर का विशिष्ट चिकित्सक था। इसी प्रकार सेखतेन-आँख नामक चिकित्सक राजा सहूरे (२५५० ई० पू०) का नासावैद्य था।

ऐसा संकेत मिलता है कि मिस्र के मन्दिरों में चिकिरसाशास्त्र का शिचण होता था जहाँ चिकित्सा के साथ-साथ शहय की भी शिचा दी जाती थी।

लेपनपद्धति के द्वारा शव को सुरचित रखने का काम विशेषच पुरोहितों द्वारा किया जाता था। कोमल अंग स्नोतों द्वारा तथा छेदनकर निकाल लिये जाते थे। फिर प्रचालन और धूपन के बाद शव के चारों ओर कपड़ा लपेट दिया जाता था। इसमें सन्देह नहीं कि यह पद्धति हजारों वर्ष के प्रयोग एवं परीचण के बाद विकसित हुई होगी। इस कार्य में लगे लोगों को शारीरशास्त्र का भी ज्ञान हो जाता था। शुष्क शर्वों (Mummies) की च-किरण आदि विविध परीचाओं से उनमें विद्यमान अनेक रोगों का पता लगा है। इस कम में आमवात, दन्तरोग, शीतला, क्रिम, प्लेग, न्यूमोनिया, राजयचमा, यक्टइल्युदर, महास्नोतोगत रोग, वातरक, धमनीकाठिन्य, विबन्ध, पौलियोमाइलाइटिस, अपेण्डिसाइटिस, गलगण्ड, अस्थ्यर्बुद आदि रोगों की जानकारी प्राप्त हुई है।

पैपिरस ( एवर्स पैपिरस, बर्लिन पैपिरस और लन्दन पैपिरस आदि ) जिसका काल लगभग १५०० ई० पू० माना जाता है, तत्कालीन चिकित्सा की स्थिति को जानने का प्रामाणिक साधन है। इसमें दैवन्यपाश्रय चिकित्सा की प्रधानता है। राचसों और देवताओं पर प्रबल विश्वास था। रे ( रिव ) सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक माने जाते थे। दैवन्यपाश्रय विधियों के साथ-साथ अनेक औषधों का भी उल्लेख किया गया है। स्मिथ पैपिरस में शिश्नचर्म के छेदन ( Circumcision ) का विधान है जो आज तक कुछ संप्रदायों में चला आ रहा है। भगनसंधान, उदरपाटन आदि भी किये जाते थे। विण को संक्रमण और शोध से बचाने के लिए भी उपाय काम में लाये जाते थे। हदय और धमनी की परीचा की जाती थी, नाडीपरीचण भी था।

पैपिरस में अनेक औषघों का भी उल्लेख है जिससे तस्कालीन प्रचलित औषध-द्रश्यों का ज्ञान होता है। इनमें हाऊबेर, इन्द्रायण, अनार, अलसी, सौंफ, इलायची, कृष्णजीरक, रसोन, सरल, सनाय, एरण्ड, वनयवानी, अजमोदा, माई, कमल, कड़

आयुर्वेद में भी विशेषज्ञता के आधार पर अनेक संप्रदाय थे।

२. सुश्रुत में भग्नसंघान एवं उद्रपाटन का वर्णन है।

३. आयुर्वेद में नाहीपरीचण पहले नहीं था।

आदि प्रमुख हैं । मचिकाविट का भी प्रयोग है । अहिफोन, पारसीक यवादी, मन्दा-गोरा ( लच्मणा ? ), धत्तर का भी व्यवहार होता था। खनिज द्रव्यों में अञ्जन, सिन्द्र, तुःथ, मैगनीशियम, ऐण्टीमनी, गन्धक, सोरा प्रमुख थे। जो दृब्य मिस्र में उपलब्ध न थे वे बाहर से मँगाये जाते थे। एण्टीमनी दक्किण पूर्वी अफ्रीका से आता था। खर्गा ओयसिस और लेक चाद जिले के मध्यवर्त्ती रेगिस्तानी चेत्र से पीत गौरिक, बब्लगोंद तथा अमीमेजस प्राप्त होते थे। दक्षिणवर्त्ती इथियोपिया के चेत्र से फिटिकरी, सोडा, बोल आदि आते थे। नुविया से कुन्दुरु और लाल चन्दन आते थे। किन्त अनेक महत्त्वपूर्ण द्रव्य मिस्र के मन्दिरों में और चिकित्सकों के पास भारत चीन और लंका से आते थे; इनमें दालचीनी, पीपर और सींठ प्रमुख हैं। अरब रेशिस्तान के दक्किण पश्चिमी भाग (सावा) के निवासी औषधों के व्यवसाय में पूरी तरह से लगे थे। उन्होंने कुछ सिंचाई की व्यवस्था कर शल्लकी, बोल, तुरूक आदि सुगन्धित द्वव्यों के बच्च लगाये थे। मिस्र में इन गंधद्रव्यों की माँग बहुत थी अतः वहाँ के मन्दिरों और महलों में इनकी आपूर्त्ति इन व्यापारियों द्वारा की जाती थी। १२०० ई० पू० के लगभग केवल एक मन्दिर में २१८९ घड़ा और ३०४, ०९३ बुशल धूप जलाया गया । इन धूपों और गंधद्रव्यों की तलाश में साबी व्यापारी समुद्रमार्ग से भारत तक पहुँचे । भारत की ओर से भी जहाज फारस की ख़ाड़ी में पहुँचने छगे जो अन्य सामग्रियों के अतिरिक्त औषधद्रव्य भूमध्यसागरवर्त्ती क्षेत्र में पहुँचाते थे। मिस्रवासी २५०० ई० पू० के लगभग जहाज के द्वारा दिल्लणपूर्वी अफ्रीका तथा भूमध्यसागरीय चेत्र में पहुँचने लगे थे। उन्हें भाइबेरियन टिन तथा इंजियन ताम्र की खोज थी। कुंकुम (केशर) क्रीट से मिस्र में आता था। वहीं से मेंहदी भी आती थी।

लगभग १४वीं शती ई० पू० में पुटी नामक एक राजचिकित्सक था जो अनेक बानस्पतिक, खनिज तथा अन्य द्रव्यों का प्रयोग औषध में करता था।

शवच्छेद की प्रथा नहीं थी किन्तु पशुओं की बिल तथा शवों की लेपनप्रक्रिया के क्रम में शरीर का ज्ञान हो जाता था। सारे शरीर में वे स्नोतों की स्थिति मानते थे जिनका सम्बन्ध हृदय से था। स्नोतों को 'पेतु' कहते थे। इन स्नोतों में अवरोध होने से तथा वहेदु (आमविष) के प्रविष्ट होने से रोगों की उत्पत्ति मानी जाती थी। सिस्नी वैद्यों ने बस्तिकर्म आइबिस नामक पत्नी से सीखा। इस पत्नी की चोंच लंबी निलकाकार होती है जिसे गुदा में प्रविष्ट कर वह मल का शोधन करता है।

१. तु०- 'झर्दिच्नी मचिकाविष्ठा मचिकेंच तु वामयेत्'-च० चि० ३०।३२६

२. देखें चरकसंदिता का स्नोतोविज्ञान-प्रकरण (वि० अ० ५)

इस प्रकार चिकित्सा में दोषों के निर्हरण तथा रक्तमोचण का महत्त्व बढ़ा।' जलौका द्वारा रक्तनिर्हरण का सर्वप्रथम उक्लेख १३० ई० पूर्व के लगभग एक यूनानी ने किया है।

शुष्क शवों में अर्धावमेदक, मलेरिया, हिनया, प्लेग, कुष्ठ के प्रमाण मिले हैं। फिरंग का संकेत नहीं मिलता किनतु प्रमेह था। औषधों में मूत्र, पुरीष, मिट्टी, पित्त, यकृत् आदि का भी प्रयोग था<sup>3</sup>। हिरोडोटस ने मूली, लशुन और प्याज के सेवन का उल्लेख किया है।

मिस्रवासियों को प्राकृत प्रसव में गर्भ के आसन एवं स्थिति का ज्ञान था। मिस्री स्थित उरकदुकासन में प्रसव करती थीं। गर्भनिरोधक योगों का भी व्यवहार प्रचित्त था। इसके लिए बबूलपुष्प, खजूर और मधु के साथ पीसकर कपड़े में वर्ति बना कर योनि में रखने का विधान था। ऐसे और भी योग थे। गर्भिणी को पुरुष सन्तान होगी या खी इसके लिए उसके मूत्र के द्वारा परीचा की जाती थी। एक कपड़े के थेले में गेहूँ और यव रख दिये जाते थे जिस पर गर्भिणी नित्य मूत्रत्याग करती थी। यदि पहले गेहूँ अंकुरित होता तो पुत्र और यदि यव अंकुरित होता तो पुत्र और यदि यव अंकुरित होता तो पुत्र की आगमन की सूचना होती।

औषध्ययोग के अतिरिक्त रोगी देवपूजन भी करते थे । राजाओं ने मन्दिरों और पुरोहितों को समय-समय पर प्रभूत धन दिया। रोगी जब यहाँ देवाराधन के लिए आते तो स्वभावतः कुछ चढ़ाते किन्तु धीरे-धीरे पुरोहितों में व्यावसायिक प्रवृत्ति बढ़ने से अधिक अर्थदोहन होने लगा। इन्हीं मन्दिरों की शैली पर बाद में यूनान में इस्कुलेपियस के मन्दिर बने जहाँ रोगी उपचार के लिए पहुँचते थे। मिस्न की चिकित्सा पर धार्मिकता का गहरा प्रभाव था। चिकित्सा से सम्बद्ध अनेक देवता थे। मुख्य देवता 'तौट' (त्वष्ट्रा?) था। आइसिस आश्चर्यजनक उपचारों की देवी थी। उसने अपने पुत्र होरस को शिवित किया। एक देवता 'इम्होटेप' (अंग्रुदेव?) ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं जो लगभग २७०० ई० पू० हुये और राजा जोसर के राजवैद्य थे। कालान्तर में इन्हें देवस्व की उपलब्ध हुई।

आयुर्वेद में बहुत पहले से 'बस्तिर्वातहराणाम्' करके बस्ति तथा अन्य संशोधन कर्मों का महत्त्व स्वीकृत है। रक्तमोचण भी धान्वन्तर संप्रदाय में होता आ रहा है।

२. इनका प्रयोग आयुर्वेद में भी है।

आयुर्वेद में भी ज्वर आदि रोगों में विष्णु, शिव आदि देवताओं की प्जा तथा विष्णुसहस्रनाम आदि स्तोत्रों के जप का विधान है।

४. तु०-काशिराज धन्वन्तरि ।

मेक्सिको—यहाँ एजटक और मय सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर इनकी प्राचीनता का पता चलता है। मेक्सिको में नरबलि की प्रथा थी। वहाँ पर बढ़े-बढ़े पिरामिड और मन्दिर थे। अनेक नगर भी बसे थे। श्लीपद, शोष, फिरंग आदि रोगों के अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। उद्रपाटन (Caesarian Section) भी प्रचलित था। डा० निकोलस मोनार्डिस ने मेक्सिको की चिकित्सा-पद्धति पर अनेक दशकों तक अध्ययन कर १५६५ ई० में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें सैकड़ों द्रव्यों का वर्णन है। उनमें अनेक पर उसने स्वयं प्रयोग किया और उन्हें सफल पाया। राजकीय स्पेनी चिकित्सक डा० हर्नाण्डीज ने इससे भी अधिक कार्य किया। राजादेश से उसने एक विशाल ग्रन्थ लिखा जिसमें १२०० द्रव्यों तथा अनेक औषधयोगों का विवरण है जो ऐजटेक परंपरा में प्रयुक्त होते थे। यह रचना १६२८ ई० में संचित्त रूप में प्रकाशित हुई। मेक्सिको में प्रयुक्त ओषधियों में सार्सापरिला, पियोट, नैनाकेंट्ल (ख्रुक्रकविशेष), कोलोरीन (रक्तशिम्बीबीज), कैमोटल, तम्बाक, रवर, कोको आदि प्रमख हैं।

पेरू-यहाँ अनेक मन्दिर और धर्मशालायें थीं । इनके राजाओं ने नगरों, नहरों, सङ्कों और मंदिरों का निर्माण कराया था। रज्जुयन्थियों के सहारे वे शिनती गिनते थे और वातों को स्मृति में सुरिचत रखते थे। लेक टिटिकाका के दिचण में १३००० फीट की ऊँचाई पर सुर्यद्वार निकला है। कुछ अन्य प्रमाण भी मिले हैं जिनसे यह अनुमान होता है कि पेरूवासी नक्त्रविद्या में रुचि रखते थे। कुछ पिरामिड के भी अवशेष मिले हैं जो सूर्य और चन्द्र को समर्पित थे। इन सब तथ्यों से वहाँ सूर्यपूजा के अस्तित्व का अनुमान होता है। रोगों में, वहाँ मलेरिया, आमवात, अतिसार, वातरक्त, क्रष्ट, शोथ, वातविकार आदि के प्रमाण मिलते हैं। पाप के कारण रोगों की उत्पत्ति मानी जाती थीं अतः उपचार में प्रार्थना, विल, प्रायश्चित्त आदि का अवलम्बन किया जाता था। नरबलि भी थी किन्त मेनिसको से कम। धनी लोग पुत्र के स्थान पर उसकी स्वर्णप्रतिकृति बनाकर बिल करते थे। पुरोहित रोग की साध्यासाध्यता बतलाता था जिसमें स्वप्नों का भी आधार लिया जाता थारे। फिर भी जाद् टोने के साथ-साथ औषधचिकित्सा भी थी। चिकित्सक 'सर्काक' कहलाते थे। ये अरयन्त कुशलतापूर्वक जनता की सेवा करते थे। जब स्पेननिवासी १६ वीं शती में पेरू पहुँचे तब इनकी कुशलता देखकर अपने देश के सम्राट् को लिखा कि यहाँ स्पेनी डाक्टरों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एतद्देशीय चिकित्सक उनसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके साम्राज्य में राज्य द्वारा नियुक्त औषधसंग्राहक थे। कुछू अमणशील भिषक भी थे जो आवश्यक औषधें लेकर घूमते थे। इनकी त्रोषिघरों में

१. आयुर्वेद में भी कुछ आदि रोग पापज माने जाते हैं।

२. आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है।

संशोधन, स्तम्भन के अतिरिक्त, कृमिध्न और मूत्रल भी थे। कच्चे मनके के वालों का प्रयोग बस्तिरोगों में मूत्रल कर्म के लिए होता था। पपीता, गन्धक, तृतिया का प्रयोग चर्मरोगों में था। विचाक्त आर्सेनिक सलफाइड (शंक्षिया) का भी व्यवहार होता था। कोका (कोकेन का स्रोत) का पौधा वहीं होता था। वे शल्यकर्म भी करते थे। रक्तसाव रोकने के लिए अग्निकर्म का प्रयोग करते थे। विकृत अंग को काट कर निकाल भी देते थे। कपालवेधन के प्रमाण भी मिले हैं। मिस्र के समान थेक में भी शुष्क शब मिले हैं जिन पर रोगों का अध्ययन किया गया है।

चीन—प्राचीन चीन का इतिहास पंचनुपों से प्रारम्भ होता है जिनका काल २८५२-२२०५ ई० पू० माना जाता है। शांग राजाओं (१७६६-११२२ ई० पू०) के काल में पर्याप्त प्रगति हुई। उन्हों के काल में चीन का प्रथम नगर अनयांग बसा, अनेक महल बने, उद्योग-धन्धे तथा सभ्यता-संस्कृति का विकास हुआ। वे अनेक देवताओं की पूजा करते थे जिनमें शांग ती (प्रजापित) प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि शांग ती ने शी (देवी) के साथ मिलकर छृष्टि की रचना की। राचसों में भी उनका विश्वास था। पितरों की भी पूजा वे करते थे। विश्वशक्ति के दो भाग माने जाते हैं यिन (प्रकृति) और यांग (पुरुष) जिनसे सारे पिण्ड और ब्रह्माण्ड का सञ्चालन होता है। शांग के बाद चाऊ साम्राज्य १२१ ई० पू० तक रहा। इसी अविध में कन्पयुशियस (५५१-४७९ ई०) हुये जो लगभग भारत में बुद्ध के समकालीन थे। कन्पयुशियस ने नैतिक आचारपद्धति पर बल दिया। हान साम्राज्य (२०६ ई० पू० से २२० ई०) से चीन के प्राचीन काल का अन्त होता है।

चीन के जीवन में जादू-टोने और अंधिवश्वास का अस्तिस्व होने पर भी चिकित्साशास्त्र पर्याप्त समुन्नत एवं तार्किक धरातल पर आसीन रहा है। १५९७ ई॰ में चीन में एक प्रन्थ (पेन साओ कांग मु) छपा है जिसमें चीन के परम्परागत औषधों का विवरण है। प्रन्थ ५२ खण्डों में पूर्ण है और इसमें १८९२ द्वन्य और योग हैं। यह प्रन्थ सम्भवतः चाऊ काल में विरचित हुआ था। इसका एक खंड 'शेन नंग' के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हुआंग ती के नाम से भी एक प्रन्थ है जो राजा और मन्त्री के प्रश्नोत्तर के रूप में है और जिसमें शरीरिक्रिया, निदान एवं चिकित्सा का विवरण है। २री शती ई॰ पू॰ में शांग पुरोहित मृत व्यक्तियों की अस्थि पर भी देवताओं को सम्बोधित कर आत्मा की शान्ति के लिए कुछ लिखते ये। इन पुरोहितों ने अनेक रोगों का ज्ञान प्राप्त किया था जिनमें मलेरिया, यचमा, कुछ, टायफायड, विस्चिका और प्लेग प्रमुख थे।

चिकित्सक राजदरबार से भी संबद्ध थे। सर्वप्रथम चाऊ साम्राज्य में राज-चिकित्सकों तथा भेषज-अधिकारियों के होने का उक्लेख मिलता है। हान काल में ताइ-लिंग मुख्य चिकित्सक था। इसे वेतन के रूप में चावल की एक नियत मात्रा ( ६००-९००० भार ) वर्ष में दी जाती थी। जो चिकित्सक असफल होते थे उन्हें दण्डित किया जाता था।

शवच्छेद प्राचीन काल में नहीं होता था (११४५ ई० के पूर्व शवच्छेद का संकेत नहीं मिलता)। अतः शरीररचना का ज्ञान स्थूल तक ही सीमित था किन्तु शरीरिक्रिया पर पर्याप्त चिन्तन हुआ था। चूँकि सृष्टि पांच तत्त्वीं से बनी है अतः शरीर के भी प्रमुख पाँच अंग हैं—हृदय. फुफ्फुस, वृक्क, यकृत् और प्लीहा जिनके सहायक अंग हैं स्थूलान्त्र, जुदान्त्र, पित्ताशय, आमाशय और बस्ति। विभिन्न अंगों में पञ्चतत्त्वों का न्यूनाधिक्य रहता है यथा वृक्क में जलतत्त्व प्रधान है तो हृदय में अग्नितत्त्व। प्रत्येक अंग का सम्बन्ध विशिष्ट ऋतु तथा नच्नत्र से है। प्राण ( Tao ) की पुं (यांग) एवं स्त्री (यिन) शक्तियों का सन्तुलनविषम्य होने से रोग उत्पन्न होते हैं। यिन और यांग के आधार पर अंगों का भी विभाजन है यथा पृष्ठ यांग है और आमाशय, पित्ताशय, आन्त्र और बस्ति यिन हैं।

पिन-चिओ ( ५वीं शती ई० पू० ) ने एक ग्रन्थ लिखा था जिसमें तस्कालीन चिकित्सापद्धति का चित्रण है । रोगनिदान में नादीपरीचा की जाती थी। मणिबन्ध के अतिरिक्त, शिर और पैर की नाड़ियाँ भी देखी जाती थी। नाइीपरीचा से रोगों के अतिरिक्त, पुरुष की आभ्यन्तर स्थिति का परिज्ञान होता था। इसी प्रकार चिकित्सा में एक्युपंक्चर (सूचीवेध) का प्रयोग भी अत्यन्त प्राचीन काल से होता आ रहा है।

चीन के औषधद्वन्यों में सोम (इफेड्रा) का प्रयोग कास-श्वास में, डाइक्रोआ फेब्रिप्युज का मलेरिया में, चालमोगरा तैल का कुछ में, रक्त और यकुत् का पाण्डु में, जिन-सेंग (लच्मणा?) का रसायन में प्रचलित था। पारद का प्रयोग वर्णों में २००० ई० पू० प्रारम्भ हो गया था। गंधक का रक्तशोधन के लिए तथा तुत्थ का नेत्ररोगों में प्रयोग होता था। शीतला के लिए छापने की प्रथा तो नहीं थी किन्तु शीतला के विस्फोटकों के सुखने पर उनके चूर्ण का नस्य दिया जाता था।

३री शती के पूर्व चीन में शक्यकर्म का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होतां । हुआ—तो (१९०–२६५ ई०) नामक सर्जन का उल्लेख मिलता है जिसने साओ-साओ नामक राजकुमार के शिरः-शूल को कपालवेधन के द्वारा अच्छा करना चाहा

<sup>9.</sup> Wood, Fire, Earth, Metal, water.

२. आयुर्वेद में नाड़ीपरीचा का प्रचलन मध्यकाल में हुआ। इस्सिंग ( ७वीं शती ) के काल में यह नहीं था ( देखें उसका यात्राविवरण )।

३. तुवरक का विशद वर्णन नैमित्तिक कल्प के रूप में सुश्रुत में है।

४. इसका वर्णन आयुर्वेद में नहीं है।

५. आयुर्वेद में शल्यतंत्र अत्यन्त प्राचीन है।

था किन्तु अविश्वास के कारण यह काम बीच में ही रूक गया और उसे प्राणदंड दे दिया गया। संभवतः यह शल्यविद् भारत से बौद्ध भिच्चओं के साथ आया था।

प्राचीन फारस—छठी शती ई० पू० में फारस एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हुआ जिसका साम्राज्य यूनान और मिस्र से सिन्ध तक फैला था। साइरस ५२९ ई० पू० में मर गया, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कैम्बिसस द्वितीय तथा दारा ने इसे आगे बढ़ाया, किन्तु यह साम्राज्य दो शतियों से अधिक न ठहर सका। सिकन्दर ने इसे ध्वस्त कर दिया।

छुठी शती के पूर्व फारस के निवासी प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे। मागी उनके पुरोहित थे। देवताओं में मिन्न (सूर्य) प्रमुख थे। पशुओं की बिल देवताओं को चढ़ाई जाती थी। शवों को खुले मैदान में छोड़ देते थे, गाड़ते नहीं थे। छुठी शती में जरथुस्त्र नामक एक सन्त हुये जिन्होंने एक नये रूपान्तरित धर्म का प्रचार किया। पारम्परिक देवताओं के वह विरोधी थे। वह क्रान्तिकारी विचार के थे और निम्न वर्ग के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते थे। सम्राट् दारा जब इस धर्म में दीचित हुआ तब से इसमें विशेष प्रगति आई और लोक में उत्का प्रसार हुआ।

इस नयं धर्म के सूत्र अवेस्ता में संगृहीत है। इसका एक भाग विदेवदाद (वैद्यवाद) कहलाता है जिसमें स्वस्थवृत्त-सम्बन्धी विचार तथा चिकित्सकों और उनके शिचण एवं व्यवसाय के सम्बन्ध में सूचनायें दी गई हैं। इसकी रचना २५० ई० पू० और २२४ ई० के बीच हुई। यह स्मृति के समान है जिसमें विधि, निषेध और दण्ड के विधान हैं। इसमें स्वच्छता पर विशेष वल दिया गया है, अशौच में संस्कारों का विधान है। 3

फारस के सम्राटों के दरवार में मिस्ती चिकित्सक भी रहते थे क्योंकि फारसी चिकित्सक अधिकांश दैवन्यपाश्रय चिकित्सा ही करते थे। यह कार्य पुरोहित करते थे जिनकी शिचा मन्दिरों में होती थी। तीन प्रकार के चिकित्सक होते थे:—

१. शहयविद् २. भेपजविद् और ३. मन्त्रविद् । इस प्रकार का विभाजन प्रायः सभी प्राचीन चिकित्सापद्धतियों में मिलता है । चिकित्सा के लिए कोई अनुज्ञापत्र का प्रावधान नहीं था, जो चाहे चिकित्सक बन सकता था किन्तु शस्त्रकर्म के लिए

कुछ विद्वान कहते हैं कि ये मागी पुराणोक्त 'मग' ( शाकद्वीपीय बाह्मण ) हैं जो सूर्यपूजक होते हैं । वराहमिहिर ने भी मगों का उल्लेख किया है ।

२. भारतीय धर्मसूत्रों का इस पर प्रभाव स्पष्ट है।

इन तीन वर्गों के चिकित्सक भारत में भी थे। शल्यविद् भौर भेषजविद् क्रमशः धान्वन्तर और आत्रेय संप्रदायों में आते हैं। मन्त्रविद् दैवन्यपाश्रय चिकित्सा करते थे और विशेषतः अगदतंत्र और भूतविद्या से संबद्ध थे।

अनुज्ञा लेनी पड़ती थी। दुर्जनों पर शस्त्रकर्म करने पर यदि तीन बार लगातार असफलता मिले तो सज्जनों पर शस्त्रकर्म का अवसर उसे नहीं दिया जाता था। यदि वह तीनों बार सफल होता तभी उसे अनुज्ञा मिलती थी। चिकित्सक घूम-घूम कर जनसेवा करते थे। चिकित्सकों की फीस भी नियत थी। पशु-चिकित्सकों का मी उल्लेख मिलता है। रोगों में चर्मरोग, कुछ, ज्वर, मानसरोग, अपस्मार आदि का मुख्यतः उल्लेख है। चिकित्सा के विकास में प्राचीन फारस का कोई विशेष योग-दान नहीं रहा।

यूनान—यूनान के निवासी स्वस्थ एवं बिछ होते थे। ये मेसोपोटामिया के सूफानों और मिस्न के जलप्लावन से बचे थे। समुद्रवर्त्ती होने के कारण इनका साहस और कुत्रहळ अदम्य रहा जिससे इनका सम्पर्क सारे विश्व से हो गया।

कीट मिस्न और मेसोपोटामिया के समान २००० ई० पू० के लगभग अपनी चरम उन्नित पर पहुँचा था। यह पूर्णतः सुरचित स्थान था और यहाँ के निवासी युद्ध की अशान्ति से व्यग्न न होकर आमोद-प्रमोद में अपना समय व्यतीत करते थे। ये न भूतप्रेतों से डरते थे और न देवताओं से अभिभृत थे। माइसिनियन युग जो १६००-१२०० ई० पू० तक रहा वस्तुतः क्रीट की सभ्यता से ही प्रभावित था। १२००-९०० ई० पू० में बार्बरिक युग आया जब यूनानियों ने फिनिशियन वर्णमाला को लेखन में अपनाया। होमर (८शती ई० पू०) ने अपने काव्य, इलियड और ओदिसी में तस्कालीन वातावरण का कुछ चित्रण किया है जिससे चिकित्सा पर धार्मिकता की छाप स्पष्ट रूप से ज्ञात होती है। देवता कुद्ध होकर दण्डस्वरूप रोग से पीडित करते हैं अतः पूजा-अर्चना द्वारा उन्हें प्रसन्न करना उपचार के लिए आवश्यक था। मंत्रों के द्वारा रोगनिवारण की पद्धित भी थी। रक्तस्नाव को रोकने के लिए मंत्रविधान यूरोप से भारत तक पाया जाता है अतः यह अस्यन्त प्राचीन विधि रही होगी। मणियों और यन्त्रों का धारण भी प्रचलित था। निमित्त और शक्तन पर भी लोगों का विश्वास था। किर भी जाद-टोने का प्रयोग कम ही था।

शरीर के विभिन्न अवयवों में लगे चत के वर्णनकम में अनेक शारीर अवयवों के नाम परिगणित हुये हैं। मर्मस्थानों का भी निर्देश है जहाँ आधात लगने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । चतों की चिकित्सा शल्यनिर्हरण, प्रचालन तथा औषधप्रयोग द्वारा की जाती थी। ऐस्क्लिपियस के पुत्र, मकाओन और पोदेलिरियस

सुश्रुत संहिता में स्पष्ट उक्लेख है कि राजानुज्ञात होने पर ही व्यवसाय में प्रवृत्त होना चाहिए।

२. यह सब उपाय आयुर्वेद में भी प्रचित रहे हैं।

देखें चरकसंहिता के त्रिममींयचिकित्सा और त्रिममींयसिद्धिप्रकरण तथा सुश्रुत-संहिता का मर्मिषवरण ( शा० अ० ६ )।

श्वात्यचिकित्सा में निपुण थे। ये जलौकाप्रयोग में भी शिवित थे।' युद्ध में ये सैनिकों की चिकित्सा-सहायता करते थे। चिकित्सकों की संख्या सम्भवतः अधिक नहीं थी और वे घूम-घूम कर लोगों की सेवा करते थे। परिचारिकायें रोगियों की परिचर्या करती थीं'।

शरीरिकिया की ज्याख्या पिण्डब्रह्माण्डन्याय के आधार पर की जाती थी। ब्रह्माण्ड के धारण के लिए जैसे वायु, अन्न और जल (रस) है वैसे ही पुरुषशरीर का धारण भी इनसे होता है<sup>3</sup>।

यूनान में भी चिकित्सा पर धर्म का प्रभाव पड़ा और ऐस्विल्पियस-सम्प्रदाय अपने मंदिरों का निर्माण करने लगा जिनमें रोगियों की चिकित्सा होती थी और चिकित्सकों को शिचा भी दी जाती थी। सम्भवतः इन मन्दिरों के पुजारी चिकित्सक भी होते थे । संगीत और कविता का प्रयोग भी रोगोपचार में किया जाता था । देवताओं में ऐस्क्लिप्यस के अतिरिक्त, पियोन, हिफिरटस आदि प्रमुख थे। कैस्टर और पोलुक्स, जियस और लेदा के युग्मपुत्र थे जो स्वेत घोड़ों पर सवार होकर आर्त पुरुषों की रचा में व्यस्त रहते थे। वैदिक अधिनों से इनकी तुल्ना की जा सकती है। इसी प्रकार देवियाँ खियों की रचा करती थीं। इनमें हिरा, इलीथिया, आर्टिमिस, पृथिना, हाइजिया प्रमुख हैं । यूनान में वीरों और अर्धदेवों की भी पूजा प्रचलित थी। ऐस्क्लिपियस सम्प्रदाय का प्रभाव कौस द्वीप में विलम्ब से पहुँचा। हिपोक्रेटिस के समय वहाँ कोई ऐसा मन्दिर न था और वह चेत्र युक्तिव्याश्रय चिकित्सा के लिए प्रख्यात था। लगभग ध्यी ई० पू० में वहाँ इस सम्प्रदाय का प्रभाव जमा। उस समय इपिडोरस, कॉस और परगमम ऐस्क्लिपियस-सम्प्रदाय के प्रमुख केन्द्र थे। २९१ ई० पू० में इसका प्रवेश रोम में हुआ। ये केन्द्र वस्तुतः भारत के तीथों के समान थे जो शान्त, प्राकृतिक स्थलों में बनाये जाते थे जहाँ

१. जलौकाप्रयोग सुश्रुत में भी है।

२. चरक सुश्रुत में स्त्री परिचारिकाओं का उल्लेख नहीं है, कौटिस्य में सर्वप्रथमः मिलता है।

३. तु०—'पुरुषोऽयं लोकसंमितः'—च० शा । ५।३

४. बौद्धिवहारों में रोगीपरिचर्या होती थी और सम्भवतः भिचुओं को चिकित्सा की शिचा भी दी जाती थी। बाद में सूर्य के मिन्दरों एवं मठों में चिकित्सा और शिचा की व्यवस्था हुई।

५. चरक ने आतुरालय में गीतवादित्रकुशलों की नियुक्ति का विधान किया है।

<sup>(</sup> च० स्० १५१७ )

आयुर्वेद में इतनी देवियाँ नहीं थीं। इस दृष्टि से आयुर्वेदीय चिकित्सा अधिक वैज्ञानिक तथा धार्मिकता से कम दृबी थी।

पर्वतमालायें, झरने, तालाब, बनस्पितयाँ आदि होती थीं। यहाँ कुछ दिन रह कर लोग स्वास्थ्यलाभ करते थे। इन स्थानों की सफाई पर पूरा ध्यान रक्सा जाता था। राजाओं की सहायता तथा रोगियों और भक्तों के चढ़ावे से इनका सञ्जालन होता था। इन केन्द्रों में अनेक रोगियों के चमत्कारिक उपचार का उक्लेख मिलता है। इन केन्द्रों में मन्दिरों से लगे आवासगृह होते थे जहाँ रोगी रहते थे। ये आधुनिक अस्पतालों के प्राचीन रूप हैं।

हिपोक्रेटिस के समय में (५ वीं शती ई० पू०) चिकित्सा की शिचा कुलक्रमागत थी जो मौखिक और व्यावहारिक विधियों से पिता पुत्र को तथा गुरु शिष्य<sup>र</sup> को देता था। चिकित्सक घूम-घूम कर रोगियों की सेवा करते थे । होमर और हिपोक्रेटिस के बीच के काल में क्या स्थिति थी इस पर विचार करना आवश्यक है जिससे युक्ति-व्यपाश्रय चिकित्सा की पृष्ठभूमि का ज्ञान हो सके। वस्तुतः छठी शती ई० पू० में चिकित्सा को दार्शनिक आधार मिला और वह वैज्ञानिक घरातल पर प्रतिष्ठित हुई । प्रायः सारा वाङमय आयोनियन ग्रीकों द्वारा प्रस्तुत हुआ जो एशिया माइनर के किनारे प्राच्य संस्कृति के सम्पर्क में थे। मिलेटस यूनानी दर्शन का प्रमुख केन्द्र था जहाँ टेक्स, अनाविसमेण्डर और अनाविसमिनस जैसे उच्च कोटि के दार्शनिक हुये जिन्होंने भूगोल, ज्योतिष और सृष्टिविज्ञान पर अपने महान् विचार दिये। टेल्स ५८५ ई॰ पूर में हुआ था जिसे अरस्तू यूनान का प्थम दार्शनिक मानता था और जिसकी गणना सप्तर्षियों में की जाती थी। वह जल को सृष्टि का मूल तस्व मानताः था। वह मिस्र में रहा था और जल के महत्त्वपूर्ण प्रभाव को देख चुका था। अनाविसमेष्डर ( ५६० ई० पू० ) ने इस विचार में सहमति नहीं दी। उसका मतः था कि चारो भूत" ( जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु ) तथा उनके गुण ( स्निग्ध, रूच, उष्ण, शीत ) एक ही अनिवर्चनीय सत्ता से प्रादुर्भृत हुये हैं। इस मूल सत्ता से तत्त्वों के दो जोड़े, विपरीतगुणयक्त उत्पन्न होते हैं जो समुचित सन्तुलन में रहते हैं। इसके शिष्य अनाविसमिनस ( ५४६ ई० पू० ) ने वाय को सबका मूल कारण माना<sup>ड</sup> । इसी के परिणमन से अन्य तीन तत्त्व उत्पन्न होते हैं ।

भारत में प्राचीन सूर्यमिन्दरों में भी ऐसी ज्यवस्था थी। कोणार्क के सूर्यमिन्दर से छगा ऐसा एक आवासगृह था।

२. आयुर्वेद में भी ऐसा ही था।

३. 'चरक' संज्ञा इसका प्रतीक है।

थ. वेदों में ऐसी ही मान्यता है।

५. तु०-मूर्तेश्चतुर्भिः सहितः सुसूक्मैः-च. ज्ञा. २३१

६. तु०--वातकलाकलीय अध्याय ( च. सू. १२ )

ं एफिसस का निवासी हिरोक्छिटस ( ५०० ई० पू ● ) चणभंगवाद मानता था<sup>९</sup>। उसका कथन था कि प्रतिदिन नया सूर्य उगता है। प्रत्येक वस्तु प्रतिच्चण परिवत्तेन-शील है। परिणमन में सर्वाधिक शक्तिशाल। तत्त्व अग्नि को वह मूलतश्व मानता था<sup>९</sup>।

चिकित्सा पर सर्वाधिक प्रभाव पाइथेगोरस के दर्शन का पड़ा। वह सेमोस का निवासी था। ५३० ई० पू० के लगभग वह वहाँ से हट कर अपने अनुयाथियों के साथ इटली के क्रॉटन द्वीप में चला गया। वहाँ उसने एक संस्था की स्थापना की। इसका सम्प्रदाय धर्मध्धान था जो आत्मा के मोच के लिए प्रयत्नशील था। इसके लिए एक आचारपद्धति विकसित की गई जो पाइथेगोरियन जीवनपद्धति कहलाई। योग्यता की परीचा के बाद इसमें लोग प्रविष्ट होते थे। सदस्यों को गोपनीयता की शापथ लेनी पड़ती थी। पाइथेगोरस ने कुछ लिखा नहीं किन्तु उसकी सृत्यु के बाद लगभग पवीं शती ई० ए० के मध्य में उसके सम्प्रदाय तथा उपदेशों पर प्रन्थ लिखे जाने लगे।

उपर्युक्त आचारपद्धित में लोग साधु एवं सरल जीवन व्यतीत करते थे। उनका आहार भी निरामिष एवं सरल था। जीवहत्या निषद्ध थी। वे योग और समाधि के द्वारा चित्तवृत्तियों के निरोध का प्रयत्न करते थे। शारीर रोगों के निवारण के लिए औषध तथा मानसविकारों के निराकरण के लिए संगीत का विधान था। इसी कारण चिकित्सा और संगीत दोनों का विकास इस संप्रदाय में हुआ। पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने सृष्टि के जड़ तत्त्वों पर विचार किया किन्तु पाइथेगोरस ने आत्मा पर अपनी बुद्धि केन्द्रित की। पाइथेगोरस बुद्ध का समकालीन था और स्पष्टतः उसका दर्शन भारत से प्रभावित था।

इन्होंने सृष्टि का भी अन्वेषण किया। ये गणितज्ञ थे अतः संख्या पर इन्होंने विशेष बळ दिया । संख्या ही मूळ तत्त्व है यह इनका मत था। पूर्ण सन्तुळन और साम्य इनके जीवनदर्शन सथा स्वास्थ्यविज्ञान का आधार था। संख्याओं में भी 'चार' संख्या महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि विपरीतगुणयुक्त दो जोड़े तत्त्वों से आदर्श संतुळन स्थापित हो सकता था। इसने चिकित्सासिद्धान्त को प्रभावित किया। अरस्तू कहता है कि कुछ अनुयायी ऐसे दस जोड़े मानते हैं जो बाबुळीय सिद्धान्त से प्रभावित हो सकते हैं । ५०० ई० पू० के छगभग पाइथेगोरस का देहान्त हो

१. तु॰ बौद्धों का चणभंगवाद और चरक का स्वभावोपरमवाद।

२. आयुर्वेद में भी परिणमन के लिए अग्नि प्रमुख तस्व है। इससे अन्तपाचन और धातुपाक की कियारों होती हैं।

३. तु०—संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशेषतः । सा भिद्यते —( मा० नि० )

थ. आयुर्वेद में भी गुर्वादिगुण दस युग्मों में व्यवस्थित हैं।

गया। पाइथेगोरस के दर्शन ने चिकित्साशास्त्र पर गंभीर प्रभाव डाला। स्वास्थ्य की सन्तुलनरूपता, संख्या का महत्व तथा सद्वृत्त के विकास में पाइथेगोरस की अमूल्य देन है।

हेमोसीहस (छुटीं शती ई०ए०) यूनान का एक प्रख्यात चिकित्सक था जो ५२२ ई०पू० में बन्दी बनाकर फारस लाया गया। वहाँ उसने फारस सम्राट् दारा के गुल्फ-विश्लेष की चिकित्सा की तथा रानी अतोषा की स्तनविद्धि का उपचार किया। इस काल में यूनान में चारो ओर चिकित्साकेन्द्र स्थापित हो चुके थे विशेषतः काटन, साहरन, सिसिली, रोडस, निडस हा र कौस के केन्द्र प्रख्यात थे। इसी समय वेतनभोगी चिकित्सकों के अस्तित्व का भी पता चलता है। इनका वेतन पंचायत या नगरसभा द्वारा दिया जाता था और वह जनना की सेवा करते थे।

अल्किमियन ( ४५० ई० पू० ) शारीरिक्रिया में रुचि रखता था। उसने पशुओं का छेदन किया तथा अन्य प्रयोग किये। इसने नेत्र का छेदन कर उसके शारीर का अध्ययन किया। अल्किमियन ने अपने परवर्ती एम्पीडोक्ट्स, डेमोक्रिट्स आदि दार्शनिक चिकित्साशास्त्रियों को पूर्णतः प्रभावित किया। एम्पिडोक्ट्स ( ५वीं शती ई० पू० मध्य ) ने चतुर्भूत का सिद्धान्त प्रतिपादित किया। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सृष्टि के मूल तस्व हैं, इनके संयोग से जीवन और विभाग से मृत्यु होती है। डेमोक्रेटिस ( ५वीं शती ई० पृ० मध्य ) ने परमाणुवाद की स्थापना की।

पवीं शती ई० पू० यूनानी संस्कृति का स्वर्णयुग माना जाता है जब ऐसे क्रान्तिकारी विचारों की उद्भावना हुई जो शितयों तक स्थिर रह कर विचारकों का पथप्रदर्शन करते रहे। इस सांस्कृतिक विकास में एथेन्स नगर का महत्त्वपूर्ण योग-दान था जहाँ सुकरात जैसा दार्शनिक हुआ जिसने सृष्टि के अतिरिक्त पुरुष, नैतिकता एवं आचारपद्धित का अध्ययन किया। संभाषापद्धित का प्रारंभ भी इसीने किया। सुकरात का शिष्य प्लेटो यहीं हुआ। किन्तु चिकित्साशास्त्र प्थेन्स की बाह्य परिधि में पृशिया माइनर से उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और उत्तरी इटली में पनप रहा था जहाँ तत्कालीन महान चिकित्साक्षेन्द्र और चिकित्सक थे। वहीं कौस नामक द्वीप में हिपोक्रेटिस का जन्म ४६० ई० पू० हुआ। इसके जीवन के संबन्ध में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किये हैं अतः किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। सोरेनस के अनुसार इसके पिता हिरेक्लिड्स और माँ फिनारेट थीं। प्लेटो की रचनाओं में इसका निर्देश है अतः यह उसका समकालीन या कुछ पूर्ववर्त्ती होगा ऐसा निश्चय है। हिपोक्रेटिस आधुनिक चिकित्सा का जनक कहा जाता है। वह महान् चिकित्सक, कुशल अध्यापक एवं सूदम निरीचक था। उसने प्राचीन धार्मिकता एवं अदृष्टवाद को हटाकर चिकित्साशास्त्र को नवीन दार्शनिक एवं तार्किक

१. तु०-- शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसंख्येयाः -- च० शा० ७।१९

आधार पर प्रतिष्ठित किया जिससे युक्तिन्यपाश्रय चिकिरसा का वैज्ञानिक स्वरूप सामने आया। हिपोक्रेटिस-संहिता (Corpus Hippocraticus) में अनेक विषयों पर उसके विचार निबद्ध हैं किन्तु ये सभी उसकी मृत्यु के बाद पाँचवीं या चौथी शती ई० पू० में निबद्ध हुये अतः यह कहना किटन है कि इनमें से कितनी रचनायें वस्तुतः हिपोक्रेटिस की हैं? विद्वानों के विचार इस सम्बन्ध में नितान्त भिन्न हैं। इन रचनाओं की संख्या ५३ से ७२ तक कही जाती हैं। मध्यम मार्ग अपनाया जाय तो इनकी संख्या ६० मानी जा सकती है। इन रचनाओं में चतुर्दोष, वायु-जल्भ्मि, अरिष्टविज्ञान, पथ्यापध्य, आदि पर विचार किया गया है। शल्य के चेत्र में मगन, विश्लेष, व्रण, अर्श और भगन्दर पर रचनायें हैं। कौमारस्त्रय और प्रसूति-स्वीरोग पर भी कुछ ग्रन्थ हैं। सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है सद्वृत्त (Hippocratic oath) जो आज भी वैद्यकीय आचार के लिए आदर्श माना जाता है। हिपोक्रेटिस के सूत्र (Aphorisms) भी महत्त्वपूर्ण हैं जो सात भागों में थे, आठवां भाग बाद में जोड़ा गया।

हिपोक्रेटिस पूर्ववर्त्ता पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर 'ऑन ऐन्शियण्ट मेडिसिन' में चार दोषों (Humours) को मानता है—कफ (Phlegon), रक्त (Blood), पित्त (Bile) और जल (Water) जिनका क्रमशः शिर, हृदय, पित्ताशय और प्लीहा से सम्बन्ध है। दोषों का साम्य रहने पर पुरुष स्वस्थ रहता है अन्यथा दोष प्रकृषित होकर किसी अंग में अधिष्ठित हो रोग उत्पन्न करते हैं। अजीर्ण से आमदोष उत्पन्न होकर भी विकार का कारण होता है। किन्तु 'दी नेचर ऑफ मैन' नामक प्रन्थ में जल के स्थान पर कृष्ण पित्त (Black Bile) को स्वीकृत किया गया है। आगे चलकर कफ, रक्त, पित्त और कृष्णपित्त (वात) ये ही चार दोष माने गये। इनके गुण क्रमशः स्निग्ध (Moist) उष्ण (hot) रूच्च (Dry) और शीत (Cold) माने गये। धातुओं से भी इनका संबन्ध स्थापित किया गया। इन्हों दोषों के आधार पर पुरुष की प्रकृति के वर्गीकरण का प्रयत्न भी किया गया। धियोफ स्टिस ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। बाद में इनका संबन्ध नच्चों से भी स्थापित किया गया। दोषों को नियन्त्रित करने के लिए 'आभ्यन्तर उपमा' (ओज ?) की कल्पना की गई जिसका अधिष्ठान हृदय माना गया। इसके कारण पुरुष की स्वाभाविक शिक्त,

<sup>1.</sup> देखें—Francis Adams: The Genuine works of Hippocrates, Baltimore, 1939

२. देखें मेरा चरक-चिन्तन, पृ० ६१-६४

३. तु॰-चरक और सुश्रुत के प्रकृतिसम्बन्धी विचार

४. तु०-चरकोक्त ओज का वर्णन

रोगचमता पर ध्यान गया जिस पर स्वास्थ्य निर्भर होता है औषधियाँ सहायक मात्र होती हैं। आम दोषों के पाचन (Pepsis or coction ) का सिद्धान्त भी था।

हिपोक्रेटिस की मृत्यु के बाद ही उसका प्रभाव कम होने लगा। अरस्तू (३८४ ई० पू०) सिकन्दर का गुरु था। अरस्तू ने शरीररचना और शरीरक्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया जो हिपोक्रेटिस के काल में प्रायः उपेचित था। सिकन्दर ने सिकन्दरिया ( अलक्जेण्डिया ) नामक नगर की स्थापना की जो उसकी म्रत्य के बाद वैज्ञानिक अध्ययन एवं अनुसंधान का महान केन्द्र बना। अरस्तू का शिष्य थियोफ्रोस्टस था। कहा जाता है कि उसके २००० शिष्य थे, मिनेण्डर (मिल्न्द्) भी उनमें था। वह अपने समय का महान वनस्पतिशास्त्री था जिसने वनस्पतियों और अनेक चिकित्सीय उपयोगों पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हिस्रे । सिकन्दर के प्रधान सेनापित टालेमी ने सिकन्दरिया में एक विशाल पुस्तकालय की स्थापना की जहाँ हिपोक्रेटिस र हिता के अतिरिक्त दस हजार अन्ध एक त्रित किये गये। अब कॉस और निद्दस के स्थान पर सिकंदरिया चिकित्साविज्ञान का प्रमुख केन्द्र बन गया। हिरोफिल्स (३०० ई० पूर्व०) प्रैनसागोरस का शिष्य था जिसने मस्तिष्क और समुग्ना के शारीर का अध्ययन किया तथा नाडियों को कण्डराओं और रक्तवाहिनियों से पृथक दिखलाया। गैलन के अनुसार मनुष्य पर शवच्छेद करने वाला वह प्रथम व्यक्ति थार और सेल्सस के अनुसार वह जीवित शरीर का छेदन भी करता था। एरासिस्ट्रेटस हिरोफिल्स का कनीय सहयोगी था। उसने दोषों के सिद्धान्त का खण्डन किया और शरीर के लिए रक्त तथा दो प्रकार के वायु ( प्राण-अपान ) का महत्व प्रतिपादित किया । उसने इस अध्ययन में प्रायोगिक विधियों का भी प्रयोग किया।

रोम— रोम का इतिहास ७५३ ई० पू० से प्रारम्भ होता है। ७५३ से ५१० ई० पू० तक का काल एट्ट्रुस्कन काल कहा जाता है। एट्ट्रुस्कन पुरोहित चिकित्सा एवं अरिष्टिविज्ञान में दुशल थे। यक्टत् देखकर रोग के सम्बन्ध में अरिष्ट बतलाते थे। यक्टत् की अनेक मृत्तिका-प्रतिकृतियाँ पाई गई हैं। जलशोधन तथा जनस्वास्थ्य के कार्यक्रम पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। चिकित्सा में जादू-टोना तथा देवाराधन का विशिष्ट स्थान था। वे शल्य एवं दन्तिवद्या में भी कुशल थे। असावधानी के कारण यदि रोगी की मृत्यु हो जाती तो चिकित्सक दण्ड का भागी होता । प्रसवकाल में स्त्री की मृत्यु होने पर कुच्चिपाटन के द्वारा गर्भ को निकाल

<sup>9.</sup> Histroy of Plants, Causes of Plants.

२. सुश्रुत ने इसके बहुत पूर्व शवच्छेद किया था।

३. तु०-- प्राणापानौ निमेषाद्याः जीवनं मनसो गतिः--च० शा० १।७०

थ. भारतीय स्मृतियों में भी ऐसा विधान है।

लेने का विधान था'। वाद में यूनान के समुन्नत चिकित्साविज्ञान से प्रभावित होकर रोम ने उसका अनुसरण प्रारम्भ किया। अलेक्जेण्ड्रिया से अनेक चिकित्सक रोम आये। इनमें ऐस्किलिपयेडिस प्रमुख था जो ९३ ई० पू० में रोम पहुँचा। वह अधिकतर पथ्य, व्यायाम, स्नान, अभ्यंग आदि प्राकृतिक विधियों का आश्रय लेता था। वह कारीर को अतीन्द्रिय परमाणुओं से निर्मित मानना था'। स्रोतोरोध विकारोत्पत्ति का मुख्य कारण था। यह अवरोध स्रोतों के संकोच, विस्तार या परमाणुओं की विषम गित से हो सकता है'। इस कारण संशोधन में अवगाहन-स्वेदन तथा संशमन में कषाय एवं वाष्प प्रयोग किये जाते थे। ऐक्लिपियेडस के शिष्यों में ऐण्टोनी मूसा भी था जो रोमसम्राट् ऑगस्टस का चिकित्सक था। खुकेटियस (९५-५५ ई० पू०) यद्यपि डॉक्टर नहीं था तथापि प्राकृतिक विधियों पर उसने अच्छा प्रकाश डाला है।

सेल्सस ईसा शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ। उसने एक विश्वकोश प्रस्तुत किया जिसमें तत्कालीन समस्त ज्ञान संकलित है। इसके एक अंश 'डि ए मेडिका' में चिकित्सासंबंधी सूचनायें हैं। इसमें वृष्य बस्तियों का वर्णन है। नासा, ओष्ठ और कर्ण के संन्धान-शल्य का वर्णन है। रक्तसाव को रोकने की विधि. व्रणशोध के चार प्रमुख लज्ञण तथा अस्थिभग्नचिकित्सा का भी प्रतिपादन किया है। अनेक यन्त्र-शस्त्र भी प्रयुक्त होते थे जो खुदाई में मिले हैं।

िल्लिनी (२३-७९ ई०) सेल्सस के समान ही विश्वकोशीय प्रतिमा का वैज्ञानिक था। उसकी विशाल कृति 'नेचुरल हिस्ट्री' ३७ खंडों में पूर्ण हुई है। उसने औषधद्वन्यों का विशेष रूप से वर्णन किया है। इसी प्रकार सोरेनस (१ शती) प्रस्ति एवं खीरोगों के चेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करने के कारण 'प्रस्तिशास्त्र का जनक' कहा जाता है। रजोविकार, मूहगर्भ, प्रसवोत्तर उपचार आदि के सम्मन्ध में उसने मौलिक विचार दिये । गर्भनिरोधक योगों का भी प्रयोग वतलाया। द्वय्याण के चेत्र में इसी प्रकार डायोस्कोरिडस (४० ई०) ने युगान्तरकारी कार्य किया। उसने पाँच खण्डों में मेटीरिया मेडिका लिखा जिसमें तत्कालीन द्वत्यों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी दी गई। इसके लिए उसने अनेक चेत्रों का अमण किया था। रोम-सामाज्य में सैनिक चिकित्सा की भी विशेष उन्नति हुई। खुदाई में सैनिक

<sup>1.</sup> भारतीय धर्मसूत्रों में ऐसी व्यवस्था है।

२. तु०-च० शा० ७१९

३. देखें चरक का स्रोतोविमान-प्रकरण

४. तु० - चरकसंहिता (सि० अ० १२) वर्णित वृष्यवस्ति-प्रकरण

५. स्पष्टतः इस पर सुश्रुत का प्रभाव है।

६. आयुर्वेद में इनका विशद वर्णन है।

आतुरालयों के अवशेष निकले हैं। इसके अतिरिक्त नागरिकों के लिए भी आतुरालय थे। चिकित्सकों की अनेक श्रेणियों थीं यथा दासचिकित्सक, मल्लचिकित्सक, राज-चिकित्सक, नगरचिकित्सक एवं स्वतंत्र चिकित्सक। स्वतंत्र चिकित्सक रोगियों से फीस लेकर उनकी चिकित्सा करते थे। रोम में डाक्टरों की सामाजिक मर्यादा बहुत बढ़ी थी, राजनीति में भी वे शक्तिशाली थे और राजदरवार में भी उनका अच्छा प्रभाव था।

रोमन डॉक्टरों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को नियंत्रित एवं विकसित करने के लिए अनेक कानून बनाये थे। पानी के निकास, खाद्यपदार्थों का विक्रय, शव-अन्त्येष्टि आदि के सम्बन्ध में कठोर नियम बने थे। योग्य डॉक्टरों के साथ-साथ छुद्मचर डॉक्टर भी थे जिनका मजाक उदाया गया है।

गैलन हिपोक्रेटिस के बाद सर्वाधिक प्रस्यात चिकित्साशास्त्री हुआ। उसका जन्म १३० ई० में पर्गमन में हुआ। चिकित्सा की शिल्ला उसने सिकन्दरिया में प्राप्त की और वहाँ से छौटकर पर्गमन में मल्लचिकित्सक नियुक्त हुआ। उसने एक विशाल प्रन्थ (Editio Princeps) की रचना की जो २२ खंडों में पूर्ण है। १६२ ई० में वह रोम गया और वहाँ शीघ्र ही एक प्रस्थात चिकित्सक हो गया। दो रोमन सम्राटों का चिकित्सक भी रहा। गैलन का शास्त्रीय ज्ञान पश्च-शारीर पर आधारित था क्योंकि उस काल में मनुष्य का शवच्छेद निषिद्ध था। शरीरिक्रियासम्बन्धी भी अनेक प्रयोग उसने पश्चओं पर किये थे। उसके मत में, जीवन का मूल तत्त्व प्राणवायु (Pneuma) था । रक्तसंबहन के विषय में भी उसकी धारणा निश्चित थी कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त पृथक् पृथक् रहता है। शरीररचना के आधार पर उसका रोग-विज्ञान भी परिष्कृत हो गया था। चिकित्सा में वह 'विपरीत-सिद्धान्त' का ही उपयोग करता था। साथ-साथ स्नेहन-स्वेदन आदि बाह्य उपचार भी होते थे। गैलन की मृत्यु २०३ ई० में हुई। एकंश्वरवाद में आस्था होने के कारण वह अरबों, ईसाइयों और यहूदियों में समान रूप से लोकप्रिय हुआ।

गैलन के बाद चिकित्साविज्ञान की अवनित होने लगी। प्लेग और महामारियों ने साम्राज्य को विध्वस्त कर दिया जिसे डॉक्टर असहाय होकर देखते रहे जिससे जनता की आस्था चिकित्साशास्त्र से उखड़ गई और धर्म की ओर मुड़ी। ईसाई धर्म ने इसे और प्रोत्साहित किया। औषध के बदले लोग देवाराधन और सन्तों की सेवा में लग गये। किन्तु ईसाइयों ने चिकित्सासेवा के चेत्र में भी महत्त्वपूर्ण कार्य

<sup>1.</sup> तु०-चरक का संबद्ध प्रकरण

२. यह चरक के वातकलाकलीय से प्रभावित था।

किया। उन्होंने अनेक अस्पताल बनवाये। २०० ई० में पहला बड़ा अस्पताल सिजेरिया में बना। इसमें एक कुष्ठाश्रम भी था। रोम में पहला अस्पताल ४०० ई० के लगभग एक महिला के दान से बना। सम्राट् कुस्तुन्तुनिया (२२६ ई०) ने ईसाई धर्म अपनाया और अपनी राजधानी रोम से इटाकर बिजेण्टियम ले गया। चहाँ पर ऑरिवेसियस (२२५-४०२ ई०), अलेक्जेण्डर ऑफ ट्रेलिस (५२५-६०५ ई०) और पॉल ऑफ इजिना (६२५-६९० ई०) प्रस्थात चिकित्साशास्त्री हुये। ऑरिवेसियस ने चिकित्सकों पर वृत्तात्मक विवरण लिखा, अलेक्जेण्डर ने 'चिकित्सा के बारह प्रन्थ' लिखे जो ग्रीक से लैटिन और अरबी में अन्दित हुये। पॉल ने एक चिकित्सा का विश्वकोष लिखा जो अरबी में अन्दित हुआ; इसमें शहयकमें पर विशेष जानकारी दी गई है। फिर चर्च के बढ़ते प्रभाव के कारण चिकित्सकों का प्रभाव धीरे-धीरे घटता चला गया।'

मध्यकालीन युरोप में चिकिरसा धार्मिकता के कब्जुक से आवृत रही। चर्च के मिशनरी और पादरी चिकिरसासेवा का आयोजन करते रहे। विश्वविद्यालयों की स्थापना भी मध्यकाल की प्रमुख घटना है। मटों के अन्तर्गत भी आतुरालय चलते थे। नापित शल्यकर्म, रक्तमोच्चण आदि करते थे। चिकिरसा में रक्तमोच्चण, वमन. विरेचन, बस्ति और अग्निकर्म का प्रयोग होता था। लगभग १३०० ई० के आस पास बोलोना में मजुष्य के शव का छेदन प्रारम्भ हुआ। इस काल में अरब एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व के चितिज पर उदित हुआ और सारे संसार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। देश और काल दोनों दृष्टियों से मध्यवर्त्तों के रूप में अरब ने पूर्व और पश्चिम के बीच शानसेतु का कार्य किया।

अरबों ने विजित देशों की संस्कृति से शिचा ग्रहण की और प्राचीन संस्कृति को सुरचित रक्खा। अरबों ने मध्यपूर्व, मिस्न, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन तक जीतकर फ्रांस पर भी धावा बोल दिया था। अरब-संस्कृति की विशेष प्रगति अरबवासी खलीफाओं के काल में हुई। इनमें से प्रथम हारून-अल रशीद (६६३-८०९ ई०)

अरब

१. किन्तु भारत में आयुर्वेद निरन्तर विकसित होता गया जो इसकी वाङ्मय-वृद्धि एवं चिकित्साकौशल से प्रमाणित होता है। देशकाल के अनुसार इसका परिमार्जन-परिष्कार होता रहा और इसे युगानुरूप रखने की चेष्टा बराबर होती रही।

फारससम्राट् खुशरो नौशेरवाँ (५३१ ई०) का चिकित्सक बुर्जुया भी भारत आया था जो वापसी अपने साथ अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थ और चिकित्सकों को लेता गया।

हुआ जिसने बगदाद में पहला अस्पताल बनवाया जहाँ भारत और यूनान के चिकित्सक रक्से गये। भारतीय चिकित्सकों में एक 'मङ्स्व' था जिसने हारून की चिकित्सा की थी। इसी प्रकार भारत और यूनान से चिकित्साग्रन्थ मँगवा कर वहाँ एक पुस्तकालय खड़ा किया गया जहाँ इन ग्रन्थों का अरबी अनुवाद करने के लिए एक केन्द्र संगठित हुआ। यहाँ चरक, सुश्रुत. वाग्मट, माधवनिदान आदि १५ आयुर्वेदीय ग्रन्थों के साथ साथ हिपोक्रेटिस, गैलन, ओरिबेसियस, पाल ओर हायोस्कोरिडस की रचनाओं का अनुवाद प्रस्तुत हुआ।

अरब चिकित्साशास्त्रियों में रेजस और अविसिना मूर्धन्य हैं। रेजस (८६५-९६५ ई०) फारस का निवासी था और बगदाद में चिकित्सा की शिचा छी थी। बाद में वह बगदाद का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हुआ। चिकित्सा के अतिरिक्त वह गणित, उयोतिष, धर्मशास्त्र और दर्शन का भी पण्डित था। उसकी कुछ रचनाओं की संख्या २३७ हैं जिनमें आधी चिकित्साविषयक हैं। इसमें एक चिकित्सा का विश्वकोषात्मक ग्रन्थ भी है। शीतछा और मस्रिका पर भी एक ग्रन्थ है जिसमें इनका विशद विवरण है।

अविसिना (९८०-१०३७ ई०) का जन्म फारस में बुखारा के पास हुआ था। उसकी प्रतिभा बड़ी विल्वण थी। १२ वर्ष की उम्र में उसे संपूर्ण कुरान कंटस्थ था। १८ वर्ष की उम्र में वह अपनी सारी शिष्ठा समाप्त कर चुका था। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी अतः अनेक विषयों पर वह लिखता था यथा गणित, भौतिकविज्ञान, रसायनविज्ञान, धर्मशास्त्र, दर्शन और कान्य। उसकी प्रसिद्ध रचना है अल-कानून (Canon) जो बहुत समय तक पाश्चात्य जगत् की चिकित्सासंस्थाओं में पाष्ट्रग्रम्थ था। इसका लैटिन अनुवाद १२वीं शती में हुआ। गैलन के साथ अविसिना की रचनाओं ने मध्ययुग को सर्वाधिक प्रभावित किया। किन्तु १५२७ ई० में पैरासेल्सस ने सरेशाम इन दोनों को जला दिया।

इस समय रपेन में काडोंवा का सम्प्रदाय प्रगति पर था। खलीका अन्द अल-रहमान-तृतीय (९१२-९६१ ई०) के संरचण में काडोंवा नगर यूरोप का अप्रणी सांस्कृतिक केन्द्र बना जहाँ अनेक डॉक्टरों के अतिरिक्त ५२ अस्पताल थे। उन्हीं डाक्टरों में महानतम इस्लामी सर्जन अबुल कासिम (अलबुकासिस) भी था। इसने एक विशाल प्रनथ लिखा जिसमें सैकड़ों यन्त्र-शक्षों के चित्र दिये गये हैं। उदरगत शह्यकर्म में चत के सीवन के लिए पिपीलिकाओं के उपयोग की सलाह उसने दी है।

एवेनजोआर ( १२वीं शती प्रारम्भ ) एक उत्तम विद्वान और चिकित्सक था। शास्त्र से अधिक कर्म पर उसका ध्यान था। उसका देहान्त ११६२ ई० में हुआ। एवेरोअस ( ११२६-११९८ ई० ) चिकित्सिक के साथ-साथ दार्शनिक था। इसने भी एक विशाल ग्रन्थ लिखा। इसका शिष्य मैमोनाइडिस यहूदी था। धार्मिक कारणों से वह वहाँ से निकाल दिया गया और मिस्र में आकर शरण ली जहाँ १२०८ ई० में उसका देहान्त हुआ।

इसके बाद यूरोप से मुसलमानों का प्रभाव हटने लगा। १२३६ ई० में फर्नाण्डिस द्वितीय ने कार्डोवा पर अधिकार कर लिया। १२५८ ई० में मंगोलों ने बगदाद को विध्वस्त कर दिया और इस प्रकार पाँच शताब्दियों के बाद अरब साम्राज्य समाप्त हो गया।

# आयुर्वेद का सार्वभौम प्रभाव

विश्व की अन्य चिकित्सापद्धतियों से आयुर्वेद का क्या सम्बन्ध रहा है यह विचारणीय है। कुछ तथ्य ऐसे हैं जो सामान्य रूप से सभी प्राचीन चिकित्सापद्धतियों में मिलते हैं। उदाहरणार्थ, विश्व के सभी देशों में पहले दैवन्यपाश्रय और उसके बाद युक्तिन्यपाश्रय चिकित्सा का विकास हुआ। देवताओं और भूतों पर विश्वास तथा रोगोत्पत्ति में इनकी कारणता का सम्बन्ध होने के कारण चिकित्सा में स्वभावतः इनका प्रभाव रहा। किन्तु कालक्रम से जब मनुष्य ने प्रयोग और अनुभवों से ओषधियों का ज्ञान प्राप्त किया तब युक्तिन्यपाश्रय विधियों का प्रादुर्भाव हुआ।

अन्य देशों की चिकित्सापद्धतियों से आयर्वेंद्र की तुलना करने पर अनेक साम्यदर्शक तथ्य सामने आते हैं। जिस प्रकार सुमेरी चिकित्सा में ज्योतिष का प्रभाव था वैसा ही आयुर्वेद में भी है। तैलबिन्दुपरीचा दोनों में समान है। दोनों रक्त को जीवन का आधार मानते हैं और यक्कत् का महत्त्व भी क्योंकि यक्कत् रक्तवह स्रोतों का मूल कहा गया है। बाबुली चिकित्सा में चन्द्रमा आपधीश माने जाते थे तो आयुर्वेद भी वैसा ही मानता है। आयुर्वेद जिस प्रकार अष्टांग है वैसा ही वाबुङी चिकित्सा के भी आठ अंग आठ देवताओं के संरचण में थे। आयर्वेदीय चिकित्सकों के समान ये चिकित्सक भी मुख्यतः वनस्पतियों का प्रयोग करते थे और साथ-साथ जान्तव और खनिज द्रव्यों का भी। अरमरी, छिंगनाश आदि के शहयकर्म दोनों में पाय जाते हैं। आयुर्वेदीय चिकित्सकों के समान असीरियन चिकित्सक भी वटी, चर्ण, बस्ति, वर्ति आदि का प्रयोग करते थे। शल्यकर्म भी होता था। वातव्याधि में स्तेहन, स्वेदन और लेप किया जाता था। मिस्री चिकित्सा से भी आयुर्वेद का साम्य है। शवों को सुरचित रखने की जो प्रथा वहाँ प्रचित्त थी वह किंचित् रूपान्तर से भारत में भी थी। यहाँ तैलद्रोणी में शव को रखते थे। सूर्य की पूजा मिस्न और भारत दोनों देशों में है। विशेषज्ञों की बात भी दोनों में है। मिस्न में भी विशिष्ट अङ्गों के विशेषज्ञ चिकित्सक थे। शरीरस्थ स्रोतों की धारणा दोनों में समान है। इसी प्रकार संशोधन चिकित्सा का महत्त्व भी दोनों ही में है। मिस्र के इम्होटेप और आयुर्वेद के धन्वन्तरि प्रायः समान हैं। पेरू में सूर्यपूजा, स्वप्नारिष्ट आदि

विचार आयुर्वेद के समान ही हैं। चीन के यिन और याँग का सिद्धांत भारतीय दर्शन के प्रकृति-पुरुष के सिद्धान्त से मिलता है। कनफ्युशियस की विचारपद्धित बौद्ध धर्म से मिलती है। चीन में भी आयुर्वेद के समान पाँच तस्वों का सिद्धान्त मान्य है यद्यपि इसमें थोड़ा नामभेद है। वहाँ भी दोषवैषम्य से रोगोत्पित्त मानी गई है। हुआग ती नामक प्रन्थ चरकसंहिता के समान प्रश्नोत्तरशैली में है। चीन में शल्यकर्म भारत के बहुत बाद प्रारम्भ हुआ। प्राचीन फारसी चिकित्सा में प्राकृतिक देवताओं की पूजा थी, सूर्य प्रमुख देवता थे। मागी उनके पुरोहित थे जिन्हें कुछ ऐतिहासिक पुराणोक्त मग ब्राह्मण मानते हैं। अवेस्ता और वेद के तथ्यों में वर्त्तमान समानता तो सर्वविदित है ही। अवेस्ता में तीन प्रकार के चिकित्सकों का उल्लेख है शल्यविद, भेषजविद और मन्त्रविद। आयुर्वेद में भी यही श्रेणियाँ थीं। रसशाख के काल में भी त्रिविध चिकित्सा कही गई है केवल मन्त्र के स्थान पर 'रस' कर दिया गया। इन्हें क्रमशः आसुरी, मानुषी और दैवी कहा गया है। शल्यकर्म में कुशलता सिद्ध करने पर ही उस कर्म में प्रवृत्त होने के लिए अनुज्ञा मिलती थी जैसा कि सुश्रुत में है।

यूनान और भारत की चिकिःसापद्धतियों में अत्यधिक समानता है। दोष-सिद्धान्त, रोगविज्ञान, चिकित्साविज्ञान, अरिष्टविज्ञान, सद्वृत्त आदि एक-सा प्रतीत होता है

ग्रीक (यूनानी) चिकित्सा आधुनिक चिकित्साविज्ञान का मूल मानी जाती है अतः आयुर्वेद से इसके साम्यनिदर्शक स्थलों पर अनेक विद्वानों ने विचार किया है। इस सम्बन्ध में निम्नांकित तथ्य अवलोकनीय हैं:—

१. मौतिक सिद्धान्त—तःकालीन यूनानी दार्शनिक चतुर्भूत—जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु—का सिद्धान्त मानते थे। आयुर्वेद में पञ्चमहाभूत का सिद्धान्त मान्य है। वस्तुतः पाँच महाभूतों में आकाश ज्यापक होने के कारण शेष चार में ही

और देखें :--

Claus Vogel: On the Ancient Indian and Greek Systems of Medicine, Poona Orientalist, Vol. 24, No. 1/2, 1959

Theodor Comperz: Greek Thinkers, Vol. I-IV

४२ आ०

जॉली ने अपने ग्रन्थ में इन समानताओं का विस्तार से वर्णन किया है, वहीं देखें। इसके अतिरिक्त उसने निम्नांकित ग्रन्थ उद्घत किया है:—

A. Webb: Historical relations of Ancient Hindu with Greek
Medicine calcutta; 1850

J. Filliozat: The classical Dectrine of Indian Medicine, ch. 7, 8 and Appendix.

परिणमन या गत्यात्मक व्यापार की प्रतीति होती है अत एव प्रारम्भ में यूनानियों ने चार ही तत्त्व माने। प्लेटो के बाद आकाश तत्त्व को भी स्वीकार कर पद्ध तत्त्व स्वीकार किया गया। आयुर्वेद में भी चतुर्भूत का सिद्धान्त प्रतिपादित है संभवतः इसी से प्रभावित होकर उन लोगों ने ऐसा विचार बनाया हो। चारों भूतों के गुण कमशः शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुच माने गये।

पाइथेगोरस चेतनाधातु पर बल देने लगा था यह पूर्णतः आयुर्वेदीय प्रभाव था क्योंकि आयुर्वेद में षड्धात्वात्मक कर्मपुरुष की जो धारणा है उसमें भूतों के साथ-साथ चेतनाधातु भी है। बिना चेतना के पुरुष का अस्तिस्व ही कहाँ?

चतुर्भूत के समान चतुर्दोष का सिद्धान्त यूनानी मानते थे। उनके मत में, कफ (Phlegm), रक्त (Blood), पित्त (Yellow bile) और वात (Black bile) ये चार दोष थे। आयुर्वेद में भी विशेषतः शस्यसंप्रदाय में रक्त को चतुर्थ दोष मानने की परंपरा थी।

इन दोषों के साम्य से स्वास्थ्य तथा वैषम्य से रोग होते हैं यह भी माना जाता था । यह आयुर्वेद के सिद्धान्त से बिलकुल मिलता है ।

अरस्तू ने पदार्थों तथा वादमार्ग का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है जो चरकोक्त विवेचन की अनुकृति है।

- २. विकृतिविज्ञान में दोषों के अतिरिक्त आमदोष को महत्त्व दिया गया। ज्वर में आमावस्था, पच्यमानावस्था और पक्षावस्था मानी गई जो आयुर्वेदीय धारणा ही है।
- ३. रोगिपरीचा में आकृति, प्रकृति, देश, काल आदि के ज्ञान का महत्त्व आयुर्वेद के समान ही है।
- श्रः श्रः तुओं तथा नच्चत्रों का मनुष्य के स्वास्थ्य और रोगों से संबन्ध भी दोनों में समान हैं।
- प. नात, जल तथा देश की दुष्टि पर हिपोक्रेटिस ने विशेष रूप से विचार किया
   है। आयुर्वेद में जनपदोद्ध्वंस-प्रकरण में इनका विशद विवेचन है।
  - ६. अरिष्टविज्ञान पर दोनों का विवरण समान है।
- ७. मलेरिया के अन्येशुष्क, तृतीयक और चतुर्थक प्रकार, चय, पाण्डु में मृद्भचण आदि दोनों में समान हैं।
  - ८. मच की प्रशंसा दोनों ने की है।
  - ९. चिकिस्सा में लंघन, संशोधन और संशमन को दोनों ने अपनाया है।
- १०. हिपोक्रेटिस द्वारा प्रस्तुत आचारविधान (Oath) आयुर्वेदोक्त सद्वृत्त के आधार पर ही है। अन्तर केवल यह है कि यूनान में उस काल में प्रचलित पुंमेथुन का उल्लेख हिपोक्रेटिस ने किया है जो आयुर्वेद में नहीं है।

- 11. गर्भ के अंगों की एककालिक निर्वृत्ति, शुक्र के विभाजन से युग्म की उत्पत्ति, दिन्नणभाग से पुंसन्तित का संबन्ध, अष्टम मास में गर्भ का ओजोवैषम्य, मुद्रगर्भनिर्हरण, मृतगर्भनिर्हरण आदि विषय दोनों में समान हैं।
  - १२. जलोदर में उदर विद्ध कर जल निकालने का विधान दोनों में है।
- १३. शल्य में, अश्मरी-शल्यकर्म दोनों में समान है। इसके अतिरिक्त, अग्निकर्म; अर्श, अर्बुद आदि के शस्त्रकर्म; रक्तमोत्त्रण, जलौका आदि का भी वर्णन है। अनेक यन्त्र-शस्त्रों का भी उल्लेख आयुर्वेद में समान है। लिंगनाश का शस्त्रकर्म भी दोनों में समान है।

अब यह विचारणीय है कि किसने किसको प्रभावित किया। कुछ विद्वानों का कथन है कि विरव के विभिन्न भागों में उस प्रकार के विचार समानान्तर प्रादुर्भूत होना सम्भव है अतः कोई किसी से प्रभावित हो इस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। यह कथन उस स्थिति में पूर्णतः स्वीकार्य होता यदि सभी देश एक दूसरे से पूर्णतः विच्छिन, असंबद्ध एवं पृथक् होते किन्तु ऐसी बात है नहीं। अध्यन्त प्राचीन काळ से विभिन्न देशों में यातायात के कारण परस्पर वस्तुओं का ही नहीं विचारों का भी विनिमय होता रहा है।

सुमेर की सभ्यता प्राचीनतम लगभग ६-४ सहस्त ई० पू० मानी जाती है किन्तु ऋग्वेद की सभ्यता इससे भी कुछ पूर्व की ही होगी। सिन्धुघाटी सभ्यता के पूर्व लगभग ४००० ई० पू० की सभ्यता के अवशेष बल्लचिस्तान और सिन्ध में मिले हैं जो पार्श्ववर्त्ती पश्चिमी एशिया की कांस्ययुगीन संस्कृति से सादृश्य रखते हैं। इस काल में बल्लचिस्तान और सिन्ध में परस्पर व्यापारिक संबन्ध तो था ही ईरान और ईराक से भी संपर्क था। बल्लचिस्तान के व्यापारी समुद्री मार्ग से जाकर सुमेर में भी बस गये। सिन्धुघाटी-सभ्यता काल में भी मेसोपोटामिया और भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। लगभग २८०० ई० पू० में दिखण बल्लचिस्तान और सुमेर के बीच व्यापारिक संबन्ध जलमार्ग से था और सिन्ध का संपर्क बल्लचिस्तान से था किन्तु लगभग २३०० ई० पू० में सिन्ध का सीध। संपर्क मेसोपोटामिया से हो गया। विवेदजातक से भारत और बाबुल के बीच व्यापारिक संबन्ध का पता

<sup>3.</sup> S. Piggot: Prehistoric India, London 1961, P. 117-118.

२. मोतीचन्दः सार्थवाह, पृ० ३१।
'Just as there is ample reason to think that Communication
between Egypt and India existed in early times, with the
Egyptians and Indians Sharing their pharmacological
Knowledge, so many Seholars believe that as early as the
third millineum B. C. There were relations between India and

चलता है। मिस्न तक भी ये यात्री पहुँचते थे। हेरोडोटस के अनुसार सिन्धु नामक कपदा मिस्न और वाबुल में प्रचलित था। यह कपदा सिन्ध में बनता था। लोकमान्य तिलक ने अलगी-विलगी, उरुगूला आदि कुछ शब्दों को बाबुली भाषा से कहा है जो वेद में धुस आये हैं। बाबुल में दिचण भारतीयों की अपनी बस्ती थी जिस संपर्क से अनेक दिखणभारतीय शब्द यूनानी भाषा में आ गये यथा अरसि (चावल), करुर (दालचीनी), इंजिबेर (सोंठ), पिप्पी (पीपल) वेद्वर्य (बिल्लीर) आदि। ई० पू० ९वीं शती में भारतीय हाथी असीरिया जाते थे। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुयें भी वहाँ पहुँचती थीं। असीरिया और भारत के औषधद्वव्यों में भी बहुत समानता है जिसकी एक विस्तृत सूची शिवकोष की भूमिका में दी गई है।

मिस्न से भी भारत का प्राचीन संबन्ध रहा है। साबी व्यापारियों के माध्यम से भारतीय माल मिस्न पहुँचता रहा है। अनेक भारतीय व्यापारी भी वहाँ पहुँचा कर वस गये थे। उनकी बस्ती का नाम 'इण्डिया' पढ़ गया था। भारत से मिस्न पहुँचने वाली वस्तुओं में हाथीडाँत, सोना, रत्न, चन्दन, मोर और बन्दर प्रमुख थे। मिस्न के कर्जों में नील, इमली की लकड़ी आदि अनेक भारतीय द्रव्य पाये गये हैं। लेसन के अनुसार मिस्नी पुरोहित कपड़े नील में रंगते थे और शवों को भारतीय मलमल में लपेटते थे। बाइबल में भी ऐसा उल्लेख है कि ई० पू० १५०० के लगभग मिस्र और भारत के बीच काफी व्यापार होता था। उपिरस में दालचीनी, पीपल और सींठ का उल्लेख है जो संभवतः भारत से वहाँ जाते थे। प

यूनान से भारत का संपर्क अकमीनी फारस साम्राज्य के काल में हुआ। फारस ने यूनानियों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था अतः बहुत संख्या में यूनानी फारससमाट् के दरवार और विभिन्न सेवाओं में थे। साइरस (५५८-

Mesopotamia. Caravans Travelled by roads which ran parallel to the Elburz mountains in Northern Iran and thence Southward through Baluchistan. Probably there were also Ships plying by way of the Persian Gulf back and forth between the indus and the Tigris"

Jurgen Thorwald: Science and Secrets of Early medicine, New york, 1963 P. 169

१. सार्थवाह पृ० ४३-४४

R. Harshe: Sivakosa, Poona, 1952.

<sup>3.</sup> R. K. Mookerji: Glimpses of Ancient India, P. 28

<sup>8.</sup> Thorwald : op cit., P. 69

पड़ र हुं पूर् ) के काल में फारस से भारत का एक अंश (गान्धार) सर्वप्रथम संबद्ध हुआ। उसके बाद कैन्विसस (५५०-५२२ ई० पूर्), दारा प्रथम (५२२-५८६ ई० पूर्) और जर्जस (५८६-५६५ ई० पूर्) राजा हुये जिनके काल में यह संबन्ध और निकटतर हुआ। इन राजाओं के दरबार और सेना में यूनानी और भारतीय दोनों थे अतः दोनों में परस्पर संपर्क अनिवार्य था। सिकन्दर के आक्रमण-काल में भी इनका संपर्क हुआ। कहते हैं, सिकन्दर भारतीय वेंद्यों की योग्यता और कुशलता से बड़ा प्रभावित था और अनेक को उसने अपने यहां वियुक्त कर लिया था और कुछ को साथ लेता भी गया था। चन्द्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य सीरिया और फारस तक फैला लिया था। अशोक ने अपने शिलालेख में सीरिया के राजा अन्तियोक को अपना निकट पड़ोसी कहा है। इस काल में ईरान से भी भारत का विशेष संपर्क हुआ। सौराष्ट्र के राज्यपाल पद पर यवन राजा तुपाण्य नियुक्त था।

कैश्विसस ने सिन्ध के पूर्व मिस्र को अधिकार में कर लिया था। अतः फारस के माध्यम से मिस्र से भी भारत का सम्पर्क हुआ। फारसी सम्राटों के दरवार में अनेक यूनानी तथा भारतीय चिकित्सक थे। भारतीय और यूनानी विद्वान् एक दूसरे के देश में जाया करते थे इसके प्रमाण भी मिले हैं। स्थलमार्ग से एशिया मानइर और फिर यूनान का सम्पर्क था। ई० पू० छठी शती में यह सम्पर्क काफी आगे बढ़ चुका था अतः यह स्वाभाविक है कि भारतीय विचारों ने वहाँ के दार्शनिक और चिकित्सकों को प्रभावित किया। हिपोक्रो टिस भी भारतीय विचारों से प्रभावित था। फिलिओजा ने भी यही सिद्ध किया है कि अकमीनी फारसी राज्यकाल में ही यूनानी और भारतीय विचारों का परस्पर सम्पर्क और विनिमय हुआ?।

मनु के काल में भारत जगद्गुरु था। विश्व के सभी देशों से लोग यहाँ पहुँच कर शिचा ग्रहण करने थे और भारत से भी विद्वान बाहर जाकर ज्ञानिवज्ञान का प्रसार करते थे । बौद्धजातकों से पता चलता है कि भारतीय व्यापारी अरब, लालसागर और भूमध्यसागर तक के समुद्री मार्ग से परिचित थे। कुछ लोग सिकन्दरिया भी पहुँच जाते थे । अर्थशास्त्र में सिकन्दरिया से आये मोती के लिए 'अलसन्दक' शब्द है।" मिलिन्दपह्न में भी अलसन्दक द्वीप का उल्लेख है।

१. सार्थवाह, पृ०२१-२३

<sup>2.</sup> Filliozat: The classical Doctrine of Indian Medicine Ch. 9

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः ।
 स्वं स्वं चरित्रं शिलेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

४. मोतीचन्द : सार्थवाह, पृ०३१

प, वही, पृ० ७८

रोम के साथ भारत का घनिष्ठ सम्पर्क ई० की प्रथम तीन शताब्दियों में रहा।
गुप्तकाल में इसका प्रभाव हम देखते हैं। वराहमिहिर ने लिखा है 'यवन म्लेच्छ हैं
किन्तु उनके पास यह शास्त्र (ज्योतिष) व्यवस्थित रूप में है अतः वे ऋषियों के
समान पूजित होते हैं!। यवनाचार्य का उल्लेख भी जहाँ-तहाँ है। पञ्चसिद्धान्तों में
रोमश और पौलिश सिद्धान्त विदेशी ही प्रतीत होते हैं। केन्द्र, होरा आदि अनेक
यूनानी शब्द भारतीय ज्योतिष में आ गये हैं। किन्तु चिकित्साशास्त्र में ऐसी बात
दृष्टिगत नहीं होती। आयुर्वेद की किसी संहिता या प्रथ में यवनाचार्य या किसी
विदेशी आचार्य के सिद्धान्त का प्रहण नहीं किया गया है। केवल कांकायन बाह्रीकभिषक का उल्लेख मिलता है जो सम्भवतः भारतीय परम्परा का ही शिष्य रहा
होगा। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि ज्योतिष में भारत ने यूनानियों से
प्रहण किया तथापि आयुर्वेद के चेत्र में यूनानियों को बहुत कुछ दिया। दालचीनी,
पीपल, सोठ आदि अनेक औषधद्रव्य यूनानियों की भेषजसंहिता में मिलते हैं जो
पूर्णतः भारतीय हैं और भारत से ही उनके प्रयोग का ज्ञान वहाँ गया होगा।

हिपोक्रेटिस ने यद्यपि कायचिकित्सा पर लिखा किन्तु शक्य के चेत्र में उसका कोई अवदान नहीं । दोनों दृष्टियों से भारतीय आयुर्वेद पाश्चात्यचिकित्सा से बहुत आगे था। अतः उसका कोई म्हण आयुर्वेद पर हो ऐसा सम्भव नहीं दीखता । मेक्सिको की चिकित्सा में अनेक समान तथ्यों के मिलने से विद्वानों की यह धारणा है कि पूर्वी पृशिया से अमेरिका का कोइ सम्बन्ध प्राचीनकाल में रहा होगा ।

चीन के साथ भारत का सम्पर्क प्राचीन काल से रहा । बाह्लीक उस समय का प्रक प्रमुख व्यापारिक केन्द्र था जहाँ भारत, चीन और पश्चिम एकिया के व्यापारी एकिन्नत होकर विनिमय करते थे। कुषाणसाम्राज्य में चीन से लेकर कैरिपयन सागर तक का पथ व्यापार के लिए प्रशस्त हो गया। रोम जाने का भी एक मार्ग हो गया। रोम के बाद कुस्तुन्तुनिया जब व्यापार का अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र बना तब वहाँ भी इसी मार्ग से व्यापारी पहुँचने लगे। गुप्तयुग में चीन और भारत का सम्बन्ध और दह हुआ। ६१ ई० में हान राजा मिंग ने भारत से बौद्ध भिन्न बुलाने के लिए दूत भेजे। धर्मरिचत और कश्यप मातंग भारत से अनेक प्रन्थों के साथ वहाँ गये और चीन में प्रथम बिहार बना। उसके बाद तो उनका ताँता लगा और अनेक कश्मीरी और

म्लेच्छा हि यवनास्तेषु सम्यक् शास्त्रमिदं स्थितम् ।
 ऋषिवत् तेऽपि पुत्यन्ते किं पुनदेंवविद् द्विजाः ॥ बृ० सं०

Kutumbiah : Ancient Indian Medicine, General Introduction, P. XXXVii—XLiv.

<sup>3.</sup> Thorwald: op. cit, P. 261

मध्यदेशीय पण्डित वहाँ पहुँचे। यह सर्वविदित है कि नालन्दा विश्वविद्यालय में अनेक चीनी छात्र थे। यात्रियों में भी फाहियान, ह्वेनसांग और इस्सिंग चीनी ही थी। बौद्धभिष्ठओं द्वारा आयुर्वेद सुदूर देशों में पहुँचा। इस प्रकार सैकड़ों आयुर्वेद के प्रंथ चीन पहुँचे जहाँ चीनी भाषा में उनका अनुवाद हुआ।

प्राचीन काल में तो आयुर्वेद का प्रसार युरोप और एशिया में हुआ ही, मध्यकाल में अरब के भाष्यम से इसका पुनः प्रवेश हुआ। अरबी चिकित्सकों ने आयुर्वेद और यूनानी दोनों पद्धतियों को मिलाकर एक नया रूप दिया जो आगे चलकर आधुनिक चिकित्साविज्ञान का जनक हुआ। इस प्रकार आधुनिक चिकित्साविज्ञान पर आयुर्वेद का दोहरा ऋण है — एक प्रारम्भिक काल में सैद्धान्तिक और नैतिक आधार देकर और मध्यकाल में उस ज्ञान को उपबृंहित कर।

इस प्रकार समस्त विश्व की चिकित्सापद्धतियों पर आयुर्वेद का प्रभाव न्याप्त था। सुमेरी, बाबुली और आसुरी चिकित्सा पर तो उसकी छाप थी ही, यूनानी दर्शन और चिकित्सा दोनों को प्रभावित कर उसने आधुनिक चिकित्सा की नई नींव ढाली। मध्यकाल में अरब के माध्यम से आयुर्वेद की धारा ने इसे पुनः उपबृद्धित किया। इससे एक ओर आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान का पथ प्रशस्त हुआ और दूसरी ओर यूनानी तिव (हकीमी) का जन्म हुआ। इन दोनों धाराओं का मूल स्नोत आयुर्वेद ही है। मुसलमानी राज्य में भारत के निरन्तर संपर्क से हकीमों ने अपनी पद्धति को और परिष्कृत एवं परिवर्धित किया तो अंगरेजी राज में आधुनिक चिकित्सा ने भी आयुर्वेद से अपने कलेवर को पुनः सँचारा।।

## दक्षिण भारत में आयुर्वेद

द्विण भारत उत्तर भारत से विन्ध्यपर्वत द्वारा पृथक्कृत था जिसे ऋषि अगस्य ने लाँघ कर पार किया। सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्त्तक आस्य माने जाते हैं। सिद्धों की संख्या १८ या २२ है। इसके दो भेद आगे चलकर हो गये एक बद संप्रदाय और दूसरा तेन संप्रदाय। संस्कृतानुयायी बद सम्प्रदाय है और तामिल का अनुयायी तेन संप्रदाय।

सिद्ध संप्रदाय में रसकर्म का विशेष प्रतिपादन है। उत्तर भारत के सिद्धों से इन सिद्धों में कुछ अन्तर था। 'वसवराजीयम्' में अनेक नई प्रक्रियायें और योग भिलते हैं। इविड भाषा के पुराने प्रन्थों में नाडीपरीखाविधि और मूत्रपरीखा

Bhagavat Sinh Jee: History of Aryan Medical science, P. 189-200

हेमराज क्रमा : काश्यपसंहिता, उपोद्धात (हिन्दी), पृ० ७३-११५

१. इस सम्बन्ध में और देखें :--

विधि मिलती है। इन प्रन्थों का कालनिर्णय किटन है अतः यह कहना संभव नहीं कि नाढीपरीचा दिचणभारत में विकसित होकर उत्तरभारत में गई। दिचणभारत से आयुर्वेद सिंहल तक पहुँचा। आनन्दकन्द प्रन्थ का कर्चा मन्थानभेरव सिंहल का राजवैद्य कहा जाता है। रसकर्म के गुरु नागार्जुन का स्थान नागार्जुनकोंडा और श्रीपर्वत दिचणभारत में ही हैं। अतः रसशास्त्र के विकास में दिचणभारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अतिरिक्त देविगिर के यादव राजाओं विशेषतः सिंघण के संरच्चण में रशशास्त्र खूब फूला-फला। दिचण भारत में वाग्भटकृत अष्टांग-हदय का विशेष प्रचार रहा है।

केरल में अष्टवैद्यों की परंपरा है। इनके मूल पुरुष परशुराम कहे जाते हैं। आयुर्वेद के अष्टांग के आधार पर अष्टवैद्य हुए। पञ्चकर्म, धाराकलप तथा स्नेहन-स्वेदन का विशेष प्रचार है। अभ्यंग के द्वारा अनेक रोगों का निवारण किया जाता है।

रसवैशेषिकसूत्र का कर्त्ता भदन्त नागार्जुन तथा उसका भाष्यकार नरसिंह केरलवासी कहा जाता है। रसोपनिषद् भी इसी परंपरा का है। वैद्यमनोरमा, धाराकरूप, सहस्रयोग आदि ग्रन्थ केरलीय परंपरा में प्रचलित हैं।

कर्णाटक में जैन आचार्य का पूज्यपादीय संस्कृत ग्रन्थ प्राचीन माना जाता है। उग्रादित्याचार्यकृत कल्याणकारक भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। कन्नद भाषा में भी खगेन्द्रमणिद्र्पण, गोवैद्य, हयशास्त्र, बालग्रहचिकित्सा, वैद्यकिनघण्टु आदि ग्रन्थ लिसे गये। आन्ध्र में वैद्यचिन्तामणि और वसवराजीयम् ये दो ग्रन्थ विशेष प्रचलित है। इन्हें पं० गोवर्धन शर्मा छुगाणी ने प्रकाशित किया है।

दिश्वणभारत की भौगोलिक विशेषता के कारण भारत के इतिहास में भी उसका विशिष्ट स्थान रहा है। इसमें निम्नांकित दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं:—

- १. काली मिर्च, दाळचीनी, तेजपात आदि द्रव्य दिखण भारत में ही होते हैं। इन द्रव्यों का प्रयोग औषध रूप में प्राचीनतम काल से होता रहा है। इनकी मौँग भी सारे विश्व में थी। मिस्र में भी इन औषधों का प्रयोग हम देखते हैं।
- २. दिश्वणभारत के पूर्व और पश्चिम दोनों ओर विस्तृत समुद्रतट है जिसके द्वारा समुद्री मार्ग से इसका संपर्क प्राचीन काल से ही सुदूर देशों से रहा है। द्रविद भाषा के अनेक शब्द पाश्चात्य ग्रीक आदि भाषाओं में प्रविष्ट हो गये हैं।

इस प्रकार विदेशों में आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार में दिखणभारत का महस्वपूर्ण स्थान रहा है। उत्तरभारत के ऋषियों ने आश्रमों में सिद्धान्तों का चिन्तन-मनन किया तो दिखणभारत के साहसी व्यापारियों ने औषधद्गव्यों को सुदूर देशों में पहुँचाया। इस प्रकार इनके द्वारा आयुर्वेद के सिद्धान्त और दृष्य विदेशों में पहुँचे। आधुनिक काल में मदास सरकार द्वारा नियुक्त उसमान कमिटी के निर्णयों ने सारे देश का ध्यान आकृष्ट किया। मिश्रपद्धति का सर्वप्रथम आयुर्वेद विद्यालय मदास में १९२५ में स्थापित हुआ जिसका अनुगमन देश के अन्य भागों ने किया।

द्विणभारत के आयुर्वेदीय महापुरुषों में वैद्य दी॰ गोपालाचार्छ, वैद्यरन पी॰ एस॰ वारियर, डा॰ लद्मीपति, वैद्य नोरी रामशास्त्री, वैद्य कालादि परमेश्वरन पिलाई, डा॰ वी॰ नारायण स्वामी, डा॰ सी॰ द्वारकानाथ, डा॰ पी॰ एन॰ वी॰ कुरुप प्रसृति प्रमुख हैं।

संप्रति द्विणभारत के विभिन्न राज्यों में आयुर्वेद की अनेक राजकीय तथा लोकसंचालित संस्थायें कार्य कर रही है। अनेक विश्वविद्यालयों में भी आयुर्वेद के संकाय वन चुके हैं। स्वतंत्र संस्थाओं में डा॰ एन॰ हनुमन्तराव द्वारा संचालित एकेडमी ऑफ आयुर्वेद (विजयवाड़ा) उल्लेखनीय है। इसी प्रकार औषधनिर्माण-शालाओं में मद्रास की 'इण्डियन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कोआपरेटिव फार्मेसी ऐण्ड स्टोर्स प्रा॰ लि॰' एक अग्रणी संस्था है।

### श्रीलंका

सिंहलद्वीप प्राचीनकाल में 'रत्नद्वीप' कहा जाता था और विविध रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। भारत से न्यापारी ताम्रलिप्ति बन्दरगाह से नौका में सवार होकर सिंहल की यात्रा करते थे। ताम्लिप्ति का सम्बन्ध गंगानदी के द्वारा चन्पा (भागलपुर) होते पाटलिपुत्र से था जहाँ से उत्तरपथ तच्चित्रला तक चला गया था। इस प्रकार तत्कालीन उत्तर-पूर्व भारत का यह एक महत्वपूर्ण बन्दरगाह था। सम्माट् अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को लंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। गुप्तकाल में भी धार्मिक एवं न्यापारिक प्रयोजनों से भारतीयों का लंका में आना-जाना बना रहा। इसी प्रकार दच्चिण भारत का सम्बन्ध भी लंका से प्राचीनकाल से चला भा रहा है। चोलनरेश राजराज प्रथम (९८५-१०१४ ई०) ने लंका पर अधिकार कर लिया था जो काफी दिनों तक रहा। एक प्रमुख न्यापारिक स्रोत होने के कारण अरबी और पुर्तगाली न्यापारी भी वहाँ पहुँचते रहे। बाद में अंगरेजों के प्रमुख के बाद भारत के साथ लंका और बर्मा को मिलाकर एक इकाई बना दी गई थी।

भारत के सम्पर्क के कारण लंका में आयुर्वेद का प्रचार प्राचीन काल से रहा। ४४७ ई० पू० में वहाँ अस्पताल बने थे इसका पता चलता है'। दुष्ट्यामणी राजा (२६१-१३७ ई० पू०) के काल में भी अनेक आतुरालय स्थापित हुये। गुप्तकालीन राजा बुद्धदास (३३७-५६५ ई०) बौद्धधर्मानुयायी तथा स्वयं चिकित्सक था। उसने एक चिकित्साग्रन्थ भी लिखा था। वह जहाँ भी जाता अपने साथ औषधि-पेटिका में

<sup>9.</sup> Thorwald: op cit, P. 217

औषिध्याँ और यन्त्रशस्त्र है जाता जिनसे रूण जनता की सेवा करता। वह श्रूहों और पश्चमों की भी चिकित्सा प्रेम से करता। उसने एक वैद्यशाला की स्थापना की थी और दस गाँव पर एक वैद्य की नियुक्ति की थी। अरव तथा हाथी के चिकित्सकों को भी नियुक्त किया था। लंका के आयुर्वेदीय इतिहास में इसने अभूतपूर्व कार्य किया।

श्रीलंका में बौद्ध विहारों के द्वारा आयुर्वेद का संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार होता रहा है। अनेक बौद्ध भिद्ध आयुर्वेद के विद्वान एवं कुशल चिकित्सक होते थे। लंका-वासी अपनी चिकित्सा को 'सिंहल वेदराल' कहते हैं। इनके अपने प्रन्थ हैं जो मुख्यतः चरक का अनुसरण करते हैं। औषधों वानस्पतिक द्रव्यों के क्वाथ, चूर्ण आमव-अरिष्ट का प्रयोग अधिक है। आयुर्वेद के साथ-साथ यूनानी, सिद्ध का भी वहाँ प्रचार है।

अधिनिक काल में श्री के० बालसिंहन्, लंका देशी चिकित्सापरिषद् के अध्यव का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्हीं के प्रयास से कोलम्बो में कॉलेज ऑफ इण्डि-जिनस मेडिसिन १९२९ में स्थापित हुआ। यहाँ मिश्रपद्धित से आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध की शिचा दी जाने लगी। जफना में एक कालेज १९३५ में सिद्ध चिकित्सापद्धित की शिचा के लिए स्थापित हुआ। सिंहली चिकित्सक आयुर्वेद और तामिल चिकित्सक सिद्ध पद्धित का प्रयोग विशेष करते हैं। लंका का देशीचिकित्सक वोर्ड १९२८ सितम्बर में स्थापित हुआ था। सिंहली और तामिल चिकित्सकों के पृथक्देशव्यापी संगठन भी हैं। निखिल लंका आयुर्वेद सम्मेलन १९२८ में स्थापित हुआ। इसका सम्बन्ध नि० मा० आयुर्वेद महासम्मेलन से था। १९२३ में नि० मा० आयुर्वेदमहासम्मेलन का अधिवेशन कोलम्बो में वैद्यरत्न क० योगेन्द्रनाथ सेन की अध्यच्वता में हुआ था। लंका के प्राचीन चिकित्सक वेदराल औषधियों के ज्ञाता होते थे और उनके द्वारा रोगियों की चिकित्सा करते थे। मर्मचिकित्सा और विपचिकित्सा में वे विशेष कुशल थे। विषचिकित्सा का एक विद्यालय भी है।

उपर्युक्त संस्थाओं के अतिरिक्त गरपहा में १९२९ से एक शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय चल रहा है। लंका में भी शुद्ध और मिश्र का विवाद है। शुद्धवादियों के प्रभाव के कारण पं० शिवशर्मा लंका सरकार के आयुर्वेद सलाहकार बने। वहाँ १९६४ में बन्दारनायक स्मारक आयुर्वेद शोधसंस्थान बना जिसके निदेशक रूप में पं० रामरच पाठक गये।

लंका के प्रमुख चिकित्सकों में आर० वी० लेनोरा (कोलम्बो), गोबियल परेरा विक्रमाराच्छी (गम्पहा), आर० बुद्धदास (कोलम्बो), वैद्य जयसिंह (केण्डी) आदि हैं।

<sup>1.</sup> A. L. Basham: Toward The Comparative Study of Asian Medical Systems, New York, 1971

सिंहलपरंपरागत आयुर्वेद के अनेक प्रन्थ प्रकाशित हुये यथा योगपिटक, सिद्ध-मेषज्यमंजूषा-सिंहल्ज्याख्या, द्रन्यगुणदीपनी, योगमाला, औषधमुक्ताहार, काथमणि-माला, सारस्वतिनधंदु, सिद्धीषधनिधण्दु, लंकाभेषज्यमणिमाला, महीषधनिधण्दु (आर्यदासकुमारसिंहकृत, चौखम्बा, १९७१) प्रसृति । सारस्थसंग्रह और योगार्णव (१२वीं शती) प्राचीनतम ग्रन्थ हैं।

### बर्मा

वर्मा में अशोक के काल में बौद्ध विहार बनना प्रारम्भ हुआ और उन्हीं के द्वारा आयुर्वेद का भी प्रवेश हुआ। इसका भारतीय नाम सुवर्णभूमि तथा इसका दिल्ली भाग श्रीचेत्र कहलाता था। वर्मा से भारत का सांस्कृतिक सम्पर्क वरावर बना रहा। आधुनिक काल में १८वीं शती में सुश्रुत, द्रव्यगुण आदि ग्रन्थों के वर्मी अनुवाद हुये।

#### नेपाल

हिन्दुओं का एक प्राचीन तीर्थ होने के कारण भारतीय संस्कृति से वह ओतप्रोत रहा है। वहाँ प्राचीनकाल से ही आयुर्वेद के द्वारा जनता की सेवा होती आ रही है। कायचिकित्सा, शहर, विष आदि के विशेषज्ञ चिकित्सक भी होते थे। सिंहद्रवार का वैद्यावाना अत्यन्त प्राचीन औषधालय कहा जाता है। औषधनिर्माणशाला में अनेक विशिष्ट रसयोगों का निर्माण हुआ है। सं० १९८४ तक आयुर्वेद की शिचा गुरुपरंपरा से थी उसके बाद सं० १९८५ में आयुर्वेद विद्यालय की स्थापना हुई जिसके अध्यच राजगुरु पं० हेमराज शर्मा थे। पं० हेमराज शर्मा की शिचा काशी में हुई थी। यह श्रीढ़ शास्त्रज्ञ एवं विचारक थे। इनका विशाल पुस्तकालय इनके अध्यवसाय एवं शास्त्रज्ञ्यसन का प्रमाण था। काश्यपसंहिता की विद्वत्तापूर्ण भूमिका लिखकर आप आयुर्वेद्वागत् में अमर हो गये। अव आयुर्वेद् की शिचा त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अन्तर्गत चली गई है। नरदेवी, काठमांद्व का आयुर्वेद विद्यालय राजसंचालित है।

### तिब्बत

तिब्बत भारत का त्रिविष्टप (स्वर्ग) रहा है। यहाँ से होकर चीन को रास्ता जाता था जिससे क्यापारिक वस्तुओं के अतिरिक्त सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता था। तिब्बत के राजा ने ८वीं शती में नालन्दा के प्रमुख विद्वान शान्तरिक्त को बुलाया और फिर वहाँ कमलशील भी गये। शान्तरिक्त वहाँ के प्रमुख धर्माधिकारी बने और लामावंश की स्थापना की। ९वीं शतीं में रव्यचन राजा ने पुनः अनेक बौद्ध भिच्छों को नालन्दा और विद्वमशिला विश्वविद्यालयों से बुलाया तथा अनेक तिब्बतियों को वहाँ

आर्यदासकुम।रसिंह: सिंहलेध्वायुर्वेदस्य प्रसारप्रचारौ, सचित्र आयुर्वेद, नवभ्बर, १९७४, ए० १११-११४

अध्ययन के लिए भेजा। जब धर्म के सञ्चालन में ब्रुटि होने लगी तब बड़े अनुरोध से विक्रमशिला के प्रधान अतीश (दीपंकर श्रीज्ञान) वहाँ गये और १३ वर्ष रहकर बौद्धधर्म को पुनरुजीवित किया, पचीसों ग्रन्थ टिखे और सैकड़ों प्रवचन किये।

८वीं शती से संस्कृत ग्रन्थों के तिब्बती अनुवाद होने लगे। उपर्युक्त विद्वानों के साथ आयुर्वेद के प्रन्थ भी तिब्बत पहुँचे और उनका अनुवाद हुआ। तिब्बती केंजूर और तेंजूर में अनेक आयुर्वेदीय प्रन्थों के अनुवाद हैं जिनमें अष्टांगहृद्य का वाग्भटकृत वैंडर्यक भाष्य प्रमुख है। नागार्जुन के भी कई प्रन्थ हैं तथा रसशास्त्र की अन्य भी कई रचनायें हैं। अनेक तिब्बती ग्रन्थों का मंगोली भाषा में अनुवाद हुआ जिसके माध्यम से आयुर्वेद और ऊपर फैला ।

सुद्रपूर्व तथा दक्षिणपूर्व एशिया में आयुर्वेद

कम्बुज, चम्पा, थाइलैंड, मलयेशिया, इण्डोनेशिया, मारिशस आदि देशों में भी भारत से आयुर्वेद गया है। इनकी भाषा में संस्कृत के अनेक शब्द उयों के त्यों हैं तथा आयुर्वेदीय ग्रन्थों के भाषान्तर भी हुए हैं । कम्बुज के राजा जयवर्मन् द्वितीय (११८१ ई॰) ने अनेक आरोग्यशाळाओं का निर्माण कराया था। इन आरोग्यशाळाओं की संख्या पूरे राज्य में १०२ थीरे। कम्बुज देश में भारतीय मान द्रोण, प्रस्थ, कुडव आदि प्रचलित थे<sup>3</sup>। गन्धर्वविद्या, होराशास्त्र आदि के साथ चिकित्साशास्त्र की शिद्या का भी प्रवन्ध था । जावा के केन्द्रीय शासन में एक स्वास्थ्यविभाग था जो जनता के स्वास्थ्य की देखभाळ करता था"। थाइळेंड के वैद्य अपनी परम्परा का प्रवर्त्तक कुमारभट्ट को मानते हैं। सम्भवतः यह कुमारभच्च हैं जो जीवक का दूसरा नाम था। बाट पो, राजगुरु तथा चीनी वैद्य तन-मो-सिन के संग्रहों में अनेक महत्वपूर्ण आयुर्वेदीय प्रन्थ है। थाई नरेश राम पंचम ने विद्वरंपरिषद् आयोजित कर एक संग्रहग्रन्थ 'वैद्यशास्त्र-संग्रह' प्रस्तुत कराया जो आज तत्स्थानीय वेंद्यों का आधारभूत ग्रन्थ है। द्रव्यगुण, मर्मविज्ञान आदि पर अनेक सचित्र प्रन्थ हैं। 'द्रव्यगुणविज्ञान' का खंडशः प्रकाशन प्रारम्भ भी हुआ है। चिकिस्सा की एक पत्रिका वैद्यकर्मसन्देश थाई भाषा में निकलती है। इस प्रकार थाई वैद्यकपरंपरा मूळतः आयुर्वेदीय ही है<sup>६</sup>।

१, डा॰ भगवान दाश, उपसळाइकार, देशी चिकित्सा, भारत सरकार (नई दिल्ली) तिब्बती भाषा में विद्यमान आयुर्वेदीय ग्रन्थों पर कार्य कर रहे हैं।

२. बैजनाथ पुरी : सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, लखनऊ, १९६५ (द्वि० सं० ), पृ० २५८

३. वही, पृ० २८९

४. वही, प्र २९५

५. राजबली पाण्डेय : प्राचीन भारत, वाराणसी, १९६८ ( हि० सं० ), पृ० ४५८ ६. श्रीनारायण शास्त्री : सुदूरपूर्व के देशों में आयुर्वेद, सचित्र आयुर्वेद, जुलाई,

### मध्यएशिया

मध्य प्रिया में भी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव होने के कारण वहाँ अनेक बौद्ध विहार बने थे। जैसा पहले कहा जा चुका है, इन विहारों द्वारा रोगियों की चिकित्सा भी होती थी। अनेक बौद्ध भिच्छ इस कार्य में निष्णात होते थे। ये भिच्छ भारत से अनेक आयुर्वेदीय ग्रंथ और औषधद्भव्य अपने साथ वहाँ ले जाते थे। खोतान और कूची के राज्य में ऐसे अनेक विहार थे जहाँ हजारों भिच्छ रहते थे। कूची का प्रदेश बुद्धस्वामी और उनके शिष्य कुमारजीव के चरणों एवं आचरणों से पिच्च हो उठा था। वहाँ भारतीय धर्म सजीव था। बावर पाण्डुलिपियाँ (नावनीतक आदि ग्रन्थ) कूची के निकट ही उपलब्ध हुई थीं । इससे स्पष्ट है कि आयुर्वेद का वहाँ प्रबल प्रभाव था। कूच भाषा में विद्यमान आयुर्वेद के अनेक शब्द भी इस प्रभाव की संपुष्टि करते हैं ।

भगवतशरण उपाध्याय : गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, लखनऊ, १९६९,
 पृ० ६९४-३९५

२. देखें हिन्दी उपोद्घात, कारयपसंहिता, पृ० ७८

# परिशिष्ट

पृ० ६७—अश्वबता—चरक में भी रसायनप्रकरण के अन्तर्गत दिन्य ओषियों में 'नारी' नाम से इसका उक्लेख है। संभव है, यूनानियों के द्वारा इसका प्रवेश ई० पू० में भारत में हुआ हो किन्तु उस समय तक कम मिलने के कारण इसे दिन्य ओषियों में रक्खा हो। किन्तु इसका विशेष प्रचार मध्यकाल में हुआ। सुश्रुत में अनेक स्थलों पर उक्लेख होने के कारण उस पर मध्यकालीन प्रभाव की करपना की जा सकती है।

पृ० ६८ — शबच्छेद — सुश्रतोक्त शबच्छेदविधि यदि प्रचिप्त भी मानी जाय तो वह मानवशव के छेदन का प्राचीनतम अभिलेख है क्योंकि अन्य देशों में इस प्रकार का शबच्छेद उत्तरमध्यकाल में ही प्रारम्भ हो सका।

पृ० १७०—अष्टाङ्गसंग्रह तथा अष्टाङ्गहृद्य का पौर्वापर्य —अधिकांश विद्वान अष्टाङ्गसंग्रह को पूर्ववर्त्ती मानते हैं किन्तु कुछ जर्मन विद्वानों ने अष्टाङ्गहृद्य को पूर्ववर्त्ती प्रमाणित किया है। इसके समर्थन में हिल्लगेनबर्ग एवं कर्फेल ने अनेक युक्तियाँ प्रस्तुत की हैं जिनका विवरण क्लास वोगल ने भी संस्ति रूप में दिया है। इनकी मुख्य युक्तियाँ निम्नांकित हैं:—

- १. अष्टांगहृद्य के उपसंहारपद्य, जिनमें अष्टांगसंग्रह की चर्चा है, का अंश प्रन्थ के उपक्रमांश से मेल नहीं खाता। ग्रन्थ के प्रारंभिक पद्यों में यह स्पष्टतः कहा गया है कि अग्निवेश आदि के तन्त्रों के आधार पर इसकी रचना की गई है। यहाँ अष्टांगसंग्रह का कोई उल्लेख नहीं है।
- २. दोनों ग्रन्थों के मिछाने से छगता है कि दोनों एक ही रचना के दो संस्करण हैं। दोनों ने चरक का अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में जब अष्टांगहृदय के पद्य चरक में भी मिछते हैं तब यह स्वीकार करना पड़ेगा कि अष्टांगसंग्रह में इसका गद्यरूपान्तर बाद में हुआ।
- ३. अष्टांगसंग्रह में कुछ हिन्दूत्व का पुट भी है जब कि अष्टांगहृदय में ऐसा नहीं है। यदि अष्टांगहृदय संग्रह का ही रूपान्तर होता तो ऐसा विभेद क्यों होता?

माधवनिदान पर महत्वपूर्ण अर्वाचीन कृति के रचयिता डा० म्युलेनबेल्ड भी इस मत के समर्थक हैं। यह मत रोचक एवं विचारणीय है अतः इसका उल्लेख यहाँ किया गया यद्यपि प्रायः विद्वजनों को यह स्वीकार्य नहीं होगा।

पृ० १७६—वेंडूर्यकभाष्य—वाग्भटकृत वेंडूर्यकभाष्य तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध अन्य आयुर्वेदीय प्रन्थों पर हा० भगवान दाक्ष (उपसलाहकार, आयुर्वेद, स्वास्थ्यमंत्रालय, भारतसरकार, नई दिल्ली ) कार्य कर रहे हैं। इस विषय में रुचि रखनेवाले जिज्ञासु उनसे संपर्क करें।

पू० २०४—स्तरनाद्—खरनाद के संबन्ध में पी० के० गोडे के लेख देखें— Poona orientalist, 1939, Vol 1V, A. B. O. R. I., 1939, Vol XX.

पृ० २११— नन्दी — सुश्रुत का व्याख्याकार डल्हण द्वारा उद्धत है। एक नन्दी रसशास्त्री भी है (देखें पृ० ४५७)। सम्भव है, ये दोनों एक ही हों।

पृ० २१६ — शिवदाससेनकृत चरकसंहिता की तत्त्वप्रदीपिका व्याख्या— अष्टांगहृदय, चक्रदत्त तथा द्रव्यगुण की शिवदासकृत व्याख्यायें तो प्रकाशित हैं किन्तु चरक-व्याख्या की पाण्डुलिपि बम्बई के एशियाटिक सोसाइटी पुस्तकालय में सुरचित है। यह केवल सूत्रस्थान के २६वें अध्याय ('वीर्यतोऽविपरीतानां' रलोक) तक उपलब्ध है। इसके उपक्रमपद्य अवलोकनीय हैं—

"तातादधीत्य तन्त्राणि शिवदासेन धीमता। कियते चरकस्येयं टीका तत्त्वप्रदीपिका॥ गुरुणानन्तसेनेन यद् ज्याख्यानं प्रदर्शितम्। ततो मे स्वलनं मा भूद् वादिवित्त्वद्गुग्रहात्॥"

व्यास्या में अरुणद्त्त, विजयरिष्त, शार्क्षंवर आदि का उल्लेख किया गया है।
पृ० २२१ — नरसिंह कविराज — इनके परिचय में लिखा है 'नीलकण्ठभट्टात्मज
रामकृष्णभट्टशिष्य'। इससे स्पष्ट नहीं होता कि यह नीलकण्ठभट्ट के आत्मज और
रामकृष्णभट्ट के शिष्य थे या नीलकण्ठभट्टात्मज रामकृष्णभट्ट के शिष्य थे। धर्मसिन्धु
(चौखम्बा, १९६८) की भूमिका में भट्टकुल की जो वशावली दी है उसके अनुसार
नीलकण्ठभट्ट के पितृच्य रामकृष्णभट्ट थे अतः ऐसी सम्भावना कम है कि इन्होंने
अपने पुत्र का नाम भी रामकृष्ण रखा हो:—



किन्तु रसेन्द्रकरूपद्रुम नामक प्रन्थ के रचियता भी नीलकण्ठात्मज रामकृष्णभट्ट कहें गये हैं ( पृ० ४६३ )। यदि इसे सही माना जाय तो नरसिंह को भी नीलकण्ठ का आत्मज न मानकर नीलकण्ठात्मज रामकृष्णभट्ट का शिष्य ही माना जाय।

पृ० २४०--शिलाह्नद्-पर्यायरत्नमालाकार माधव ने अपना निवासस्थान

शिलाहद लिखा है। वृद्धत्रयी में श्रीगुरुपद हालदार लिखते हैं कि यह पथरहट्टी है जहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। वस्तुतः यह स्थान पथरघट्टा है। पथरघट्टा ढाकघर के अन्तर्गत अन्तीचक प्राम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खुदाई हो रही है। तान्त्रिक साधना के केन्द्रों में जो 'सिरिहट्ट' आता है वह भी सम्भवतः शिलाहद ही है।

पृ० २४४ — सिद्धान्तिचिन्तामिण — नरसिंहकविराजकृत माधवनिदानव्याख्या (सिद्धान्तिचिन्तामिण) का उल्लेख राजेन्द्रलाल मित्र ने भी अपने पाण्डुलिपिविवरण में किया है (भाग ४, सं० १६३४)

पृ० २६७—ब्रह्मदेव-व्याख्या—वृन्दमाधव पर ब्रह्मदेवव्याख्या का उद्धरण श्रीकण्ठदत्त ने बहुशः अपनी कुसुमावली व्याख्या में दिया है। इस सम्बन्ध में पी०के० गोडे का लेख अवलोकनीय है (इण्डियन कल्चर, भाग ११, १९४४)।

पृ० २६८ — सिद्धसार — रविगुप्तकृत सिद्धसार पर संप्रति प्रोफेसर इमेरिक कार्य कर रहे हैं।

पृ० २७२ — लौहकल्प — चक्रदत्त में छौह के अनेक कर्षों का वर्णन है। नागार्जुनीय छौहशास्त्र के आधार पर यह सब है। इसी का अनुसरण वंगसेन आदि परवर्त्ती छेखकों ने किया। संभवतः यह नागार्जुन गुप्तकाछीन है। जिस प्रकार शस्यतन्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में चारतन्त्र का प्रचछन रहा उसी प्रकार रसशास्त्र के समानान्तर एक विशिष्ट शाखा के रूप में छौहशास्त्र चळता रहा जिस पर नागार्जुन, पतञ्जिल आदि आचार्यों ने तन्त्र निवद्ध किये।

पृ० २७२ फु॰--गृहबोधक--हेरम्बसेनकृत गृहबोधक का विवरण राजेन्द्रलाल मित्र ने दिया है ( Vol. I, 1871 )। इसका उपक्रम इस प्रकार है:--

> चक्रपाणिपदहुन्द्वं वन्दे वन्द्यं महेश्वरम् । माधवं नित्यनाथं च नित्यं मूर्धिन कृताञ्जलिः ॥ रसरनाकराच्चन्द्रादन्यपुस्तकसंकुलात् । माहेश्वरात् समाकृष्य संग्रहो गृढबोधकः ॥

इससे स्पष्ट है कि इसने चक्रपाणि के गूडवाक्यबोधक का अनुसरण किया।

पृ० ३२२ — लोलिम्बराज का काल — इस सम्बन्ध में जॉली ने १६०८ ई० की वैद्यजीवन की एक पाण्डुलिपि का निर्देश किया है और इस आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि लोलिम्बराज उसके पूर्व ही होंगे। मैंने यह पाण्डुलिपि नहीं देखी है किन्तु पाण्डुलिपियों में निर्दिष्ट संख्या को देखकर कितना अम होता है यह मैं पहले दिखला चुका हूँ। मावप्रकाश का काल रिचर्ड गार्बे ने दुविञ्जन स्थित पाण्डुलिपि के आधार पर स्थिर किया है। उस पाण्डुलिपि का परीचण करने पर स्पट्ट हुआ (देखें चित्र सं०) कि वहाँ पाँच अंक (१६१९५) हैं जिससे १६९५

१. डा॰ म्युलेनबेल्ड की सूचना के आधार पर।

लेना किटन है। इसके पूर्व जो शब्द है उससे भी कोई निष्कर्ष निकालना किटन है कि यह 'सं॰' है या 'शाक' या 'संख्या'। इस प्रकार यह निर्णय हो गलत है जिसका अनुगमन जॉली ने किया है। सं॰ में भी यह निर्णय करना किटन है कि कौन सा संवत् है क्योंकि इस देश में अनेक संवत् प्रचलित हैं जिनमें परस्पर काल का महान अन्तर होता है। अतएव मैंने पाण्डुलिपि के प्रमाण पर ध्यान नहीं दिया।

लोलिम्बराज के काल-निर्धारण में इसके आश्रयदाता महाराज हरिहर का काल सर्वाधिक सहायक होगा क्योंकि लोलिम्बराज ने इसी हरिहर के नाम पर भंग्या 'हरिविलास' काव्य की रचना की है जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है :—'इति श्रीमत् सूर्यपण्डितकुलालंकारश्रीहरिहरमहाराजाधिराजचोतितलोलिम्बराजविरचितं हरिविलास-काव्यं संपूर्णम्'।

इस सम्बन्ध में देखें डा॰ पी॰ के॰ गोडे के लेख-

- 1. Lolimbaraja and His works—Indian Culture, (1941), Vol. VII, No. 3.
- Reference to Lolimbaraja in Samskrit Anthologles of Venidatta (A. D. 1644) and Siddhicandra (beeween A. D. 1588 and 1666), New Indian Antiquary, Vol. VIII, (1946).

पृ० २२८—विपाक का लक्षण—चरक ने 'विपाकः कर्मनिष्ठ्या' कहकर सूत्ररूप में विपाक की परिभाषा और उपलब्धि दोनों बतला दी। सुश्रुत ने विपाक का कोई पृथक् लच्चण नहीं दिया। यह श्रेय जाता है वाग्भट को जिसने सर्वप्रथम विपाक का स्वतंत्र लच्चण दिया 'जाठरेणाग्निना योगाद् यदुदेति रसान्तरम्। रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृतः॥' (अ० ह० सूट ९।२०)

पृ० ३४२--रामबाँस-इसे मगध (दिन्नणी बिहार) में 'सुरब्बा' कहते हैं। यह 'मूर्वा' का अपभ्रंश है। इस नामकरण का आधार यह है कि इससे रस्सी बनाई जाती है। संभवतः ऐसे दृढ़ सूत्र वाले पौधे सामान्यतः 'मूर्वा' नाम से प्रसिद्ध हुये। वंगीय मूर्वा से सादृश्य भी इसका कारण रहा हो।

पृ० ३७८— इन्दु — अनेक विद्वानों ने न्याख्याकार इन्दु तथा निघण्डुकार इन्दु को एक सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में देखें:—

P. K. Gode: Chronological limits for the Commentary of Indu on the Astangasamgraha of Vagbhata I-A. B. O. R. J., Vol. XXV (1944), PP. 117-130

प्रियवत शर्माः वाग्भट-विवेचन, पृ० ३४४-३४८।

पृ० ३६१ — कैयदेविनिघण्टु — इसमें पीतकरवीर का वर्णन है। श्वेत और रक्त करवीर तो प्राचीन हैं किन्तु पीत बाद में बाहर से आया (देखें पृ० ३४१)। इससे राजनिघण्टु का काल तो बैठ जाता है किन्तु कैयदेविनघण्टु के सम्बन्ध में

किठनाई होती है। या तो यह मान लिया जाय कि पीत करबीर १५वीं शती के अन्त तक इस देश में आ गया जैसे कुमारी आई या फिर कैयदेविनघण्ड का काल ही १६वीं शती में ले जायँ किन्तु उद्घत साक्यों की दृष्टि से यह संभव नहीं। अतः प्रथम विकद्प ही स्वीकार किया जाय।

पृ० ४११—स्वपताल वैश्य—आप छपरा ( बिहार ) के निवासी थे और रेखवे में क्छक की नौकरी करते थे। बदल कर वाराणसी आये और इंगलिशिया लाइन में रहने लगे। नौकरी के अतिरिक्त सारा समय आप वनौषधि-अन्वेषण और उसका विवरण लिखने में लगाते थे। लाहौर से प्रकाशित 'बूटीदर्पण' पत्र के आप स० संपादक भी थे। वैद्यसम्मेलन के मंच से जो वनौषधियों पर संभाषा होती थी उसमें भी आप सिक्रय भाग लेते थे। आपकी रचना 'सिन्दम्ध बूटी चित्रावली' (लाहौर, १९२७) से पता चलता है कि अपने वनौषधियों पर जो 'रूपनिधण्दु' नाम से रचना की थी उसकी पाण्डुलिप काशी नागरी प्रचारिणी सभा को प्रकाशनार्थ दे दी थी। इसका कुछ अंश सभा से १९३४ में प्रकाशित हुआ। पुनः १९४० में आपका 'अभिनव बूटीदर्पण' दो भागों में चौखम्बा से प्रकाशित हुआ।

पृ० ४३२ — स्वतंत्र शोधसंस्थायें — ऐसी शोधसंस्थाओं में विजयवाड़ा की 'एकेडमी ऑफ आयुर्वेद' उल्लेखनीय कार्य कर रही है। इसके निदेशक डा॰ एन॰ हनुमन्त राव हैं।

पु० ४६३ - रसकीमुदी - इस नाम का प्रन्थ माधव, शक्तिवरूलम तथा गोल्हदेव द्वारा विरचित भी है।

पृ० ४०२—वय:स्थापन—जरा के प्रतिषेषक उपाय को वयःस्थापन कहते हैं। इसके छिए आजकल 'जेरोण्टोलोटी' ( Gerontology ) शब्द का प्रयोग होने लगा है। 'जेरियाट्रिक्स' शब्द निवारणात्मक 'जराज्याधिनाशन' के अर्थ में सीमित हो गया है।

पृ० ४०३ — मनसा देवी — मनसा देवी के अनेक मन्दिर देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। हरद्वार में पहाड़ी के शिखर पर स्थित मनसा देवी का मन्दिर प्रसिद्ध है। प्रारम्भ में विषतन्त्र से सम्बन्ध होने पर भी काळान्तर में सामान्यतः मनोकामना की सिद्धि के लिए इन मन्दिरों की प्रसिद्धि हुई।

पु० ४२० — डा॰ म्युलेनबेल्ड की यह रचना है 'The Mādhava Nidāna and its chief Commentary' (Leiden, 1974)

पृ० ४२२ — आयुर्वेदीय इतिहास — इस चेत्र में चिकित्साविज्ञान के अखिल-भारतीय संस्थान, नई दिल्ली में शारीर एवं चिकित्सा-इतिहास विभाग के अध्यच डा॰ एन॰ एच॰ केसवानी तथा उनके सहयोगी डा॰ दिनेशचन्द्र शर्मा अनेक वर्षों से कार्यरत हैं। उनके अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशन देश-विदेश की पत्रिकाओं में आये हैं। हाल में उनकी नवीनतम कृति उद्घादित हुई है—'फिजिआलोजी ऐण्ड मेडिसिन इन ऐन्शिएण्ट ऐण्ड मेडिचल इण्डिया।

## सन्दर्भ-सूची

अप्रवाल, वासुदेवशरण : काद्म्बरी-एक सांस्कृतिक अध्ययन, चौखम्बा, वाराणसी

वही ः हर्षचरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, १९६४ (द्वि० सं०)

वही : पाणिनिकालीन भारतवर्ष, चौखम्बा, वाराणसी, १९६३ अन्निदेव : आयुर्वेद का इतिहास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १९५४

वहीं : आयुर्वेद का बृहत् इतिहास, छस्तनऊ, १९६० वहीं : चरकसंहिता का अनुश्रीछन, वाराणसी, १९५५ अथर्वेदेदसंहिता ( मूळ ), पारही, १९५७ ( तृ० सं० )

अथववदसाहता ( मूल ), पारडी, १९५७ ( तृ० सं० ) अथववेद ( सायणभाष्यसिंहत ), होशियारपुर, १९६०

अलतेकर, अनन्त सदाशिव : प्राचीन भारतीय शिश्वणपद्धति, वाराणसी, १९५५ आपस्तम्ब धर्मसूत्र, चौखम्बा, १९३२ आपस्तम्ब श्रौतसूत्र, भाग १-२, मैसूर, १९४४, १९५४

आर्यशूर : जातकमाठा, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९५९

आश्वलायन गृह्यसूत्र, आनन्दाश्रम, पूना, १९३६

आश्वलायन श्रौतसूत्र, वही, १९१७ ईश्वरीपसादः भारतवर्षं का इतिहास, इलाहाबाद, १९६३

उपनिषत् संग्रह, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, १९७०

उपाध्याय, बलदेव : संस्कृत साहित्य का इतिहास, काशी, १९६१ ( षष्ठ सं० )

वही : संस्कृत शास्त्रों का इतिहास, वाराणसी, १९६९

उपाच्याय, भगवत शरण: कालिदास का भारत, १-२ भाग, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९६३-६४ ( तृ० सं० )

वही : गुप्तकाल का सांस्कृतिक इतिहास, लखनऊ, १९६९

श्रुतकाल का सारकातक इतिहास, लखनऊ, १९६९ श्रुग्वेदसंहिता, सायणभाष्यसहित, पूना, १९३३

ऋग्वेदसंहिता, मैक्समूलर संपादित, चौलग्बा, वाराणसी, १९६६

ऐतरेय बाह्मण, निर्णयसागर, बम्बई, १९२५

कर, माधव : माधवितदान, निर्णयसागर, बम्बई, १९२८ ( द्वि० सं० ) काणे, पा० वा० : धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग १-५, छखनऊ, १९६५-७३

काह्ने, त्र्यम्बक गुह्नाथ : भूमिका, रसहृदयतंत्र, मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, कात्यायन श्रीतसूत्र, चौसम्बा, वाराणसी, १९२७ १९२७

करयपः कारयपसंहिता, चौलम्बा, वाराणसी, १९५३

कीथ, ए० बी० : संस्कृत साहित्य का इतिहास, मोतीलाल बनारसीदास, १९६० : कौटिलीय अर्थशास्त्र, चौलम्बा, १९६२

सम्भ, के॰ सी॰ : भारत में विदेशी यात्री, नेशनल बुक ट्रस्ट, नयी दिल्ली, १९७१ गंगल, वी॰ डी॰ : हर्ष, बही, १९६८

ग्रप्त, उमेशचन्द्र : भूमिका, वैद्यकशब्द्सिन्धु, कलकत्ता, १९१४

गुप्त, निरंजनप्रसाद : भूमिका, पारदसंहिता, खेमराज श्रीकृष्णदास, बस्बई, १९१६

गुप्त बिरजाचरणः वनौषधिदर्पण, भाग १-२, कलकत्ता, १९०८-९

चक्रपाणिदत्तः चरकसंहिता-स्यास्या ( आयुर्वेददीपिका ), निर्णयसागर, बस्बई, १९४१ ( तु० सं० )

वही : सुश्रुतसंहिता-ब्याख्या (भानुमती ) स्वामी लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर,

चहोपाध्याय, प्रभाकर : आयुर्वेद का इतिहास, आयुर्वेद विकास, जनवरी, १९६५ चतुर्वेदी, सीताराम : कालिदास-प्रन्थावली, अलीगढ़, सं० २०१९ ( तृ० सं० ) चरक : चरकसंहिता, चौलम्बा, बनारस, १९३८

जैमिनीय ब्राह्मण, नारापुर, १९५४

ठाकर, जयकृष्ण इन्द्रजी : वनस्प्तिशास्त्र, पोरबन्दर, १९१०

**ढल्हण : सु**श्रुतसंहिता-ध्यास्या ( निबन्धसंग्रह ) निर्णयसागर, वस्वई, १९१६

तर्टें, गणेश शास्त्री : उपोद्धात, अष्टाङ्गसंग्रह, बम्बई, १८८८

तीसटाचार्थः चिकित्साकलिका, लाहीर, १९२६

दातार, वामन शास्त्री : भूमिका, रसरत्नसमुचय, आनन्दाश्रम, पूना, १९४३

दीपद्भर : कौटल्यकालीन भारत, १९६८

देसाई, वामन गणेश : ओषधिसंग्रह, बम्बई, १९२७

द्विवेदी, विश्वनाथ : आयुर्वेद की औषधियाँ व उनका वर्गीकरण, जामनगर, १९६६

वही : औषधिविज्ञान शास्त्र, श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, नागपुर, १९७०

धर्मदत्तः औषधिविज्ञान, भाग १-२, इटावा, १९३४-१९३८

ः नेपालराजकीयवीरपुस्तकालयस्य पुस्तकानां बृहत्सूचीपत्रम् , आयुर्वेदविषयकः पंचमो भागः, सं० २०२१

पतञ्जलि : महाभाष्य, १-६ खण्ड, गुरुङ्गल झजर, १९६१-६२

पदे, शंकरदाजी शास्त्री : वनीषधिगुणादर्श ( म० ), भाग १-७, पूना, १९०९-१३ ( द्वि० तृ० सं० )

पाठक, जगन्नाथ ( सं॰ ) : मिलिन्द्पन्हो, वाराणसी पाण्डेय, राजवली : प्राचीन भारत, वाराणसी, १९६८ ( द्वि॰ सं॰ )

पालकाप्यः हस्त्यायुर्वेद, महादेविचमनजी आपटे संपादित, आनन्दाश्रम, पूना, १८९४ पुरी, बैजनाथः सुदूरपूर्व में भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास, लखनऊ, १९६५

(द्वि० सं०)

पुरुषोत्तमः त्रिकाण्डशेष, खेमराज श्रीकृष्णदास, व्यवर्ड्, १९१६ प्रबन्धकोश, सिन्धी जैन ज्ञानपीठ, १९३५ बब्राल पण्डित : भोजप्रबन्ध, वेंकटेश्वर प्रेस, बग्बई, सं० २००९

बाणभट्ट : कादम्बरी, चौखम्बा, १९६१ (द्वि० सं०)

वहीं : हर्षचरित, वही, १९६४ (द्वि० सं०)

बापालाल वैद्य : निघण्डु आदर्श ( गु० ), भाग १-२, लेखक द्वारा प्रकाशित, १९२७-२८

वहीं : निघण्टु आदर्श, माग १ (हिन्दी ), चौलम्बा, १९६८

वही : संस्कृत साहित्य में वनस्पतियाँ ( गु॰ ) अहमदाबाद, १९५३

वही : निचण्डुसंग्रह, स्वाध्याय, भाग ८, अंक १

बुद्धधोष : विशुद्धिमग्ग (वारेन एवं कोशाम्बी संपादित ) हार्वंड ओरियण्टल सीरीज, खण्ड ४१, लन्दन, १९५०

ब्लूमफील्ड एम॰ : अथर्ववेद एवं गोपथबाह्मण, चौखम्बा, १९६४

भट्ट, जनार्दन : अशोक के धर्मलेख, दिल्ली, १९५७

भह, श्रीकृष्णराम शास्त्री : सिद्धभेषजमणिमाला, जयपुर, १९६८ ( पंचम सं० )

भद्दोजिदीचितः वैयाकर्णमिद्धान्तकौमुदी, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, १९२६

भण्डारी, चन्द्रराज : वनौषधिचन्द्रोदय, भाग १-१०, भानपुरा ( इन्द्रौर ), १९३८-४४ भानुजी दीचित : रामाश्रमी ( न्यास्यासुधा ) न्यास्या, अमरकोष, चौख्या, वाराणसी,

9990

भाविमश्च : भावप्रकाश, कृष्णचन्द्रचुनेकरकृत टीकासहित, चौखम्बा, १९६९ ( च० सं० ) भेळ : भेळसंहिता, कळकत्ता विश्वविद्यालय, १९२१

वही : वही,

श्रीगिरिजादयालु गुक्कसंपादित, चौलम्बा. वाराणसी, १९५९

मनुस्मृति, चौलम्बा, वाराणसी, १९७०

महाभारत, खण्ड १-४, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० २०१३-१५

महेन्द्रभोगिक : धन्वन्तरिनिचण्टु, आनन्दाश्रम, पूना, १९२५ ( ह्वि० सं० )

महेश्वर सूरि : विश्वप्रकाश, चौखम्बा, बनारस, १९११

माच : शिशुपालवध, चौख्म्बा. वाराणसी, १९६१ ( द्वि० सं० )

मार्कण्डेयपुराण, बरेली, १९६७

मूर्ति, के॰ सिचदानन्द : नागार्जुन, नेशनल बुक ट्रस्ट, दिश्ची, १९७१ मूस, वयस्कर नारायणशंकर : उपोद्धात, अष्टाङ्गहृदय (परमेश्वरकृत वाक्यप्रदीपिकासिहत) कोष्ट्रयम् १९५०

मेरुतुङ्गाचार्यः प्रबन्धचिन्तामणि, सिंधी जैन ज्ञानपीठ, ज्ञान्तिनिकेतन, सं० १९८९ मोतीचन्द्रः सार्थवाह, बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्, पटना, १९५३

वही

: चतुर्भाणी, बम्बई, १९५९ यजुर्वेद (तेंत्तिरीय मंहिता), बम्बई, १९५७ (द्वि० सं०) याश्चवस्त्र्यस्मृति (मिताश्वरासहित), चौखम्बा, बाराणसी, १९६७ यात्रा-विवरण, नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१९ (द्वि० सं०)

यादवजी त्रिकमजी : दृष्यगुणविज्ञानम्, भाग २, बम्बई, १९५०

राजशेखर : कार्यमीमांसा, चौखम्बा, वाराणसी, १९५९ ( द्वि० सं० ) राय गोविन्दचनद्व : विश्वसभ्यताओं का इतिहास, वाराणसी, १९६७

राहुल सांकृत्यायन : मध्य पुशिया का इतिहास, भाग १-२, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्,

9946-40

रुद्रपारशव, टी॰ : उपोद्धात, अष्टांगसंग्रह ( इन्दुकृतस्यास्त्यासिहत ), त्रिचुर, १९१३ ळळितविस्तर, भिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९५८

वन्द्यघटीय सर्वानन्दः अमरकोषोद्घाटन व्याख्या, त्रिवेन्द्रम्, १९१४ वर्धमानः गणररनमहोद्धि, मोतीलाल बनारसीदास, दिवली, १९६३

वाग्भट : अष्टांगसंग्रह ( अत्रिदेवकृत टीका सहित ) प्रथम भाग, निर्णयसागर बम्बई,

9949

वही : अष्टांगहृद्य ( सर्वाङ्गसुन्दरा ब्याख्यासहित ) विजयरःनसेन संपादित,

कलकत्ता, १८८६

वही : अष्टांगहृद्य ( अरुणद्त्त-हेमाद्गिकृतव्याख्यासहित ) निर्णयसागर,

बम्बई, १९२५

वही : अष्टांगहृद्य ( टीकात्रयसहित ), वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १९२८

वारस्यायनः कामसूत्र, चौखम्बा, वाराणसी, १९६४

वामन, जयादित्य : काशिका, चौखम्बा १९५२ (तृ० सं०)

वायुपुराण, बरेळी, १९६७

वाल्मीकीय रामायण, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० २०१७

विष्णुपुराण, बरेळी, १९६७ वही, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं० २०२६

विष्णुधर्मोत्तर पुराण, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, सं० १९६९

वेबर ( सं॰ ) : शतपथब्राह्मण, चौख्रम्बा, १९६४

वैश्व रामनारायण ( सं॰ ) : यादवस्मृति-प्रन्थ, श्री वैश्वनाथ आयुर्वेद भवन, कलकत्ता, सं॰ २०१८

वैश्य, रूपळाळ : अभिनव बूटीदर्पण, चौखम्बा, भाग १-२, १९४०

वैरय, शालिग्राम : भूमिका, रसरःनाकर, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, सं० १९५४

वही : शालिग्राम-निघण्द्रभूषण, खेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई, १९५३

शर्मा, दिनेशचन्द्र : वेदों में द्रव्यगुणशास्त्र, जामनगर, १९६८-६९

द्यामां, प्रियवत : द्रव्यगुण विज्ञान, भाग १-३, चौलम्बा, वाराणसी, १९५५-५६

वहीं : भायुर्वेद की कुछ प्राचीन पुस्तकें, चौखस्वा, वाराणसी, १९६२

वही : बाग्भट-विवेचन, चौखम्बा, वाराणसी, १९६८

वही (सं॰) : हृद्यदीपक, J. R. I. M. Vol. 3, No. 2, १९६९

वही : चर्कचिन्तन, चौखम्बा, वाराणसी, १९७०

वही : आयुर्वेद का वाङ्मय, J. R. I. M, Vol. 4, No. 3, १९७१

वही (सं॰) : माधव-द्रस्यगुण, चौखम्बा, वाराणसी, १९७३

वही

: बैदिक वाङ्मय में वनीषिचयाँ (चौसम्बा, वाराणसी में प्रकाशनाधीन)

शर्मा, रघुवीरशरणः धन्वन्तरि-परिचय, बुलन्दशहर, १९५०

वही : चरकसंहिता का निर्माणकाल, चौसम्बा, वाराणसी, १९५९

शर्मा, सदानन्द विव्डियाल : भूमिका, रसकौमुदी, लाहौर, १९२३ शर्मा, हरिप्रपन्न : उपोद्धात, रसयोगसागर, प्रथम भाग, बम्बई, १९२७

क्षामी, हेमराज : उपोद्धात, काश्यपसंहिता, चौलम्बा, वाराणसी, १९५३

शान्तिदेव : बोधिचर्यावतार, लखनऊ, १९५५

शार्क्षदेव : संगीतरानाकर, भाग १, अहियार पुस्तकालय, मद्रास, १९४३

शार्क्षेत्ररः शार्क्षेत्ररसंहिता ( दीपिका-गृदार्थदीपिका व्याख्यासहित ) निर्णयसागर, बम्बई,

१९३१ (हि० सं०)

शास्त्री, महेन्द्रकुमार : आयुर्वेद का संचित्त इतिहास, बम्बई, १९४८

शास्त्री, रामगोपाल : वेदों में आयुर्वेद, दिल्ली, १९५६

शास्त्री, हरिदत्तः उपोद्धात, चरकसंहिता ( जेज्जटकृतन्याक्यासहित ) मोतीलाल बनारसी दास, लाहौर, १९४१ ( हि॰ सं॰ )

श्रीकण्ठदत्तः व्यास्याकुसुमावली (वृन्दमाधव-व्यास्या), आनन्दाश्रम, पूना, १९४३ (हि॰ सं॰)

सत्यनारायणशास्त्री-अभिनन्दनग्रन्थ, चौस्तरबा, वाराणसी, १९६१ सद्धर्भपुण्डरीक, मिथिला विद्यापीठ, दरभंगा, १९६०

सातवेळकर, श्रीपाद हामोदर : दैवतसंहिता, पारडी, १९६४

सिद्ध सरहपा : दोहाकोश, राहुळ सांकृत्यायन संपादित, बिहार राष्ट्रभाषापरिषद्, पटना,

सिंह, प्रताप (सं॰) : आयुर्वेदमहामण्डल-रजतजयन्तीप्रन्थ, भाग १-२, प्ना, १९३५-३६

वही : आयुर्वेदीय खनिज विज्ञान, प्रकाश आयुर्वेदीय औषघालय, कानपुर, १९३१ सारस्वत, सोमदेव शर्मा : भूमिका, अभिनव रसशास्त्र, पीलीभीत, १९७०

वही ः चरकमुनि : लखनऊ, १९५०

सुश्रुत : सुश्रुतसंहिता, मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर, १९३३ (ह्रि॰ सं॰)

सेन, गणनाय : उपोद्धात, प्रत्यवद्यारीरम, प्रथम भाग, बलकत्ता, १९२४ ( तृ० सं० )

वहीं : उपोद्धात, बुश्चतसंहिता (भानुमती व्याक्या-सहित), जयपुर, १९३९

सेनगुप्त, विनोदलाल : आयुर्वेदिवज्ञानम् भाग १-२, कलकत्ता, १८८७ सोमेश्वर : मानसोक्लास, भाग १-३, वशीदा, १९२५, १९३९, १९६१

हर्षः नैषद्वीयचरितम्, सेमराज श्रीकृष्णदास्, बम्बई, १९२७

हारीतसंहिता, खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, १९२७

हालदार, गुरुपद : वृद्धश्रयी, कलकत्ता, १३६२ ( वंगाब्द )

हेमचन्द्र : निचण्डुशेष, अहमस्रवाद, १९६८

- Adams, Francis: The genuine works of Hippocrates, Baltimore, 1939.
- Agrawal, V. S.: Matsya Purana A study, Varanasi, 1963.

  Alphabetical list of Manuscripts in Orienta<sup>1</sup>

  Institute, Baroda, Vol. II, 1950.

  Amarakosa with commentaries of Ksiraswami and Sarvananda, Trivandrum Sanskrit Series, 1915-17.
- Amber, R. B. & Babey Brooke, A. M.: The Pulse in Occident and orient, New York, 1966.
- Aśwaghosa: Saundaranandam, ed. E. H. Johnston, Lahore, 1928. Idem : Buddhacaritam, ed. E. H. Johnston, Lahore, 1935.
- Aubover, J. : Daily life in Ancient India, London, 1965.
- Banerjee, G.N.: Hellenism in Ancient India, Delhi, 1961. (3rd. ed.)
- Banerjee, J.N.: The development of Hindu Iconography, Calcutta University, 1956.
- Banerjee S. C.: Kālidāsa-Koṣa, Chowkhamba, Varanasi, 1968.
- Basham, A.L.: The wonder that was India, Fontana, 1971.
- Idem : The Practice of Medicine in Ancient and Medieval India, New York, 1971.
  B. C. Law Volume, Pt. I-II, Calcutta, 1945-46.
- Beal, Samuel: Buddhist Records of the Western World, Delhi, 1969. (Rep.)
- Bernier, François: Travels in the Mogul Empire (A. D. 1656-1668), Delhi, 1968 (2nd Ed.)
- Beveridge, A. S.: Baburnāmā (Eng. Tr.) Delhi, 1970 (Rep.)
- Bhatia, S. L.: Greek Medicine in Asia, The Aryan Path, Bangalore, Feb., 1959.
- Bhattacharya, B. T.: Indian Buddhist Iconography, Oxford, 1924. Idem : Sādhana-Mālā, Baroda, 1925.
- Bhattacharya, D. C.: New Light on Vaidyaka Literature, I. H. Q., Vol. XXIII, No. 1. March 1947.
  - Bibliotheque Nationale, Catalogue Summaire Des Manuscripts Sanscrits et Paris, 1907.
- Blockmann, H.: The Ain-e-Akabari (Eng. Tr.), Delhi, 1965 (2nd ed.) Bloomfield, M. (ed.): The Kausika Sutra of Atharvaveda, New Haven, 1889; Motilal Banarsidass, 1972.

Bolling, G. M. & Negolein, J. V.: The Parisistas of the Atharvaveda, Leipzig, 1909.

Buchanan, Francis: An Account of the District of Purnea in 1809-10, B. O. R. S., 1928.

Idem : An Account of the District of Bhagalpur,

B. O. R. S., 1930.

Bussagli, Mario: Recent Research in Ancient Indian Medicine, East & West, Year 11, No. 31, October, 1951.

Caland, W.(ed.): Jaimini Grhyasutras, Lahore, 1922.

Idem (ed.) : The Baudhāyana Śrauta Sutra, Vol. I & II, Calcutta, 1904-13.

Candolle, A.D.: Origin of Cultivated Plants, New York, 1959 (Rep.)

Castiglioni, A.: A History of Medicine, New York, 1941.

Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of India Office, Vol. II, 1935.

Chakravarty, Chandra: A Comparative Hindu Materia Medica, Calcutta, 1923.

Idem : An interpretation of Ancient Hindu Medicine, Calcutta, 1923.

Charaka Sambita, Introduction, Vol. I. Jamnagar, 1949.

Chatterjee, Prabhakar: Mahamahopadhyaya Kaviraj Bijoy Ratna Sen, Nagarjuna, February, 1967.

Idem: A Note on Ayurvedic Nighantus, Nagarjuna, June, 1966.

Chattopadhyaya, Sudhakar: Sakas in India, Santiniketan, 1955.

Chaudhary, B.: Vegetables, National Book Trust, New Delhi, 1967.

Chaudhary, Tarapada (ed.): Paryāyaratnamālā, Patna University Journal, Vol. II. 1946.

A Check-list of Sanskrit Medical Manuscripts in India, C. C. R. I. M. & H., New Delhi, 1972.

Chintamani, T. R. (ed.): Kaushitaka Grhyasutra, Madras, 1944.

Chopra, R. N. et al.: Indigenous Drugs of India, Calcutta, 1958 (2nd ed.)

Chopra Committee's (Committee on Indigenous Systems of Medicine) Report, Vol. I & II. New Delhi, 1948.

- Clyde, Paul H. & Bears, Burton F.: The Far East, New Delhi, 1948.
- Cumston, Charles Greene: An Introduction to the History of Medicine, New York, 1926.
- Dales, G. F.: The decline of Harappans, American Review, October, 1966.
- Danverse, F.C.: The Portuguese in India, London, 1874.
- Das Gupta, S. N.: A History of Indian Philosophy, Vol. II, Cambridge, 1961.

Descriptive Catalogue of Manuscripts in the Government Manuscripts Library, Vol. XVI, Part-I, B.O.R.I., Poona, 1939.

A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts, Vol. XII, Saraswati Bhavan, Varanasi, 1965.

A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras, Vol. XXIII.

A descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Saraswati Mahal Library, Tanjore, Vol. XVI, Srirangam, 1933.

- Deshpande, P.J.: Critical study and evaluation of Sushruta's surgical contributions, Sachitra Ayurveda, August, 1971.
- Dutt, U. C.: The Materia Medical of the Hindus. Calcutta, 1922, (2nd ed.)
- Dwarkanath, C.: Use of Opium and Cannabis in the traditional systems of Medicine in India, Bulletin on Narcotics, Vol. XVII, No. 1, W. H. O. Geneva, Jan.-March, 1965.
- Filliozat, J.: The Classical Doctrine of Indian Medicine, Delhi, 1964.
- Garbe, Richard (ed.): Śrauta Sūtra of Āpastamba, Vol.II-III Calcutta, 1885, 1903.
- Ghosh, A. : A Guide to Nalanda, Delhi, 1939.
- Gibb, H. A.R.: The Travels of Ibn-Batuta (A. D. 1325-1354), Cambridge, 1971.
- Gode, P. K.: Introduction, Astanga Hrdaya, Nirnaya-sagar, Bombay, 1939 (6th ed.)

Idem : Kaiyadeva and a Medical or Botanical Glossary

Ascribed to Him-Before A. D. 1450, A. B. O. R. I.,

Poona, Vol. XIX, 1938-39.

Idem : Studies in Indian Cultural History, Vol. I,

Hoshiarpur 1971.

Goodman, L. S. & Gillman A.: The Pharmacological basis of Therapeutics, New York, 1970 (4th ed.)

Gopal, Lallanji: Date of Sukraniti, Modern Review, May-June, 1963.

Griffith : Atharvaveda (Eng. tr.), Master Khelarilal & sons, Varanasi, 1962 (3rd ed.)

Gupta, Kaviraj Birajacharan: An account of the Principal works of the Atreya School of Medicine with their Chronology, Calcutta, 1917.

Gupta, U. C.: The Atreya School of Medicine, Calcutta, 1917.

Hall & Hall : A Brief History of Science, New York, 1964.

Harshe, R. G. (ed.): The Śivakosa of Sivadatta Misra, Poona, 1952.

Hayward, John. A.: The Romance of Medicine, London, 1945 (2nd ed.)

The History and Culture of the Indian People, Vol. III (Classical Age), Vol. V. (Struggle for Empire), Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay, 1962, 1966 (2nd ed.)

Hitti, Phillip K.: History of the Arabs, London, 1964 (8th ed.)

Hodson, Geoffrey: The Seven Human Temperaments, Adyar, Madras, 1956.

Hornle, A. F. R. (ed.): The Bower Manuscripts, Pt. I & II, Achaeological Survey of India, New Imperial Series, Vol. 22, Calcutta, 1893-1912.

Idem: Studies in Medicine of Ancient India, Pt. I-Osteology, Oxford, 1907.

Itsing: A Record of Buddhist Practices in India and the Malay Archipelago (A. D. 671-695) Oxford, 1896, Delhi, 1966 (Rep.)

Jayne, W. A.: The Healing gods of Ancient civilisation, New Haven, 1925.

Jolly, Julius: Indian Medicine (Translated in English by C. G. Kashikar), Poona, 1951.

Idem (ed.) : Visnu Smrti, Chowkhamba, Varanasi, 1962.

Joshi, Nirmala: Ayurvedic Concept in Gynecology, Poona, 1955.

Jyotirmitra: History of Indian Medicine from Pre-mauryan to Kusana period, Varanasi, 1974.

Kane, P. V. (ed.): The Dharmasutra of Sankha-Likhita, Poona, 1926.

Karambelkar, V. W.: Atharvaveda & The Ayurveda, Nagpur, 1961.

Keith, A. B. : A History of Sanskrit Literature, Oxford, 1953.

Krantz & Carr: Pharmacologic Principles of Medical Practice, Calcutta, 1969 (2nd ed.)

Kutumbiah, P.: Ancient Indian Medicine, Orient Longmans, Madras, 1962.

Lakshmi Pathi, A.: A Textbook of Ayurveda, Vol. I, Sec. I, Historical Background, Bezwada, 1944 (2nd ed.)

Law, B. C.: Ancient Indian Flora, Indian Culture, Vol. XV, Nos. 1-4, July 1948—June 1949.

Lele, B.C.: Some Atharvanic Portions in the Grhyasutras, Bonn, 1927.

Levi, Sylwan: Notes on Indoscythians, I. A., Vol. II, 1873.

Macdonell, A.A. & Keith, A. B.: Vedix Index of Names and subjects, Motilal Banarasi Das, 1958.

Majumdar, G. P.: Vanaspati, Calcutta University, 1927.

Idem: Vedic Plants, B. C. Law Vol., Pt. I, P. 645-666.

Majumdar, R. C.: The History of Bengal, Vol. I, Dacca University, 1943.

Idem: The Age of Imperial Kanauj, Bombay, 1955.

Mrs. Manning: Ancient & Medieval India, London, 1869.

Manson-Bahr: Manson's Tropical Diseases, London, 1966.

Margotta, Roberto: The Study of Medicine, New York, 1968.

Mehta, P. M.: Hospitals in Ancient India, Sachitra Ayurveda, June, 1966.

Idem: History of Medicine, Nagarjun, December, 1962.

Meulenbeld. Gerrit Jan.: The Mādhavanidāna and its Chief commentary, E. J. Brill, Leiden, 1974.

Mishra, B. B.: Caste System in the Kasyapa Samhita, J. B. R. S., Vol. LV, Pts. 1 & IV, Jan-Dec., 1969.

Idem: Human Anatomy According to the Agni Purana, I. J. H. S., Vol. 5, No. 1, 1970.

Mitra, R. L.: Notices of Samskrit Manuscripts, Vol.I-XI, 1871-1985.

Mitra & Cowel: The Twelve Principal Upanisadas, Vol. III, Adyar, Madras, 1932.

Mithal, B. M.: Textbook of Forensic Pharmacy, Calcutta, 1968, (3rd ed.)

Mookerji Radha Kumud: Ancient India, Allahabad, 1956.

Idem : Glimpses of Ancient India, Bombay, 1961.

Idem : Ancient Indian Education, Motilal Banarsidas, 1960, (3rd ed.)

Mukhopadhyaya, G. N.: The Surgical Instruments of the Hindus, Vol. I & II, Calcutta, 1909.

Idem: History of Indian Medicine, Vol. I-III, Calcutta, 1923-26, New Delhi, 1974. (Rep.)

Murti, G. Srinivas: Presidential Address on Medical Education & Medical Relief in India at the Inaugural Meeting of the Academy of Indian Medicine, Madras, 1944.

Murthy, K. R. Srikant: Luminaries of Indian Medicine, Mysore, 1968 Nariman, G. K.: Literary History of Sanskrit Buddhism, Bombay, 1920.

Pandeya, Raj Bali.: Historical and Literary Inscriptions,

Chowkhamba, Varanasi, 1962.

Pargiter, F. E. (ed.): Mārkandeya Purāna, Varanasi, 1969.

Patkar, M. M.: Introduction, Śāradīyākhya Nāmamālā, Poona, 1951.

Patna Museum Catalogue-Antiquities, 1965. Pharmacopoea of India, Delhi, 1966. (2nd ed.)

Piggot, Stuart.: Prehistoric India, London, 1950.

Raghavan, V.: New Catalogus Catalogorum, Vol. I-V, Madras University, 1968-69.

Idem: Two Ayurvedic Anecdotes, I. J. H. M., Vol. I, No. 2, Dec. 1956.

Raja, C. Kunhan: Survey of Sanskrit Literature, Bombay, 1962.

Ram Gopal : India of Vedic Kalpasutra, Delhi, 1959.

Rapson, E. J.: The Cambridge History of India, Cambridge, 1922.

The Rauwolfia story, CIBA Pharma, Bombay, 1945.

Ray, H.C.: The Dynastic History of Northern India, Vol. II, Delhi, 1973. (2nd ed.)

- Ray, P.: History of Chemistry in Ancient and Medieval India, Calcutta, 1956.
- Ray, P. & Gupta, H. N.: Caraka Samhita (A scientific synopsis), New Delhi, 1965.

Report of the Committee to Assess and evaluate the Present status of Ayurvedic system of Medicine, Ministry of Health, Govt. of India, 1958.

Report of the meeting of the Panel on Ayurveda, Planning Commission, Govt. of India, 1960.

- Roer, E.: The Twelve Principal Upanisads, Vol. II, Adyar, Madras, 1931.
- Rogers, Alexander: Tuzuk-i-Jehangiri (Eng. Tr.), Vol. I & II, Delhi, 1968 (2nd ed.)
- Royle, J. F.: An Essay on Antiquity of Hindu Medicine, London, 1837.
- Sachau, Edward C.: Alberuni's India, Delhi, 1964. (Rep.)
- Satya Prakash: Founders of Sciences in Ancient India, New Delhi, 1965.
- Seal, B. N.: Positive Sciences of the Ancient Hindus, Motilal Banarasidas, 1958.
- Sen, Gan Nath: The Medical Science in Ancient India, Calcutta, 1908.
- Idem: The Science of Ayurveda, Calcutta, 1925.

Sengupta, Padmini: Everyday life in Ancient India, Bombay, 1957.

Sengupta, S. S.: R. Ghosh's Pharmacology, Calcutta, 1969.

- Sharma, H. D. & Sardesai: Introduction, Amarakosa (with Ksiraswami's commentary) Oriental Book Agency, Poona, 1941.
- Sharma, P. V.: Aswins and their Miracles, Nagarjun, Dec., 1964.

Idem: The Authorship and date of Yogaratnakara, Sachitra Ayurveda, April, 1971.

- Idem: Son's Commentary on Father's work, I, J. R. I. M., Vol. VI, No. 3, 1971.
- 1dem : Indian Medicine in the Classical Age, Chowkhamba, Varanasi, 1972.
- Idem: The Nighantu of Sodhala, A. B. O. R. I., Vol. LII, Poona, 1972.

- Idem: The Astanga Nighantu of Acarya Vahata, Madras, 1973.
- Sharma, Ramawatar: Introduction, Kalpadrukosa, Vol. I, Baroda, 1928.
- Sharma, Umashankar: Pillar Edicts of Asoka, Patna, 1960.
- Shastri, Ajayamitra: India As seen in the Brhat Samhita of Varahamihira, Motilal Banarasidas, 1969.
- Shastri, M. K.: Antiquity and originality of Hindu Medicine, Journal of the Indian Medicine Profession, Vol. 12, No. 7, October, 1965.
- Shastri, T. Ganapati (Ed.): Vaikhānasa Dharma Praśna, Trivandrum, 1913.
- Shastri, Shama: Kautilya's Arthashastra, Mysore, 1960 (6th ed.)
- Shrivastava, G. P.: History of Indian Pharmacy, Vol. I, Calcutta, 1954. (2nd ed.)
- Sigerist, Henry E.: A History of Medicine, Vol. II, New York, 1961. Singer, Charles and Underwood E. A.: A Short History of Medicine, Oxford, 1962, (2nd ed.)
- Singh, B. & Chunekar, K. C.: Glossary of Vegetable Drugs in Brhattrayi, Chowkhamba, Varanasi, 1972.
- Singh, Ranjit: Fruits, National Book Trust. New Delhi, 1969.
- Sinhjee, Bhagavat: A Short History of Aryan Medical Science, New York, 1896; Gondal, 1927 (2nd ed.)
- Smith, Vincent A: The Oxford History of India, Oxford, 1964. (3rd ed.)
- Sodhala : Guna Samgraha, Ms., B. O. R. I., Poona.
- Stenzler, A. F. (Ed.): Pāraskar Grhyasutra, Leipzig, 1876.
- Thorwald, Jurgen: Science and Secrets of Early Medicine,

New York, 1963.

- The Travels of Marco Polo (1255-1295), Orion Press, New York.
- Tripathi, R.S.: Descriptive Catalogue of Manuscripts in Libraries of Banaras Hindu University, B. H. U. Varanasi,
- Varahamihira: Brhajjatakam, ed. Subrahmanyam Shastri, Mysore, 1929.

Idem : Brhat Samhita, ed. Subrahmanyam Shastri & Ramkrisna Bhat, Mysore, 1946.

Varma, L. A. Ravi: Agnivesya Grhyasutra, University of Travancore, 1940.

Vogel, Claus: On the Ancient Indian and Greek Systems of Medicine, the Poona Orientalist, Vol. 24, No. 1/2, 1959.

Idem : Introduction, Astanga Hrdaya (Eng. Tr.) Weisbaden, 1965.

Wealth of India, C. S. I. R., Vol. I-IX, New Delhi,

1948-1972.

Watt, George: Dictionary of Economic Products of India, London, 1889-1893, Rep. Delhi, 1972.

Webb : The Historical Relations of Ancient Hindus with Greek Medicine, Calcutta, 1850.

Wheeler : Indus Civilization, Cambridge, 1953.

Whitney, W.D.: Atharvaveda Samhita (Eng. Tr.), Motilal Banarasidas, 1962.

Wilson : On the Medical and Surgical Sciences of Hindus, Oriental Magazine, 1823.

Idem (ed.) : The Viṣṇu Purāṇa, Calcutta, 1961.H. H. Wilson's Works, Vol. III, London, 1864.

Winternitz, M.: History of Ancient Indian Literature, Vol. III, Pt. I & II, Motilal Banarasidas, 1963-1967.

Idem (Ed.) : Āpastambiya Grhyasutra, Vienna, 1887.

Wise, Thomas A.: Commentary on Hindu System of Medicine, Calcutta, 1845.

Idem : Review of the History of Medicine, London, 1867.
Yazdani, G.: The Early History of the Deccan, Pts. VII-XI,
London, 1960.

Zimmer, Henry R.: Hindu Medicine, Baltimore, 1948.

## लेखक के संबन्ध में

प्रस्तुत ग्रन्थ के रचियता आचार्य प्रियव्रत शर्मा का जन्म १ नवम्बर १९२० को विहार प्रदेश के मुस्तफापुर ग्राम (पो० खगौल, जिला—पटना) में हुआ। आपके पिता वैद्यभूषण पं० रामावतार मिश्र विहार के एक मूर्धन्य यशस्वी चिकित्सक थे जिन्होंने विहार प्रांतीय वैद्यसम्मेलन तथा वि० प्रा० आयुर्वेदोपकारिणी महासभा की स्थापना की थी।



बाचार्य प्रियव्रत शर्मा

स्थानीय वेदरत्न विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक कालेज में प्रविष्ठ हुये और १९४० में वहाँ से स्नातक उपाधि (ए० एम० एस०) प्राप्त की। स्वतंत्र रूप से अध्ययन करते हुये बाद में संस्कृत और हिन्दी में एम० ए० (क्रमशः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय से, दोनों प्रथम श्रेणी) तथा बिहार संस्कृत समिति से साहित्याचार्य किया।

कई वर्षों तक स्वतन्त्र चिकित्साकार्य करने के बाद १९४६ में बेगूसराय आयुर्वेदिक कालेज में प्रोफेसर नियुक्त हुये और फिर उपप्राचार्य हुये। १९५६ में काक्षी हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेदाध्यापक नियुक्त हुये और द्रव्यगुण के प्रधान रहे। नवम्बर, १९५६ में राजकीय आयुर्वेद कालेज, पटना के प्राचार्य और साथ साथ अधीक्तक, देशी चिकित्सा, बिहार के पद पर नियुक्त हुये। १९६० में वहीं बिहार सरकार के उपनिदेशक, स्वास्थ्यसेवा (देशी चिकित्सा) पद का भार प्रहण किया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्नातकोक्तर आयुर्वेद संस्थान स्थापित होने पर, १९६३ सितम्बर में यहाँ द्रव्यगुण—प्रोफेसर होकर आ गये। द्रव्यगुण विभाग के अध्यक्त के साथ साथ संस्थान के अध्यक्त तथा बाद में निदेशक रहे। संप्रति द्रव्यगुणविभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अध्यक्त हैं। संस्थान में स्थापित चिकित्सा-इतिहास-परिपद के अध्यक्त भी मनोनीत हुये हैं।

### कृतियाँ

ग्रन्थ

| 9   | अभिनव शरीरिक्रयाविज्ञान १:       | चौ | खम्बा विद्या | भवन, वा | राणसी १९५४ घ. सं.              |
|-----|----------------------------------|----|--------------|---------|--------------------------------|
|     |                                  |    |              |         | १९६२ द्वि. सं.                 |
| *   | द्रव्यगुणविञ्चान, भाग १ :        |    | ,,           | ,,      | १९५५ प्र. सं.<br>१९६८ द्वि.सं. |
| 3   | द्रव्यगुणविज्ञान, भाग २-३ :      | 7. | 97           | 93      | १९५६ प्र. सं                   |
| y · | होषकारणस्वमीमांसाः               |    |              |         | १९६९ <b>द्वि.</b> सं.<br>१९५५  |
|     | 20 2 00                          | "  | 97<br>99     | "       | 9949                           |
|     | आयुर्वेद की कुछ प्राचीन पुस्तकें | :  | 99           | "       | 3989                           |
|     | बाग्भट-विवेचनः                   | "  | >>           | "       | 1986                           |
| 6   | चरक-चिन्तनः                      | ,, | "            | ,,      | 19.00                          |
| 9   | Indian Medicine in th            | е  | Classical    | Age.:   | Chowkhambha                    |
|     | Viadyabhawan, Vara               | na | si 9902      |         |                                |

- १० द्रच्यगुणविज्ञान, भाग ४ ( प्रकाशनाधीन ) संपादित पाण्ड्रलिपियाँ
  - 1 The Hrdayadīpaka of Bopadeva: J. R. I. M., Vol. III, No. 2, 1969.
  - Research, Madras, 1973.
  - Nādhava-Dravyaguņaḥ: Chowkhamba, 1973.

१. देखें राजकुमार जैन का लेख 'आचार्य प्रियत्रत शर्मा', सचित्र आयुर्वेद, जून, १९७५

8 Sodhala Nighanțu: (Under Publication) Gaekwad Oriental Institute, Baroda.

#### काव्य

- ५ मधुदूती (हिन्दी ): मुस्तफापुर (पटना ), १९३८
- ६ श्रीमद्योध्याप्रमाद्चरितम् : बेगूसराय (बिहार ), १९४७
- ७ श्रीरामावतारचरितमः भागळपुर (बिहार ), १९४८
- ८ वसन्तशतकम् : पद्म। प्रकाशन, वाराणसी, १९६९

### लेख एवं शोधपत्र

1941

- १ सन्तत ज्वर और विषमज्वर : सुधानिधि, वर्ष ३२, संस्था २, फरबरी
- २ व्यायाम और उसका प्रभाव : सुधानिधि, वर्ष ३२, संक्या २, सितम्बर 1943
- ३ ओज की तुळनात्मक विवेचना : सुधानिधि, वर्ष ३४, संस्था २, फरवरी
- ४ ओज और प्रोटोप्लाउम : सुधानिधि, वर्ष ३४, संख्या ८, अगस्त 1944
- प ओज का स्वरूप I : सुधानिधि, वर्ष ३५, संस्था ३, मार्च
- ६ ओज का स्वरूप II: सुधानिधि, वर्ष ३५, संख्या ४, अप्रिल
- ७ स्व॰ पं॰ ब्रजविहारी चतुर्वेदी का स्मारक : राष्ट्रवाणी, पटना, २६ दिसम्बर 1947
- ८ संहिताओं में रक्तसंबहन : सचित्र आयुर्वेद, वर्ष १, अंक १, जुलाई
- ९ आयुर्वेद की वैज्ञानिक श्रेष्ठता : सुधानिधि, वर्ष ३८, संस्था ५-८, मई-अगस्त
- १० निदानपञ्चक की रोगज्ञानसाधनता : सुधानिधि 1948
- ११ स्वतन्त्र भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति : नवभारत (साप्ताहिक), २७ सितम्बर 1949
- १२ बिहार में आयुर्वेद : स्वास्थ्य-संदेश, पटना, वर्ष ९, अंक १-२, जनवरी-फरवरी
- १३ बिहार में आयुर्वेदीय पत्र-पत्रिकायें : स्वास्थ्य-संदेश, पटना, वर्षे ९, अंक १-२, जनवरी-फरवरी
- १४ बिहार में आयुर्वेदीय शिचा का सिंहावलोकन : स्वास्थ्य-संदेश, पटना, वर्ष ९, अंक १-२, जनवरी; प्रदीप, पटना, ६ फरवरी
- १५ सरकार की स्वास्थ्यनीति और आयुर्वेद, नवराष्ट्र, पटना, ३१ जुलाई
- १६ भायुर्वेदमहत्वम् ( संवादः ) : स्वास्थ्य-संदेश, वर्षे ९, अंक ९, सितम्बर
- १७ अध्यत्तीय भाषण : मुजफ्फरपुर (बिहार) चिकित्सामंडल के वार्षिक अधिवे-शन के अवसर पर आयोजित दर्शन-परिषद, २३ जनवरी 1950
- १८ धन्वन्तरिस्तवनम् : सुधांशु ( बेगूसराय आयुर्वेद् कालेज पत्रिका ) वर्षे १, अंक १

.

१९ आयुर्वेदमहत्वम् ः

- २० दोर्ची की कारणस्वमीमांसाः आयुर्वेद महासम्मेळन पत्रिका, वर्ष ३६, अंक २-५, फरवरी-मई
- २१ अध्यत्तीय भाषण : मुंगेर मंडलीय पंडित सम्मेलन, बरौनी, ९ अप्रिल
- RR Development of Ayurveda in Bihar: Indian Nation, Patna, 24th Dec.
- 1951 २३ दर्जानों में आयुर्वेद : आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, वर्ष ३७, अंक ९ से १२ तक, सितम्बर दिसम्बर
- २४ आयुर्वेदावतरणम्ः ,, ,, ,, 1952
- २५ दर्शनों में आयुर्वेद : आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, वर्ष ३८, अङ्क १-२, जनवरी फरवरी
- २६ आयुर्वेद की दुरवस्था : प्रदीप, पटना
- २७ आयुर्वेद का वैज्ञानिक उस्कर्ष : प्रदीप, पटना, ३० नवस्वर
- २८ **आयुर्वेद का भविष्य : प्रदीप, पटना** 1953
- ३० विषकन्याः धन्वन्तरि, विषचिकित्साङ्कः जनवरी-फरवरी
- ३१ शारीरतन्त्रम् : सुधांशु, वर्ष ३, अङ्क १, मार्च
- 33 Light on Ayurveda I Scientific methods: Searchlight, Patna, 15th March
- Right on Ayurveda II Surgery and is practice: Searchlight,
  Patna. 17th March
- Real Light on Ayurveda III Fundamental basis: Searchlight, Patna, 22nd March
- રુપ Light on Ayurveda IV Public Health : Searchlight, Patna, 29th March
- REALIGHT On Ayurveda V: Study of Drugs: Searchlight, Patna, 5th April
- Light on Ayurveda VI Oldest system of medicine: Searchlight, Patna, 12th April
- 32 Light on Ayurveda VII National System of Medicine: 19th April 1954
- ३९ विषमज्वरः धन्वन्तरि, चिकित्सा समन्वयांक, जनवरी-फरवरी
- ४० जंगलों-पहाड़ों में वनीषधियों की खोज : आज, १९ मार्च
- ४१ वातामर्यो का सिंहावलोकनः धन्वन्तरि, अक्टूबर 1955
- 82 Ayurveda in Bihar I: Searchlight, 27th March.
- 83 Ayurveda in Bihar II: " 3rd April.
- ชะ Fundamental principles of Ayurveda I: Searchlight, 29th May
- धप Fundamental principles of Ayurveda II: 12th June

४६ बिहार में भायुर्वेद : राजकीय दृष्टिकोण : नवराष्ट्र, ८ अप्रिल ४७ आयुर्वेद की प्रगति का सिंहावलोकन : आज, १५ अप्रिल ४८ बिहार में आयुर्वेद : शिक्तणन्यवस्था : नवराष्ट्र, २७ अप्रिल चिकिस्साव्यवस्थाः 91 वैद्यसंघटन : 40 ५१ आयुर्वेदीय औषधिनिर्माणः २४ मई ५२ ग्रामविकास और आयुर्वेद : १९ जुन ५३ वर्षा में आपका स्वास्थ्य : आज, ३१ जुलाई ५४ आमः आर्यावर्त, १९ जन ५५ द्वितीय पंचवर्षीय योजना और आयुर्वेद : नवराष्ट्र, पटना ५६ उपवास से शरीर-संशोधन : आज, १६ अक्ट्रबर ५७ प्रसाधन और स्वास्थ्य : आज, वाराणसी ५८ भोजन के दस नियम: .. ४ सितम्बर ५९ आयुर्वेद की आस्मा: नवराष्ट्र, ३० नवम्बर The New era of Ayurveda: Indian Nation, June. 89 Philosophy of the Potency of drugs: Arogya Bandhu, Annual special number, ER Line of Research in Ayurveda: Amco Magazine, B. H. U. 1956 ६३ वर्षाकाल का सरस वृष्ट कद्ग्व : आज, १ अगस्त ६४ दन्तधावन : आज, १६ सितस्बर 1957 ६५ आयुर्वेदे कालवादः : पटना आयुर्वेद कालेज पत्रिका, वर्ष १, अंक १ ६६ आयुर्वेद की ऐतिहासिक प्रगति में काशी का योगदान : आज, १२ मार्च ६७ अनुग्रह बाबू , आयुर्वेद के एक कर्णधार : नवराष्ट्र, १७ जुलाई ६८ आयुर्वेद की परम्परा वैज्ञानिक या साहिश्यिक : आज, २२ ,, ६९ रामावतार मिश्रजी के अनुभूत प्रयोग : आज ५ अगस्त ७० इनपलुपुक्षा की भायुर्वेदिक चिकित्सा: ,, ७१ १९५७ में आयुर्वेद : आज, ९ फरवरी ७२ आयुर्वेद की दीपशिखा : आज, २३ सितम्बर 1959

७३ वातरकः धन्वन्तरि, कायचिकित्सांक, फरवरी-मार्च

७४ राजगृह की वनीषधियाँ : पटना आयुर्वेदिक कालेज पत्रिका, वर्ष २, अंक १

७५ चेचक और उसका प्रतिषेध : आर्यावर्त, पटना

७६ चरकसंहिता के मूळ उपदेष्टा भगवान् पुनर्वंसु आत्रेयः पटना आयुर्वेदिक कालेज पत्रिका, वर्ष ३, अंक १ ७७ कर्मविपाक : दैवन्यपाश्रय चिकित्सा का एक अपूर्व ग्रंथ : जयपुर आयुर्वेद कालेज पत्रिका

1961

- ७८ स्वर्गीय भाषार्यंजी : श्रीयादव स्मृतियंथ, मार्च
- ७९ भारत में कुछ रोग की समस्या : आर्यावर्त, ४ अप्रिल
- ८० तस्मै श्रीगुरवे नमः : पं॰ सत्यनारायण शास्त्री-अभिनन्द्न ग्रंथ 1962
- ८१ आमवात पर गुग्गुलु की क्रिया का पर्यवेचण : ( अप्रकाशित शोधपत्र )
- ८२ प्रियंगु और गन्धप्रियंगु : आयुर्वेद विकास, वर्ष १, सं० ७, जुलाई
- Ayurveda, the Science of Life: Talk in the Rotary Club, Danapur (Patna), 9th August.
- ८४ आयुर्वेदीय अनुसंधान की पृष्ठभूमि I: आयुर्वेद विकास, वर्ष १, सं० ११, नवस्बर
- Epistemology in Ayurveda: Nagarjuna. Vol. VI, No. 4, Dec. 1963
- ८६ आयुर्वेदीय अनुसंधान की पृष्ठमूमि II : आयुर्वेद विकास, वर्ष २ सं० ३, मार्च
- ৫৩ ,, ,, ,, ১, সমিভ
- ८८ स्थूल शरीर के उपादान : पंच महाभूत : ,, ,, ,, ,, ,, १०-११, अक्टूबर-नवम्बर

- Linn. F. (Sharma & Chaturvedi): Journal of Medical Science, Vol. V, No. 1, January.
- Preliminary observations on the effects of Piper longum and piper nigrum on growth. (Sharma & Chaturvedi): Journal of Medical Science, Vol. V, No. 1, January.
- ९९ ब्याकरण बाङ्मय में आयुर्वेदीय सामग्री I : आयुर्वेद विकास, वर्ष ३, सं०३ मार्च
- ९२ ब्याकरण वाङ्मय में आयुर्वेदीय सामग्री II : आयुर्वेद विकास, वर्ष ३, सं० ४. अप्रिल
- ९३ प्राचीन काल में विषतन्त्र : साप्ताहिक हिन्दुस्तान, " अप्रिल
- 38 Authelmintics in Ayurveda: Nagarjuna, Vol. VII, No. 8, April.
- ९५ ग्याकरण-वाङ्मय में आयुर्वेदीय सामग्री III : आयुर्वेद विकास, वर्ष ३, सं० ५, मई
- ९६ स्याकरण-वास्मय में आयुर्वेदीय सामग्री IV : आयुर्वेद विकास, वर्ष ३, सं० ६, जून

90 Objective methods for study of pharmacological principles of Ayurveda: Nagarjuna, Vol. VII, No. 11, July.

९८ ग्याकरण-बाक्रमय में आयुर्वेदीय सामग्री V : आयुर्वेद विकास, वर्ष ३, सं•

99 .. IV: ..

९. सित#बर

100 Aswins and their miracles: Nagarjuna, Vol. VIII, No. 4. Dec.

1965

- 909 In vitro anthelmintic effect of the extracts of Semecarpus anacardium Linn-Bhallataka (Sharma & Chaturvedi): Indian Medical Gazette, Vol. IV, No. 5, Jan.
- १०२ आचार-र सायन : आयुर्वेद विकास, वर्ष ४, सं० १, जनवरी
- 903 Kaumarbhritya of Ayurveda as Practised in Ancient and Present times (Sharma & Joshi): Souvenir, National Conference of Indian Academy of Paediatrics, 31st Jan. to 2nd Feb.
- १०४ मधुविद्या और प्रवर्ग्य विद्या : आयुर्वेद विकास, वर्ष ४, सं० ३, मार्च
- १०५ त्रिद्दोषवाद का प्रकोप पत्तः ,, ४, अप्रिल 21 21 11
- 308 Helminths and anthelmintics in ancient literature. (Sharma & Chaturvedi): Nagarjuna, Vol. VIII, No. II, July.
- 109 Ignorance about small-pox: Searchlight, October.
- 104 Clinical observation on the effects of Semecarpus anacardium Linn. in ankylostomiasis. (Sharma & Chaturvedi.): Antiseptic, October.
- १०९ प्रतिनिधि द्रव्यों की परम्परा का स्रोत : जोशी-स्मृति-प्रन्थ
- ११० भायुर्वेद में आहारविज्ञान : काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ब्यास्यानमाला
- १११ आयुर्वेद के उत्थान में प्राचीन एवं आधुनिक पाटिलपुत्र का योगदान: Souvenir, Centenery celebration of Patna Municipal Corporation.
- 112 Introduction (Ayurvedic concepts in Ayurvedic Gynaecology by Dr. N. G. Joshi): Poona.

- 113 Study on dosage and toxicity of Bhallataka (Semecarpus anacardium Linn.): Journal of Research in Indian Medicine Vol. I, No. I, July.
- ११४ शुभाशंसनम् : प्रज्ञा, काशी हिन्द् विश्वविद्यालय, स्वर्णजयन्ती विशेषांक

११५ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की योजना में आयुर्वेद की भूमिका : प्रज्ञा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, स्वर्णजयन्ती विशेषांक

११६ स्नातकोत्तर आयुर्वेदीय संस्थान : प्रज्ञा, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, स्वर्ण-जयन्ती विशेषांक

११७ स्नातकोत्तर शिच्रण और अनुसन्धान : धन्वन्तरि, भाग ४०, अंक ११, नवम्बर

Surgery: Talk on the occasion of Dhanwantari Jayanti. B. H. U.

1967

199 History of Ayurvedic Nighantus (Raghunathan & Sharma): J. R. I. M., Vol. 2, No. 1

१२० प्रमेह में मञ्जातक का उपयोग ( शर्मा, चतुर्वेदी, बन्द्योपाध्याय ) सिचन्न आयुर्वेद, जनवरी

129 A study on the activity of different extracts of Betel (leaf) on heart. (Sharma & Chaturvedi): Nagarjuna, Vol. X, No. 6, February.

१२२ भट्टार हरिश्चन्द्र और उनकी चरकःयास्या I : सचित्र आयुर्वेद, वर्ष १९, अंक ११, मई

१२३ ,, ,, ., ,, ,, II: ,, ,, वर्ष १९, अंक १२, जून

178 Research and its scope in—Dravyavijnana: Bulletin, P. G. I. I. M., Vol. I, August.

१२५ ताम्बूळ का हृद्य प्रभाव ( शर्मा, चतुर्वेदी ) : सचित्र आयुर्वेद, वर्षे २०, अंक ४, अक्टूबर

\*Scientific development of Ayurveda.: Scientific Conference at the 12th Session of the Council of State Boards and Faculties of Indian Medicine, Patna, 10th December,

1968

१२७ परिवारनियोजन और आयुर्वेद: सचित्र आयुर्वेद, वर्ष २०, अंक ७, जनवरी १२८ आयुर्वेद का वैज्ञानिक विकास: सचित्र आयुर्वेद, वर्ष २०, अंक ९, मार्च

sas Clinical observation on the effects of Bhallataka (Semicarpus anacardium Linn). in Ankylostomasis:

Antiseptic, April.

१३० ग्रहणी में उपयोगी दृश्य ( शर्मा, शर्मा ): Paper presented in Institute Seminar.

- Synonyms of Guduchi and its significance (Raghunathan & Sharma). : Nagarjuna, Vol. XII, No. 1, Sept.
- 93? A study on some aspects of Tinospora cordifolia Miers (Guduchi) (Raghunathan & Sharma). Bulletin, P. G. I. I. M., Vol. II, Oct.
- १३३ वीर्यनिर्धारण की एक प्रयोगिक विधि ( शर्मा, चतुर्वेदी, रघुनाथन ):
  J. R. I. M., Vol. II No. 2
- 138 Comments on Dr. K. R. Srikanta Murty's book' Luminaries of Indian Medicine: Mysore.
- of normal rabbits. (Raghunathan & Sharma):
  Nagarjuna, Vol. XII, No. 3, November
- १३६ Ayurveda—The best nature-cure: Nagarjuna, Vol. XII, No 4, Dec.
- १३७ अध्यत्तीय भाषण : शास्त्रचर्चा-परिषद्, बिहार प्रान्तीय वैश्वसम्मेलन, २१ वॉं अधिवेशन, गमा ३१, दिसम्बर

- Sharma): Nagarjuna, Vol. XII, No. 10, June.
- 93.9 Effect of Tinospora cordifolia Miers (Guduchi) on adrenaline induced hyperglycaemia (Raghunathan & Sharma): J. R. I. M., Vol. IV, No. 1.
- १४० आयुर्वेदीय अनुसंघान की दिशा एवं चेत्र : सचित्र आयुर्वेद, वर्ष २२, अंक १~२, जुलाई-अगस्त
- 989 Pharmacodynamics and a few practical applications of Guduchi 'Tinospora Cordifolia Miers (Raghunathan & Sharma): Nagarjuna, Vol. XIII, No. 1, September.
- Netabolism in Ayurveda'.: Indian Journal of History of Science Vol. IV, No. 1-2.
- १४३ बैद्यसम्राट् पं॰ सत्यनारायण शास्त्री : आज, ६ अक्ट्रबर
- १४४ भूमिका (अनुभूत योग, वैच पं॰ रामप्रसाददीचित): सरदारशहर (राजस्थान)
- १४५ अभिनन्दनपत्र-डा० द्वारकानाथ: १३ दिसम्बर
- १४६ गीता-प्रवचन : २१ दिसम्बर
- १४७ भूमिका (भारतीय मनोविकार-विश्वान, ढा० अयोध्याप्रसाद अचल, गया) :
- १४८ भूमिका (वानस्पतिक अनुसंबान-दर्शिका, डा॰ कृष्णचन्द्र चुनेकर : वाराणसी)
- १४९ भूमिका ( चरक संहिता ) : चौखम्वा विद्याभवन, वाराणसी

- Botanical observations of Bāṇa Bhaṭṭa: Dr. Raghavan commencration Volume, Madras.
- १५१ विपाक का स्वरूप: सचित्र आयुर्वेद
- १५२ उद्दालक, कोविदार और कर्बुदार : सचित्र आयुर्वेद, वर्ष २२, अंक ८, फरवरी
- १५३ दाँनों की देखरेख : आरोग्य-संदेश, आयुर्वेद विशेषांक, वर्ष ६, अङ्क १, मार्च
- Somani & Chaturvedi): Nagarjuna, Vol. VIII, No. 7,
  March.
- Bandyopadhyaya): Nagarjuna, Vol. XIII, No. 7, May.
- The date of Dhanwantari Nighantu: Indian Journal of History of Science, Vol. V., No. 2.
- १५८ काशो हिन्दू विश्वविद्यालय का स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान : आज, आयुर्वेद विशेषांक, १९ दिसम्बर
- १५९ दुग्धिका का खासहर प्रभाव ( शर्मा, शर्मा ) : सचित्र आयुर्वेद, वर्ष २३, अङ्क ६, दिसम्बर
- 580 Experimental Diabetes with special reference to Alloxan induced hyperglycaemia (Raghunathan & Sharma): Nagarjuna, Vol. XII1. No. 4. December.
- 989 The Pseudo-Harita Samhita: Silver Jubilee Volume of Shri Kuppu Swami Res. Institute, Madras. (Republished 1. J. H. S., Vol. 10, No. 1, 1975)
- १६२ सुश्रुत की दादी : आज
- १६३ गुण का स्वरूप: सचित्र आयुर्वेद
- 958 Animal experiments in Ayurvedic Research: Govt.
  Ayurvedic College Magazine, Bangalore.
- national Medical Journal.
- १६६ Presidential address. : Sixth Seminar of MML Centre for Rheumatic diseases, Delhi

- १६७ मूत्र के विकार और उनमें प्रयुक्त द्रव्य : J. R. I. M., Vol. V, No. 2.
- १६८ वेदिकवाङ्मये शालाक्यविषयाः शालाक्यपरिषद् स्मारिका, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय

- १६९ अपूर्वः संस्कृतोन्नायकः ः विहारराज्यसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनपत्रिकायाः म॰ म॰ हरिहरकृपालुङ्किवेदीविशेषांकः
- গঙা The authorship and date of Yogaratnakara.; सचित्र आयुर्वेद, वर्ष २३, अंक १०, अप्रिल
- Fifect of water soluble portion of Alcoholic extract of costus specious on isolated uterine musculature (Tiwari, Sharma & Prasad). : National Medical Journal.
- १७२ नेषधीयचरित (१२वीं शती) में आयुर्वेद तथा औषधियाँ संस्कृत-सुषमा, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (सचित्र आयुर्वेद) जून १९७३ में पुनः प्रकाशित)
- rence to his materia medica in one hundred verses:

  1. J. H. S. Vol. 6, No. 1,
  - Son's commentary on father's work I. The Prakasa commentary of Bopadeva on Kesava's Siddhamantra.:

    J. R. I. M., Vol. VI, No. 3
  - Bhavamisra—A Landmark in History of Indian Medicine: J. R. I. M., Vol. VII, No. 1
- The Nighantu of Sodhala: A. B. O. R. I. (Poona) (under pub.) Pub. in Vol. LII, 1972
- १७७ आयुर्वेद का वाडमय : J. R. I. M., Vol. VI, No 3
- १७८ कंकुष्ट (सिंह, दीचित, शर्मा ) : स्वित्र आयुर्वेद, अगस्त
- १७९ रामचरित मानस में वनस्पतियाँ : आज, ५ सितम्बर
- १८० उच्टा ( शर्मा, सिंह ) : सचित्र आयुर्वेद, अक्टूबर
- १८९ स्व॰ पं॰ रामावतार मिश्रजी का अनुभूत सञ्जातकपाकः आयुर्वेद विकास (अनुभूत योग विशेषांक ), अक्टबर
- १८२ जगन्नाथस्यायं सुरधुनि समुद्धारसमयः ः आज (धन्वन्तरिजयन्ती विशेषांक), १६ अक्टूबर
- 363 Sivadāsa Sen: A scholar commentator of the later medæval period.: I, J. H. S., Vol. 6, No. 2
- 968 Son' commentary on father's work II-Candrata's commentary on Tisata's Cikitsakalika: J. R. I. M. Vol. VII, No. 3
- १८५ भूमिका (रोगविञ्चान-श्री विनयकुमार शास्त्री, पटियाला)
- १८६ प्राचीन वाङ्मय में कृषि : कृषि परिषद्-स्यास्यान, कृषि महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, ४ म:चै

- Rasayana (Bandyopadhyaya & Sharma): Ayurveda, Govt. Ayurvedic College Magazine, Patna.
- Preliminary studies on the estrogenic and anti-estrogenic properties of certain indigenous drugs. ( Tiwari, Sharma et al ): National Medical Journal, Mysore, October.
- 969 A note on Soma to Dr. N. A. Qazilbash, Peshwar University.: November.

- १९० काशी का एक दुष्यगुणवेत्ता आचार्य परिवार : आज, २२ फरवरी
- १९१ सार्वभौम आयुर्वेद : सचित्र आयुर्वेद, मार्च
- १९२ आयुर्वेद के वैज्ञानिक शिल्पकार वैद्यराज श्रीनिवास शास्त्री : आज, २१ मार्च
- १९३ ग्रहणीरोग में उपयोगी दृष्य (गुरुप्रसाद शर्मा, एवं शर्मा) : इन्द्रप्रस्थ आयुर्वेद सम्मेलन, पत्रिका
- 998 Effect of Dugdhika on Shwasa Roga (Bronchial Asthma)
  A Clinical Study. (G. P. Sharma & P. V. Sharma.):
  J. R. I. M., Vol. VI, No. 2
- Role of Ayurvedic graduates in Health Services: Jyotismati (Astanga Ayurveda Manavidyalaya, Indore)
- 398 Ayurveda-the science of life.: Hindutva, Vol. III, No. 3.

  June,
- १९७ वैद्यविद्या के कण्ठहार-श्रीकंठद्श : आज, १६ जुलाई
- १९८ श्योनाक और अरलु (अनिरुद्ध मिश्र एवं प्रियन्नत शर्मा): सचित्र आयुर्वेद, सितम्बर
- 999 Method of Teaching Dravyaguna: Sachitra Ayurveda, September.
- २०० हमारी हिमालय-यात्रा : आज, २९ अक्टूबर
- २०१ अंकुशमुख कृमि की अचूक औषधि भन्नातकतेल : आयुर्वेदविकास, अवदूबर-नवम्बर
- २०२ भारतीय वनौषधिशास्त्र में काशी-परम्परा के प्रवर्तक : आज, २४ दिसम्बर
- Rosa Concepts of Preventive & Social Medicine in Ayurveda.:

  Nagarjuna, November.
- Row Jejjata (9th Cent. A. D.) end his informations about Indian Drugs. (Sharma, P. V. & Sharma G. P.): I. J. H. S., Vol. 7, No. 9, Nov.
- gas formation in Draksasava. (Sharma, P. V., Prasad, S, & Lal, J.): J. R. I. M., Vol. VII, No. 2.

- Phytochemical & Pharmacological Studies (Action on uterine musculature) of Costus specious (Doen) Sm. Kevuka. (Tewari, P. V. & Sharma P. V.): J. R. I. M., Vol. VI, No. 2.
- Rose Experimental studies on the ecobolic properties of gloriosa superba Linn. (Kalihari) (Tiwari, P. V. & Sharma, P. V.): J. R. I. M., Vol. VII, No. 2.
- २०८ प्राम्य दोष काव्य का आयुर्वेद में : आज, १४ जनवरी
- २०९ मकरसंक्रान्तिः आदानविसर्गं का सेतुः आज, २१ जनवरी
- २१० आयुर्वेदविद्या को काशी का योगदान : 'काशी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झाँकी' सेमिनार में प्रस्तुत निबन्ध, २५ जनवरी
- 399 The Fate of Indian Medicine: Searchlight, January 7
- २१२ काशी की चिकित्सक-परम्परा : आयुर्वेद, तृतीय अखिल नेपाल आयुर्वेद महासम्मेलन विशेषांक, मार्च
- २१३ स्त्रीप्रजननःसंस्थान के रोगों में उपयोगी द्रव्यः सुधानिधि, महिलारोगः चिकित्सांक, अप्रिल
- २१४ स्वास्थ्यसेवा और आयुर्वेद का भविष्य : आज, ८ अप्रिल
- २१५ आयुर्वेद में आहार-विज्ञान : आयुर्वेदविकास, मई,
- २१६ नैषधीयचरित ( १२वीं शती ) में आयुर्वेद तथा ओषिषयाँ : सचित्र क्षायुः वेंद्र, जून
- Review of Parahita Samhita: Bulletin of Institute of History of Medicine, Vol. III, No. 3, July.
- Presented at the Seminar on Asian Medicine & Pharmacopoea, International Congress of Orientalists, Paris. July, 17. (Pub. J. R. I. M., Vol. VIII, N. 4)
- २१९ कोणार्क का सूर्यमिन्दिर-एक प्रत्यच्च विवरण : दिब्यालोक, अगस्त
- २२० भूमिका-कायचिकिरसा तृतीय खण्ड (पं० रामरचपाठककृत) "
- Research Institute. Poona, August.
- २२२ यक्कहाल्युदर में रोहीतक का प्रभाव (शर्मा एवं ओझा): स्वास्थ्य, वर्ष २१, अंक १, सितम्बर
- २२३ खजराहो का सूर्यमन्दिर : आज, १६ सितम्बर
- २२४ आयुर्वेद में स्नातकोत्तर शिष्ण-लक्ष्य, मार्ग एवं कार्यकमः इन्द्रप्रस्थीय आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका, सितम्बर
- २२५ पं॰ सत्यनारायण शास्त्री स्मारक व्याख्यान (काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ) : २१ अक्टूबर

Presidental address, Scientific Seminar on Hrdroga at Delhi.: 17-18 November.

२२७ ताम्बूळस्य सखे त्रयोदश गुणाः आज, २५ नवम्बर

२२८ प्रभाव की अचिन्यता चिन्तनीय : सचित्र आयुर्वेद, नवम्बर

२२९ हृद्रोग और उसमें उपयोगी औषधद्रव्यः इन्द्रप्रस्थीय आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका, हृदयरोगविशेषांक, नवस्वर

२३० कतिएय विशिष्ट अनुपानद्रव्य : आयुर्वेदविकास, ( अनुपान अंक ) नवस्वर

Ray Introduction (History of Indian Medicine from Premauryan to Kusana Period by Dr. Jyotirmitra.)

December.

२३२ काव्य और आयुर्वेद : आज, १६ दिसम्बर

२३३ कालिदास-वाङ्मय की बनस्पतियाँ : कालिदास-महोत्सव-विचारगोष्टी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पठित निबन्ध, २४ दिसम्बर

२३४ भूमिका ( पलाण्डुशतकम् श्रीकृष्णरामभद्दकृत ) दिसम्बर 1974

२३५ एं॰ सत्यनारायणशास्त्रिस्मारकव्यास्यानम् : आयुर्वेद् महासम्मेलन पत्रिका, फरवरी

३३६ मधुकोश में दृष्यगुण का मधुः सचित्र आयुर्वेद, मार्च

२३७ आयुर्वेद में अनुसंघान का लच्य : आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका, मार्च

२३८ अनुभूत, योग : धन्वन्तरि. फरवरी-मार्च

२३९ बृहचतुष्टयी में रसायन एवं भन्नातककरूप (शर्मा एवं शर्मा): आयुर्वेद विकास, मार्च

२४० आयुर्वेदीय अनुसंधान-सिंहावलोकनः इन्द्रप्रस्थीय आयुर्वेद सम्मेलन पत्रिका, अप्रिल

२४१ कूपमण्डूकता से हम ऊपर उठें : सचित्र आयुर्वेद, मई

२४२ रोहितक के यकृतकर्म का परीचण (सिंह एवं शर्मा): सचित्र आयुर्वेद, जून

२४३ पुरुषों में उपयोगी औषधिद्रन्य (ओझा एवं शर्मा ) : सुधानिधि, सितम्बर

२४४ आयुर्वेदनवनीतम् ः सचित्र आयुर्वेद, सितम्बर

Welcome address.: Inauguration of Society for History of Indian Medicine, BHU, OCT 3.

२४६ आयुर्वेदीय निदानपद्धति-अतीत और वर्तमान : आयुर्वेद विकास, अक्टूबर-नवस्बर

२४७ अमरकोष का वनौषधिवर्गः सचित्र आयुर्वेद, नवस्वर

२४८ रक्तचापः (रक्तावृत वात ) सम्प्राप्ति एवं चिकिरसा : इन्द्रप्रस्थीय आयुर्वेद सम्मेळन पत्रिका, दिसम्बर

### निर्देशित शोधप्रबन्ध

### पीएच० डो०

- 9 Effect of certain Indigenous drugs on Uterine activities: 1970
- २ पाषाणभेद एवं उसके कतिपय प्रतिनिधिव्रध्यों का अध्ययन : १९७१
- Studies on Anabolic effect of Rasa and Vipaka of certain indigenous drugs: 1973
- ४ मूर्वी के संबन्ध में सन्दिग्धता का अध्ययन एवं निराकरण : १९७३
- ५ आसवारिष्टों का मानकीकरण : १९७३
- § Pharmaceutical and Pharmacotherapeutic studies on "Abhraka-Bhasma" with special reference to Amlapitta: 1973
- ७ रास्ना की सन्दिग्धता पर अध्ययन : १९७४ डी० एवाइ० एम० ( डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन )
  - 9 A study on Bhallataka as Rasayana-Haematological and Biochemical Approach: 1966
  - Representation A Repres
  - Effect of Bhallataka (semercapus anacardium) on liver functions: 1968
- a A study on Amalaki and its use in Paittika disorders with special reference to Amlapitta; 1969
  - s Studies on the efficacy of Dugdhika in Bronchial Asthma:
  - Studies on Murva-Marsdenia tenacissima W. & A: with special reference to Pharmacology and clinical studies
    1971
  - ७ स्निग्ध एवं रूच गुर्णो का अध्ययन : १९७१
  - ८ गर्भनिरोधक द्रव्यों का अध्ययन : १९७१
  - ९ श्योनाक का गुणकर्मात्मक अध्ययन : १९७२
- १० अरल का गुणकर्मात्मक अध्ययन १९७३
- 99 A study on Hypoglycaemic and Hypocholesterolæmic effect of the Bark of Pterocarpus marsupium Roxb: 1974

# शुद्धिपत्र

| वृष्ठ      | पंक्ति        | मुद्रितरूप          | शुद्धरूप                     |
|------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| 3          | 6             | आलवायन              | आलंबायन                      |
| · ·        | 92            | <b>मितृमेधसूत्र</b> | पितृ <b>मेध</b> सूत्र        |
| 99         | ३५            |                     | दान पंगु श्रोण को गतिदान आदि |
| 94         | 9             | पुरुष के            | पुरुष का                     |
| 36 (3      | 50 9)         | सौ०                 | शौ०                          |
| 99         | 94            | स्त्रियों के        | स्त्रियों की                 |
| २६ (पु     | (0)           | interocourse        | intercourse                  |
| ३८         | २२            | हरिण्यपर्ण          | <b>हिरण्यप</b> र्ण           |
| ૪૭         | Ę             | अविज                | अভন                          |
| <b>४</b> ९ | 2             | योग                 | ओज •                         |
| पद         | २३            | कौमारमृख            | कौमारभृत्य                   |
| ६०         | 98            | शातकीर्ण            | <b>शातक</b> णि               |
| <b>E9</b>  | 9             | योग                 | प्रयोग                       |
| 23         | 8             | चालिद               | खालिद                        |
| 86         | 6             | प्रथान              | प्रधान                       |
| ଓଡ         | 90            | याद्वकी             | यादवजी                       |
| ৩৩         | 38            | अवकरण               | अवतरण                        |
| ७९         | 9             | विषची               | विपत्ती                      |
| 308        | 2             | <b>पंचावयव</b>      | पंचावयव                      |
| 904 (9     |               | carly               | early                        |
|            |               | wood                | word                         |
| 30c (a     | 50 <b>२</b> ) | च० ह०               | च० इ०                        |
| 998        | 9             | षरिषदें             | परिषदें                      |
| 158 (A     | 50)           | ч.                  | 9.                           |
| 137        | 3             | गया है              | गया है                       |
| ,,         | २३            | हो जाती है          | हो जाती है <sup>४</sup>      |
| 380        | 38            | अगुमान              | अनुमान                       |
| ,,         | 23            | अगुसन्धान           | अनुसन्धान                    |
| 185 (4     | 50 <b>२</b> ) | <b>हर्षचरित</b>     | काद्म्बरी                    |
| 188        | 3             | को                  | की                           |
| ,,         | 19            | गुढ                 | गुड                          |
| 343 (3     |               | <b>₹</b> 0          | उ॰                           |
| 348 (â     | -             | ADOI                | ADORI                        |
| 940        | પ             | पुराणा              | पुराण                        |
| १६५ (वु    | 50 a)         | चतु भीणि            | चतुर्भाणी                    |
| 900        | 8             | तर्ते               | तर्दे                        |

| पृष्ठ     | पंक्ति        | मुद्रित रूप          | शुद्ध रूप                  |
|-----------|---------------|----------------------|----------------------------|
| 308       | 70            | हासन                 | हारून                      |
| "         | 75            | अष्टांगहृद्य का नाम  | अष्टांगहृदय का वन्धारमहरूत |
| 300       | 36            | रज्ञित               | रिचित                      |
| 358       | 8             | स्परूप               | स्वरूप                     |
| 25        | ६             | रहे थे               | रहे थे।                    |
| "         | 58            | तच्य                 | तथ्य                       |
| 326       | 26            | हुआ है               | हुई है                     |
| 995       | 38            | <b>बृद्धकारक</b>     | <b>वृद्ध</b> दारक          |
| 508       | 38            | सहसांक               | साइसांक                    |
| २०५       | 4             | भट्टाहरिचन्द्र       | भट्टार हरिचन्द्र           |
| ( 8       | ह॰ <b>२</b> ) | सा०                  | <b>হাা</b> ০               |
| २०७ ( पु  | 50)           | बृहत्त्रयी           | वृद्धत्रयी                 |
| 215       | ₹9            | सुश्रुतसंहिता        | सुश्रतसंहिता पर            |
| २१६       | 90            | टीकारकार             | टीकाकार                    |
| २१७ ( यु  | 50 B)         | libratur             | literature                 |
| **        |               | marech               | march                      |
| 286       | 6             | अष्टांगरसायन         | इनकी आयुर्वेदरसायन         |
| 250       | 94            | १४५७ १३७४            | 1840-1808                  |
| 79        | 36            | १७वीं शती            | आधुनिक काल-१७वीं शती       |
| २२६       | 18            | <b>च्याधिरेने</b> ति | <b>ब्याधिरनेनेति</b>       |
| २२८       | 78            | मावा                 | यात्रा                     |
| २२९       | 94            | भाबुर्वेदानुसंधान    | आयुर्वेदा <u>न</u> ुसंधान  |
| २३३       | ø             | गथा                  | गया                        |
| 580       | 36            | पथरहद्दी             | पथरघट्टा                   |
| २४१       | Ę             | साइ                  | साच्य                      |
| २६२       | 3             | बिन् <b>दु</b> ऋत    | बिन्दुचृत                  |
| २६६       | 35            | किस टीका             | किसी टीका                  |
| २६९       | 2             | थाद                  | बाद                        |
| 208       | 38            | कान्तिकाम            | कान्तिका                   |
| २७६       | 30            | मिलता जुलता है       | मिलते जुलते हैं            |
| 262       | ર             | रामनाथ               | रमानाथ                     |
| 264       | ø             | कुक्बुटी             | कुनकुटी                    |
| २९४ (फु०) |               | २ वोपदेव             | ४. बोपदेव                  |
| 299       | 90            | केखक                 | लेखक                       |
| ३०४       | 30            | श्रीकरुठदृत्त        | श्रीकण्ठद्त्त              |
| 330       | •             | गुजदात               | गुजरात .                   |

| पृष्ठ               | पंक्ति     | मुद्रित रूप           | शुद्ध रूप                    |
|---------------------|------------|-----------------------|------------------------------|
| 99                  | 30         | भिन्न                 | ्से भिन्न                    |
| ३१९                 | 6          | बालकृष्णजी अमर        | बाळकृष्ण अमरजी               |
| 99                  | 98         | नवीथ                  | नवीन                         |
| ३२५                 | 99         | लच्चणोरसव             | <b>लक्मणो</b> त्सव           |
| ३२७                 | 38         | त्रिदोप               | त्रिदोष                      |
| 229                 | २५         | रोजनामचा              | रोजनामचा एवं विवरण           |
| ३३३                 | Ę          | पेशावर                | पेशावर से                    |
| इइ४                 | २३         | भौषधियों              | औषधियाँ                      |
| ३३९                 | 92         | अपायान                | अयापान                       |
| "                   | 98         | 77                    | 1)                           |
| <b>३</b> ४ <b>९</b> | 99         | mahaieb               | mahaleb                      |
| <b>३</b> ५४         | 22         | सपगन्धा               | ५०क. सर्पगन्धा               |
| ३५५                 | 1          | १९३१ ई०               | १९३१ ई० में                  |
| ३५७ (फु०            |            | तिनव                  | प्रतिनव                      |
| 349                 | ્રે        | सकरकन्द               | समरकन्द                      |
| 10                  | ų          | Averrhoa              | Averrhoa                     |
| पृ० ३५              | १९ का फु   | २ पृ० ३६० पर फु० १ के |                              |
| 340                 | 90         | nncifera              | nucifera                     |
| "                   | २०         | द्गेता                | होता                         |
| " <del>y</del> s.   |            | 9.                    | ₹.                           |
| 11 23               |            | ₹.                    | ₹.                           |
| पु० ३६० व           | न कु० ३ पृ | ३६१ पर फुo a रूप में  | छे जाँय ।                    |
| 343                 | 9          | रहा है                | रहा हैa                      |
| ३६५                 | 94         | Ipomoca—              | Ipomoea                      |
| 366                 | २०         | पार्थिकं              | पार्थिवं                     |
|                     |            |                       | प में रक्लें और पृष्ठ ३६७ का |
|                     |            | न पर ले आवें।         |                              |
| ३७२                 | २०         | सौश्रुतायां           | सौश्रुत्यां                  |
| ३७३                 | 3          | रसवशेषिक              | रसवैशेषिक                    |
| इ०४                 | 94         | शथ्द                  | হাৰ্ব্                       |
| 300                 | 8          | आधमाग                 | आद्यभाग                      |
| **                  | Ę          | द्रव्यों के           | द्रव्यों का                  |
| 308 (Be             | ( )        | Shrma                 | Sharma                       |
| "                   |            | Nishantu              | Nighantu                     |
| ३८६                 | 23         | माननीय                | मननीय                        |
|                     |            |                       |                              |

|                 |              | ( ७०७ )             |                          |
|-----------------|--------------|---------------------|--------------------------|
| वृष्ठ           | पंक्ति       | ूँ गुद्ध रूप        | शुद्ध रूप                |
| 300 (B          | (0           | वैद्यनाथायां        | वे <b>षना</b> थाम्यां    |
| ३९० (फु         | o ( )        | वृतीत               | <b>नृ</b> तीय            |
| ₹९६             | अन्तिम       | (देखें पृ०)         | '( देखें पृ• १९५ )       |
| 803             | 20           | कालिक               | कौछिक                    |
| ४०५             | २६           | मधुकोषन्यासहित      | मधुकोषच्यास्यासहित       |
| 73              | 30           | चेमकुत्ह <b>र</b>   | चेमकुतूह्ळ प्रकाशित किया |
| 890             | 22           | नवान                | नवीन                     |
| 892             | <b>२</b> ८   | 30 33               | 90-99                    |
| 818             | 96           | भूमिका              | भूमिका एवं टीका          |
| 834 (कु         |              | 1980                | 3658                     |
| 814             | <b>'</b> 4   | १९६३                | १९३३                     |
| 839             | ३२           | दूर्वा              | मूर्वा                   |
| 820             | 98           | आयुर्वेदीय कोष      | आयुर्वेदीय विश्वकोष      |
| ४२२ (कु         | 9 5)         | बूटीदर्पण           | अभिनव बूटीदुर्पण         |
|                 |              | •                   | ( चौखम्बा, १९४० )        |
| ४२८             | 99           | सूर्यरामाश्वनिचण्डु | सूर्यरायान्ध्रनिघण्ड     |
| ४२९ (फु         | 1)           | 1669                | 1969                     |
| ४३३ (फु         | (۶ م         | 1666                | 1966                     |
| ४३६             | २३           | मन्य                | मध्य                     |
| 850             | 3            | षरिभाषा             | परिभाषा                  |
| ४३८             | 28           | अभियंत्रित          | अभिमंत्रित               |
| 880             | 36           | रुद्रयाग            | रुद्रभाग                 |
| **              | 98           | धन्वन्तरियाग        | धन्वन्तरिभाग <b>ः</b>    |
| 885             | ६            | मोरकमिटी            | भोरकमिटी                 |
| " ( <b>फ़</b>   | 9)           | Mittal              | Mithal                   |
| *7 7            |              | 1978                | 1968                     |
| " ( <b>फु</b> ॰ | ( )          | लेखल                | <b>लेख</b> क             |
| 88ई             | 18           | तन्जैर              | तआरे                     |
| **              | २३           | भतु                 | त्रपु                    |
| 880             | 90           | लो <b>हभस्म</b>     | लोहमल                    |
| 886             | 99           | निहित               | विहित                    |
| 888             | 2            | पारद)               | पारद                     |
| 840 (B          | o <b>?</b> ) | देखें पृ० ५५-५६     | "                        |
| 8ईई             | 99           | प्राणगाथ            | प्राणनाथ                 |
| 13              | 12           | रसकौमुदी-यह         |                          |
|                 |              | माधवकृत है          | रसकौ मुदी-               |
|                 |              |                     |                          |

| पृष्ठ            | पंक्ति        | मुद्रित रूप       | शुद्ध रूप                                                                     |  |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| ४६३ १३           |               | वंशज ज्ञानचन्द्र  | वंशज सर्वे <b>श</b> चन्द्रसुत<br>ज्ञानचन्द्र                                  |  |
| " ( <del>3</del> | (0)           | १. शाकद्वीप       | २. शाकद्वीप                                                                   |  |
| 8६५              | २६            | औषधालय            | औषधालय, कानपुर                                                                |  |
| ४६६              | ३०            | हन्दू             | हिन्दू                                                                        |  |
| ४६८              | अन्तिम        | र १५ सकौतुक       | ५१ रसकौतुक                                                                    |  |
| 808              | 8             | स्थानी            | संस्थानी                                                                      |  |
| ४७६              | 39            | बृद्धिः           | वृद्धः                                                                        |  |
| 860              | 98            | चत्रबल एबं कहा है | कहा है                                                                        |  |
| 842              | <b>२२</b>     | ऋषिपरिषदें        | ऋषिपरिषदें े                                                                  |  |
| 888              | 90            | १९४७ को           | १९४७ को पूना में                                                              |  |
| ४९०              | 92            | सारीरं            | शारीरं                                                                        |  |
| 17               | 90            | शवच्छेव           | शवच्छेद                                                                       |  |
| 22               | 23            | आयुर्वेद          | आयुर्वेद-शारीर                                                                |  |
| 899              | <b>ર</b>      | 1968)             | १९६४) के नाम से प्रकाशित है                                                   |  |
| 77               | Ę             | सद्य              | सद्यः                                                                         |  |
| ४९२              | 9             | रक्तशंवहन         | रक्तसंवहन                                                                     |  |
| ४९३              | 98            | ममित्येकम्        | यमित्येकम्                                                                    |  |
| 894 (            | (To 1)        | क्तसंवहन          | रक्तसंवहन                                                                     |  |
| ४९८ १६           |               | संसर्गत           | संसर्गज                                                                       |  |
| " (ā             | 50 <b>3</b> ) | देख               | देखें                                                                         |  |
| " <b>(</b> F     | (8 0          | चतुष्पदार्ना      | चतुष्पदानां                                                                   |  |
| 409              | 26            | प्रतिवेध          | प्रतिषेध                                                                      |  |
| 405              | 2             | <b>च्सव</b> न     | च्यवन                                                                         |  |
| 403              | 13            | पच को             | पच को भी                                                                      |  |
| 406              | 90            | संस्करण)          | संस्करण प्रचलित है                                                            |  |
| 308              | 99            | प्रमृतिविज्ञान    | प्रस् <b>तिविज्ञा</b> न                                                       |  |
| 49२              | 93            | आकार              | आकर                                                                           |  |
| 77               | 20            | १७९२ ई०           | १७९२ ई॰ में                                                                   |  |
| 438              | 58            | शास्त्रकर्म       | शस्त्रकर्म                                                                    |  |
| ५२०              | 8             | 3658              | इटावा, १९३४। चौथा खण्ड<br>हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रया<br>से १९६९ में निकला। |  |
| ५२५              | 9             | হ্বান             | शिच्चण-ज्ञान                                                                  |  |
| पर्प             | 6             | प्रजावति          | प्रजापति                                                                      |  |

| <b>मृ</b> ष्ठ |        | ( 300 )              |                       |
|---------------|--------|----------------------|-----------------------|
|               | पंक्ति | मुद्रित रूप          | शुद्ध रूप             |
| <b>५३</b> ८   | 9      | प्रश्राष्ट्रक का     | प्रश्राष्ट्रक के      |
| <b>५३</b> ९   | 96     | जीवक का              | जीवक के               |
| ५३९           | 26     | पथरहट्टा             | पथरघट्टा              |
| 446           | 13     | कर रहे हैं           | करते रहे              |
| ५६०           | 4      | अजुन मिश्र           | अर्जुन मिश्र          |
| ५६७ (फु       | •)     | दसंशयं               | दुसत्यं               |
| 460           | 8      | शास्त्री दे          | शास्त्री पदे          |
| 490           | ३२     | श्रीधर हरीदास कररेतू | हरीदास श्रीधर कस्तूरे |
| 496           | 3      | सुखरास               | सुबरामदास             |
| ६२४           | २२     | मिश्र                | मित्र                 |



## १. लेखक एवं व्यक्ति-अनुक्रमणिका

| रुष                               | पृष्ठ                             | 58                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| अ                                 | अमृत शास्त्री ५९५                 | आलम्बायन ५०५             |
| अक्लंक स्वामी ३१५                 | भग्रबालाल जोशी ५२३                | आशाधर २१८                |
| अश्वदेव २०५                       | अरस्तू ६५९                        | आश्रतोष मजुमदार ५४९,     |
|                                   | अहणद्रस २१४, ३८१                  | ५८४, ५९७, ६२१, ६२७       |
|                                   | अरोहा ४३३                         | भाषाढवर्मा २०७           |
| अगस्त्य ४२५, ४२८,                 | अर्जुन मिश्र ५६०, ५९५             | इ                        |
| ४६७, ६६३                          | अलेक्जेण्डर ऑफ-                   | इन्दु २१५, ६७३           |
| अग्निवेश ७७, ८०, २४९              | ट्रेलिस ६५४                       | इन्दुभूषण सेन ५८५        |
| अङ्गिरि २०९                       | अस्कमियन ६४९                      | £                        |
| अच्युत ३०४                        | अवधविहारी                         | र्वेकाज्यस्य             |
| अतीश ६६८                          | अग्निहोत्री ४४४                   | ईशानचन्द्र<br>विशारद ४२५ |
| अत्रिदेव २२३, ४४२,                | अविसिना ६५५                       |                          |
| ४४४, ४६८, ४७१, ५२१                | अशोकमरूल ४२७                      |                          |
| अनन्त ३०७                         | अरवधोष ४६९                        |                          |
| <b>अनन्</b> तत्रिपाठी-            | अश्वनौ ३१८                        | ईश्वरसेन २०९             |
| शर्मा ५९८, ६२३                    | असुर बनिपाल ६३५                   | उ                        |
| अनन्तदेव सूरि ४६९                 | अस्थिक ५०५                        | उग्रसेन ३०४              |
| अनन्त योगीश्वरा-                  | 311                               | उग्रादिस्याचार्य १७७,६६४ |
| चार्य ३११                         |                                   | उत्तमचन्द् जीवन-         |
| अनन्तराम शर्मा ५१५                | आठवले ५१५, ५८७<br>आढमह्ल १८६, २१८ | दास ५८१                  |
| अनाक्सिमिनस ६४७                   | भात्रेष २४९                       | उद्यकर ३१६               |
| अनाक्सिमेण्डर ६४७                 |                                   | उद्भवमिश्र ३१४           |
| अन्तुभाई वैद्य ४२०, ५०८           | आनन्दसिन्धु ३१०                   | उपाध्याय माधव ४६४        |
| अन्नदाप्रसाद दास ५५८              | आनन्दानुभव ४६९                    | उपाध्याय विश्वापति ३००,  |
| अबुल कासिम ६५५                    |                                   | ३१२                      |
| अमरनाथ औदीच्य ५६०,                | 201.4. 2 (4.4                     | उपेन्द्र ४६८             |
| प्रदेश                            |                                   | उपेन्द्रनाथ दास ४४५,     |
| अमरनाथ शास्त्री ३१८               | 1 0 4 .                           | ४८४, ५९५, ५६३            |
|                                   |                                   | · ·                      |
|                                   | 1000                              | <b>6</b> 22              |
|                                   | आर्यदास कुमारसिंह४२४,             |                          |
| अमृतलाल प्राण-<br>शंकर पट्टणी ५६४ |                                   |                          |
| शंकर पट्टणी ५६४                   | 1 200, 140                        | 2.04.4.4.96              |

#### ( ७१२ )

| उशना                 | 404           | कल्याण वैद्य      | 499          | कृष्णदत्तमिश्र       | 299   |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------|-------|
| ए                    |               | कविचन्द्र         | 306          | कृष्णप्रसाद त्रिवेदी |       |
| ए० आर० कीर्तिकर      | ६२२           | कवि राघव          | ३२३          |                      | 884   |
| ए० पी० ओगले          | 262           | कवीन्द्राचार्य    | 870          | कृष्णराम भट्ट ३०१    | , 490 |
| ए० मण्डके            | 888           | काञ्जीलाल         | 833          | कृष्णशास्त्री कवड़े  | ६२२   |
| ए॰ रुक्मिणी लदमी     |               | कामथ              | 833          | कृष्णशास्त्री देवधर  | ६२२   |
| पति                  | 800           | कामरूप            | 304          | कृष्णशास्त्री        |       |
| ए॰ छच्मीपति          | 4.0           | कायस्थ चामुण      |              | २ भटवडेकर २८१        | , ४७२ |
| प्रमासा              | ६२३           | कायस्य लोकन       |              | कृष्णात्मज प्रीतिकः  | १ ४२६ |
| ए० सी० विशारद        | 468           | कात्तिकचन्द्र व   |              | कृष्णात्रेय          | ७९    |
| एन० हनुमन्तराव       | ६६५           | कात्तिकाचाय       | 211          | के० एम० नादकर्णी     | ४३०   |
| एम० एच० शाह          | 609           | कालादि के॰ पर     | मि-          | के॰ एस॰ सुब्रह्मण्य  | म्    |
| एम॰ एन॰ के॰          |               | श्वरन् पिलाई '    |              | शास्त्री             | ४६८   |
| पिक्लई               | <i>पुषुषु</i> | कालिकाप्रसाद      |              | के॰ बार्लासंहन्      | ६६६   |
| एम॰ दुरैस्वामी अयं   |               |                   | 149, 498     | के॰ बी॰ लाल          |       |
| गार                  | 496           | कालिदास सेन       | ६२०          | सेनगुप्त             | ४२५   |
| एग्डिकस्स            | <b>E89</b>    | कालीपद विश्वा     |              | केदारनाथ पाठक        | 308   |
| <b>एरासिस्ट्रेटस</b> | ६५१           | कालीप्रसन्न विद   |              | केदारनाथ शर्मा       | 463   |
| <b>एवेनजो</b> आर     | ६५५           | कालीप्रसाद से     | न ५५७        | •                    | , ३८५ |
| पुवेरोअस             | ६५५           | काशीकर            | ४८६          | केशवदेव              | 886   |
| प्                   |               | काशीनाथ           | 316          | केशवप्रसाद आत्रेय    |       |
| पेण्टोनी मूसा        | ६५२           | काशीनाथ भट्टा     | चार्य ३०७    | केशवसुत गोविन्द      | 884   |
| ऐस्किलपियेडिस        | ६५२           | काशीनाथ शास्त्र   | री ५९४       | कैयदेव पण्डित        | ३९०   |
| ओ                    |               | काशीराम           | १८६, ३९५     | कोदण्डराजसुत         |       |
|                      |               | काशीराम (काइ      | र्गी∙        | माध <b>व</b>         | 850   |
| ओकारप्रसाद शर्मा     | 490           | नाथ)              | 886          | कौटिल्य              | 404   |
| ओमप्रकाश<br>—        | 490           | काशीराम वैद्य     | 220          | क्लास दोगङ           | 420   |
| क                    |               | काश्यप '          | १०३, ५०५     | चारपाणि              | 936   |
| कंकाल योगी           | 848           | किशोरीदत्त शा     | ह्यी ५८१,    | चीरस्वामिद्त         | २०७   |
| क० न० उद्भुष ५१५     | 468           |                   | १९४, ६२४     | चेमशंकर मिश्र        | ३०९   |
| (महर्षि) कणाद        | 583           | किशोरीवस्त्रभ द   | _            | चेमशर्मा             | 884   |
| कतोभट्ट              | 803           | कीर्तिकर          | 830          | चेमादित्य            | 808   |
| कन्हैयालाल भेड़ा     | 490           | कुंवर सूर्य प्रसा |              | चेमेन्द्र            |       |
| कपाली                | 800           | सिंह              | <b>.</b> ६२२ | 441.74               | 400   |
| कपिछदेव त्रिपाठी     | 468           | कुक               | 839          | ख                    |       |
| कमलशील               | 660           | <b>कुमारजीव</b>   | ६६९          | खलीफा अब्द अल-       |       |
| कर्मदण्डी            | ३०५           | कुमारभच्च         | ६६८          | रहमान-(वृतीय         |       |
| कलहदास               | 304           | कृष्णचन्द्र चुनेव |              | चयाळीराम द्विवेदी    | 463.  |
| कर्याणसञ्च           | 826           | e                 | 833          |                      | 490   |
|                      |               |                   |              |                      |       |

| ग                  |         |               | गोपालकृष्ण व          | नद्र '         | ४६३          | गौरीशंकर त्रिपाठी    | 864        |
|--------------------|---------|---------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------|------------|
| गंगाधर             | 399,    | १७४           | गीपालजी कुँव          | _              |              | घ                    |            |
| गंगाधर भट्ट        | 490,    |               | ठकर                   | 464,           | 490          | घनश्याम सूरि         | 878        |
| गंगाधर राय         | •       |               | गोपालदत्त त्रि        |                | <b>पद्प</b>  | घनानन्द पन्त         | 8६३        |
| 4.4.4.             | , ,     | <b>५५६</b>    | गोपालदास              | 309,           | 394          | घाणेकर               | 428        |
| गंगाधर शम          | ५५९,    | 488           | गोपालदास से           |                | 392          | च                    |            |
| गंगाधर शास         | री गुणे | 898,          | गोपालप्रसाद           |                |              | च॰ द्वारकानाथ        | 864,       |
|                    | पद्३,   | ६२३           | कौशिक                 |                | 469          | de William           | <b>E09</b> |
| गंगाप्रसाद सं      | न       | i             | गोपालाचार्लु          |                | ६२२          | चक्रपाणिद्त्त        | 290.       |
| ( क                | वेराज ) | 440           | गोपीनाथ गृह           | 7              | 469          | 296, 299             |            |
| गंगासहाय प         | गण्डेय  | २८२           | गोबियल परे            |                | मा-          | ३८१, ४२७             |            |
|                    |         | 468           | राच्छी                |                | <b>६६६</b>   | चक्रपाणिदास          | 300        |
| राण                |         | 398           | गोरचनाथ               | ४६७.           | 886          | चक्रपाणि सिश्र       | 393        |
| गणनाथसेन           |         |               | गोत्हदेव              |                | 888          | चतुरसेनशासी          | 468        |
|                    | , 446,  |               | गोवर्धन ३१२           | ,४२५,          | ४२७,         | चतुर्भुज मिश्र ३९७   |            |
| _                  | ४, ६२०  |               | गोवर्धन (दस्          |                | 513          | चन्द्र कर            | २६०        |
| गणपति इय           |         | २१३           | गोवर्धन वैद्य         |                | 306          | चन्द्रकान्त शुक्त    | 496        |
| गणपतिसिंह          | द्वमा   | ३०३,          | गोवर्धनशर्मा          | ञ्जांगाण       | गी           | चम्द्रट ६६, २०९      | . 368.     |
| गणेश               |         | ५८३<br>३१६    | पहर                   | , 469,         |              | :                    | ४२६        |
| गणश<br>गणेशद्त्त ि | जन्म    | 494,          | गोविन्द               |                | ६६४          | चन्द्रनन्द्रन        | 205        |
| बाबाशद्धाः।        | त्रपाठा | £ 58          | गावन्द<br>गोविन्ददांस |                | , ४६९<br>२८० | चन्द्रनाथ            | 801        |
| गणेशद्त्त र        |         |               | i .                   |                | 397          | चन्द्रमौिल           | 305        |
| गणशद्भार           |         | 306           | गोविन्ददेव            | -              | <b>५९७</b>   | चन्द्रराज कवि        | 800        |
| गणशास              | ~       | •             | गोविन्दप्रमा          |                | _            | चन्द्रराज भण्डारी    | 838        |
| गदाधर २१           |         |               | गोविन्द भर            |                | 809          | चन्द्रशेखर गोपार     |            |
| गदाधर र            |         | ४२५<br>४२५    | गोविन्दराम            |                | 283          | ठाक्कुर ३०           |            |
|                    | वाष     | 209           | गोविन्दराय            |                | 396          |                      | परर        |
| गयदास<br>गयीसेन    |         | 212           | गोविन्द वा            |                | 536          | चन्द्रशेखर त्रिवेर्द | े ५८३      |
|                    | ~       |               | गोविन्द से            | _              |              | चन्द्रशेखर शर्मा     | 858        |
| गिरीन्द्रना        | य मुखा  | पा-<br>५२१    | गोविन्दाचा            |                |              | चन्द्रसेन            | ४६९        |
| घ्याय<br>गुणाकर    | 29      | <i>3, 840</i> | गोस्वामी ज            | <b>ाना</b> द्न | सह<br>३१५    |                      | 68         |
| गुरुद्दत्त सि      |         | 300           | गोस्वामी व            | -<br>वैज्वशि   |              |                      | तीर्थ जी   |
| गुरुपद् हा         |         | 453           |                       |                |              | 1                    | ४६५        |
| गुह<br>-           | - 7.1   | ४६९           |                       |                | 3 94         | चर्पट                | 860        |
| गैलन               |         | ६५३           | -                     | हरिनाथ         |              | चान्द्रभागि          | ७९         |
| गोकुलना            | थ       | 390           | _                     |                |              |                      | ाज ४६८     |
| गोपति              |         | 304           |                       |                |              |                      | 200        |
| गोपाछ              |         | 828           |                       |                | 46           | ३ चूड़ामणि मिश्र     | 863        |
| -11 41 -           |         |               |                       | -              |              |                      |            |

| छ                      | जी॰ श्रीनिवासमूत्ति          | हायोस्कोरिडस ६५२                |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| ब्रुन्गलालजी ५९५       | पद्दप, ६२०, ६२२              | ही॰ गोपालाचार्लु ५६४,           |
| ब्रिक्टन पंडित ४२८     | जीवक १५०, ६६८                | ५९८, ६२०, ६६५                   |
| ब्रोटेलाल जैन ५८४      | जीवनाथ ३०६                   | <b>ढी० वी० सुब्बारेड्डी ५२२</b> |
| ,<br>জ                 | जीवराम कालिदास-              | डेमोक्रेटिस ६४९                 |
| जंगबहादुर ४७०          | शास्त्री ४६५, ५६४,           | <b>डेमोसी</b> डस ६४९            |
| जगदीशप्रसाद गर्ग ४४४   | ५८६, ५८७, ६२३                | ढ                               |
| जगदीशप्रसाद शर्मा ५९७  | जुल्यिस जॉली ५२०             | दुण्दुकनाथ ४६२                  |
| जगन्नाथ ३१२            | जेजाट २०७                    | त                               |
| जगन्नाथ गुप्त ३१६      | जे॰ फिलिओजा ५२०              | तत्त्रक ५०३                     |
| जगन्नाथद्त्त ३०८       | जोशी, राजवाडे                | तियेख कुमारकृष्ण ४३३            |
| जगन्नाथप्रसाद          | एवं आठवले ५१५                | ताराशंकर वैद्य २५०, ५९५         |
| शुक्ल ३१९, ३२४,        | जोशी वैद्य बापू-             | तीसटाचार्य २६८                  |
| ४०५, ४२८, ४४५,         | गङ्गाधर ४२७                  | तुलजराज ३०९                     |
| ४८६, ५८०, ६२१,         | ज्ञानचन्द्र ४६३              | तुळसीदास ३१२                    |
| <b>६</b> २२, ६२४, ६२५  | ज्ञानज्योति ४६९              | त्रिमक्ल ३१४                    |
| जगन्नाथ शर्मा ४२९,५००  | ज्ञानेन्द्रदत्त त्रिपाठी ५९४ | त्रिमञ्ज भट्ट १९५, २७८,         |
| जगबाथशर्मा वाज-        | ज्ञानेन्द्रनाथ सेन ५४४,      | ३२२, ३९५, ४२६,                  |
| पेची ५५३, ५८९,         | ५६१                          | 844, 453, 644,<br>849           |
| ५९५, ६२४               | ज्ञारसराम शास्त्री ४६६       | त्रिलोकीनाथ वर्मा ४९०           |
| जटाशंकर लीलाधर         | ज्योतिषचन्द्र                | त्रिश्वती ३१७                   |
| त्रिवेदी ५८५, ५९७      | सरस्वती २२३,                 | त्र्यम्बकनाथ शर्मा ४७०          |
| जतुकर्ण १३७            | ४८९ ४९१,                     | त्र्यम्बक शास्त्री ५९५,६२०      |
| जनार्दन भट्ट ४६९       | ज्वालाप्रसाद अग्रवाल         | थ                               |
| जयकृष्ण इन्द्रजी ठाकर  | 960                          |                                 |
| ४०७                    | ट                            | थियोफ्रेस्टस ६५१                |
| जयद्त्र ५१९            | टालेमी ६५९                   | <b>ड</b> ़                      |
| जयदेव ४७१              | टी॰ परमेश्वरन् मूस           | द्त्त ३१२                       |
| जयदेव विद्यालंकार २२३  | ६२०                          | दत्तराम २४९, २५०,               |
| जयरवि ३१८              | टेल्स ६४७                    | ५००<br>दत्तराम चौबे २२३, ४१५,   |
| जयदेवशास्त्री ३२३, ४४६ | ਠ                            |                                 |
| जयराम गिरि ४२३         | ठाकुरदत्त शर्मा मुल-         | ४६५<br>दत्तात्रेय ४६७           |
| जयसिंह (वैद्य) ६६६     | तानी ४६२, ५९७, ६२४           | दत्तात्रेय अनन्त-               |
| जावाल ४६७              | ठाकुरद्त्त शर्मा ३३९,        | कुलकर्णी २२४                    |
| जिनदास २१३. ३०५        | ५८३, ५८४, ५९७                | दत्तो वच्लाल वोरकर ४६४          |
| जी॰ जे॰ म्युलेन        | ਵ                            | द्याराम ४७०                     |
| बेरह ५२०               | द्वथी ४३१                    | दळजीतसिंह ( ठाकुर )             |
| जी॰ ही ॰ सिंघल ५१५     | हरहण २१२                     | ४२०, ५२०                        |
|                        |                              | 5,-, 1,0                        |

| And July 1              | 1   |                                   | े नवनि               |
|-------------------------|-----|-----------------------------------|----------------------|
| 4416.20                 | 00  | द्वारकानाथ सेन<br>(कविराज) ५५६, ५ | -0-                  |
| 4.0                     | २८  |                                   | 7773                 |
| 4                       | 30  | द्विवेदि केशवप्रसाद-              | १२० नागद्र<br>नागना  |
| दामोदरप्रसाद शर्मा प    | 23  |                                   | ३२४ नागरत            |
| दामोदर मिश्र ३          | 38  |                                   | नागाज्               |
| dianide see             | 900 | ध                                 | बाबार                |
| दामोदर शर्मा गौद ४      | ९०  | •                                 | ४२७                  |
| ४९१, ५०८, प             |     | धनजी गाह                          | 856                  |
| दार्शनिक युग प          | ४९  |                                   | ४६७ नाराय            |
| दिनकर गोविन्द           |     | धन्यन्तरि ४६.                     |                      |
| _                       | 99  | 393, 398,                         | ३१५, नाराय           |
| दिनेशचन्द्र             |     | ३१८, ४२७, ५०३,                    | ५०५ नाराय            |
|                         | २२  | धर्मदत्त ४२०.                     | £ 78                 |
|                         | 84  | धर्मदत्त वैद्य                    | ४८५ नाराय            |
|                         | 40  | धर्मदास (कविराज)                  | ५५९ नाराय            |
|                         | ९५  |                                   | 463                  |
| दिस्नारामपुत्र          |     | धर्मराज (कविराज)                  | ५५२ नाराय            |
|                         | 93  |                                   | २९० नाराय            |
|                         | 83  |                                   | ५५५ द                |
|                         | 199 | ध्रवपाद                           | २१३ नाराय            |
| •                       | 86  | ਜ                                 | =                    |
|                         | १२५ | नकुल                              | ५१९ नाराय            |
| •                       | १६३ | नग्नजित                           | ५०५ नाराय            |
| 9 .                     | 98, |                                   | ५६२, नित्य           |
| -                       | ug  |                                   | 499 0                |
| दुर्गाशंकर केवलराम      |     | नन्दलाल                           | ३१२ नित्य            |
| शास्त्री <b>५</b> २१, ५ | 364 | न <i>न्दि</i> केश्वर              | भूष <b>७ निर</b> ङ्ग |
| दुरेंस्वामी अयंगार ५    |     | न=दी २११, ४२७.                    |                      |
|                         | २०  | नरहत्त २१०.                       |                      |
| देवदत्त १               | 3६२ | नरदेव                             | ३०५ निर्मे           |
|                         | ३०४ | नरवाहन                            | <sup>५७१</sup> निलं  |
| देवाचार्य १             | 300 | नरसिंह ३७३.                       |                      |
| देवीशरण गर्ग '          | 360 |                                   | २३१, नील             |
| देवीसिंह                | 888 | 393,                              | नाल                  |
| देवेश्वर उपाध्याय ४     | ७२, | नरहरि पण्डित                      | 363 4160             |
|                         | 306 |                                   | ४६४, नीला            |
| •                       | १०६ | 49७                               | ६२४ नृसिंह           |
| द्वारकानाथ भट्टाचार्य   |     | <b>नरेन्द्रभद्र</b>               | ४५८ नोरी             |
|                         | २५० | नल                                | 884                  |

335 धिराय 880 शाह 309, 233 849. ाथ 88 ळाळ पाठक र्जुन ५५, ६४, १७८, ३०५, ३११, ४५७ ४७०, ४७२, ६६४ ३०९, ३१५, रण 390 रणदत्त त्रिपाठी ४८६ ाणद्त्त मिश्र ५५९. 498 पणदत्त शर्मा 835 809, गणदास ४२६, ४४५ वण मिश्र 886 प्रणशंकर विशंकर ५९७, ६२३ यणसुत विश्व-नाथ वैद्य 850 यण हरी जोशी ५२० 308 यणीय गोपाल वन्द्यो-488 पाध्याय नाथ सिद्ध 800 ननदेव 864 न्ननप्रसाद गुप्त 846 ला जोशी 406 ला राजवाडे 499 गेकर (वैद्य) 800 530 ल कर 499 कण्ठ कण्ठ मिश्र 850 म्बर पुरोहित 888 होदय 309 राम शास्त्री ५६५, 49८, ६६५

| प                             | 1           | प्रतापकुमार पं      | ोपट भाई          |
|-------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| पचधर झा ४४४, ५०३              | - 1         |                     | ५८६ ।            |
| पतञ्जलि २०%                   |             | प्रतापरुद्रदेव      | 880              |
| परमेश्वर रचित ३०१             |             | प्रतापसिंह          |                  |
| परशुराम ४७१, ६६               | •           | प्रफुल्लचन्द्र      | 1                |
|                               |             |                     | ) ४३९, ५३१       |
| पराशर १३                      |             | प्रबोधानन्द         | 802              |
| पाइथेगोरस ६४                  |             | प्रभाकर चट्टो       |                  |
| पाखण्डिक ३०                   | i           |                     | , ५२२, ५९४       |
| पाटणकर ४९                     | 1           |                     | 1                |
| पात्रस्वामि १७                |             | प्रभाकरसुत          | 850              |
| पारसनाथ पाण्डेय ३१            | · t         | प्रभुनाथ मि         |                  |
| पार्डी क्युकिस ५५             |             | प्रभुराम (वैश       |                  |
| पॉल ऑफ इजिना ६५               | 8           | प्रवीणचन्द्र र      |                  |
| पालकाच्य ५१                   |             | त्रिवेदी            | 464              |
| पी॰ एन॰ वी॰कुरूप ६            |             | प्रसादीलाल ।        |                  |
| पी॰ एस॰ वारियर ४५             | 0,          |                     | 304              |
| ξ <b>૨૦, ξ</b> ξ              | 1           | प्राजाप्रथ          |                  |
| पी० कॉर्डियर ५                |             |                     | ३१४, ४६३         |
| पी॰ के॰ गोडे पः               |             | प्राणजीवन र         |                  |
| पी० वी० कृष्णराव ४०           | 1           | मेहता               | ५२४, ५७२         |
| 0 0                           | 36          |                     | र्ग ५२१, ५२३     |
| पुरुषोत्तम ११०, ३१            | 4,          | <b>प्रैक्सागोरस</b> | 1                |
|                               | २६          | प्लिनी              | ६५२              |
| पुरुषोत्तम उपाध्याय ५६        |             | ब                   | 3                |
| _                             | ९५          | बक्ल                | ३०५              |
| पुरुषोत्तमदास स्वामी ४        | Ę6          | बक्छ कर             | 583              |
| पुरुषोत्तम शास्त्री<br>नानल ५ | 30          | बदरी मिश्र          | 397              |
| पुरुषोत्तम शास्त्री           | 30          | वस्रीविशास          |                  |
| A 18                          | <b>30</b> , | बद्रीनाराया         | ग पुराहित<br>४६८ |
| 16 (c) dist 0 10 1 0.         | 43          |                     | _                |
| _                             | 18          | वनवारीलाः           | ४२५              |
| पूज्यपाद १७७, ३१३,४           |             | बलदेवप्रमा          | द मिश्र ४१५      |
| ^                             | 28          | बलदेव शम            |                  |
| •                             | 196         |                     | <b>४६७,</b> ४७२  |
| <b>.</b> .                    | 199         | बलराम               | 260              |
|                               | ३२६         | वलवन्त र            |                  |
|                               | 128         | बलवन्तिस            | ह (ठाकुर)        |
|                               | 163         |                     | 890, 839         |
| _                             |             |                     |                  |

398 बन्नाल बावालाल वैद्य ३०४, ४०८, 496 बाबाभाई वैद्य 200 बाब्राम शर्मा ५८२, ५८३ बालकराम शक्ल बालकृष्ण अमरजी पाठक ३१९, ५ ४४, 480. 801 829. 854 बाहर बाँकेळाळ गप्त बिन्दु 883 बिन्दुमाधव पण्डित ५८५ बी॰ एन॰ घोष 803 बी॰ मुकर्जी 885 बी० बी० हेग्वेकर 864 बी॰ सी॰ लागु 803 बीसलदेव 890 बुद्धस्वामी 233 बृहस्पति 859 बृहस्पतिदेव त्रिगुणा ५९७ ब्रह्मद्त्त शर्मा 858 ब्रह्मदेव 200 ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 469 वाण्डिस 839 U भगत भगवानदास 844 भगवती सेन 464 भगीरथ स्वामी 894 भटनागर 833 भट्टार हरिचन्द्र 809 भद्नत नागार्जुन 883 भद्रवर्मा 206, 308 भरद्वाज ७८, ४२३ भन्नास्वामी 802 भग्यदत्त २१३, ३०५ भानुशंकर शर्मा भावमिश्र 969, 200. ३९२

| मावसिंह २१८, ३१५      | 201               | **               |
|-----------------------|-------------------|------------------|
|                       |                   | H<br>T           |
|                       |                   | <b>म</b>         |
| भास्कर १८२, २१०,      |                   | H<br>—           |
| 303, 800              |                   | म                |
| भास्कर् गोविन्द २२३,  |                   | H                |
| घाणेकर ४८९, ५०१       |                   | 4                |
| भास्कर मह २१०         | मालवीय ५५१, ६२२   | -                |
| भास्कर विश्वनाथ       | मदनसिंह ३११       |                  |
| गोखले २८१, ५६३, ५९७   |                   | म                |
| भिच्च आत्रेय ७९       |                   | H                |
| भिन्नु गोविन्द ४५८    | मनोहरलाल ५६१,     |                  |
| भिषगाचार्य ४२५        | 1 4               | म                |
| भीमचम्द्र चटर्जी ४३०  |                   | म                |
| भीमद्त्त २०९          | 1                 | म                |
| भीमसेन ४२५, ४४५       |                   | Ħ                |
| भुवनचन्द्र जोशी ५९७   |                   | वि               |
| भूदेव मुखोपाध्याय ४६५ |                   | f                |
| <b>भूधरभट्ट</b> २४९   |                   | fi               |
| भेल १२३               |                   | Ą                |
| भरव ४६७, ४७०, ४७२     | मञ्जरि ४६८        | Đ                |
| भोज २८८, ४८८, ५१९     | मञ्जरि पण्डित ३१४ |                  |
| भोजराज ४७०            | यञ्जिनाथ ३०९, ३१४ | H                |
| भोर ६००               |                   |                  |
| भोलानाथ टण्डन ५८४     | ५९७, ६२४          | 14/4             |
| भोलानाथ मिश्र ३०८     | 16121             | / <del>+</del> / |
| भोलानाथ मुखोपा        | महादेव ३२६, ४६२   | "                |
| ध्याय ४२५             | महादेव चन्द्रशेखर | ¥                |
| म                     | 4104) 864         | 4                |
| मंगलगिरि सुरि ४६९     |                   |                  |
| मगनीराम ४६८           | महादेव मिश्र ५९४  | <b>新书</b>        |
|                       | महावीरप्रसाद-     | 4                |
| मङ्ख ६५५<br>मणि ३१२   | पाण्डय            | # 12             |
| _                     | 16 42.111 411/41  | 44%              |
|                       | (कावराज ) वरण,    | 1,4              |
| मणिराम शर्मा ५६२      |                   |                  |
| मणीन्द्रकुमार-        |                   | 1                |
| मुखोपाध्याय ६२३       | ,                 | H                |
| मथनसिंह ४६२           |                   | 1                |
| मथनसिंह वैद्य ३१८     | महेश्वर ३०८       | 1                |

ाहादेवलाल शर्रा**फ** ४४३ गंगुनी मिश्र 530 गणिक्य 396 गणिक्यचन्द्र जैन 508 गण्डन्य 803 गधव २०८, ३०९, ३२३, ३७३, ३८४, ४२६, ४६३, ४६९ गधव उपाध्याय ४४४ गधव कर २३८, २५९, 304 गधव भट्ट 803 गधवाचार्य 805 गहुक 398 गहेश्वरी 853 मेत्रमिश्र 393 मेनेण्डर ६५१ मेस्हण 306 पुकुन्द द<del>ैवज्</del>ञ 300 पुकुन्द स्वरूप वर्मा ४९०; ४९५, ५०३, ५१५ **नु**क्जे 498 मुण्डी 860 मुद्गाल ४२६ पुरलीधर शर्मा ४६९ 460 **मृगाङ्कद**त्त 538 मेघनाद 900 मेरुतुंग जैन ४६१,४७१ मेवाराम मिश्र 325 मेहरा ४३३ मेत्रेय 213 मैथिल हरिहर 394 मैमोनाइहिस ६५६ मोरेश्वर भट्ट 358 मोहनलाल गटोचा ४२९ मोहनळाळ भागंब 490 मोहनलाल म्यास 464

| मौक्तिक 🖫                                        | ३१४ रघु                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| य                                                |                                 |
| यतीन्द्रनारायण-                                  |                                 |
| वन्द्योपाध्याय '                                 | , रघु                           |
|                                                  | ६२४ रण                          |
| -                                                | 163                             |
| * * *                                            | ११४ रता                         |
| • • •                                            | १८२ रतः                         |
|                                                  | रमण                             |
| यादवजी त्रिक्रमजी                                | रमा                             |
|                                                  | 03,                             |
| ४०५, ४६६, ५५५, ५                                 |                                 |
| ५८७ ५९७, ६०१,                                    | रमा                             |
| ६२२, ६२३                                         | रमेड                            |
| यामिनीभूषण राय प                                 | ११,                             |
| ५५७, ६                                           | 77                              |
| 3                                                | उप,                             |
|                                                  | 304                             |
|                                                  | १प रवि                          |
|                                                  | २३,                             |
| § 20, §                                          | २२ रविः                         |
|                                                  | 3333                            |
|                                                  |                                 |
|                                                  | १३ रसा                          |
| <del>*************************************</del> | ३३ रसेन                         |
|                                                  | २५ रसे                          |
|                                                  |                                 |
| .0                                               |                                 |
| रघुनाथ गणेश                                      | राज                             |
|                                                  | ६७ राज                          |
| 9                                                | ०३ राज                          |
| •                                                | ०८ राजव                         |
|                                                  | ९०, राज <sup>द</sup><br>२४ राजर |
|                                                  |                                 |
|                                                  | (                               |
|                                                  | ८१ राजेन<br>४५ :                |
| 9 %                                              |                                 |
| •                                                |                                 |
| रघुवरदयालु मद्द                                  | 98 40                           |

वीरप्रसाद त्रिवेदी ३१९, ४४६, 499, 460 वीरशरण शर्मा 455 जितराय देसाई २५१, ४८६, ५००, ४९५ पाणिशर्मा 309 भी 248 णभाई त्रिवेदी 464 नाथ द्विवेदी 248, २८२, ५०५, ५०८, ५१५, ५१६ शंकर मिश्र 462 त वर्मा 308 १७९, २६८ गुप्त ४४५, ४६९ दत्त वैद्य २०२, ४४५, 499 शंकर ज॰ त्रिवेदी 464 शंकर पुरोहित 838 गग्भट 948 कुंश 886 कलाल पारीख ५८६ द्वतिलक योगी ४७१ द्धनाथ 805 वन 888 किशोर सिंह 962 कुमार जैन 328 कुमार द्विवेशी 469 बल्लभ वैद्य 809 वाडे 494 राव 008 नक भगवन्त 396 द्व प्रकाश भटनागर ५०९, ५२२ श्वरदत्त शास्त्री २८१, । रामभरोसी मिश्र ०, ५५४, ५६०, ५९४ | राममाणिक्य सेन

राधाकुरण४२७,५६० ५९५, राधाकृष्ण पाराश्वर राधागोविन्द मिश्र राधामाधव 313 राधामाधव वैद्य 30% राधावल्लभ 462 राम 318 314 रामकृष्ण 800 रामकृष्ण सह 883 रामगोपाल शास्त्री ५२३. 490 रामचन्द्र 847, 869 रामचन्द्रपण्डित 393 रामचन्द्र मल्लिक 498 रामचन्द्र वैद्य 318 रामचन्द्र सोमयाजी २५० रामजीत सिंह 930 रामदेव 233 रामदेव ओझा ५५९ ५९४ रामनाथ 318, 883 रामनाथ चोपडा 809 रामनाथ वैद्य 308 रामनारायण कण्ठहार रामनारायण मिश्र ५९४, ६२४ रामनारायण वैद्य शास्त्री 460 रामनारायणशर्मा शास्त्री ५९७, ६२३ रामप्रसाद वैद्य ४६३,४७२ रामप्रसाद शर्मा पर्र, पहर, प्रु७, ६२०, ६२२, ६२४, ६२६ 858

| रामरच पाठक २८२,४८४,               | 7 |
|-----------------------------------|---|
| ४८६, ४९०                          | 7 |
| रामलगन पाण्डे ४२२                 | 7 |
| राम वर्मा ६२१                     | 7 |
| रामशंकरभट्ट ५९५                   | 7 |
| रामसुशील सिंह ४४२                 | 7 |
| रामसेन २२१, ४७१                   | 7 |
| रामस्वरूप वैद्यशास्त्री           |   |
| ३०४                               | 7 |
| राम होशिंग ३०८                    |   |
| रामादर्श सिंह ४७२                 | 7 |
| रामानुज यतिवर ३१५                 |   |
| रामावतार मिश्र                    | 0 |
| वैद्यभूषण ५९४, ६२४,               | 0 |
| ६२५                               | 7 |
| रामेश वेदी ४२२                    |   |
| रामेश्वर ३१६                      |   |
| रामेश्वर मिश्र ५९४                | 7 |
| रामेश्वर मिश्र वैध-               |   |
| ्शास्त्री ५८३                     | 1 |
| रामेश्वर मद्द ४७२                 | 7 |
| रामेश्वर शास्त्री ५९७             |   |
| रावण २४९, ४४४                     | 1 |
| रुडल्फ हार्नले ५२०                |   |
| रुद्रमष्ट २२१, ३२०                | 1 |
| रुद्रमष्ट २२१, ३२०<br>रूपनयन् ३११ | 1 |
| रूपलाल वैश्य ४१५,४२२,             | 1 |
| ५२०, ५८२, ६७४                     | ; |
| रूपेन्द्रनाथ शास्त्री ५८१         | ; |
| रेजस ६५५                          |   |
| रेवण सिद्ध ३१३,४६९,               | 1 |
| ४७१                               | 1 |
| ल                                 | 1 |
| लच्मण ३१०, ३१३                    | 1 |
| लच्मणराव फणशीकर                   | 1 |
| ६२५                               | 1 |
| लचमणसूरि ३१५                      | 1 |
| <b>ल्बमणस्वरूप</b>                | ; |
| भटनागर २५१                        |   |

उदमीकान्त पाण्डेय ५८४ **ल्बमीदास** 399 **ल**च्मीधर सरस्वती ४६९ **उच्मीनाथ** 324 **छन्मी नारायण** 240 लचमीनारायण शर्मा ४७२ **लक्मीप**ति 864, 409, ५८७, ६०१, ६६५ लच्मीराम स्वामी प्रदेश. 553 ल्बमीशंकर राम-कुण 488 **ल**षमीश्वर 800 **ल्रुवाग्मट** 146, 990 लम्पट 805 लालचन्द प्रार्थी (वैद्य) लालचन्द्र **वैद्य २२४,५६**० 494 **लके**टियस ६५२ लोलिम्बराज ३१९, ३९५, लोहर 308 वंगदत्त 599 वंगसेन २७४ वंशीधर 338 वंशीघर मिश्र २९६ वंसरीलाल साहनी ₹0₹, 809 वरसरेश्वर ठक्कुर 309 वन्दी मिश्र 886 वराह 513 वस्रमदेव 399 : वक्कभेन्द्र इन्द्रकण्ठी ३०० वसतिराय 306 830 वाई० पार्थनारायण पण्डित 853

वाग्भट 144, 900 वाग्भट आत्रेयी 888 वाग्भट प्रथम 948 वाग्भट द्वितीय 900 वाग्भटाचार्य 849 वागीश्वर शुक्ल 328 वाचस्पति 219 वाप्यचन्द्र २१३, २८३ वामदेव मिश्र 494 वामन 899, 826 वामन गणेश देसाई ४०६, ४६५ वामाचरण पाण्डेय 498 वार्त्तिककार 200 वालिच 833 वासुदेव 808 वासुदेव मिश्र 462 वासुदेव मूलशंकर द्विवेदी ४६५, ५६४ वासुदेव शास्त्री वापट४२९ वाष्पचन्द्र (वाप्य-चन्द्र) २१३, ३८२ वाहटाचार्य 303 विजयकाली भट्टा-चार्य 464 विजयरिवत 538 विजयरत्न सेन (कविराज) ५५७, ५९४, ६२० विजयशंकर वैद्य 854 विण्टरनिज 420 विदेहपति 404 विधुभूषण सेन 440, 498 विनयमेरु 392 विनायक 803 विनोद्छाळ सेनगुप्त १९७ विन्दु 888 विन्ध्यवासी ३०६

| _                      | . 4                    | 1                                         |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| विन्ध्याचल मिश्र ५५९   | वैद्यनाथ शर्मा ५८०     | शान्तरचित ६६७                             |
| विमलानन्द तर्कतीर्थपप८ | वैद्यराज ४६८           | शारदाचरण सेन ५५९                          |
| विरजाचरण (कविराज)      | वैद्यवरूलभ भट्ट ३१७    | शार्क्षदेव १८१, ३८३                       |
| गुप्त ४०६              | वैद्य विजयशंकर ४२५     | शार्क्षधर १८०, ३१७, ४२८                   |
| विवेकचन्द्र ३१३        | वैद्य शिरोमणि ४६९      | शालग्राम शास्त्री ५२२                     |
| विश्राम ३१५, ३२४       | वेंब्णव २०७            | शालिग्राम वैश्य ४०३,                      |
| विश्वनाथ झा ५५९        | बोपदेव २१८, २९४, ३८६   | भारिकास पर्य ७०२,                         |
| विश्वनाथ द्विवेदी ४१६  | न्याडि ४५८             | शालिनाथ (सिद्ध) ४७०                       |
| ४४४, ४४५, ४७२,         | व्यास केशवराम ४२५      | शालिहोत्र ५१८                             |
| ४८४, ५१६               | ब्यास गणपति ३१४        | शाश्वत ४२८                                |
| विश्वनाथ सेन ३२५       | म्यास पंडित ४४४        | शिलाहद ६७३                                |
| विश्ववल्लभ ३१३         | व्रजबन्धु त्रिपाठी ४२९ | शिवकरण शर्मा                              |
| विश्वेश्वरदयालु        | वजिवहारी चतुर्वेदी     | ञ्जांगाणी ५८१                             |
| (बैद्य ) ३१९, ५१९,     | ५५८, ५९४,              | शिवकुमार मिश्र ५४९                        |
| 460                    | ६२०, ६२३, ६२४          | शिवकुमार न्यास ४२५                        |
| विष्णुदेव ४६१          | व्रजभूषण ४२७           | शिवचन्द्र ३१६                             |
| विष्णु पण्डित ४७१      | वजमोहन दीचित ५५९,      | शिवचन्द्र मिश्र ५५९                       |
| विष्णु वासुदेव गोड-    | 498                    | ५८२, ५९४, ६२४                             |
| बोले २०२, ४०२          | व्रजराज ४७१            |                                           |
| वी॰ के॰ पटवर्धन ५०८    | व्रजराज शुक्ल ४७१      | शिवदत्त मिश्र ३९७, ४२८                    |
| बी॰ डी॰ पण्डित ५८६     | श                      | शिवदास ३१२, ३१६                           |
| वी॰ नारायण स्वामी ६६५  | शंकर ४६९, ४७०, ५०५     | शिवदास सेन २१९<br>शिवनन्दन मिश्र ६२६      |
| बीरभद्र ४६९            | शंकर गिरि ४२३          |                                           |
| वीरसिंह २९५, ३०९       | शंकरदत्त गौड़ ४१५      |                                           |
| वृद्धजीवक १३८          | शंकरदाजी शास्त्री पदे  |                                           |
| वृद्धवाग्भट १५६        | ४०५, ५५०, ५६२,         | शिवराम कायस्थ ३१५<br>शिवराम द्विवेदी ५८३, |
| वृद्धवाग्भट या वाग्भट  | ५८०, ५८५, ६२३,<br>६२४  | शिवराम द्विवद्। ५८२,<br>५८४               |
| प्रथम १५६              |                        | शिवराम योगीन्द्र ४६८                      |
| वृत्द २६२              |                        | शिवशर्मा पर्व, पर्र,                      |
| वेंकटेश ४२३            | शंकरलाख हरिशंकरजी      | ५४९, ५९७, ६२१                             |
| वेणीमाधव शास्त्री      | ५८३                    |                                           |
| जोशी ५२०               | शंकर सेन २४९           | ६२३, ६२६<br>शिवानन्द् योगी ४७१            |
| वेहिथदेव ३१६           | शंभुनाथ २५१            |                                           |
| वैकारण ३०५             | शंभुनाथ बलियासे        |                                           |
| वैद्य कालिदास ३०१      | मुकुल ५८१              | शुकदेव शर्मी ५८२                          |
| वैद्यनाथ ४२७           | शक्कुनाथ दत्त ४६७      | शुक्राचार्य ४७२<br>शोभन ४८५               |
| वैद्यनाथपुत्र ३११      | शक्तिवस्लभ ४६९         |                                           |
| बैद्यनाथ मिश्र ५९४     | शक्षिभूषण सेन ४०६      | श्यामदत्त ३१६                             |

| श्यामनारायण चतुर्वेद५५५ | समन्तभद्र १७७            | सुरेश्वर ४६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्यामलदास गोर ४२९       | सरस्वतीश्रसाद-           | सुवीर २११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्यामसुन्दराचार्य ३०३,  | त्रिपाठी ५८२             | सुषेण ३८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>३₹</b> ४, ४६४, ५९५   | 3732111 Visio            | सुश्रुत ५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्यामादास ५५२, ५५८      | TITELITE WAS             | सुरमचन्द ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्रीकण्ठ ३०५            | . सर्वेदेव जगाएगाम २५०   | सुरसेन ४७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रीकण्ठदत्त २१४        | ं सर्वित्रितित तस २०१०   | सूर्यकवि ४७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्रीकण्ठशंभु ३१६        | ् मन्त्रेच ७००           | सेल्सस ६५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रीकान्तदास ३१६        |                          | सोढल १८२, २८८, ३८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रीकान्त शर्मा ६२४     | france 11/10             | सोमदेव ४५९, ३७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीकान्त शास्त्री ५८१  | सिंघण ६६४                | सोमदेव शर्मा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्रीकृष्णद्याल ५८२      | first non                | सारस्वत ४६४, ४६६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रीकृष्ण मिश्र ५५९     | सिद्ध नित्यनाथ ४६२       | ५२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रीकृष्ण वैद्य २११     | सिद्ध भास्कर ४७२         | सोमनाथ महापात्र ३१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रीधर मिश्र ५९४        | सिद्धसेन १७७             | सोमेश्वर ५०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्रीनाथ ४७०             | सिद्धेश्वरनाथ उपाध्याय   | सोरेनस ६५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रीनारायण ४०६          | ५९४                      | सौगतसिंह् ३०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्रीनारायण शर्मा ५७९    | सी० जी० पण्डित ६१२       | स्वच्छन्द भेरव ४७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रीनिधि ३१८            | सी॰ द्वारकानाथ ४८५,      | स्वरूप वाग्भट १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रीनिवास शास्त्री ५९५  | ६६५                      | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रीनिवासाचार्य ३०८     | सीताराम ३२३              | स्वामिदास २०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | सीताराम अजमरा ५९७        | स्वामी रामप्रकाशजी ५९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स                       | सीताराम शास्त्री ४२८     | स्वामी लच्मीरामजी ५९७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सतीशचन्द्र सांस्यधर     | सीताराम सोमनाथ ३१५       | रू र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ततारायन्द्र साक्यवर     | सुकरात ६४९               | हंसदेव ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सत्यदेव वाशिष्ठ २५०     | सुकीर २११                | हंसराज (वैद्य) २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सत्यदेव विद्यालंकार ४४४ | सुखरामदास टी॰            | हजारीलाल सुकुल ४६६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सत्यनरायण शास्त्री ४८६, | आझा ५९८                  | ४७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ५५३, ५५९,               | सुद्शनलाल । त्रवदा ४२८   | हण्डा ४३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ५९४, ६२३                | सुदान्तसन ३०४            | हनुमानप्रसाद शास्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सदाचार्य ४२६            | सुधीर २०८                | पुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सदानन्दशर्मा घिविडयाल   | सुन्दरदेव २०४, २१२       | हमीरराज ३११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ४६३, ४६४, ४६८           | सुन्दर्लाल नाथमाई        | हम्मूराबी ६३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | जोशी ५६४                 | the state of the s |
| सदानन्द शुक्क ३०८       | सुरपाल ४२७               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सनातन २१४               | सुरेन्द्रनाथ दीश्वित ५८२ | हरराम ३०९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सन्ध्याकर ३०५           | सुरेन्द्रमोहन (आचार्य)   | हरानन्द ३०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सभाकान्त झा ५८१         | ४१४, ५६३                 | हरिचरण सेन ४२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### ( ७२२ )

| हरिदत्त शास्त्री          | 494,       | हरिशरणानन्द          | 396,         | हिमदत्त                | 200 |  |
|---------------------------|------------|----------------------|--------------|------------------------|-----|--|
|                           | पद्द       | ४२९, ४४४,            | 884,         | हिरामणिजी मोती-        |     |  |
| हरिदास रायचौधर            | ी ५९५      | ४६६, ४८४             | 3, 460       | रामजी जङ्गले           | 838 |  |
| हरिनारायण चतुर्वे         | दी         | हरिशाण सेन           | ४२६          | हिरो <del>वि</del> लटस | 588 |  |
|                           | 446        | हरिस्वरूप कुछश्रेष्ट | 890          | हिरोफिल्स              | ६५१ |  |
| हरिनारायण शर्मा           | ४२२        | हरिहर ३१५            | , 809        | हुकर                   | 833 |  |
| हरिपालदेव<br>हरिपाल सुकवि | 390<br>390 | हरिहरानन्द भारत      |              | हेनरी आर० जिमर         | -   |  |
| हरिप्रपन्न शर्मा ४६५      |            | हरीदास श्रीधर क      | ३२१<br>स्तरे | हेन्स                  | 858 |  |
| हरिप्रसन्न सेन            | 464        |                      | १, ५९७       | हेमन्                  | 803 |  |
| इरिरक्षन मजुमदार          |            | हाराणचन्द्र चक्रव    |              | हेमराज शर्मा १३९,      | ६६७ |  |
| प्रम, प्र                 |            | •                    | ता<br>१, ६२२ | हेमाद्रि               | 286 |  |
| हरिराय शर्मा              | 300        | हारीत                | 331          | हेरम्बसेन              | २०७ |  |
| हरिवच जोशी                | 462        | हिपोक्रेटिस ६४७      | 9, ६४९       | होमर                   | ६४५ |  |

| Ainslie               | 431        | H. V. Savnur              | 431        | R. B. Amber    | 250   |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|----------------|-------|
| Bhagvat Sinhji        | 521        | Kanailal De               | 431        | R. N. Khoury   | 431   |
| Bhagwan dash<br>Brian | 485<br>523 | Karambelkar<br>K. C. Bose | 523<br>431 | Roxburgh       | 431   |
| Chakraberty           | 523        | Jyotir Mitra              | 521        | Royle          | 523   |
| D. N. Ray             | 485        | Mazumdar                  | 523        | Sakharam Arju  | n431  |
| Daremberg             | 523        | Moodeen Sherr             | iff        | Shrinivasamurt | y 522 |
| Dynock and Gadgil     | 431        |                           | 431        | Stenzler       | 523   |
| Dymock et al          | 431        | Mrs. Manning              | 523        | U. C. Dutt     | 431   |
| George watt           | 431        | Nagendra Nath             |            | Webb           | 523   |
| Godbole, Pend         | ise        | Sen                       | 522        | Wilson         |       |
| & Bedeker             | 433        | P. Kutumbiah              | 521        | WIISOD         | 522   |
| Goldstucker           | 523        | P. V. Sharma              | 523        | Wise           | 523   |
|                       |            | •                         |            |                |       |

## २. ग्रन्थ-अनुक्रमणिका

|                       | <b>टेड</b> |                    | वृष्ठ     |                                         | वृष्ट        |
|-----------------------|------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------|--------------|
| अ                     |            | अभिनवचिन्तामणि     | 309       | <b>अर्कप्रकाश</b>                       | 888          |
| अकारादि निघण्ड        | ४३५        | अभिनवनिघण्ट        | 894       | अर्थोरोगनिदानम्                         | 286          |
| अगद्तंत्र             | 404        | अभिनवनेत्र रोग     |           | अशोष्नसुधाकर                            | 396          |
| अगस्त्यनिघण्टु        | ४२५        | चिकिस्सा-विज्ञान   | 498       | अश्ववैद्यक                              | 499          |
| अगस्त्यसंहिता         | ४६७        | अभिनवनेत्ररोग-     |           |                                         |              |
| अग्निवेशतन्त्र        | ७७         | विज्ञान            | 810       | अश्वशास्त्र                             | 499          |
| अजीर्णमञ्जरी          | 396        | अभिनवप्रसृति-      |           | अश्विनीकुमार                            | ५८३          |
| अञ्जननिदान            | २४६        | तन्त्रम्           | 308       |                                         | , ३७३        |
| अतिसारल् <b>च</b> णम् | 586        | अभिनव रसशास्त्र    | 868       | अष्टांगपरीचा                            | 543          |
| अथर्वनिघण्टु          | ४२५        | अभिनव वनौषधि-      |           | अष्टांगशारीरम्                          | 890          |
| अध्यात्मविवेक         | 969        | चन्दिका            | 858       | अष्टांगसंग्रह                           | 164          |
| अनङ्गरङ्ग             | ४०६        | अभिनव विकृति-      |           | अष्टांगसंग्रह की<br>टीकार्यें           | <b>0.5</b> - |
| अनन्तप्रकाश           | 300        | विज्ञान            | 499       | टाकाय<br>अष्टांगहृद्य                   | 305<br>300   |
| अनुपानकल्पतरु         | 3 28       | अभिनव शरीर-क्रिय   | <b>I-</b> | अष्टांगहृद्य की                         |              |
| अनुपानतरंगिणी         | ३२४        | विज्ञान            | ४९५       | टीकार्ये                                | 308          |
| अनुपानदर्पण           | 358        | अभिनव शवच्छेद-     |           | अष्टांगहृदय-द्रध्य-                     |              |
| अनुपानमञ्जरी ३१५      |            | विधि               | 820       | विज्ञान                                 | ४२५          |
| अनुपान-विधि           | 328        | अभिनवशारीरम्       | ४२१       | अष्टांगहृदयोद्योत                       | 216          |
| अनुभूतयोग             | 3.3        | अमृतघट             | ३०५       | अष्टांगावतार                            | 303          |
| अनुभूतयोग एवं घ       |            | अमृतनन्दिन्        | ४३५       | आ                                       |              |
| चिकित्सा              | ३०३        | अमृतमञ्जरी         | ₹96       | आग्नेयायुर्वे <b>द</b> ध्या <b>ख्या</b> | 223          |
| अनुभूतयोगचर्चा        | ३०३        | अमृतमाला           | ई०४       | आतंकतिमिर-                              |              |
| अनुभूतयोगचिन्ता-      | , ,        | अमृतरत्नावलीटीका   | 533       | भास्कर                                  | 260          |
| मणि                   | 303        | अमृतवह्वी          | ३०५       | आतंकदर्पण                               | 288          |
| अनुभूतयोगप्रकाश       | 303        | अमृतसागर           | २०२       | आतुरपरीचाविधान                          | 248          |
| •                     | ₹08,       | अमृतसार            | ३०५       | आनन्दकन्द ४६७,                          |              |
| ગસુત્ત વાગમાછા        | 460        | अमोघज्ञानतंत्र     | ३०५       | आपणो खोराक                              | 893          |
| अनुभूतयोगसंग्रह       | 308        | अंग्लिपत्तप्रकरणम् | ३१९       | आमय चन्द्रिका                           | 397          |
| अभिधानचूड्रामणि       | ३९३        | अरिष्टनवनीत        | 543       | आयुर्वेद ५८१,                           |              |
| अभिधानमञ्जरी          | 854        | अरिष्टनिदानम्      | २५१       | 468,                                    | 464          |
| अभिधानसरस्वती         | ३०७        | अरिष्टविज्ञान      | २५१       | भायुर्वेद-अनुसन्धान                     | •            |
| अभिनव कामशास्त्र      | 815        | अरुणदत्तनिघण्डु    | ३८१       | पत्रिका                                 | <b>५८६</b>   |

**आयुर्वेदक**लानिधि 466 भायुर्वेद का इतिहास ५२१ भायुर्वेद का बृहत् इतिहास 433 आयुर्वेद का संज्ञित इतिहास ४२२, ५२१ आयुर्वेद की औषधियाँ और उनका वर्गीकरण 8910 आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त 824 आयुर्वे दकेसरी 468 **आयुर्वे दगौरव** आयुर्वे दिचन्तामणि ४१५ आयुर्वेद-जगत् ५८५, ५८६ आयुर्वेद-दर्शन 388 भायुर्वे ददर्शन मू 328 आयुर्वेददीपिका 290. २२१ आयुवंदनो इतिहास ५२१ भायुर्वे दपत्रिका 468. 464 **आयुर्वेद**पाठावळी 813 आयुर्वे दप्रदीप 462 भायुर्वे दप्रकाश 960, ३०५, ४६४ **भायुर्वे दमह**स्व 455 **आयुर्वेदमहोद्धि** 366 भायुर्वेदमार्त्तण्ड 463 भायुर्वेदरहस्यार्क 468 आयुर्वे द्वाणी 462 आयुर्वेदविकास 469. 464 आयुर्वे दविज्ञान 390. 460, 464 आयुर्वेदविहंगाव-लोकन 813 आयुर्वेदवैज्ञानिक-विचारणा 813

आयुर्वेद्ग्यास्यान-माला 883 आयुर्वेदसंग्रह २०२, २२१ **आयुर्वेदसंजीव**नी 464 भायुर्वेदसंसार 962 आयुर्वे दसन्देश 462 भायुर्वे दसम्मेलनी 464 आयुर्वे दसार 300 आयुर्वे दसुधानिधि 300 भायुर्वे दसूत्रम् 422 आयुर्वेदादर्शसंग्रह 300 आयुर्वे दालोक 338 आयुर्वेदीय ओषधि॰ निघण्ड 833 भायुर्वे दीय औषधि-गुण-धर्मशास्त्र 818 भायुर्वेदीय औषधि विज्ञान 818 आयुर्वेदीय औषधि-संशोधन 818 आयुर्वे दीय औषधियों का परिचय-विज्ञान 833 भायुर्वेदीय खनिज-विज्ञान ४६५ भायुर्वे दीय ग्रन्थ-804, 469 भायुर्वेदीय द्रव्यगुण-विज्ञान 854 आयुर्वेदीय द्रव्या-भिधान 854 आयुर्वेदीय पञ्चकर्म-विज्ञान २८२ आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान 328 आयुर्वेदीय परिभाषा ४४५ आयुर्वेदीय विज्ञान-मीमांसा 328

आयुर्वेदीय विश्व-कोष ४२०, ५२० भायुर्वेदीय ज्याधि-विज्ञान 808 आयुर्वेदीय शब्दकोषप२० आयुर्वेदीय हितोपदेश ५०० आयुर्वेदोक्त द्रव्य-गुण-विज्ञानम् आरोग्यदर्पण ३०६, ५०१, आरोग्यमित्र ५८३, ५८५ आरोग्यविज्ञान 463 भारोग्यसिन्धु ५८२, ५८५ **आरोग्यसुधाकर** 460 आरोग्यसुधानिधि 400 आरोग्यसूत्रावली ४६६ आरोग्यस्तोत्र 558 आर्यभिषक ५८५, ६२५ भार्यवैद्य 464 आर्यसमुचय 808 आऌम्बायनसंहिता 944 आश्चर्ययोगमाला 840 आसव-अरिष्ट 888 आसवविज्ञान 888 आसव।रिष्टसंग्रह 888 आहारकस्पना 838 भाहारविज्ञान 328 इ इकोनोमिक बाटनी भॉफ इण्डिया 830 इअविशनविज्ञान 834 इण्डिजिनस ड्रग्स ऑफ इव्डिया 830, 833 इण्डियन फार्माको-पिया लिष्ट 188 इण्डियन फार्मास्युटि-कल कोडेक्स

885

| इण्डियन मेटिरिया           |            | औषधाकार                        | 859   | करपवस्त्री                       | ४२३        |
|----------------------------|------------|--------------------------------|-------|----------------------------------|------------|
| मेडिका                     | 830        | औषधिकहप                        | 853   | <b>कर्</b> पवृत्त                | 463        |
| इण्डियन मेडिसिन            | 450        | औषधिकरूपलतिका                  | 843   | करपसंग्रह                        | ४२३        |
| इण्डियन मेडिसिन            | छ          | औषधिकोष                        | ४२५   | कर्पसागर                         | ४२३        |
| • लाण्ट्स                  | 850        | औषधिगुणधर्म-                   |       | करूपसार                          | ४२३        |
| इन्दुनिघण्डु २१५           | ९, ३७८     | विज्ञान                        | ४२९   | कल्पसिन्धु                       | ४२३        |
| इन्द्रकोश                  | 850        | औषधिनाममाला                    | ४२५   | करपार्णव                         | ४२३        |
| इन्द्रनिघण्डु ्            | 850        | औषधिवाड                        | ४२३   | कल्याणकारक १७७,                  | ६६४        |
| इन्द्रप्रस्थीय वैद्य-      |            | औषधिविज्ञान                    | 829   | कल्याणयोगमाला                    | 4८३        |
| सम्मेऌन∙पत्रिः             | का ५८१     | औषधिविज्ञानशास्त्र             | 899   | कन्याणविनिश्चय                   | 308        |
| उ                          |            | औषधिसंग्रह                     | ४०६   | कल्याणसिद्धि                     | 304        |
| उपचारसार                   | 300        | ' औषधेनवतन्त्र                 | 948   | कश्यपसंहिता                      | 499        |
| उपदंशविज्ञान               | 399        |                                |       | कश्यपसंहिता (बृद्ध-              |            |
| उपवनविनोद                  | ४२८        |                                |       | जीवकतन्त्र)                      | 944        |
| उपवनविनोद-                 | `          | कंकाली                         | 860   | कषायकस्पना                       | 888        |
| कौतुक                      | 358        | कंकालीग्रन्थ                   | 300   | कषायचूर्णमात्रा-                 |            |
| उशनः संहिता                | 944        | कंकालीय रसाध्याय               |       | योग                              | 888        |
| ए                          |            | कच्चपुटतंत्र                   | 840   | कषायादिपाकविधि                   | 888        |
| _                          | ४२६        | कच्छसंस्थाननी जई               |       | कांकायनतन्त्र                    | 344        |
| एकासरनिघण्डु               |            | बुटीओं                         | 808   | काकचण्डीश्वर-कर्ण-               |            |
| एकाचरी निषण्डु             | ५२६        | कन्ट्रोविशयल ड्रास             |       | तन्त्र                           | ४५९        |
| 11                         |            | इन इन्डियन                     |       | कात्यायनतन्त्र<br>कात्यायनतन्त्र | 944        |
| ऐमको सैगेजीन               | 458        | मेडिसिन                        | 813   | कापा <b>लिकतन्त्र</b>            | 300        |
| ओषधि-कोश                   | 850        | कन्दर्पचूडामणि                 | ४०६   |                                  |            |
| ्रू औ                      |            |                                | , ५१५ | कापिअलतन्त्र                     | 300        |
| औद्भिद्द व्य-नामगु         | [ण-        | करवीर्यतन्त्र १५४              | , ५१५ | कामधेनुतन्त्रम्                  | ४६७        |
| विमर्श                     | ४२५        | कराल तन्त्र                    | 944   | कायचिकित्सा                      | 900,       |
| भौपधेनवतन्त्र              | c3 3 c3    | कर्मचेत्र                      | ४०६   | २२५, २८२,                        | ४८६        |
| औपसर्गिकरोग                | ४९०        | कर्ममाला                       | ३०५   | कायस्थचामुण्ड                    | \$ 300     |
|                            | ४, ५१५     | कर्षादिपरिमाणम्                | 884   | कार्त्तिककुण्ड                   | 533        |
| औषधकरूपसमूह                | ४२३        | कलह ( कोलह )-                  |       | कालज्ञान                         | 548        |
| औषधगुणपाठ                  | ४२५        | संहिता                         | 960   | कालपाद                           | ₹08        |
| औषधनामावली                 | 854        | करूपप्रनथ ४२३,                 | ५०२   | काशीनाथपद्धति                    | ३०७        |
|                            | ४२५        | कल्पचिन्तामणि                  | 853   | काश्यपसंहिता १३९                 |            |
| औषधनिघण्डु                 |            |                                | 464   |                                  | ५०३        |
| औषधनिघण्डु<br>औषधपाकावली   | 884        | करपद्रभ                        |       |                                  |            |
| औषधपाकावली                 | ४४५<br>६६७ | कल्पद्रुम<br>कल्पद्रमसारसंग्रह |       |                                  |            |
|                            | ६६७        | कल्पद्रुमसारसंग्रह             | ४२३   | कुब्जिकातन्त्र                   | ४५७        |
| औषधपाकावली<br>औषधयुक्ताहार |            |                                |       | कुब्जिकातन्त्र                   | ४५७<br>५१७ |

## ( ७२६ )

| कृतवीर्यतन्त्र १५४,  | <b>પ્</b> યુપ | गरुडसंहिता         | 944    | ज्ञानार्णव ४,               | 309        |
|----------------------|---------------|--------------------|--------|-----------------------------|------------|
|                      |               | न एक ला है (।।     | 122    | श्रीवाजान ज                 | 4          |
| कृष्णपण्डितीय        | 329           | गांवों में औषधरत   | ४२३    | <b>ग्राम्यचिकि</b> स्सा     | 308        |
| कृष्णात्रेय तन्त्र   | 344           | गार्ग्यतन्त्र      | 944    | ग्लॉसरी ऑफ इण्डि            | प्रन       |
| नें जूर<br>कें जूर   | ६६८           | गालवतन्त्र         | 944    | मेडिसिनल                    |            |
| केरलीय पञ्जकमं-      |               | गुजरातनी वनस्पतिः  | वों    | प्लाण्ट्स                   | 830        |
| चिकिस्साविज्ञान      | म             |                    | 883    | ग्लॉसरी ऑफ वेजिटे           | ţ-         |
|                      | २८२           | गुणकर्मनिर्देश     | 850    | बुल ड्रग्स इन               |            |
| कंसरचिकित्सा         | 396           | गुणज्ञाननिघण्ड     | ४२७    | वृहत्त्रयी                  | 898        |
| कैयदेवनिघण्डु ३९०,   |               | गुणचन्द्रिका       | 858    |                             |            |
| कोशकरपतरु            | 850           | गुणचिन्तामणि       | ४२६    | घ                           |            |
| कौतुकचिन्तामणि       | 880           | गुणनिघण्डु         | ४२७    | घर का वैद्य                 | 308        |
| कीमारमृत्य १७७,      |               | गुणपरल             | 850    | घरगध्यू वैद्यक ३०४          | , 893      |
|                      | 1             | गुणपरिज्ञान ४२८    | १२९    | घरेल, इलाज                  | 308        |
| कौमुदी               | ३०५           | गुणपाठ             | 850    |                             |            |
| <b>चारतन्त्र</b>     | 438           | गुणयोगप्रकाश       | 850    | च                           |            |
| द्यारनिर्माणविज्ञान  | 884           | गुणरत्नाकर         | ४२७    | चक्रटिप्पणी                 | 255        |
| च्चेमकुत्हल रे       | 884           | गुणसंग्रह          | 362    | चक्रसंग्रह                  | 203        |
| क्रियात्मक औषधि-     |               | गुणाकरविवृति       | 399    | चकुष्यतन्त्र                | 944        |
| परिचय-विज्ञान        |               | गुणादर्श           | ४२७    | चन्द्रकला ग्यास्या          | २१३        |
| क्लासिकल डॉक्ट्रिन्स | ₹ :           | गुदवदनविदरपरीच     |        | चन्द्रनन्दननिघण्ड           | 360        |
| ऑफ इण्डियन           |               | पंचक               | २५०    | चन्द्रनिघण्डु               | 360        |
| मेडिसिन              | ५२०           | गुदांकुश           | 396    | चिन्द्रकाकार                | 290        |
| क्वाथमणिमाला         | 888'          | गूढपदभंगटिप्पणी    | 292    | चमत्कारचिन्तामणि            |            |
|                      | ६६७           |                    | , ६७२  | चरक-चन्द्रिका               | 230        |
| क्वाथशतक             | 888           | गूढवाक्यबोधक       | 300    | चरकचिन्तन                   | भरुष       |
| ख                    |               | गूढान्तदीपिका      | 223    | चरकतत्त्वप्रकाशः            | .7/4       |
| खरोनद्रमणिद्रपंण     | ६६४           | गूढार्थदीपिका      | 320    | चरकतत्त्वत्रकाशः<br>कौस्तुभ | 220        |
| खरनाद                | 809           | गूलरगुणविकास       | 858    |                             | 553        |
| खरनादसंहिता          | 943           | गृहद्रव्यचिकित्सा- |        | चरक नो म्वाध्याय            | 813        |
| खोराकनां तस्वो       | 813           | विज्ञान            | 308    | चरकपञ्जिका                  | २०६        |
|                      |               | गृहद्रव्यविज्ञान   | ४२३    | चरकप्रदीपिका                | <b>२२३</b> |
| ग                    |               | गोपुररच्चिततन्त्र  | 148,   | चरकमुनि                     | पर्व       |
| राजद पेंण            | 438           |                    | 494    | चरकवार्त्तिक                | २०७        |
| गज्ञ इण              | 499           | गोरइसंहिता ३०७     |        | चरकसंहिता                   | 66         |
| गणनिषयु              | २०८           | गोवैद्य            | ६६४    | चरकसंहिता का                |            |
| गद्गिप्रह            | 266           |                    | 3, 494 | निर्माण काल                 | 455        |
| गदनिर्णय             | २४७           | गौरीकाञ्चलिकाः     |        | चरकसंहिता का                |            |
| गन्धककर्प            | 850           | तन्त्रम्           | 850    | सांस्कृतिक<br>अनुशीलन       |            |
| गन्धशास्त्रनिघण्ड    |               | ञ्चानभास्कर        | ३०९    |                             |            |

| चरकसंहिता की                   | चिकित्सासंग्रह     | 201,  | तंत्रसारकोष                             | 840         |
|--------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| टीकार्ये १२                    | 305                | , ३०९ | तत्त्वकिका                              | ३०६         |
| चरकोपस्कार २२                  | चिकित्सासमुचय      | 308   | तस्वचिद्रका                             | 288         |
| चर्पटसिद्धान्त ४६              | 66                 | 309   | तत्त्वबोधव्यास्या                       | 220         |
| चर्पटी ३०                      | 00                 | , ३०९ | ता <b>म्रवन</b>                         | ४६७         |
| चर्याचन्दोद्दय ५०              |                    |       | तेंजूर                                  | ६६८         |
| चिकित्सक ५४                    | 4-2 2 2            | , 398 | तैलसंग्रह ४१७,                          | <b>५</b> ८५ |
| चिकित्साकलिका २६               | C C                | 8     | त्रिदोषतत्त्ववि <b>मर्श</b>             | 868,        |
| चिकित्साकी <b>सुदी</b>         | चिकित्सासार संग्रह | २७४   |                                         | ४८६         |
| चिकिस्साक्रमक <b>रपव</b> न्नी३ | 0.0                |       | त्रिदोषमीमांसा                          | 828         |
|                                | ग्रमक्य            | ३०९   | त्रिदोषवाद                              | 828         |
| चिकित्साचन्द्रोदय २०           | चिकित्यासभा        | ३०९   | त्रिदोषवि <b>ज्ञा</b> नम्               | 828         |
| चिकिस्साचमस्कार ५              | विक्यामन्त्र       | ३०९   | त्रिदोषसंग्रह                           | 864         |
| चिकिस्साक्षन ३                 |                    |       |                                         | 828         |
| चिकित्सातश्वदीपिकार            |                    | ४२९   | <b>ब्रि</b> शती                         | 308         |
| चिकित्सातस्वप्रदीप २०          |                    | ४६६   | <b>रवचारोगचिकि</b> स्सा                 | 396         |
| चिकित्सातत्त्वविशान            |                    | 468   |                                         |             |
| चिकिस्सातिलक ३                 | 6                  |       | द                                       |             |
| चिकित्सातिशय ३०                | 0 4 6 6            |       | दिचणामूर्तिनिघण्ड                       | 853         |
| चिकिरसादर्पण                   | > >                |       | द्तात्रेयतंत्रम्                        | 8ई७         |
| चिकित्सादर्श २०                |                    |       | दत्तात्रेयसंहिता                        | <b>४६७</b>  |
| चिकिस्सादीप ३०                 | 2                  |       | दम                                      | 835         |
| चिकित्सादीपिका ३०              |                    | 8     | दारुवाह या दारुकः                       |             |
| चिकित्साप्रदीप २८१, २८         |                    | ५८२   | संहिता                                  | 348         |
| चिकित्साप्रभाकर २०             |                    | ५८३   | दिनचर्या                                | 893         |
| चिकिस्साभिधान ४                |                    | ३२३   | दिश्वगनचिकित्सा                         | 323         |
| चिकित्सामअरी २८                | १, ज्वरतिमिरभास्कर | 399   | दिब्यौषधिप्रकाश                         | ४२५         |
| 3                              |                    | 588   | दिष्यौषधिवर्णन                          | ४२५         |
| चिकित्सामालतीमाला              | <b>उवरनिर्णय</b>   | 390   | दीपिका                                  | 320         |
| 3                              | ८ उवरनिर्णय-सटीक   | 586   | दे <b>ह</b> प्रकृतिविज्ञान              | 884         |
| चिकित्सामृत ३०                 | ज्वर १ राजय        | 396   | -                                       | 856         |
| •                              | व्यक्तानाता        | 396   | द्रश्यकस्पद्भ                           | ४२६         |
|                                | उपरापद्यान         | 316   | द्रव्यगुणकरूपव <b>ञ्ची</b><br>द्रव्यकोष | ४२६         |
|                                | उपरसमुख्य          | ३१७   | -                                       |             |
| चिकित्सारत ३०                  | C                  |       | द्रव्यगुण ३२७,<br>द्रस्यगुणदीपनी        | ६६७         |
| चिकिस्सारतावली ३०              | aratin.            | 994   |                                         | ४२ <b>६</b> |
| चिकित्सार्णव ३                 |                    | **C.c | द्वयगुणपाठ                              | 854         |
| चिकिसार्णवसंहिता ३             |                    | ४६७   | द्रव्यगुणमुक्तावली                      |             |
| चिकिस्सालेश २१३, ३             | ८ तंत्रसार         | 8     | द्रस्यगुणविचार                          | <b>४२</b> ६ |

|                                           | 308,        |                      | 200          | नादीविज्ञान २४९,        | שמ                  |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------|-------------------------|---------------------|
|                                           |             | धरणीधरसंहिता         | 860          | नाव्यावद्यान र०)        | _                   |
| ४१७, ४२९,                                 |             | <b>धातुक्रिया</b>    | ४६३          |                         | 810                 |
|                                           | <b>४२</b> ६ | <b>धातुपद्धति</b>    | ४६७          | नादीशास्त्र             | 240                 |
|                                           | ३९५         | <b>धातुरत्नमा</b> ला | ४६२          | नादीशास्त्रसंग्रह       | २५०                 |
| द्रव्यगुणश्चतरलोकी                        | ३९५         | <b>धातुरसाय</b> न    | 360          | नाड़ीसमुच्चय            | <b>२</b> 8 <b>९</b> |
| द्रव्यगुणशास्त्र                          | ४१३         | धातुवादशास्त्र       | 348          | नाड्यादिपरीचा           |                     |
| द्रव्यगुणसंकलन                            | ४२६         | धान्वन्तरसंहिता      | 84           | (रामकृता)               | 240                 |
| द्रव्यगुणसंग्रह                           | 369,        | धाराकस्प             | ६६४          | नानाविधौषधकरूप          | ४२३                 |
|                                           | ४२६         |                      | !            | नामगुणसंग्रह            | ३८२                 |
| द्रव्यगुणाकर                              | ४२६         | न                    |              | नाममाला                 | 829                 |
| द्भष्यगुणादर्शनिघण्डु                     | 358         | नन्दीतन्त्र          | ४५७          | नामसंग्रह               | 362                 |
| द्रभ्यगुणाधिराज                           | ४२६         |                      | २९६          | नामसंग्रहनिघण्ड         | ४२७                 |
| द्रव्यचिह्न                               | ४२५         | नयन <b>सु</b> ख      | 884          | नारायणविलास             | 309                 |
| द्रव्यद्शार्थनिरूपण                       | ४२५         | नवपरिभाषा            | 1            | नारायणावलोकन            | 309                 |
| <b>द्रव्य</b> दीपिका                      | 399         | नवरत्नधातुविवाद      | 860          | नावनीतक                 | २८२                 |
| द्रव्यनामगुणकथन                           | ४२६         | नवरतमाला             | ३०९          | नासस्यसंहिता            | ४६७                 |
| द्रम्यनामनिर्णय                           | ४२६         | नस्यचिकिस्सा         | 835          | _                       |                     |
| द्रव्यनामानणय<br>द्रव्यनिर्णयनिघण्ड       | ४२५         | नागभर्तृतन्त्र       | 909          | निघण्डु                 | इंख्य               |
| द्रव्यानणयानवण्ड<br>द्रव्यनिश्चयसारसंग्रह |             |                      | २४९          | निघण्डु आदशं            | 813                 |
|                                           |             | नाड़ीजीवन            |              | निघण्डुकरूपद्गुम        | 856                 |
| द्रव्यपदार्थप्रतिनिधि                     | ४२६         |                      | , २४९        |                         | ४२७                 |
| द्रव्यपरीचा                               | ४२६         | नाड़ीज्ञानतरंगिणी    | २५०          | निघण्डुरताकर            | २०२,                |
| द्रस्यप्रकाश                              | ४२६         | नाड़ीज्ञानदर्पण      | २४९          |                         | , 805               |
| द्रव्यमुक्तावली                           | ४२६         | नादीज्ञानदीपिका      |              | निघण्डुविज्ञान          | 856                 |
| द्रव्यरत्नाकर                             | ४२६         | (अन्तरयोगः)          | 588          | निघण्डसमय               | 850                 |
| द्रभ्यर्त्नावली                           | ४२६         | नाड़ीतस्वदर्शन       | 240          | निघण्डुसार              | 850                 |
| द्रम्यवैशेषिक                             | ४२६         | नाड़ीदर्पण           | २५०          | निचण्डुसारसंग्रह        | <b>४२</b> ६         |
| द्रन्यसंग्रह                              | ४२६         | नाड़ीदर्शन           | २५०          | निघण्टु शिरोमणि         | 804,                |
| द्रस्यसंग्रहविज्ञान                       | 855         | नाड़ीनिदान(सटीव      |              | i                       | 876                 |
| द्रव्यसारसंग्रह                           | ४२६         |                      |              | निचण्डुरोष              | 363                 |
| द्रस्यावली                                | ४२६         | नाइनिरूपण            | 240          | निघ॰दुसंग्रह            | 803                 |
| द्विपरसेन्द्रसार                          | 840         | नाड़ीनिर्णय(सटीक     |              | निदान                   | २२५                 |
| द्वेधनिर्णय                               | 8           | नाड़ीपरीचा २२१       | <b>288</b> , | निदानग्रंथ              | 286                 |
| ម                                         |             |                      | २५०          | निदानचिकित्सा-          |                     |
|                                           | , 464       | नाड़ीपरीचादि-        |              | हस्तामलक                | २५९                 |
| धन्वन्तरिनिघण्डु                          | 304         | चिकित्साकथन          | ३०९          | निदानप्र <b>दीप</b>     | 286                 |
| धन्वन्तरिपरिचय                            | 455         | नादीप्रकाश           | २४९          | निदानमञ्जरी             | 280                 |
| धन्बन्तरिमत                               |             | नाडीप्रबोधक          |              | निदान <u>मुक्ताव</u> ळी | 286                 |
| धन्वन्तरिमत<br>धन्वन्तरिविछास             | 306         |                      | २४९<br>२५०   |                         |                     |
| वन्वन्तारावकास                            | ३०९         | नादालचण              | 4.20         | · ।गणग्वलअह             | २१२                 |

| निमितन्त्र १        | 44  | पाकाधिकरण                       | 884           | फ                               |             |
|---------------------|-----|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------|
| ^ ^ ^               | - 1 | पाकाधिकार                       | 884           | <br>फार्माकोपिया                | 881         |
| ^                   | 1   | पाकार्णव                        | 884           | फार्माकोपिया ऑफ                 |             |
| निर्णयनिघण्डु ४     | 1   | पाकावली                         | ४४५           | इण्डिया                         | <i>5</i> 88 |
| A 40                | )   | पारद                            | 46६           | पळोरा ऑफ ब्रिटिश                |             |
| •                   | 1   | पारदयोगशास्त्र                  | ४६४,          | <b>ह</b> ण्डिया                 | 8इ.१        |
| ~ ~                 | 288 | ,                               | 886           | पलोरा इण्डिका                   | ४३१         |
| •                   | 209 | पारदविज्ञानीयम्                 | ४६५           | ब                               |             |
|                     | 206 | पारदसंहिता                      | 884           |                                 | 1.06        |
| न्याससारावली ः      | २१३ | पारिषद्यं शब्दार्थ-             | •             | बन्धकतन्त्र १५५,<br>बन्धसर्वस्व | 499         |
|                     |     | शारीरम                          | 891           |                                 | 338         |
| प                   | }   |                                 |               | बावर पाण्डुलिपियाँ              |             |
| पश्चभूतविज्ञानम्    | 828 | पुत्रोत्सवाळोक                  | इ०५           |                                 | ६६९         |
| पञ्चविधकषायक्रवपना  |     | पूज्यपादीय<br>पैपिरम            | ६६४<br>६३८    | बालप्रहचिकिरसा                  | ६६४         |
| ^                   | 888 | पोष्कलावततन्त्र १५              |               | बालतन्त्रम्                     | 499         |
|                     |     |                                 | 36,737<br>365 | •                               | ३०४         |
| 3                   | 850 | प्रकाश व्याख्या                 |               | भट्टकृत)                        |             |
| पश्चसायक ४०६,       | - 1 | प्रतापकण्ठाभरण<br>प्रत्यस औषधि- | ४६६           |                                 | , ५८२       |
| पथ्यापथ्य ३२४,      |     |                                 |               | बृहत् आसवारिष्ट-                |             |
|                     | ३२५ |                                 | , 888         | संग्रह                          | 888         |
| _                   | 390 | प्रत्य <b>च्चशारीरम्</b>        | 844           | बृह <b>र</b> छारीरम्            | ४९०         |
|                     | 205 | प्रयोगचन्द्रोदय                 | 258           | बृहतपिज्जका                     | 530         |
|                     | ४८६ | प्रयोगचिन्तामणि                 | 309,          | बृहत् पाकसंग्रह                 | 884         |
|                     | ४८६ |                                 | 288           | बृहत् भेषजकदप                   | ४२३         |
| परहितसंहिता         | 960 | प्रयोगरताकर                     | 308           | बृहद् ब्टीप्रचार                | 855         |
|                     | 886 | प्रयोगसार                       | 340           | बृहद् रसराजसुन्दर               | ४६५         |
|                     | २१३ | प्रयोगामृत                      | \$ 10         | बृहस्पति                        | 499         |
| परिहारवात्तिक       | २०७ | प्रश्नसहस्रविधान                | 206           | बौद्धसर्वस्व                    | 308         |
| पर्यायमञ्जरी        | 850 | प्रस्तिपरिचर्या                 | ४६६           | ब्रह्मदेव-ग्यास्या              | ६७२         |
| पर्यायमुक्तावली     | 850 | प्रस्तिविज्ञान                  | 304           | ब्रह्मसहिता                     | 84          |
| पर्यायरत्नमाला २०८, | ३७३ | प्राकृत अग्निविज्ञान            | 894           |                                 |             |
| पर्यायार्णव         | ४२७ | प्राकृतदोषविज्ञान               | 884           | भ                               |             |
| पर्वतकतन्त्र १५५,   | 499 | प्राणाचार्य                     | 460           | भद्रशौनकतन्त्र                  | 344         |
| पलाण्डुराजशतकम्     | ३०२ | प्राणिज औषधि                    | 958           | <b>भस्मविज्ञा</b> न             | ४६६         |
| पाकद्यंण            | 884 | प्रारम्भिक उद्भिद्              | •             | भानुमती                         | 290         |
| याकप्रदीप           | 884 | <b>গান্চ</b>                    | 818           | भारत-भषज्य-                     |             |
| पाकमार्त्तमण्ड      | 884 | प्ळीहारोगचिकित्स                | ग ३१९         | रताकर                           | 88£         |
| पाकविधि             | _   |                                 |               |                                 |             |
|                     | 884 | प्वायजनस प्लाण्ट                | स             | भारतीय चिकित्स                  | 46ई         |

| भारतीय रसपद्धति ४६८     | भेषउयविज्ञान    | ४२५                 | माधवनिदान की          |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| भारतीय रसशास्त्र ४०६    | A               | 885                 | टीकार्ये २४४          |
| ४१३, ४६१                |                 | 338                 | मानवशरीररचना-         |
| भारतीय वनौषधि ४३        | 2 .             |                     | विज्ञान ४९०           |
| भारद्वाजसंहिता १५१      |                 | ४३२                 | मानवशरीररहस्य ४९५     |
| भालुकितन्त्र १५४, ५१    | 1 -             |                     | मानवशारीर ४९१         |
| भावप्रकाश १८७, २७       |                 | , 494               | भानवी आरोग्य ४१३      |
| भावप्रकाश की            | भोजनकुत्हल ३६७  |                     | मानसरोगविज्ञान ३१९,   |
| टीकायें १९              |                 | ४२५                 | ५५४                   |
| भावप्रकाशनिषण्डु ३९     |                 |                     | मानसोन्नास ५०२        |
| भावसार ३१               | ч               | 201                 | मुग्धबोध ३१०          |
| भावस्वभाववाद ३८         | भथरउपरापशान     | 316                 | मुक्तावली ४२७         |
| भास्करसंहिता ३, ४       | मकर व्यजरहरू    | 238                 | मूत्रतेलपरीचा २५०     |
| भास्करोदय २२            | at & trace de   | 858                 | मूत्रपरीचा २२८, २५०,  |
| भिषक ५८                 | मातसुकुर        | ₹०६                 | २५१                   |
| भिषक् कर्मसिद्धि २५     | मद्गपालागप-दु   | ३८९                 | मूत्रादिपरीचा २५०     |
| भिषक् चक्रचित्रोत्सव २४ | विष्यापनाय      | ३८९                 | मृगपित्रशास्त्र ५१९   |
|                         | मद्नर्युहारसायन | 858                 | मृत्युक्षयसंहिता २२१  |
| भिषक् सर्वस्व ३१        | .94             | 813                 | मोरेश्वर २९६          |
| भिषग् युक्ति ३०         |                 | <b>३</b> 9 <b>९</b> | मौलिक सिद्धान्त ३२७   |
| भिषग्विलास ४१४, ५४      |                 | 390                 | य                     |
| भिषङ्मुष्टि ३०          |                 | ४६८                 | यतिवर्यसुखानन्द-      |
| भिषक भारती ४१           |                 | 4, 890              | दीपिका ३२१            |
| भीमविनोद ३१             |                 | 390                 | यशश्चन्द्रिका ३१०     |
| भेषजकल्प ४२             |                 |                     | यूनानी चिकिरसा-       |
| भेषजकरपना ४३            |                 |                     | विज्ञान ४२०           |
| भेषजकरूपसंग्रह          | आंतियाँ और      |                     | . यूनानी चिकित्सा-    |
| व्याख्या ४३             |                 | 453                 | •                     |
| भेषजक्रवसारसंग्रह ४३    |                 | ४६८                 |                       |
| भेषजनाममाला ४३          | 1161/1111       | ४६८                 | यूनानी द्रव्यगुण      |
| भेषजरहस्य ४             | 46.24.44        | 308                 | विज्ञान ३२६, ४२०      |
| भेषजसंहिता ४१           | सहवरपात्रका     | ३०६                 | यूनानी द्रस्यगुणादर्श |
| भेषजसर्वस्व ४३          | महादाय          | ४६८                 | ३२६, ४२०              |
| भेषज्यरामायण २          | १ महौषधनिघण्ड   | 858,                | यूनानी वैद्यक ३२५     |
| भेषज्यकरूपना-           |                 | ६६७                 | यूनानी वंद्यक के      |
| विज्ञान ४४              |                 | 499                 | आधारभूत               |
| भैषज्यगुणार्णव ४        |                 | २५९                 | सिद्धान्त ४२०         |
| भैषः प्रमागंमाला ३      |                 | \$28                | यूनानी सिद्धयोग-      |
| भैषज्यरतावली २          | ० माधवनिदान     | २३८                 | संग्रह ३२६, ४२०       |
|                         |                 |                     |                       |

| योगज्ञान ३१०          | योगाञ्जन ३१२            | रसतस्वविवेचन ४६६       |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| योगचन्द्रिका ३१०      | योगामृत ३१२             | रसतन्त्रसार व सिद्ध-   |
| योगचिन्तामणि २९६,     | योगार्णव ३१३, ६६७       | प्रयोगसंग्रह ४४६       |
| 310                   | योगोक्तिविवेकचन्द्र ३१२ | रसतरङ्गमालिका ४६९      |
| योगतरंगिणी १९५, २७८   | योगोक्तिलीलावती ३१२     | रसतरङ्गणी ४६५          |
| योगदीपिका ३१०         | ₹                       | रसंदर्पण ४६४, ४६५      |
| योगनिधान ३१०          | रङ्गज्योतिर्विद् ३१८    | रसदीविका ४६९           |
| योगनिबन्ध ३१०         | रक्त के रोग ४९०         | रसनचत्रमालिका ४६२      |
| योगपञ्जाशिका ३०४      | रजतजयन्तीग्रन्थ ४६६     | रसनिघण्ड ४२७, ४६४      |
| योगपिटक ६६७           | रत्नधातुविज्ञान ४६८     | रसनिबन्ध ४६९           |
| योगप्रदीप ३१०         | रत्नपरीचा ४६८           | रसनिर्माणविधि ४६९      |
| योगमञ्जरी ३०५,३१०     | रत्नमाला २१३,३१३,       | रसपद्धति ४६२           |
| योगमाला ३०५, ६६७      | 829                     | रमपरमचन्द्रिका ४६९     |
| योगमुक्तावली ३११      | रत्नविज्ञान ४६८         | रसपारिजात ४६९          |
| योगयुक्ति ३०४         | ररनाकर ५८४              | रसप्रकाशसुधाकर ४५९     |
| योगरत ३०६,३११         | रत्नाकरीषधयोगग्रंथ ३१३  | रसप्रदीप ४६३, ५६९      |
| योगरत्नप्रदीप ३०६     | रत्नावली ३१३            | रसप्रदीप (संग्रह) ४६९  |
| योगरतमाला ३११         | रत्नौषधयोग ४६८          | रसप्रदीपिका ४६९        |
| योगरतमालाविवृत्ति २१३ | रसंकङ्कालीय ४६८         | रसप्रबन्ध ४६९          |
| योगरतसंग्रह ३११       | रसकर्वतरु ४६८           | रसप्रबन्धचन्द्रोदय ४०० |
| योगरतसमुचय २८४        | रसकर्पलता ४६८           | रसप्रयोग ४७०           |
| योगरतसारसमुचय ३०५     | रसकषायवैद्यक ४६८        | रसबोधचनद्रोद्य ४७०     |
| योगरकाकर २१३, २७८,    | रसकामधेनु ४६३           | रसभैरव ४७०             |
| ३०५, ४६८              | रसकिन्नर ४६८            | रसभैषजकरूप-            |
| योगरत्नावली ३०६, ३११  | रसकौतुक ४६८             | दीपिका ४७०             |
| योगव्याक्या २३९, ३०५  | रसकौमुदी २३९, ४६३       | रसमैक्ज्यररनाविक ४७०   |
| योगशतक १७८, ३०४,      | ४६९, ६७४                | रसमञ्जरी ४७०           |
| ३०५, ३११              | रसगोविन्द ४६९           | रसमणि ४७०              |
| योगशतक पर             | रसचक ४६९                | रसमानस ४७०             |
| टीकार्ये १७९          | रसचण्डांशु ४६९          | रसमित्र ४७०            |
| योगसंग्रह २८२, ३१२,   | रसचण्डांशु (मराठी) ४६९  | रसमुक्तावली ४७०        |
| ४३९                   | रसचन्द्रिका ४६९         | रसमूलिकानिघण्टु ४२७    |
| योगसमुचय ३१२          | रसचन्द्रोदय ४६९         | रसयामल ४७०             |
| योगसार ३०६, ३१२       | रसचिकित्साविमर्श ४६६    | रसयोगमुक्तावली ४७०     |
| योगसारसंग्रह २११,३१२  | रसचिन्तामणि ४६४, ४६९    | रसयोगशतक ४७०           |
| योगसारसमुचय ३१२       | रसजलनिधि ४६५            | रसयोगसागर ४६५          |
| योगसारावळी ३१२        | रत्नज्ञान ४६९           | रसरक्षन ४७१            |
| योगसुधानिधि ३१२, ४६८  | रसतंत्र ४६९ :           | रसरश्न ४७०             |
|                       |                         |                        |

## ( ७३२ )

| 2 0                      |                            |                           |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|
| रसरःनकौमुदी ४७०          | रससारोद्धारपद्धति ४७१      | रसेन्द्रभैरव ४७२          |
| रसरत्नप्रद्रीप ४६१, ४६४, | रससिद्धिप्रकाश २३९,        | रसेन्द्रमंगल ४७२          |
| 800                      | ४७१<br>रससिद्धिशास्त्र ४५८ | रसेन्द्ररत्नकोष ४७२       |
| रसरत्नमणिमाला ४७०        | रससिन्धु ४६४, ४७१          | रसेन्द्रविज्ञान ४७२       |
| रसरःनमाला ४७०            |                            | रसेन्द्रसम्प्रदाय ४६६,४७२ |
| रसरत्नसमुच्चय ४५९,       |                            | रसेन्द्रसंभव ४७२          |
| 860                      |                            | रसेन्द्रसंहिता ४७२        |
| रसरत्नाकर ४५७, ४६२,      | रसस्वच्छन्दभेरव ४७१        | रसेन्द्रसारसंग्रह ४६३     |
| 800                      | रसहृदयतन्त्र ४५८           | रसेन्द्रसुरप्रभाव ४७२     |
| रसररनावली ४६४, ४७०       | रमहेमन् ४७१                | रसेश्वरदर्शन ४७२          |
| रसरहस्य ४६१, ४६४         | रसांकुशतंत्रम् ४०१         | रसेश्वरनिधि ४७२           |
| रसराज ४६१, ४७०           | रसाधिकार् ४७१              | रसेश्वरसिद्धान्त ४६३      |
| रसराजमहोद्धि ४६६,        | रसानन्दकौतुक ४७५           | रसोदय ४७२                 |
| 890                      | रसामृतम् ४०६, ४६६,         | रसोद्धारतन्त्र ४६५        |
| रसराजमृगाङ्क ४७०         |                            |                           |
| रसराजलच्मी ४६१,          | रसायन ५८३<br>रसायन एवं     | 2-                        |
| 800                      | वाजीकरण १७७                | _                         |
| रसराजशंकर ४७०            |                            | राजकीय औषधियोगः           |
| रसराजशिरोमणि ४७१         | •                          | संग्र <b>ह</b> ४४६        |
| रसराजसुधानिधि ४७१        | रसायनपरीचा ४७१             | राजनिघण्टु ३९३            |
| रसराजहंस ४६४, ४७१        | रसायनप्रकरण ४७१            |                           |
|                          | रसायनविधान ४७२             |                           |
|                          | रसायनविधि ४७२              |                           |
|                          | रसायनसंग्रह ४७२            | राजवञ्चभनिघण्टु ४०१       |
|                          | रसायनसंहिता ४७२            | राजवस्रभीय द्रव्य         |
|                          | रसायनसार ४६४               | गुणविवृत्ति २२१           |
| रसवैशेषिक • ३७३          | रसायनसुधानिधि ४६६          | रामनिदान २४८              |
| रसशास्त्र ४४६, ४७१       | रसार्णव ४५८, ४६४           | रामराज ४६१                |
| रससंकेतकलिका ४६२         | रसाणैवकला ४७२              | रामविनोद ३१३              |
| रससंग्रह ४७१             | रसालंकार ४६४,४७२           |                           |
| रससंग्रहसिद्धान्त ४७१    | रसावतार ४६४, ४७२           | रिसर्चेज इन फार्मा-       |
| रससंजीवनेश्वर ४७१        | रसावलोक ४७२                | कोश्रोसी इन               |
| रससर्वेश्वर ४७१          | रसेन्द्रकल्पद्रम ४६३       | इण्डिया ४३३               |
| रससागर ४७१               | रसेन्द्रचिन्तामणि ४६२      | रुद्न्तीकरूप ४२४          |
| रससार ४७१                | रसेन्द्रचूड़ामणि ४५९       | रुद्रयामलतन्त्र ४७२       |
| रससारतिलक ४७१            | रसेन्द्रतिलक ४७२           | रुद्रसेनक ३०४             |
| रससारसंग्रह ४७१          | रसेन्द्रपुराण ४७२          | रूपनिघण्ड ४१५             |
| रससारसमुचय ४७१           | रसेन्द्रभाण्डागार ४७२      | रूपनिधण्डुकोश ४१५,        |
| रससारामृत ४७१            | रसेन्द्रभास्कर ४७२         | ५२०                       |
|                          |                            | 740                       |

| रोगनामावलीकोष          |            | वनस्पतिवर्णन प्रवे   | श ४१३  | विषतन्त्र एवं भूतविद्या    |
|------------------------|------------|----------------------|--------|----------------------------|
| तथा वैद्यकीय           | मान-       | वनस्पतिशास्त्र       | 806    | 100                        |
| तौछ                    | 820        | वनौषधि               | 463    | विषविज्ञान १९, ४६६         |
| रोगनिर्णय              | 586        | बनौषधिगुणादश         | ४०५    | विहार की वनस्प-            |
| रोगनिश्चय              | 286        | वनौषधिचन्द्रोदय      | 818    | तियाँ ४१९, ४३२             |
| रोगपरीच्रण             | 280        | वनौषधिदुर्वण         | ४०६    | वीरमट्टीय ३१३              |
| रोगपरीचा               | 286        | वनौषधिद्दिका         | 859,   | वीरमित्रोदय ३१३            |
| रोगविज्ञान             | २२५        |                      | ४३२    | वीरवैद्यरतहार ३१३          |
| रोगविनिश्चय            | २३८        | वनौषधिनिद्शिका       | 885    | वीरसिंहावलोक २९५           |
| रोगविनिश्चयविवर        | <b>U-</b>  | वनौषधिप्रकाश         | ४२९,   | वीरहारलतिका ३१३            |
| सिद्धान्त-चिन्त        | TT .       |                      | 463    | वृचायुविज्ञान ४२८          |
| मणि                    | २२१        | वनौषधिशतक            | 855    | वृत्तायुर्वेद ४२८          |
| रोगसंख्यानिदान         | 286        | वनौषधिसर्वेच्चण      | 851    | वृत्तमाणिक्यमाला ३२२       |
| रोगिरोगविमर्श          | २५१        | वररुचिसंहिता         | 909    | वृत्तरःनावली ३२३           |
| रोगीपरीचाविधि          | २५१        | वर्णनिघण्डु          | ४६२    | वृद्धकश्यपसंहिता १५५       |
| ल                      |            | वस्रभटीका            | 518    | वृद्धकाश्यपसंहिता १५५,     |
| लंका भैषज्यमणि-        |            | वसवराजीयम् २९५       | , ६६३  | 499                        |
| माला                   | ६६७        | वस्तुगुणकल्पवल्ली    | 826    | वृद्धत्रयी ५२१             |
| लंघनपध्यनिर्णय         | ३२५        | वस्तुगुणनिर्णय       | ४२८    | वृद्धत्रयीनी               |
| लचमणिटप्पण             | २६६        | वस्तुगुणागुण         | 826    | वनस्पतिओं ४१३              |
| ल <b>चम</b> णटिप्पणक   | 212        | वाग्भटविवेचन         | 429    | बृद्धभोजतन्त्र १५४, ५१५    |
| <b>लच</b> मणोत्सव      | 393        | वातव्रत्वादिनिर्णय   | ४०६    | वृद्धवैद्यव्यवहारोद्घट ३०५ |
| लघुचिकित्सा-           |            | वानस्पतिक अनुसंध     | त्रान- | वृन्दकुण्ड २११             |
| चिन्तामणि              | 313        | दर्शिका              | 833    | वृन्दकृत सिद्धयोग २६२      |
| लघु द्रष्यगुणादर्श     | 853        | वामननिघण्टु          | 856    | वृन्दिटपण २११, २६६         |
| <b>लघुप</b> क्षिका     | 230        | वार्त्तामाला         | 204    | वृन्दरीका २११              |
| <b>ळ</b> ङ्कावतार      | 383        | वास्मीकीय रामायण     | r      | वृन्दमाधव २६२              |
| <b>लम्पटतन्त्र</b>     | ४७२        | में आयुर्वेद         | 455    | वृन्द्ब्यास्या २६६         |
| <b>ळाट्यायनसंहि</b> ता | 944        | वाष्पचन्द्रतन्त्र    | 283    | वृहद् द्रम्यगुणाद्रशं ४२२  |
| <b>छोक</b> •यवहार      | ३०६        | वाष्पचन्द्रनिष्ठण्डु | ३८२    | बृहद्निधण्दुररनाकर २०२     |
| छोलिम्बराज वैद्यक      | ; <b>-</b> | विचारसुधाकर          | 386    | वृहद् बूटीप्रचार ४२२       |
| काच्य                  | ३२०        | विजयाकर्प            | 858    | बृहस्पतिसंहिता १५५         |
| ळोहशास्त्र             | 840        | विदेहतन्त्र          | 944    | वेदांगसार ४                |
| <b>लोहसर्वस्व</b>      | 845        | विद्याप्रकाशचिकिरस   | 333    | वेदों में आयुर्वेद ९, ५२३  |
| लौहकरूप                | ६७२        | विद्वद्वैषतरं गिणी   | 305    | वेदों में जीवाणुवाद        |
| व                      |            | विद्वद्वैद्यरअनी     | 353    | (अंग्रेजी) ४१७             |
| वंगदत्त                | 308        | विद्वन्मुखमण्डन      | 313    | वेस्थ ऑफ इण्डिया ४३१       |
| वनस्पतिकद्य            | 888        | विश्वामित्रसंहिता    | 948    | वेहूर्यकभाष्य ६६८, ६७०     |

| वैतरणतन्त्र १५४, ५१५    | वैद्यनिषण्डुसार ४२८             | वैद्यावतंस ३२०, ३९५                      |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| वैद्य ५८३               | वैद्यप्रदीप २१३, ३०५,           | वोपदेवशतक २९४                            |
| वैद्यकर्मसन्देश ६६८     | \$18                            | व्यग्रदरिद्रशुभंकर २१०                   |
| वेंद्यकल्प ३१४          | वैद्यप्रसारक ३०५                | ध्यवहारायुर्वेद और                       |
| बैद्यकल्पतर ३१४, ५८५    | वेद्यभास्करोदय ३१४              | विषविज्ञान ५०६                           |
| वैद्यकस्पद्रुम ३१४      | व्दाभूषण ५८३                    | ब्याकरणतत्व-                             |
| वैद्यकगुणसार ४२८        | वैद्यमनोत्सव २९६                | चन्द्रिका २१०                            |
| वैद्यकनिघण्ड ६६४        | वैद्यमनोरमा ३८१,६६४             | न्याकरण-वाङमय                            |
| वैद्यकनिचण्डुविशेष ४२८  | वैद्यमुक्तावली ३१४,             | में आयुर्वेदीय                           |
| वैद्यकपरिभाषाप्रदीप ४४५ | वैद्ययोगरःनाविक ४३९             | सामग्री ५२३                              |
| वैद्यकपूनापञ्च ५८५      | वैद्यरःनावळी' ३१५               | व्याख्याकुसुमावली २१४                    |
| बैद्यकररनमालिका ३१४     | वैद्यरसायन ३१५                  | व्याधिनिग्रह २८०,३१५                     |
| वैद्यकरत्नावली ३१५      | वैद्यरहस्य ३००                  | ग्याधिविध्वंसिनी ३१५                     |
| वैद्यकरसराजः            | वैद्यराज ५८४                    | व्याधिसिंधुविमर्दन ४                     |
| महोद्धि ४६६             | वैद्यवस्रभ २९९,३१५              | श                                        |
| वैद्यकशब्दकोष ५१९       | वैद्यवन्नभविवृति ३१५            | शंकरनिषण्टु ४१५                          |
| वैद्यकशब्दकाष ५१९       | वैद्यवस्था ३१७                  | शतयोगग्रन्थ ३१६                          |
| वैद्यकसर्वस्व ४,३१४     | वैद्यविद्याविनोद ३१५            | शतरलोकी २९४                              |
|                         | वैद्यविनोद ३००,३१५              |                                          |
| वेद्यकसर्वस्व १३१       | वैद्यविनोदसार ३१५               |                                          |
| वैद्यकसार ३१२, ३१४,     | वैद्यविलास ३२३                  | शब्दचन्द्रिका २१०, ४२७<br>शब्दप्रदीप ४२७ |
| 394                     | वैद्यशास्त्रसंग्रह ६६८          | शब्दरत्नप्रदीप ४२८                       |
| वैशकसारसंब्रह ३१४       | वैधसंचिप्तसार ३१५               | शब्दसंकेतकलिका ४२७                       |
| वैद्यकसार्समुचय ३१५     | वैद्यसंग्रह ३१५                 | शब्दसंग्रहनिघण्डु ४२८                    |
| वैद्यकसारोद्धार ३१४     | वैद्यसन्देहभंजन ४               | शरीरिकयाविज्ञान ४९५                      |
| वैद्यकीय सुभाषित-       | वैद्यसम्मेलनपत्रिका ५८१         | शस्यचिकित्सा के                          |
| साहित्यम् ५२४           | वैद्यसर्वस्व ३१५                | सिद्धान्त ५१५                            |
| वैद्यकीय सुभाषिता-      | वैद्यसहचर ४१६                   | शस्यतन्त्र १७७                           |
| बली ५२४                 | वैद्यसार ३०५,३१५                | शस्यतन्त्रसमुचय ५१५                      |
| वैद्यकुत्हल ३१४         | वैद्यसारसंग्रह २८१              | शस्यप्रदीपिका ५१५                        |
| वैद्यकोश ,४२८           | वैद्यसिन्धु ५८६                 | शस्यशालाक्यतन्त्र ५१५                    |
| वैद्यकौस्तुभ ३२२        | वैद्यसीस्य ३१५                  | शर्यसमन्वय ५१५                           |
| वैद्यचन्द्रोदय ३१४      | वैद्यहितोपदेश ३१६               | शाकनिघण्टु ४२८                           |
| वैषचिकित्सामृत ३१४      |                                 | शारीरं तत्त्वदर्शनम् ४९०                 |
| वैद्यचिन्तामणि ३००,     | वैद्यहृद्यानन ३१५               | शारीरपद्मिनी ४८८                         |
| ३१०, ३१४, ६६४           | वैद्यादर्श ३१५                  | शारीरपरिभाषा ४८९                         |
| वैद्यजीवन ३१९           | वैद्यामृत २९६, ३१५,<br>४२८, ५८४ | शारीरविनिश्चय ४९१                        |
| वेंद्यतंत्र ३१४         | वैद्यासृतमक्षरी ३१५             | शार्क्षधरपद्धति १८०                      |
| वैद्यदर्पण ३०६, ३१४     | वैद्यालंकार ३०६,३१५             | शाक्रधरदीपिका २१८                        |
|                         |                                 |                                          |

| शार्क्षधरसंहिता १८०,२५                        | सद्योगकण्डिका ३         | १६ साध्यरोगरस्नावली ३१६      |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| शाङ्गधरसंहिता की                              |                         | १६ सारकलिका ३१६              |
| टीकार्ये १०                                   | सद्वेद्यकौस्तुभ ५८०, ६३ | २५ सारकौमुदी ३१६             |
| शार्ङ्गधरसंहिता-                              | सद्वैद्यभावावली ३       | १६ सारध्यसंग्रह ६६७          |
| गूढार्थदीपिका २                               | सनकसंहिता ५५            | <b>अप साररत्नावली ३</b> १६   |
| शालाक्यतन्त्र १७७, ५                          | सन्दिग्धनिर्णय          | सारसंग्रह २९६, ३०६,          |
| शालियामनिष्य ४                                | (वनीषधशास्त्र) ४        | १५ ३१३, ३१६                  |
| शालिग्रामनिषण्टु-                             | सन्दिग्धबृटी चित्रा-    | सारस्वतनिधण्द्व ६६७          |
| भूषण ४                                        |                         | १५ सारावली ३१६               |
| शालिग्रामीषधशब्द-                             |                         | १८ सारोच्चय ३०५              |
| सागर ५                                        |                         | १८ सारोत्तरनिघण्ट ४२८        |
| शालिहोत्र ५                                   |                         | सिद्धभेषजमंजूषा ४४६          |
| शिवकोष ३                                      |                         | firstmanforman 3.00          |
| शिवकोष्ड्यास्या ३५                            |                         | विक्रिकार्यक क्रा            |
| शिवदत्तनिद्यण्डु ४                            |                         |                              |
| शिवसिद्धान्त ३०                               | -                       |                              |
| शिवसैन्धव २                                   |                         | १८ सिद्धभैषज्यमंज्रुषा-      |
| शीतलास्तोत्र ५                                | anien nichticalat.      | सिंहलब्यास्या ६६७            |
| शुकतन्त्र ३०                                  | ानदानम् र               | ८८ सिद्धमन्त्र ३८५           |
| शेषराजनिघण्टु ४ <sup>:</sup><br>शौनकतन्त्र १५ | साम्रणताणव र            |                              |
|                                               | स्तिपातार्णवस्यास्या ३  | १८ सिद्धयोगरःनावळी ३१६       |
| श्रीशरभेन्द्रवैद्यः                           | सरस्वतीनिघण्टु ४        | २८ सिद्धयोगसंग्रह ३०३,४४६    |
| रस्नाष्ट्री ४१                                | माजकल द्रन्स्ट भण्डल    | सिद्धयोगसमुचय ३१६            |
| श्वेतार्ककरूप ४                               | ऑफ हिन्दूज प            | २१ सिद्धलक्मीश्वर तन्त्र ४७२ |
| स                                             | सर्जिकल इथिक्स इन       | सिद्धसार २६८, ६७२            |
| संचिप्त शल्यविज्ञान ५                         | s आयुर्वेद ५            | १५ सिद्धसारनिघण्डु ४२८       |
| संगीतरत्नाकर १४                               | सर्वधर                  | ४ सिद्धसारसंहिता १७९         |
| संजीवन ५०                                     |                         | सिद्धान्तचिन्तामणि ६०२       |
| संज्ञापञ्चकविमर्श ४८                          |                         | पo सिद्धान्तनिदान २४७        |
| संज्ञासमुचय ३९७, ४३                           |                         | के सिद्धान्तनिदानम् ४८९      |
| संस्कृत साहित्यमा                             |                         | विद्यान्तरसायनकर्प १७७       |
| वनस्पतिओं ४                                   | ,                       | ु सिद्धान्तसारावली २०७       |
| सचित्र आयुर्वेद ५०                            | Hadit                   | ्व सिद्धीपदेशसम्बद्धनाण ५१९  |
| सचित्र उद्भिद्शास्त्र ४                       |                         | १२० सिद्धौषधनिघण्डु ४२८      |
| सचित्र लघु द्रव्य-                            | सहस्रयोग ३१६, ४४        | 221                          |
| गुणादर्श ४३                                   |                         | १४ सुघांशु ५८१               |
| सचित्र वनस्पतिः                               |                         | वर सुधानिधि ५८०, ६२५         |
| गुणादर्श ४१                                   |                         | १५ सुबोधिनी न्यास्या +३१८    |

## ( ७३६ )

| सुवर्णतन्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४७२        | स्टडीज इन दी            | मेडि-       | हरमेखलातन्त्र                    | 395   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------|
| सुश्चत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५८६        | सिन भाफ।                | र्निश∙      | हरमेखलानिघण्ड                    | 369   |
| सुश्रुतरिष्पग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206        | येण्ट इण्डिय            | ा ५२०       | हरिधारितग्रन्थ                   | 300   |
| सुश्रुतपक्षिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280        | स्त्रीचिकिरसक           | 465         | हरिभारती                         | ३०९   |
| सुश्रुतश्लोकवार्त्तिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 206        | स्त्रीचिकिस्सा          | 406         | हरिवन्दनसंग्रह                   | 338   |
| <b>मुश्रुतसंहिता</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४६         | स्त्रीरोगविज्ञान प      | ९०८, ५०९    | <b>हरिविलास</b>                  | 320   |
| सुश्रुतसंहिता की                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | स्रीविज्ञान             | 308         | हरीतक्यादि निघण्ड                |       |
| टीकार्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>w</b> y | स्रीविलास्              | 30%         | की हिन्दी                        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | स्वच्छन्दभैरव           | ४७२         | <b>ब्या</b> ख्या                 | 830   |
| सुश्रुतसारसंब्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 313        | स्वस्थवृतसमुख           |             | हर्षकीसि                         | २९६   |
| सुश्रुतार्थंसंद्दीपन-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | स्वास्थ्य               | 469         | हस्तिरुचि                        | 299   |
| भाष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २२३        | स्वास्थ्यविज्ञान        | 890,<br>409 | हस्त्यायुर्वेद                   | 499   |
| सुषेण-वैद्यक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 366        | स्वास्थ्यसंदेश          | 463         | हिकमतप्रकाश ३२६                  |       |
| सुचमशसार<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 398        | स्वास्थ्यसमाचा          |             | हिकमतप्रदीप                      | 328   |
| the state of the s |            | रवार-वसमावा             |             | हितोपदेश                         | 398   |
| स्तप्रदीपिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४७२        | ह                       |             | हिन्दी देशोपकारक                 | 463   |
| स्तराज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 895        | _                       |             | हिन्दू मेडिसिन                   | ५२०   |
| सूपशास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४४५        | हंसराजनिदान             | २४६         | 1                                | 3/0   |
| सूर्यशयान्ध्रनिषण्डु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 826        | ् <b>हनुमन्निघ</b> ण्डु | 850         | हिन्दू रसायनशास्त्र<br>का इतिहास | 453   |
| सोढलनिचण्डु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३८२        | हमारे शरीर की<br>रचना   | ४९०         | हिरण्याचतन्त्र १५५               | , 499 |
| सोमटिप्पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २६६        | हयळीलावती               | 499         | हिस्ट्री ऑफ इण्डिय               | न     |
| सौश्रुतनिघण्डु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३७२        | हयशास्त्र               | ६६४         | मेडिसिन                          | 458   |
| सौश्रुती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 494        |                         | ७४, ४२७     | हृदयद्वीपक                       | ३८६   |

| A Chemical                                    |           | An Essay on                                                 | Ayurvedic System                 |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pharmacolo                                    | )-        | the Antiquity                                               | of Medicine 522                  |
| gical & Cli<br>Appraisa                       |           | of Hindu<br>Medicine 52                                     | Bombay Drugs 431 Commentary on   |
| A Handbook<br>of Ayurvad<br>Materia<br>Medica | ic<br>431 | An Interpreta-<br>tion of Anci-<br>ent Hindu<br>Medicine 52 | the Hindu System of Medicine 523 |
| Ancient and<br>Mediaeval                      |           | Ayurvedic Inter-<br>pretation of                            | Comparative<br>Study of          |
| India                                         | 523       | Medicine 48                                                 | 5 Marmas 490                     |

| Concept of Agni<br>in Ayurveda 485                               | In Mrs. Manning's Ancient &                                                      | Pharmacographia Indica 431                                                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Coup D'aeil sur la<br>Medicine<br>des Anciens<br>Indiens 523     | Madieval India 523 Introduction to Ayurveda 522 Introduction to                  | Pharmacopoea Indica 431 Recherches Sur I'etal de la Medicine Chez          |
| Dictionary of Economic Products of India 431                     | Kayachikitsa485 Materia Madia 431 Materia Medica of Hindustan 431 Materia Medica | les Hindous 523 Supplement to Pharmacopoea Medica 431 System of            |
| Digestion &<br>Metabolisn<br>in Ayurveda 485                     | of the Hindus 431 Materia Medica of India and                                    | Ayurveda 522 The Atharvaveda & the Ayurveda                                |
| Fundamental Principles of Ayurveda 488                           | their therap-<br>eutis 431<br>Medicinal<br>Seience in                            | The Dosha Sidd-<br>hant 485 The Historical                                 |
| Glossary of Vege.<br>table Drugs<br>in Vagbhata 433              | Ancient India 523 Medicinal plants                                               | relations of Ancient Hindu with Greek Medicine 523                         |
| History of Aryan<br>Medical<br>Science 521                       | in Dhanwa-<br>ntariya<br>Nighantu 433                                            | The Principles of Tridosa 485 The Pulse in Occi-                           |
| History of Indian Medicine Prom Pro-Mauryan to Kusana Period 521 | Nardostachys Jatamamsi— Ayurvedic Medicine Past and Present 521 On the Medical   | dent and Orient 250 The Science & Art of Indian Medicine 522 The Vegetable |
| Indian Madicine in the Classical Age 523                         | & Surgical Sciences of the Hindus 522                                            | Meteria<br>Medica of<br>the Hindus 431                                     |
|                                                                  |                                                                                  |                                                                            |

## ३. विविध-अनुक्रमणिका

|                    | SB      |                  | े पृष्ठ     |                    | पृष्ठ      |
|--------------------|---------|------------------|-------------|--------------------|------------|
| अ                  |         | अरब              | ६५४         | आजाद द्रस्त        | ३५१        |
| _                  | 499     | भरलु             | ३५१         | भात्रेय संप्रदाय   | 3          |
| अंगप्रस्थारोपण<br> |         | अर्क             | 888         | <b>आतुरा</b> लय    | <b>६१६</b> |
| अंजीर              | 340     | धर्जुन आयुर्वेद  |             | आदर्श शिद्धा       | 436        |
| अकरकरा             | ३३८     | विद्यालय         | 494         | आदिम युग           | ६३२        |
| अखिल भारतीय        |         | अलर्कविष         | 404         | आधुनिक काल         | 230        |
| आयुर्वेद           |         | अलसन्द           | ३६७         | आधुनिककाल में      |            |
| महासम्मेछन         | ५४२,    | अलसान्द          | ३६७         | आयुर्वेद शिच       | ण ५८३      |
|                    | 440     | अलाबू            | ३६३         | भानन्दाश्रम        | 460        |
| अगद्तन्त्र         | ५०३     | अलेग्विक         | 880         | आयुर्वेद           | 9          |
| अगस्त्य            | 8       | अस्लुक           | ३६४         | आयुर्वेद का        |            |
| अग्निजार           | 386     | अश्वचिकित्सा     | 496         | सार्वभौम प्रभ      | ात ६५६     |
| अजाशकृत्           | 309     |                  | ३६३, ६७०    | आयुर्वेद-गुरु      | ५५६        |
| अतियव              | ३६७     | अश्वशकृत्        | 309         | आयुर्वेद प्रबोधिनी |            |
| अध्ययनविधि         | पर्द    | अश्विनीकुमार     | 9,8,9       | पाठशाला            | ५९५        |
| अनानास             | ३५८     | अश्विनौ के चम    |             | आयुर्वेदविद्यापीठ  | 482        |
| अनुपान तथा         | 1.0     | अष्टवैद्य        | 448         | आयुर्वे द शिखण के  |            |
| पुष्यापुष्य        | ३२४     | अष्टांग युग      | 440         | मौछिक तस्व         | ५२९        |
|                    |         | अष्टांगविभाग     | ų           |                    | 9          |
| अनुसन्धान          | ५६७     | अष्टाङ्गसंग्रह त |             | आयुर्वे दावतरण     | 1          |
| अन्तरंग            | ६१९     | अष्टांगहद्       |             | आयुर्वेदिक एवं     |            |
| अञ्चपान            | ३६५     | पौर्वापर्य       | <b>६७</b> ० | यूनानी ड्रास       |            |
| अन्नप्राचान        | पुरु    | असुर             | ६३५         | टेक्निकल ऐंड       |            |
| अन्य अङ्ग          | 80इ     | अस्पगोल          | 380         | इजरी बोर्ड         | 883        |
| अपचित्             | २३३     | अहमदनगर          |             | आयुर्वेदिक कालेज   | ₹,         |
| अफ्यून             | ३३९     | आयुर्वेद व       | कालेज ५४३   | काशी हिन्दू        |            |
| अभिषुक             | 369     | अहिफेन           | ३३९         | विश्वविद्यालय      | 484        |
| अमरूद              | ३५८     | आ                |             | भायुर्वेदीय इतिह   | स ६७४      |
| अमरूफल             | ३५८     | आकञ्चक           | ३३९         | आयुर्वेदीय परिभा   |            |
| अम्बर              | ३६८     | आकारकरभ          | ३३९         | आरूक               | 346        |
| अमृतधारा           | ४३९     | आकुलकरा          | 239         | <b>आरोग्यविहार</b> | ६१६        |
| अमृतफल ३           | ५८, ३६० | भाचार्य          | ५३१         | <b>आरोग्यशाला</b>  | <b>696</b> |

| आर्थभिषक्                        | <b>६२५</b>    | ऋषिपरिषदें          | 195   | कल्प               | 402         |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-------|--------------------|-------------|
| आर्य वैद्यशाला ४९                | ०, ५८७        | Ų                   |       | कस्तूरी            | ३६९         |
| भालू                             | ३६३           | एकेडमी ऑफ           |       | काकपीछ             | ३४२         |
| आशुमृतकपरीच्ण                    | 40६           | भायुर्वेद           | ६६५   | काकोदुम्बरिका      | 340         |
| भाहार                            | ४९६           | एट्र स्कन           | 849   | काजू               | 349         |
| इ<br>इण्डियन मेडिकल              |               | पुरण्डचिर्भट        | 389   | काठमांह् आयुर्वेद  |             |
| शुम्बयम् माबक्क<br>प्रैक्टिशनर्स |               | एलचीफल              | ३६२   | विद्यालय           | ६६७         |
| _                                |               | एलापणी              | 383   | काफी               | 386         |
| कोआपरेटिव                        |               |                     | 147   | कालाञ्जनिका        | 383         |
| फार्मेसी ऐण्ड                    |               | छे                  |       | कालाञ्जनी          | 383         |
| स्टोर्स प्रा॰ लि                 | ० ४३९,<br>६६५ | <b>ऐस्क्किलपियस</b> |       | कालिंग             | 340         |
| इण्डियन मेडिसिन                  |               | सम्प्रदाय           | ६४६   | कालेड़ा ( अजमेर    |             |
| सेण्ट्रल कौन्सि                  |               | ओ                   |       |                    | 396         |
| ऐक्ट                             | 486           |                     |       | काशिराज            | 8           |
| _                                | 3, ५२०        | ओपियम ऐक्ट          | 883   | काशीफल             | 3 88        |
| इतिहाह                           | 8             | ओषधि विज्ञान        | 22    | काशी हिन्दू विश्व  | <b>[-</b>   |
| इन्द                             | . 9           | ओषधिस्क             | 33    | विद्यालय           | 8ई९         |
| इसबगोल                           | 380           | औ                   |       | काश्मीरज           | 388         |
| ई                                |               | औपसर्गिक रोग        | २३७,  | कासिका             | २३२         |
| ईश्वरचन्द्र-शाखा                 | पुषुष         |                     | 896   | किलास              | २३२         |
| ईश्वरबोल                         | 380           | औषधनिर्माण          | 888   | कीड़ामारी          | 386         |
| ईषद्गोल                          | 380           | औषधवर्ग             | 336   | <b>क</b> द         | 364         |
| 3                                | 400           | औषधिविक्रय          | 880   | <b>कुन्दुरु</b>    | 348         |
| उचटा                             | 380           |                     |       | कुपीलु             | <b>३</b> ४२ |
| उदंगन                            | 380           | क                   |       | कुमार              | 490         |
| उद्धप कमिटी                      | <b>493</b>    | कङ्कोल              | 388   | कुमारागार          | 490         |
| उद्रपाटन                         | 306           | कतिपय विशिष्ट द्रव  | य ३३८ | कुमारी             | 385         |
| उन्नाव                           | 349           | कपितैल              | 380   | <b>इसु</b> गु      | 388         |
| उन्माद                           | २३३           | करंजककरूप           | 858   | कुछिंजन            | ३४३         |
| उपदंश                            | २३५           | करवीर               | 383   | <b>3.8</b>         | २३३         |
| उमाचरण-शाखा                      | पुरुष         | कपूर                | \$88  | कुष्ठकेतु          | 348         |
| उसमान कमिटी                      | ६६५           | कर्पुरत्रितय        | 388   | कुष्ठवैरी          | 380         |
| उस्तुरक                          | 380           | कर्मरंग             | 349   | कृमिग्नी           | 386         |
|                                  |               | कलकता मेडिकल        |       | कृष्णगोपाल आयु     |             |
| ऊ<br>ऊंश फार्मेंसी               | 838           | कालेज               | 489   | भवन                | 460         |
| ऊर्ष्वगुद                        | २३४           | कलभ्बा              | 382   | कृष्णधत्त्रकरूप    | 858         |
| 狠                                |               | कवथ                 | 8     | कृष्णबीज           | 383         |
| ऋषिकुल आयुर्वेति                 | क             | कलाय                | ३६६   | केन्द्रीय आयुर्वेद | अनु-        |
| कालेज                            | પ્યષ્ટરે      | कलायसञ्ज            | 340   | सन्धान परिषद् ५७३  |             |

| प                    |              | पिश्ता               | ३६१        | ब्           |                |
|----------------------|--------------|----------------------|------------|--------------|----------------|
| पंडित कमेटी ५७०      | 0 505        | पीतकरवीर             | 389, 833   | बंगाल केमि   | कल ऐण्ड        |
| •                    |              | वीतकूष्माण्ड         | ३६४        | फार्म€्य     | (टिकल          |
| पञ्चकर्म             | 240          | पीतमूछी              | ३५२        | वक्सं        | 880            |
| पद्धराज्य            | 309          | पुंसवन               | 400        | वकायन        | 349            |
| पञ्चनदीय परंपरा      | प्रथ         | पुद्दीना             | 386        | बटाटा        | ३६४, ३६५       |
| पञ्चमहाभूत-त्रिद्रोष | <b>i-</b>    | पुरी आयुर्वेदि       | 85         | बन्दारनाय    |                |
| चर्चा परिषद्         | 875          | कालेज                | 484        | आयुर्वेद     | शोध-           |
| पटना गवर्नमेण्ट      |              | पुष्पगोभी            | 388        | संस्थान      | ६६६            |
| भायुर्वेदिक स्कू     | क्र ५४४      | पुष्पवर्ग            | 344        | बब्बूल       | ३४९            |
|                      | e. 100       | पूग                  | 388        | वर्मा        | ६६७            |
| पत्रगोभी             | <b>3</b> €8  | पृतना                | 490        | बर्बरी       | 388            |
| पत्र-पत्रिका यें     | 408          | पूति                 |            | वलास         | . 4ई5          |
| पथरचूर               | 386          |                      | 300        | बहुला        | 388            |
| पदियाला आयुर्वेदि    | <b>4</b> 5   | पेरु                 | <b>E83</b> | वादाम        | 369            |
| कालेज                | ५४५          | पेरक                 | ३५८        | वालप्रह      | 490            |
|                      |              | पैल                  | 3          | बाबुल (बैहि  | बलोन) ६३४      |
| पपाया                | ३६१          | पोकवक                | ३४९        | वालरोग       | 490            |
| पपीता                | 340          | पोदीनक               | 38€        | बाह्रीक      | ३४४, ३५६       |
| परिभाषा २२१,४३७      |              | प्रकाशक              | 488        | बिहारोत्कल   |                |
| पर्ण                 | इ४६          | प्रजनन               | 400        | समिति        | 488            |
| पर्णयवानी            | 388          | प्रवर्ग्यविद्या      | ९१, ५१२    | विही         | ३६१            |
| पर्णवीज              | 386          | प्रवाल               | ₹90        | बीजपूर       | 349            |
| पशु-चिकित्सा         | 486          | प्रसृति              | 96         | बुध          | 8              |
| पाक                  | 884          | प्रसृतितन्त्र एव     | i          | बैगन         | ३६५            |
| पागल की जड़ी         | 348          | स्त्रीरोग            | ५०६        | बोल          | 340            |
|                      |              | प्राचीन फार <b>स</b> | 1          | ब्रह्मा      | 3              |
| पाचन एवं भातु-       | 38           | प्राचीन विश्ववि      |            |              | •              |
| <b>ब्यापार</b>       |              |                      |            |              |                |
| पानी का निकास        | 400          | प्यायजन्स ऐव         |            | <b>भंग</b>   | ३५३            |
| वाष्मा               | २३२          | प्लेग                | २३६        | भंगा         | ३५३            |
| पारसीक यवानी         | ३३८          | फ                    |            | मद्रोदुम्बरी | ३५७            |
| पाछक                 | 3 8 8        |                      |            | भरद्वाज      | 2              |
| पालङ्कय              | 368          | फछवर्ग               | 300        | भविष्य       | ६३१            |
| पालक्षी              | <b>\$</b> £8 | फलगु                 | ३५७        | भारत केवि    | शिष्टवैद्य ५९३ |
| पाषाणभेद             | 388          | फार्मेसी ऐक्ट        | 88ई        | भारतीय चि    | किस्सा-        |
| पिण्डस्तर्जुर        | ३५९          | फार्मेसी कॉन्टि      |            | परिषद्       | उत्तर-         |
| विद्युप्रह           | 490          | ऑफ इवि               | ंह्या ४४३  | प्रदेश       | ५8५            |
| <b>पिपरमिण्ट</b>     | 386          | फिरंगरोग             | २३५        | भास्कर       | 3              |
|                      |              |                      |            |              |                |

| भास्कर-संप्रदाय | 3      | मलेरिया                   | 899                         | यवासशर्करा                | ३५२       |  |
|-----------------|--------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|--|
| भिण्डा          | 344    | मसूरिका                   | २३४                         | यादव युग                  | 448       |  |
| भिण्डी          | ३६५    | मस्तगी                    | 340                         | यामिनीभूषण अ              | शंग       |  |
|                 |        | महाकाय                    | ३६७                         | भायुर्वेद मह              | <b>[-</b> |  |
| भिषक् एवं भेषःय |        | महानस                     | 86:0                        | विद्यालय                  | 483       |  |
| कल्पना          | ३६     | महानिम्ब                  | 349                         | यावन                      | 380       |  |
| भीमसेनी कपूर    | 389    | महोषध                     | 348                         | यावनाल                    | ३६६       |  |
| भूतविद्या २     | ०, ५०६ | मांस                      | 309                         | युकेलिप्टस                | ३५२       |  |
| <b>भूमिशोधन</b> | 896    | माजूफल                    | 349                         | यूनान                     | ६४५       |  |
| भूम्याहुत्य     | ३५४    |                           | , 880                       | यौन जीवन                  | 899       |  |
| भेषजागार        | 8३८    |                           | , 496                       |                           | • • •     |  |
| भेषज्यकत्पना    | 888    | मायाफल                    | 349                         | ₹                         |           |  |
| भेषज्यकत्पना का |        | मार्कण्डिका               | 348                         | रक्त                      | 309       |  |
| वाङ्मय          | 883    | मार्कण्डीय                | 348                         | रक्तसंवहन                 | 899       |  |
|                 |        | मिश्रयुग                  | ५५२                         | रचनात्मक युग              | ५५६       |  |
| भैषज्यकल्पना के | . 5    | मि <del>ख</del>           | ६३७                         |                           | 340       |  |
| <b>उपकर</b> ण   | ४३८    | . मुंशी नवलकिशोर          | 468                         | रसभरी                     | 382       |  |
| भोर कमेटी       | 800    | मुक्लक                    | 369                         | रस-वाङ्मय                 | 840       |  |
|                 |        | सुक्ता<br>सुक्ता          | 3,00                        | रसंशास्त्र का विव         |           |  |
| म               |        | : सु॰डीकत् <b>पाद्</b> यः | 858                         |                           | २१, ५०१   |  |
| मका             | ३६७    | म् गफली<br>मृगफली         | ३६५                         | रसायम<br>राजकीय आयुर्वे   |           |  |
| मद्न            | 408    | मूडगर्भ                   | 400                         | राजकाय जायुव<br>कालेज, लख |           |  |
| मदयन्तिका       | 349    |                           |                             |                           |           |  |
|                 |        | <b>जू</b> त्र             | मूत्र-निर्माण ४९५ महाविद्या |                           |           |  |
| मद्राम राजकीय   |        |                           |                             |                           |           |  |
| ऑफ इन्डिय       |        | मूत्राघात<br>——संनीकरी    | २३२                         | जयपुर                     | 484       |  |
| मेडिसिन         | 488    | मृतसंजी <b>व</b> नी       | ५१२                         | राजनियस्त्रण              | 885       |  |
| मधुकर्कटी       | ३६२    | सृत्युत्तर-परीचण          | ५०५                         | राजबद्द                   | 3 8 9     |  |
| मधुयष्टी        | ३५०    | में हदी                   | ફેપ્યુવ                     | राजमाध                    | ३६७       |  |
| मधुविद्या       | 9, 499 | । मेक्सिको                | ६४१                         | राजवैद्य                  | ६२५       |  |
| मध्य एशिया      | 449    | <b>मेद</b>                | ३७१                         | राजसंमानित वे             | य ६२०     |  |
| मध्यकालीन आ     | यर्वेद | मेहरचन्द्र लदमण           |                             | रामठ                      | ३५६       |  |
| शिचा            | ५४०    | दास                       | 468                         |                           | पर, ६७३   |  |
|                 | रा ५९५ |                           |                             | हमी मस्तगी                | 340       |  |
| मध्यदेशीय परंप  | £ £ 8  | मोतीलाल बनारस             |                             | रेचक                      | 384       |  |
| मनसा देवी       |        |                           | ५८६                         | रेवतिका                   | ३५२       |  |
| मरक             | 896    | मौलिकसिद्धान्त १          | २, ४७३                      | रेवतीकरूप                 | 490       |  |
| मर्कटतिन्दुक    | 382    | य                         |                             | : रेवन्द्रचीनी            | 385       |  |
| मलयकर्पूर       | 381    |                           | v                           | ्रोग<br>। रोग             | 16        |  |
| मलयृ            | ३५७    | यम                        | ਰ                           | . 4141                    | 14        |  |

| रोगी-परिचर्या       | ६२०                | विषमुष्टि          | 200          | 1                |             |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| रोग                 | ६५१                |                    | \$85         |                  | 8८६         |
| =                   | ,                  | विषूची             | 400          |                  | ₹ 99        |
| ल                   |                    | वेदोक्त ओषियाँ     | 733          |                  | <b>।चो-</b> |
| <b>छवं</b> ग        | ३५३                |                    |              |                  | ४९०         |
| लवली                | ३६२                | वैज्ञानिक ज्ञापन   | <b>समिति</b> | शालाक्यतन्त्र    |             |
| लीची                | ३६२                |                    | 888          |                  | ५३ १        |
| लेपन                | ६३६                | वैद्य              | 466          |                  | षद् ५२८     |
| लोकार               | 3 6 9              | वैधककाष्य          | 399          | शिच्रण           | 450         |
|                     |                    | वैद्यक-न्यवसाय     | 499          | शिच्चण पुवं      |             |
| व                   |                    | वैद्यरत ३          | प, ६२०       | अनुसन्धा         |             |
| वंगीय परम्परा       | ५९४                | वैद्यशास्त्रपीठ ५५ | 17, 446      | शिचा का क्रम     |             |
| वत्सनाभ             | 343                | वैद्यसंगठन         | ६२३          | शिचा के उपक      | रण ५३७      |
| <b>वयःस्यापन</b>    | ६७४                | वैद्यसादय          | 408          | शिलारस           | \$80        |
| वराटक               | ₹ <b>७</b> ३       | वैयक्तिक स्वस्थवृ  | स ४९६        | शिष्य            | ५३२         |
| वर्ध्म              |                    | वैद्यों की फीस     | 492          | शीतबीज           | 850         |
|                     | २३६                | •ययसाय             | 466          | शीतला            | 258, 866    |
| वाताम               | १, ५०३             | व्यवहारायुर्वेद    | 404          | शुक              | ३७१         |
|                     | 369                | व्याख्या-वाङ्गय    | २०३          | श्रुक्ति         | ३६९, ३७०    |
| वादंगन<br>वारंगन    | ३६५                | <b>च्याघ्रनख</b>   | ३६९          | शुद्ध आयुर्वेद   | ષ્ક્રફ      |
| वादिंगान            | ३६५                | व्यास कमिटी        | ६१५          | श्रद्ध युग       | ५५६         |
| वानस्पतिक द्रव्य    | ३३८                | •                  | २, ६१७       | शुष्करेवती       | 480         |
| वायु-शोधन           | 886                | व्रध्न             | २३६          | शोधकार्य         | ४३२         |
| वाराणसेय संस्कृत    |                    |                    |              | श्यामपर्णी       | ३६८         |
| विश्वविद्यालय       | ५५६                | श                  |              | श्यामबीज         | 383         |
| विशस्यकरणी          | 495                | शंख                | 300          | श्यामादास वैध    |             |
| बि॰ प्रा॰ आयुर्वेदो | .                  | शकरकन्द            | ३६५          | पीठ              | ५४३         |
| पकारिणी महासभ       |                    | शक्ति औषघालय       | ४३९          | श्रीवेद्यनाथ आर् |             |
| विजया               |                    | शण                 | ३५३          |                  | ३३९, ५८६    |
| विशास               | ३५ <b>३</b><br>५१० | शतपत्री            | ३५६          | श्रीलंका         | ६६५         |
|                     | 710                | शम्बुक             | 309          | श्वग्रह          | 430         |
| विश्व की प्राचीन    |                    | शरीरधातु           | 309          |                  | •••         |
| चिकिरसापद्धति       | ,                  | शरीर रचना          | 94           | ष                |             |
|                     | ६३२                | शक्यतन्त्र         | 499          | षट्कर्म          | 246         |
| विश्वनाथ आयुर्वेद   |                    | शल्य-शालाक्य       | 99           | षष्ठीपूजा        | 490         |
| कालेज ५४४,          | 446                | शब्रकी             | 348          | स                |             |
| विषकन्या            | 408                |                    | <b>E</b> 00  |                  |             |
| विषचिकित्सक         |                    | शाकवर्ग            | 363          | संगठन<br>संधानी  | 466         |
| विषतिन्दुक          |                    | शास्त्रिमृङ        | 344          |                  | 485         |
| 9.                  |                    | 211/24A            | 477          | संघि-युग         | 443         |

#### ( ৩৪৮ )

| संभाषापरिषद्                                    | 808               | सिरहक ३४७                       |              | स्तन्य                                  | 303          |
|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|
| सतीन                                            | ३६६               | सीताफळ ३६२                      |              | स्थळकमल                                 | 340          |
| सद्वृत्त                                        | 899               | सीमन्तोन्नयन ५०७                |              | स्नातकोत्तर आयुर्वेद                    |              |
| सनाय                                            | 348               | सुखप्रसव                        | 400          | संस्थान                                 | <b>५५६</b>   |
| सनायकी                                          | ३५४               | सुखसंचारक                       | क्र ५८६      | स्नातकोत्तर शिच्चण                      | <b>५६</b> ६  |
| सन्धानकर्म ५११,                                 | 412               | सुखसंचारक प                     | हार्मेसी ४३९ | स्नायुक                                 | २३५          |
| समन्वय-युग                                      | 448               | सुद्रपूर्व तथा दिवण-            |              | स्वातन्त्र शोधसंस्था                    | यें ६७४      |
| मरकारी कमिटियाँ                                 | 499               | पूर्व एशिया में                 |              | स्वर्णपत्री                             | 348          |
| सर्वगन्धा                                       | 348               | आयुर्वेद <sup>६६८</sup>         |              | स्वस्थवृत्त                             | 884          |
| सर्पविद्या                                      | 404               | सुमेर                           | ६३३          | स्वातन्त्र्योत्तरकाल र                  | Ř            |
| सपावद्या<br>सर्प <u>स</u> गन्धा                 |                   | सुतिकागार                       | 406          | आयु <b>र्वेद</b>                        | पर्७         |
| सपसुगन्धा<br>सवर्णकरणी                          | 348               |                                 | ६१७          | स्वामी लच्मीराम                         |              |
| सहदेव                                           | 435               | सूर्यमन्दिर                     |              | ट्रस्ट                                  | 468          |
|                                                 | 8                 | <b>मर्यमुखी</b>                 | ३५७          | स्वास्थ्यसेवा                           | ६१६          |
| सहस्रा                                          | ३५७               | सेण्ट्रल कौन्सि                 |              |                                         |              |
| साइण्टिफिक मेमोरेण                              |                   | रिसर्च इ                        |              | रू                                      |              |
| सब-कमिटी                                        | 603               | इण्डियन                         |              | हरफारेवडी                               | ३६२          |
| साधना औषधालय                                    | ४३९               | सिन प्रेण्ड                     |              | हरताळ                                   | 404          |
| साबुद्दाना                                      | ३६७               | होम्योपथ                        | ी ५७३        | हरिमन्थ                                 | ३६६          |
| सामाजिक                                         |                   | सेण्ट्रल इन्स्टी                | ट्ल          | हरिमा                                   | २३२          |
| स्वस्थवृत्त                                     | ४९९               | ऑफ रिस                          | रर्च इन      | हालिम                                   | 388          |
| सार्वजनिक स्वास्थ्य                             | 886               | इण्डिजन                         | स            | हिङ्क                                   | 344          |
| सार्वभौम आयुर्वेद                               | ६३२               | सिस्टम्स                        |              | हिमालय ड्रग्स                           | 880          |
| सिंहल वेदराल                                    | <b>६६</b>         | मेडिसिन                         | ५७२          | हिमावली                                 | इपर          |
| सिद्ध संवदाय                                    | ६६३               | सेव                             | 362          | <b>हिस्फि</b> श्थ                       | 343          |
| सिष्क सम्बाय<br>सिनकोना                         | ३५५               | स्व<br>सैन्य चिकित्स            | • • •        | हृद्धात्री                              | 545          |
| सिन्द्री                                        | <b>344</b>        |                                 | રૂપ્ય        | हद्रोग                                  | २३३          |
|                                                 |                   | सोम ३५५<br>सोयाबीन ३ <b>६</b> ८ |              | हेल्थ सर्वे ऐण्ड हेवर                   | छ-           |
| सिन्धुघाटी सभ्यता                               | 8 <b>३</b><br>३४४ | सीवीर                           | 369          | पसेंट कमिटी                             | 800          |
| लिपंदान<br>———————————————————————————————————— | २५९               | स्कन्द                          | 410          | हैजा                                    | 884          |
| सिराध्यध                                        | 422               | . 640.43                        |              |                                         |              |
| <b>A</b>                                        |                   | 1                               | Agave        |                                         | 352          |
| A Abelmoschus esculentes (L)                    |                   | Ailanthus excelsa Roxb          |              | 351                                     |              |
|                                                 | sculei            | 365                             | Aloe sp.     | CACCIDA ITORO                           | 342          |
| Moench                                          | 337:11            |                                 |              | alanga Willd.                           | 343          |
|                                                 |                   |                                 | Alninia d    | officinarum Hanc                        |              |
| Aconitum chas<br>ex. Holmes                     | wanti             | 353                             | Ambergr      |                                         | 368          |
| Acacia arabica<br>Aconitum chas                 |                   | i 349<br>num Stapf              | Alpinia g    | alanga Willd.<br>officinarum Hanc<br>is | 343<br>e 343 |

## ( ७४६ )

| Anacardium occidentale Lina  | 1.359 | Coleus aromaticus Benth    | 348 |
|------------------------------|-------|----------------------------|-----|
| Anacyclus pyrethrum Dc.      | 338   | Coscinium fenestratum      |     |
| Ananas sativa Linn           | 358   | (Gærtn) Colbr              | 342 |
| Anona squamosa Linn.         | 362   | Crocus sativus Linn        | 344 |
| Apium graveolens Linn.       | 339   | Croton Tiglium Linn        | 345 |
| Arachis hypogaea Linn.       | 365   | Cucumis melo Linn          | 359 |
| Areca catechu Linn.          | 348   | Cucurbita maxima Duchesne  | 364 |
| Aristolochia bracteata Retz. | 348   | Curcuma angustfolia Roxb   | 366 |
| Artemisia maritima Linn      | 345   | Cydonia vulgaris Pers      | 361 |
| Averrhoa carambola Linn.     | 359   | D                          |     |
| Avona orientalis Schreber    | 367   | Daucus carrota var Sativa  |     |
| Ayurvedic Concepts in        |       | DC.                        | 364 |
| Gynæcology                   | 509   | Dhatura metel Linn         | 347 |
| В                            |       | Dolichos soja Linn         | 368 |
| Balsamodendrom myrrha        |       | Dryobalanops camphora      |     |
| Nees                         | 350   | Colbr.                     | 341 |
| Brassica oleracea Linn.      | 364   | E                          | •   |
| Bixa orellana Linn           | 355   | Eryobotrya japanica Lindl  | 362 |
| Borassus flabellifer Linn    | 346   | Eucalyptus sp.             | 352 |
| Boswellia Serrata Roxb       | 354   | Eupatorium ayapana Vent.   | 339 |
| Bryophyllum calycinum        |       | F                          |     |
| Salisb                       | 348   | Fagopyrum emarginatum      |     |
| C                            |       | Meissner                   | 365 |
| Coffea arabica Linn          | 368   | Fagopyrum esculentum       |     |
| Cannabis sativa Linn         | 353   | Moench                     | 365 |
| Carica papaya Linn           | 360   | Ferula foetida Regel.      | 355 |
| Cassia angustifolia Vahl.    | 354   | Ficus carica Linn          | 357 |
| Cīcca acida (Linn) Merrill   | 362   | G                          |     |
| Cicer arientinum Linn        | 365   | Glycyrrhiza glabra Linn    | 350 |
| Cinchona succirubra Pavon    | 355   | : <b>H</b>                 |     |
| Cinnamomum camphora          |       | Helianthus annuus Linn     | 357 |
| Nces Eberm                   | 341   | Helix aspera               | 369 |
| Citrulus vulgaris Schrad     | 360   | Hibiscus ficulnens Linn    | 365 |
| Citrus decumana Linn         | 362   | Hibiscus mutabilis Linn    | 357 |
| Cītrus medica Linn           | 361   | Hibicus rosa-sinensis Linn | 357 |
| Citrus Reticulata Blanc.     | 360   | Hordeus sorghum Linn       | 366 |
| Civet                        | 370   | Hydnocarpus wightiana Blui | ne  |
| Cocos nucifera Linn          | 360   | , <del>-</del>             | 347 |

#### ( ७४७ )

| Hyoscyamus niger Linn       | 348 | Pinus gerardiana Wall      | 359         |
|-----------------------------|-----|----------------------------|-------------|
| I                           |     | Piper betle Linn           | 346         |
| Ipomoea batatas Poir.       | 365 | Piper chaba Hunter         | 344         |
| Ipomoea hederacea Linn Jacq | 343 | Piper cubeba Linn F.       | 341         |
| J                           |     | Pistacia lentischus Linn   | 350         |
| Jateorhiza palmata Miers    | 342 | Pistacia vera Linn         | 361         |
| L                           |     | Plantoga ovata Forsk       | 340         |
| Lageneria vulgaris Ser.     | 363 | Plumeria acutifolia Poirel | 344         |
| Lathyrus sativa Linn        | 366 | Prunus amygdalus Baill     | 361         |
| Lawsonia alba Lam           | 351 | Prunus mahaleb Linn        | 349         |
| Lepidium satīvum Linn       | 344 | Prunus sp.                 | 358         |
| Liquid storax               | 347 | Psidium guyava Linn        | 358         |
| Liquidamber orientalis      |     | Pyrus communis Linn        | 360         |
| Miller                      | 347 | Pyrus malus Linn           | 362         |
| Lycopersicum esculentum     |     | Q                          |             |
| Mill<br>M                   | 364 | Quercus infectoria Oliver  | <b>35</b> 1 |
| Manihot utilissima Pohl     | 267 | R                          |             |
| Manna                       | 367 | Rheum emodi Wall           | 352         |
| Maranta arundinacea Linn    | 352 | Rosa centifolia Linn       | 356         |
| Medicago sativa Linn        | 366 | S                          |             |
| Melia azedarach Linn        | 363 | Smilex China Linn          | 344         |
|                             | 351 | Solanum melongana Linn     | 365         |
| Mentha piperata Linn        | 348 | Solanum tuberosum Linn     | 363         |
| Michelia campaca Linn       | 357 | Spinach oleracea Linn      | 364         |
| Mirabilis jalapa Linn       | 356 | Strychnos nuxvomica Linn   | 342         |
| Myristica fragrans Houtt.   | 345 | Styrax officinale Linn     | 346         |
| - '                         |     | Syzygium aromaticum (Linn  | - • -       |
| Nardostachys jatamansi      | 433 | Merr and M. Perry          | ,<br>353    |
| Nephelium litchi Camb.      | 362 |                            | 333         |
| Nerium odorum Soland        | 341 | T                          | 226         |
| Nicotiana tabacum Linn      | 345 | Tagetes erecta Linn        | 356         |
| 0                           |     | Thea sinensis Linn         | 368         |
| Ocimum basilicum Linn       | 349 | Thevetia neriifolia Juss   | 341         |
| P                           |     | V                          |             |
| Panicum miliacum Linn       | 366 | Vigna Sinensis Savi        | 367         |
| Papaver somniferum Linn     | 339 | Z                          |             |
| Phoenix dactylifera Linn    | 359 | Zey mays Linn              | 367         |
| Physalis peruviana Linn     | 362 | Zziyphus vulgaris Linn     | 361         |

# Central Archaeological Library, NEW DELHI 60098 Call No. Sa 6V/8ha

Author-

Title